अनिन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविलेः।

ग्रन्थाङ्गः २१

## श्रीमद्द्वेपायनप्रणीतब्रह्मसूत्राणि

आर्क्सिरकतटीकासंविलतशांकरभाष्यसमेतानि ।

( प्रथमोऽध्यायः द्वितीयाध्यायस्य पाद्द्ययं च )

एकसंबेकरेत्युपाह्वैः वे॰ शा॰ रा॰ रा॰ नारायणशास्त्रिभिः संशोधितानि ।

तानि च

## महादेव चिमणाजी आपटे

इस्रनेन

पुण्याख्यपत्तने

आनन्दाश्रमसुद्रणालये

**आयसाक्षरैर्मुद्र**यित्वा

पकाशितानि ।

शालिबाहनशकाब्दाः १८१२।

मन १८९७

( अस्य सर्वेऽविकारा राजशीमनानुमारेण स्वायचीकृताः )

मूज्यं इपकषदुष्। रु० ६

## आदर्शपुस्तकोल्लेखपत्रिका ।

अधैतेषां सटीकशांकरभाष्यसमेतानां ब्रह्मसूत्राणां पुस्तकाहि पैक्षेत्र परिहतेकतया संस्करणार्थं पदत्तानि तेषां नामादीनि पुस्तकानां संज्ञाश्च कृतज्ञतया मकाश्यन्ते ।

- (र्क.) इति सज्ञितम्—मूलं सभाष्यं टीकोपेतं च, इन्दूरपुरिनदासिनां किबे इन् त्युपाह्वानां श्री. रा. भाऊसाहेब बाळासाहेब इत्येन तेषाम् । पत्राणां संख्या ४३२। एकपत्रस्थपङ्किसंख्या ३७। एकपङ्किस्थानामक्षराणां संख्या ६०। छेखनकान् लस्तु त्रिंशत्संवत्सरिमत इत्यनुमीपते ।
- (स्व.) इति संज्ञिवा—केवला टीका, इन्दूरपुरिनवासिनां किबे इत्युपाह्वानां श्री. रा. रा. भाऊसाहेब बाळासाहेब इत्येतेपाम् । पत्रा-णि २२१ । पङ्क्षयः ४२ । अक्षराणि ६२ । लेखनका-लः शके १७७६ तथा संवत् १९११ ।
  - (ग.) इति संज्ञितम्—सटीकं स्त्रचतुष्टयस्य भाष्यं, 'गडहिंगलजकर' इत्युपाह्वा-नां वे० मू० रा० विङ्गलभट्ट इत्येतेषाम् ।
  - (घ.) इति संज्ञितम्—केवल्लभाष्यं, काश्यां मुद्रणाल्लये मुद्रितं एकसंबेकर् हत्युपाह्वानां वे. शा. रा रा नारायणशास्त्री इत्येतेषाम्।
- ﴿क.) इति संज्ञितम्—मूलं सभाष्यं, आनन्दाश्रमग्रन्थसंग्रहालयस्थं व्यंकटेश्वर-मुद्रणालये मुद्रितं तन्मुद्रालयाधिकारिणा 'गङ्गाविष्णु ' इत्याख्येन पदत्तम् ।
- (च.) इति संज्ञिवा—केवला टीका, करवीरपुरनिवासिनां द्रविहोपाद्वानां वे. शा॰ रा॰ रा॰ नानाशास्त्रिणाम् ।
- (छ.) इति संज्ञिता—प्रथमाध्यायाद्यपादद्वयस्य केवला टीका, एकसंबेकर इ-त्युपाह्वानां वे० शा० रा० रा० नारायण शास्त्रिणाम् ।
- ्जः.) इति संज्ञितम्—मूलं सभाष्यं, पुण्यपत्तनिवासिनां जोशी इत्युपाह्वानां रा० रा० नारायण बाबाजी इत्येतेषाम् । पत्राणि ३०४ । पङ्कायः २२ । अक्षराणि ४२ । केस्वनकालः श-के १७४० ।
- 'झ.) इति संज्ञितम्—मूछं सभाष्यं टीकोपेतं **च, आनन्दाश्रमस्थं श्री०रा०रा०**

महादेव चिमणाजी आपटे इत्येतेषाम् । पत्राणि १०९० । पङ्कयः २४ । अक्षराणि २८ । लेखनकालः शके १८११ ।

- (त्र.) इति संज्ञितम् मूलं सभाष्यं, कलिकातानगरस्थमुद्रणालयं मुद्रितं, कैलासवासिनां देव इत्युपाह्वानां पुण्यपत्तनिवासिनां वे०
  शा० रा० रा० बालशास्त्रिणाम्।पत्राणि ११५५। पङ्कयः १४ । अक्षराणि २२ । मद्रणाकालः १७८५ ।
- (ट.) इति संज्ञितम्—मूर्छ सभाष्यं, कैलासवासिनां देव इत्युपाह्वानां पुण्यपत्तनिवासिनां वे० शा०रा० रा० बालशाखिणाम् । पत्राणि ५७७ । पङ्क्ष्यः १९ । अक्षराणि ४० । लेखनकालः
  १७४९ ।
- (ठ.) इति संज्ञिता—केवला टीका, प्रोडूटर इत्याख्यपुरस्थानां वे० शा० रा०
  रा० दुर्भक व्यंकट चेला शास्त्रिणाम् । पत्राणि ६७२ ।
  पङ्क्षयः २० । अक्षराणि ३९ । लेखनकालस्तु पञ्चपञ्चा•
  शन्मित इत्यतुमीयते ।
- (ड.) इति संज्ञिता—केवस्रा टीका, दक्षिणापथवर्तिविद्यास्ययप्रन्थसंग्रहास्यम्थं 'डॉक्टर' इत्युपपदधारिभिर्भाण्डारकरोपाह्नै रामकृष्ण गौ-पास इत्येतैर्दत्तम् । पत्राणि११६८।पङ्क्षयः १६ । अक्ष-राणि ३३ । स्टेखनकास्टः शके १६७७ । तथा संवत् १८१२ ।
- (ढ.) इति संज्ञिता—केवला टीका त्रुटिता, मोहमयीराजधानीनिवासिनां रा॰ रा॰ 'मनसुकराम सूर्याराम त्रिपाठी ' इत्येतेपाम् । पत्रा- णि २४० । पङ्क्रयः १८ । अक्षराणि २५ । लेखनकालः पञ्चसप्ततिसंवत्सर्मित इत्यतुमीयते ।

#### · समाप्तिमेदं संज्ञापत्रकम् ।

# ब्रह्मसूत्रीयपादार्थदर्शनं निर्वण्यपत्रम् ।

| प्रतिपाद्यविषयाः ।                               | अध्यायाद्वाः । | पादाङ्काः । | प्रष्ठाङ्काः । |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| सुस्पष्टब्रह्मबोधकश्वतिवाक्यानां समन्वयः         |                | 8           | ~ 8            |
| उपास्यब्रह्मवाचकास्पष्टश्चितिवाक्यानां समन्वयः   |                | 3           | १६३            |
| ज्ञेयब्रह्मपतिपादकास्पष्टश्चितिवाक्यानां समन्वयः | १              | ર્          | २३१            |
| अञ्चक्तादिसंदिग्धपदमात्राणामेव समन्वयः           | 8              | 8           | ३२५            |
| सांख्ययोगकाणादादिस्मृतिभिः सांख्यादिपयुक्त-      |                |             |                |
| तर्केश्च वेदान्तसमन्वयस्य विरोधपरिहारः           | વ              | 8           | ३९६            |
| सां क्यादिमतानां दुष्टत्वमदर्शनम्                | . ર            | ર           | ४८६            |

## व्यासाधिकरणार्थदर्शनं निर्घण्टपत्रम् ।

#### समन्वयाख्यप्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे ।

| प्रतिपार्यविषयाः ।                                                                  | सूत्रा     | द्धाः । अधिक | (णाङ्काः) ह | हेब्रद्धाः । |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| त्रह्मणो विचार्यस्वं                                                                | ****       | १            | १           | 8            |
| त्रह्मणो लक्ष्यत्वं                                                                 | 0000       | <b>ર</b>     | 2           | ३०           |
| ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वं ) १ वर्णकं,<br>ब्रह्मणो वेदेकमेयता ) २ वर्णकं, "" ""          |            | <b>ર</b>     | ર્          | ३९           |
| वेदान्तानां ब्रह्मबोधकत्वं } १ वर्णकं,<br>वेदान्तानां ब्रह्मण्यवसितत्वं } २ वर्णकं, |            | 8            | 8           | ४५           |
| प्रधानस्य जगत्कर्तृत्वाभावकथनं                                                      |            | -88          | Q           | ८६           |
| आनन्दमयकोशस्य परमात्मत्वं } १ वर्षकं,<br>ब्रह्मण आनन्दमयजीवाधारत्वं } २ वर्णकं,     | १ <i>२</i> | <b>₹-8</b>   | Ę           | १०८          |
| आदित्यान्तर्गतिहरण्मयपुरुषस्याक्ष्यन्तर्गतपुरुष                                     | Ŧ-         |              |             |              |
| स्य चेश्वरत्वं                                                                      | <i>₹</i> e | -38          | Ø           | १२४          |
| परब्रह्मण आकाशशब्दवाच्यत्वं                                                         | ****       | २४           | 4           | १३०          |
| बसण आकाशशब्दवत्माणशब्दवाच्यत्वं                                                     | 9114       | <b>વર</b>    | 8           | १३४          |

| प्रतिपाद्यविषयाः । सू                                                              | त्राङ्काः। अधिक | रणाङ्काः । ' | पृष्ठाङ्काः । |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
|                                                                                    |                 | १०           |               |
| ब्रह्मणः प्राणशब्दमतिपाचत्वं २                                                     | ८-३१            | १ <b>१</b>   | १५१           |
| <br>उक्ताध्यायस्य द्वितीयपादे                                                      | l               |              |               |
| मनोमयः पाणशरीर इत्यादिच्छान्दोग्यवाक्येन                                           |                 |              | •             |
| ब्रह्मण उपास्यत्वविचारः                                                            | १-८             | १            | १६३           |
| ब्रह्मणो जगत्कर्नृत्वं                                                             | ६-१०            | વ            | १७४ '         |
| चेतनयोजीवेश्वरयोर्हद्भहागतत्वं १                                                   |                 | <b>વ</b>     | १७६           |
| छायाजीवान्यदेवान्हित्वा परब्रह्मण एवोपास्यत्वं १                                   |                 | 8            | 258           |
| प्रधानजीवेतरस्येश्वरस्यैवान्तर्यामिशब्दवाच्यत्वं १                                 |                 | 4            | १९२           |
| प्रधानजीवौ निराकृत्येश्वरस्य भूतयोनित्वं २                                         |                 | દ્           | १९८           |
| ब्रह्मणो वैश्वानरशब्दवाच्यत्वं <b>.</b> २                                          |                 | (y           | २०७           |
| <br>उक्ताध्यायस्य <b>तृ</b> तीयपादे ।                                              |                 |              |               |
| सूत्रात्महिरण्यगर्भेप्रधानभोकृजीवेश्वराणां मध्ये के-                               |                 |              |               |
| वल्रमीश्वरस्यैव सर्वाधिष्ठानभूतत्वं                                                | १-७             | १            | <b>२</b> २१ ' |
| प्राणपरेशयोर्भध्ये परेशस्यैव सत्यशब्देन श्रेष्ठत्वं                                | 6-8             | રે           | २३०           |
| प्रणवन्नहाणोर्भध्ये न्नहाण एवाक्षरशब्दवाच्यत्वं १                                  |                 | 3            | <b>२३८</b>    |
| अपरपरब्रह्मणोर्भध्ये परब्रह्मण एव त्रिमात्रेण प्र-                                 | • ( )           | •            | 44.           |
| णवेन ध्येयत्वं                                                                     | १३              | 8            | २४१           |
| दहराकाशस्त्रेन प्रतीयमानानां वियक्तीवत्रह्मणां मध्य                                | · ·             | •            | 707           |
| ब्रह्मण एव तदाकाशवाच्यत्वं १                                                       |                 | લ            | २४५           |
| अक्षेत्र एवं तपाकारावा व्यत्व र<br>अक्षिपुरुषत्वेनाऽऽपाततः प्रतीयमानयोर्जीवपरेशयोः |                 | •            | 701           |
| परेशस्यैव तत्पदवाच्यत्वं १                                                         |                 | Ę            | २५४           |
| जगत्मकाशकत्वेनोपलब्धयोः सूर्यादितेजःपदार्थचैत-                                     | 1-11            | 4            | 170           |
|                                                                                    | 2 22            | y            | २६६           |
| न्ययोश्चैतन्यस्यैव तत्प्रकाशकत्वं २                                                | <b>५-</b> ९२    | •            | 446           |
| जीवात्मपरमात्मनोर्भध्ये परमात्मन एवाङ्गुष्टमात्रपु-                                |                 |              |               |
| रुषशब्देन मतिपादनं २९                                                              |                 | 6            | २७१           |
| देवानां निर्गुणविद्यायामधिकारनिरूपणं २                                             | ६-३३            | ٠, ۶         | २७५           |
| श्रुद्राणां वेदानधिकारकथनपूर्वकः शोकाकुलस्वेन                                      |                 |              |               |
| ज्ञूद्रनाममात्रधारिणो जानश्चतेर्वेदविद्याधिगमः ३                                   | ४-३८            | १०           | ३०६           |

| प्रतिपाद्यविषयाः । सूत्राङ्काः । आ                        | धेकरणाङ्काः | । বিহারী:।  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| प्राणत्वेनाऽऽम्नातानां वज्रवायुपरेशानां मध्ये परेश-       |             |             |  |  |
| स्पैव ताहशमाणशब्दवाच्यत्वं ३९                             | ११          | ३१३         |  |  |
| त्रह्मणः परत्वज्योतिष्ट्वे <b>४</b> ०                     | १२          | ३१७         |  |  |
| त्रह्मण आकाशशब्दवाच्यत्वं ४१                              | १३          | <b>३१</b> ६ |  |  |
| ब्रह्मणो विज्ञानमयशब्दवाच्यत्वं ४२-४३                     | १४          | ३२१         |  |  |
| उक्ताध्यायस्य चतुर्थपादे ।                                |             |             |  |  |
| ्कारणावस्थापत्रस्य स्थू <b>ल्हशरीरस्यैवा</b> व्यक्तराब्द- |             |             |  |  |
| वाच्यत्वं १-७                                             | १           | ३२५         |  |  |
| *श्चितिममित्मकृतिस्मृतिसंमतमधानयोर्मध्ये तादः-            | _           |             |  |  |
| ् शमकृतेरेवाजाशब्दवाच्यत्वं ८-१०                          | વ           | ३४५         |  |  |
| भाणचक्षुःश्रोत्रमनोन्नानां पञ्चपञ्चजनशब्दवा-              | _           |             |  |  |
| च्यत्वं ११-१३                                             | ३           | ३५१         |  |  |
| त्रह्मपतिपादकवेदान्तवाक्यसमन्वयानां युक्तियु-             |             |             |  |  |
| <ul><li>कत्वं १४-१५</li></ul>                             | 8           | ३५६         |  |  |
| माणजीवपरात्मनां मध्ये परात्मन् एव क्रत्स्नजम-             |             |             |  |  |
| त्कर्तृत्वेन बालािकना ब्रह्मत्वेनोक्तानां षोडशपु-         |             | 2.212       |  |  |
| हैपाणां कर्तृत्वनिराकरणं १६-१८                            | G           | ३६७         |  |  |
| संशियतजीवपरमात्मनोर्भध्ये परमात्मन एव श्रव-               | _           |             |  |  |
| णमननादिविषयत्वं १९-२२                                     | Ę           | ३७२         |  |  |
| ब्रह्मणो निमित्तोपादानोभयकारणत्वं, २३-२७                  | Ø           | ३८५         |  |  |
| परमाणुजून्यादीनां श्वुत्युक्तानामपि जगत्कारणत्व-          |             |             |  |  |
| मपहाय ब्रह्मण एव प्रतिनियतजगत्कारणत्वं २८                 | 6           | ३९२         |  |  |
| इति प्रथमाध्यायस्य निर्घण्टपत्रं समाप्ते ॥                |             |             |  |  |
|                                                           |             |             |  |  |
| अविरोधारूपद्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे ।                    |             |             |  |  |
| सांख्यस्मृत्या वेदसंकोचस्पायुक्तत्वं १-२                  | 8           | ३९५         |  |  |
| थोगस्मृत्याऽपि वेदसंकोचस्यायुक्तत्वं ३                    | ર્          | ४०४         |  |  |
| बैल्क्सण्यांच्ययुक्तिद्वाराऽपि वेदान्तवाक्यानाम-          |             |             |  |  |
| बाध्यत्वं ४-११                                            | Ą           | 886         |  |  |

| प्रतिपाद्मविषयाः । सूत्राङ्काः। अर्                         | वकरणाङ्काः | । शहाहुए।  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| काणादबौद्धादीनां स्मृतियुक्तिभ्यामपि वेदवाक्या-             |            |            |
| नामबाध्यत्वं १२                                             | 8          | ४२९        |
| भोक्तुभोग्यभेदवतोऽपि परब्रह्मणोऽद्वैतत्वस्या-               |            |            |
| बाधारवं १३                                                  | Q          | ४३१        |
| ब्रह्मणि भेदाभेदयोव्यीवहारिकत्वमद्वितीयत्वस्य च             |            |            |
| तात्त्विकत्वं १४-२०                                         | Ę          | ४३३        |
| सर्वेज्ञत्वेन जीवसंसारमिथ्यात्वं स्वनिर्र्छेपत्वं च प-      |            | ,          |
| इयतः परमेश्वरस्य न हिताहितभाग्दोषः २१-२३                    | v          | ४५९        |
| अद्वितीयस्यापि ब्रह्मणः क्रमेण नानाकार्याणां सः-            |            | Ę.         |
| ष्टिसंभावना २४-२५                                           | 6          | ४६४        |
| ईश्वरस्योपादानस्वपपरिणामिकारणत्वव्यवस्थापनं. २६-२९          | ٩          | ४६७        |
| ईंचरस्याशरीरित्वेऽपि मायावित्वं ३०-३१                       | १०         | ४७५        |
| नित्यतृप्तस्येश्वरस्यापि प्रयोजनं विनाऽशेषजगदु-             |            |            |
| स्पादनं ३२-३३                                               | ११         | ४७७        |
| कर्मनिपन्नितानां जीवानां सुखदुःखनिमित्तमात्रस्य             |            |            |
| जगत्संहरतश्च नैर्घुण्यदोषाभावः ३४-३६                        | १२         | 8<0        |
| निर्गुणस्यापि ब्रह्मणो विवर्ते ह्रपेण मकृतित्वसिद्धिः ३७    | १३         | 858        |
|                                                             |            | * 4        |
| उक्ताध्यायस्य द्वितीयपादे <b>।</b>                          |            | 1          |
| सांख्यानुमतप्रधानस्य जगद्धेतुत्वखण्डनं १-१०                 | 8          | ४८६        |
| असहशोद्भवे काणाददृष्टान्तस्यास्तित्वं ११                    | વ          | ५०८        |
| परमाणूनां संयोगेन जगदुत्पत्तेर्युक्तिविरुद्धत्वं१२-१७       | Ą          | ५१३        |
| <b>ईश्वराद्भिना</b> नां बाह्यवस्त्वस्तित्ववादिबौद्धविशेषसं- |            |            |
| मतानां परमाणूनां शब्दस्पर्शादीनां च जगद्ध-                  |            |            |
| त्पादकत्वमतस्वण्डनं १८-२७                                   | 8          | ५३१        |
| विज्ञानवादिबौद्धसंमतविज्ञानस्य जगत्कर्नृत्वादि-             |            |            |
| खण्डनं <b></b> २८-३२                                        | લ          | <b>488</b> |
| जीवादिसप्तपदार्थवादिनां बौद्धान्तराणां मतस्वण्डनं ३३-३६     | Ę          | बहर        |
| तटस्थेश्वरवादस्यायुक्तत्वं ३७-४१                            | 9          | ५७१        |
| जीवोत्पत्त्यादेरयुक्तत्वं ४२-४५                             | 6          | ५७६        |

#### ॐ तत्सह्रह्मणे नमः

श्रीमद्हैपायनप्रणीतब्रह्मसूत्राण्यानन्दगिरिक्र

अध्यस्तान्ध्यमपूर्वमथीविषणैम्रोह्यं पुमथीस्पदं छक्ष्यं छक्षणभेदतः श्रुतिगतं निर्धूतसाध्यार्थेकम् । आम्रायान्तविभातविश्वविभवं सर्वाविरुद्धं पर सत्य ज्ञानमनर्थसार्थविधुरं ब्रह्म पपचे संदोम् ॥ १ ॥ यो छोकं सकछं पुनाति निगमा यं प्राहुरेकान्ततो व्याप्तं येन जगज्जगन्ति सततं यस्मै नमस्कुर्वते । यस्मादाविरभृदशेषममरा यस्य प्रसादार्थिनो यस्मिन्पर्यवसास्यति स्फुरदिद तस्मै नमो विष्णव ॥ २ ॥ योऽनुमानुमतेजा जनयाति सकलानालय य लभनते सर्वे निर्वान्ति येन श्रुतिपथपथिका वौषडातन्वते च। यस्मै यस्मादकस्मात्परिभवचिकता यस्य संरोचयन्ते चिन्ता यस्मिन्पवृत्ता भृशविशद्वियः सश्रये तं गिरीशस् ॥ ३ ॥ भिन्दानमेनांसि दुरासदानि प्रत्यूह्वर्गप्रभवानि तानि । राजानमाघावपरंपराणामारादुषासे गिरिजाभिजातम् ॥ ४ ॥ श्रीमद्यासपयोनिधिनिधिरसौ सत्सूक्तिपङ्किरफुर--मुक्तानामनवद्यहृद्यविपुलपद्योतिविद्यामणिः। क्षान्तिः शान्तिषृती द्येतिसरितामेकान्तविश्रान्तिम्-भूरेयात्रः सतत मुनीन्द्रमकरश्रेणीश्रयः श्रेयसे ॥ ५ ॥ यद्भाष्याम्बुजजातजातमधुरपेयोमधुप्रार्थना-सार्थेन्यग्रवियः समग्रमरुतः स्वर्गेऽपि निर्वेदिनः । यस्मिन्मुक्तिपथो मुमुक्षुमुनिभिः संपार्थितः संबभौ तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु भगवत्पादाभिधां विश्वते ॥ ६ ॥ यत्पादाम्बुजचऋरीकधिषणा निर्वाणमार्गोविगा पङ्किमुक्तिनसर्गदुर्गदुरिता वाचंयमानामियम् ।

यस्मिन्नत्यिमद् शमादि समभुद्रोधाङ्करो मे यतः शुद्धानन्दमुनीश्वराय गुरवे तस्म परस्मै नमः ॥ ७ ॥ मातर्नतोऽस्मि भवतीमथ चार्थये त्वां चेतः सरस्वति परास्य पराश्चमर्थेम । शारीरके महदनुष्रहसपसन्न-मेकाग्रमस्तु वचसा सह सम्यगर्थे ॥ ८॥ अद्धाभक्ती पुरोधाय विधायाऽऽगमभावनाम् । श्रीमच्छारीरके भाष्यं करिष्यं न्यायनिर्णयम् ॥ ९ ॥

नित्याध्ययनविध्युपादापितवेदान्तवचोभिरापाततः प्रतिपन्नं शास्त्रारम्भौपयिकमनुबन् न्धजातं न्यायतो निर्णेतुं भगवान्बाद्रायणः स्त्रितवानथातो ब्रह्मजिज्ञासेति । तत्र म-मातुत्वादिबन्धस्याध्यासत्वं धर्मभीमांसया ब्रह्मभीमांसाया गतार्थताभावो विशिष्टाधिकारि-सभवो विषयादिसस्वं चेति चत्वारोऽथीः सैचिताः । तथाहि । सत्यत्वे बन्धस्य बद्धा-बद्धयोर्जीवब्रह्मणेरिक्यानुपपत्तेः सत्यस्य च ज्ञानाद्विवृत्तेज्ञनिस्य चाज्ञानमात्रविरो-षित्वादुत्तरज्ञानस्य च विरोधिगुणवया पूर्वज्ञानादिनिवर्वकत्वाद्विषयप्रयोजनिमिद्धिहेतु-तया बन्धस्याध्यासता सूचिता। पूर्वसिद्धत्वे वेदान्तविचारस्य विशिष्टाविकारिणश्चाभावे तं प्रति तत्कतेव्यतोक्तरयोगादगतार्थत्व विभिन्नाः । त्वर्भयेष्टष्ट-बन्वस्यान्यदीयज्ञानादिनिवृत्तेस्तद्र्यज्ञानमीप तिन्नविही त्वमर्थीवषयमेवेत्यर्थात्तदैक्यं वि-षयः स्चितः । मुमुक्षोरथशब्द्बोतितस्य ज्ञानाय विचारविधानात्तत्साध्यज्ञानानमुक्तिः सूचिता । ब्रह्मज्ञाताय च विचारविधानाद्धमणः शक्यमतिपाचतया वेदानैतः संबन्धोऽ-पि दक्षितः । तदेतद्भाष्यकद्यथाक्रमं व्युत्पाद्यिष्यति । अस्य चाविकरणस्य पाथ-म्यान्नाधिकरणसंगतिः । उत्तराधिकरणसंगतिस्तु तस्यवानेनेति नास्योच्यते । तिचार-विध्यपेक्षितविषयाद्यपेकश्रुतिभिरस्योत्थानादुत्थाप्योत्थापकत्वं श्रुतिमगतिः । इदं च धर्मेजिज्ञासासूत्रवदुपेद्धावतया चिन्ता प्रकृतसिद्धचर्थामुपोद्धातं प्रचक्षत इति न्यायेन शास्त्रेण सबध्यते । विचारारम्भोपयोगिनीनामधिकार्यादिश्रुतीना स्वार्थे समन्वयोक्तरस्य विशेषतः समन्वयाध्यायसगतिः । स्पष्टंबद्धालिङ्गाना विषयाद्यपेकवाकयानां स्वार्थे समन्व-योक्त्या विशेषतोऽस्याऽऽद्यपादेन \* संबन्यः । पूर्वपक्षे विचारानारम्भात्तदर्धानज्ञानाभावा-दुपायान्तरसाध्या मुक्तिः । सिद्धान्ते तु तदारम्भसभवात्तदर्धानज्ञानिभिद्धेम्तेनैव मुक्तिः सिध्यतीति फलभेदः। तचेदमधीतिविधिवदन्तभूतमेव शास्त्रे तदारम्भकार्थनापरम्। तत्र वेदान्तभीमासाञ्चास्त्रं विषयस्तदारभ्यमनारभ्यं वेति विषयाचमभवसभवाभ्या मंशयः। मा-

<sup>\*</sup> सगति: ।

९ ख. दिमत्त्व। २ ख. सृत्रिताः । ३ ख. मेर्ये है। ४ ख. प्रशासा।

#### युष्मदस्मत्मत्ययगोचरयो-

माणिकत्वेन प्रमातृत्वादिबन्वस्य सत्यतया तत्वज्ञानानपोत्तत्वाद्वद्वाबद्धयोजिविब्रह्मणो-रैक्यायोगात्तदभावे च बन्धाध्वस्तेर्बन्याव्वस्तौ च फलाभावात्पाच्या च मीमासया वे-दार्थमात्रोपाधौ पवृत्तया गतार्थत्वात्फलेच्छावतोऽधिकारिणोऽपि तुच्छत्वात्तद्विशेषणानां च दुर्वचत्वाद्भद्वाणः प्रसिद्धत्वे विषयपयोजनयोरनुपपत्तेरप्रसिद्धत्वे संबन्धपयोजनयोर-सिद्धेस्तस्य च निःसामान्यविशेषत्वादसंभावितविषयादिकंमनारभ्यं शास्त्रमिति पूर्वपक्षः । पमातृत्वादेव्यीवहारिकमानसिद्धत्वेऽपि तात्विकमानासिद्धतया तथाविवमानजनितवो-अनाषाविरोधादुक्तविषयादिपविलम्भाद्धर्भमीमासायाश्च वेदार्थेकदेशधर्ममात्रोपहितवया अद्धारपर्शितया तन्भीमांसया गतार्थेतानवकाजादध्यक्षाद्यधिगतिमध्याभावस्य बन्धस्य ज्ञाननिवर्खतया तनिवृत्तिकामस्याधिकारिण. मुलभत्वौद्विशेषणानां च विवेकादीनाम-वीते वर्तमाने वा जन्मनि कृतसुकृतजनितचित्तमसादासादितानामनुमानागमाधीनतया सुवचत्वाद्धद्वाणश्च ब्रह्मपदादात्मत्वाच सिद्धाविष विचारं विना मानादसिद्धेरनन्यलभ्य-वया विषयत्वात्तदवगतेश्च फलत्वादत्यन्तासिद्धचभावाच शक्यप्रतिपाद्यतया संबन्धा-दिसिद्धेरारोपितसामान्यविशेषभावमादाय वदीयविषयत्वस्यं प्रतिपाद्यत्वादुक्तविषयान दिमदिदं शास्त्रमारभ्यमिति सिद्धान्तः । तदिदं हृदि निषाय वेदान्तमीमांसाशास्त्रं व्या-ख्यातुकामो भगवान्भाष्यकारः शास्त्रारम्भार्थमाद्यसूत्रेणार्थतः सूचितं विषयादि विद्वुं विरोविनो वन्धस्याध्यासत्वं लक्षणसंभावनासद्भावममाणैः सिसाधियपुरादावध्यासमाक्षिप-वि । युष्मदस्मत्यत्ययगोचरयोरित्यादिना भिथ्येति भवितुं युक्तमित्यन्तेन भाष्ये-ण । अर्थाच सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिरित्यन्तेनानुपक्षुतं चिन्मात्रमातमानमनुसंद्धानस्त-रवानुस्मरणं मङ्गळाचरणं विद्योपशमनाद्यर्थं संपादयवि । चैत्रे मैत्रोऽयमिविभान्तिरन्य-श्रेक्यप्रमित्यवेक्षासंस्कारजन्यत्वात्तत्प्रमितिश्रीक्यक्तेत्यात्मानात्मनेरिक्याध्यासेऽपि त-त्मिमलादेवीक्तन्यता मन्वानम्ययोरैक्याभावेऽपि त्रिंविधं विरोधं हेतुमाह । युष्मद-स्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति । न च प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति सूत्रे प्रत्यये चोत्तरपदे च परतो युष्मदस्मदोरेकार्थवाचिनोमेपर्थन्तस्य त्वमावादेशावित्यक्तत्वात्वतपुत्रो मत्पुत्र इ-विवस्तन्मतप्रत्ययगोचरयोरिति स्यादिति युक्तम् । त्वमावेकवचन इति सूत्रादेकाधी-भिषायिनोर्युष्मदस्मदोभेपर्थन्तस्य स्थाने त्वमावादेशौ भवत इति व्याख्यानादेकवचन इत्यविकारादत्र च युष्मदस्मदोरेकार्थवाचित्वस्याविवाक्षेवत्वाद्युष्मदस्मद्ग्रहणाविरो-धादसमद्र्थे साक्षिणि नभोवद्रौपाविकं बहुत्वम् । न चैवं युष्माकमित्यादाविव बहुव-च्नमनुसृत्य विग्रहोत विरोधोक्त्यनुगुणतया यथा तथा विग्रहेऽपि निवारकाभावात ।

<sup>9</sup> क. ख 'पोयला'। २ स, कमिदम । ३ क, ख. त्वात्तद्विं। ४ क. क. स्य सुप्र । ५ क. त्रिविम्विर्ो नहें भ

#### विषयविषयिणोस्तमः भकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानु-पपत्तौ सिद्धायां तद्धर्भाणामपि स्वतरामितरेतरभावानुपपत्ति-

यूष्मदस्मत्पदयोश्चेतनाचेतनार्थत्वादात्मानात्मवैलक्षण्यार्थमिदमस्मत्प्रस्ययगोचरयोरिति वक्तन्येऽपि युष्मदग्रहणमत्यन्वभेदोपलक्षणार्थम् । न हि त्वकारविददंकारस्याहंकारम-तियोगित्वमेते वयमिमे वयमित्यादिपयोगातः । न च ययं वयं वयमेव य्यमितिवदी-पचारिकत्वं तत्र तथात्वाभिमानवत्पकृते तदभावात् । मुख्यामुख्ययोरादौ मुख्योपनिपा-तादस्मदर्थस्य च मुख्यत्वात्पथममस्मद्यहणप्रसक्ताविष युष्मदर्थोदनात्मनो निष्कष्य शुद्धस्य चिद्धातोरध्यारोपापवादन्यायेन ग्रहणं घोत्यितुमादौ युष्मद्ग्रहणम् । तत्र युष्मद्स्मदिति प्रत्यक्पराक्तवेनाऽऽत्मानात्मनोः स्वभावविरोधः सूच्यते । युष्मच्छब्दे-नाहंकारादिरसम्ब्छब्देन तत्साक्षी गृह्यते । तयोरेव प्रत्ययपदेन स्फुरणतया तद्वत्वेन प्रतीतितो विरोधो द्योत्यते । तत्रानात्मा प्रतीतिव्याप्यत्वादात्मा च प्रतीवित्वात्प्रत्ययस्त-योव्यवहारतो विरोधो गोचरशब्दार्थः। युष्मदर्थो हि कौटस्थ्यादिखभावात्मितरस्कारेण सिक्रयत्वादिनाऽस्मदर्थोऽपि ब्रह्मास्मीत्यहंकारादिविलोपेन पैणीतया व्यविह्नयते। युष्म बास्मब युष्मदस्मदी ते एव प्रत्ययौ तावेव गोचरौ तयोखिविषविरोधभाजोरन्यत्रैक्या-योगान तरप्रमितिरित्यर्थः । ऐक्यासंस्कारादतदध्यासेऽपि तादातम्यसस्कारादिदं र-जतिमितिवत्तदध्यासः स्यादित्याशङ्ख्य तैंस्यापि तत्प्रमितिपूर्वेकत्वात्तस्याश्च वादात्म्यापे-क्षत्वादात्मानात्मनोस्वदभावानेवि मत्वा तयोस्तादात्म्याभावे हेतुमाह । विषयविषयिणो-रिति । ऐक्याभावेऽपि जात्यादौ तादात्म्यादपौनरुक्तत्यम् । नित्यानुभवविषयो युष्मदर्थौ विषयो विषयी त्वस्मदर्थो नित्यानुभवस्तयोदाह्यदाहकवान्मिथो विरुद्धयोजीविव्यक्ति-त्वादेरभावान तादात्म्यमित्यर्थः । उक्ताद्धेतोः सिद्धमभेदानंभवं सदृष्टान्तमाह । तमः-प्रकाशवदिति । न खल्वनयोरभेदः । न च तयोभीवाभावत्वेन तद्भावस्तमसोऽपि गुणवच्चादिना भावत्वात्तथाऽऽत्मानात्मनोरिप मिथो विरुद्धयोनीभेदोऽस्वीत्यर्थः । वि मतौ नाभिन्नतया प्रमितौ मिथो विरुद्धत्वात्तमः प्रकाशवदिति विरोवफलमाह । इतरेत-रेति । इतरस्येतरभावो नामेतरेतरत्वमैक्यमितरीस्मन्नितरभावस्तादात्म्य तयोरप्रवीतातु-क्तन्यायमाप्तायां तत्संस्कारासिद्धः । नन्वात्मानात्मनोरितरेतरभावाभावेऽपि तद्धर्भाणा **चैतन्यजाड्यादीना**मित्रेतरत्र भावः स्यात् । दृश्यते हि पुष्पपुटिकादौ पुष्पाभावेऽपि वद्धमेगन्धानुवृत्तिः । तथा चेतरेतरत्रेतर्धमेप्रमित्या तत्संस्कारात्तदध्यामः सिध्यवीति नेत्याह । तद्धर्माणामपीति । तयोरात्मानात्मनोर्धर्माश्चेतन्यजाव्यादयस्तेपामिवरे-

<sup>\*</sup> तादात्म्यस्यापि । † पृष्पपेटिकादौ ।

१ क. प्रकृतिप्र । २ क. स. टापनेन । ३ क. प्र्तिया ।

#### रित्यतोऽस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्यय-गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासस्तद्विपर्ययेण विषयिण-

वरत्र न भावो मिथो विरुद्धयोधीर्मिणोर्वमीणामिवरेवरत्र भावस्यादृष्टत्वात्तेषां धर्मिवा-दातम्याचीक्तविरोधभाक्तवाद्धर्मिणमविक्रम्य च तद्धर्मोणामगमनात् । नहि गन्धोऽपि विना धर्मिणं पुष्पपुटिकादौ हरयते सुक्ष्मेण स्वाअयेण सहिवोपलम्भादन्यथा गुणत्वव्या-भावादुत्कान्त्यधिकरणे चैतद्वक्ष्यति । तस्मात्तद्धर्माणामपि नेतरेतरत्र सत्त्वपमेत्यर्थः । वधाऽप्यात्मानात्मनोर्न्योन्यात्मकताध्यासस्यं च किमायात्मित्याशङ्कचाऽऽह । इत्यत इति । इतिशब्देनाभेदप्रमित्यभावो हैतुरुक्तः । तत्फलमभेदसंस्काराभावोऽतःशब्दार्थः । यदात्मनो मुख्य पत्यक्तवं प्रवीतित्वमहंकारादिविलापनेन ब्रह्मास्मीविव्यवहार्यत्वं चोक्तं तद्युक्तमहमितिप्रतीयमानत्वाद्हंकारवदित्याशङ्कच संस्काराभावफलमध्यासा-भावं वक्तुमविष्ठानस्वरूपमाह । अस्मत्मत्ययगोचर इति । अहंवृत्तिव्यङ्गचर्फुरणत्वं तद्भवं वा हेतुः । आद्ये साधनविकलो दृष्टान्तो द्वितीये त्वसिद्धिरतोऽनुमानायोगादा-रमनो युक्तं मुख्यं प्रत्यक्तवादीत्यर्थः । यदात्मनो विष्यित्वं तन्न । अनुभवामीतिव्यव-हृतत्वादहंकारवदित्याशङ्कचाऽऽह । विषयिणीति । अनुभवामीति व्यवहृतत्वं तद्वा-च्यत्वं तल्लक्ष्यत्वं वा नाऽऽद्यः । असिद्धेः । नेतरः हेतुवैकल्यादतो युक्तं विषयित्व-मित्यर्थः । अहंकारस्य देहं जानामीति विषयित्वेऽपि मनुष्योऽहमित्यभेदाध्यासवदि-हापि स्यादित्याशङ्कचाहंकारदेहयोर्जाञ्चादिना तुल्यत्वाद्भेदाध्यासेऽपि चिच्वेनाऽऽ-त्मत्वेन वाडजढेडनवच्छिन्ने प्रतीचि तद्विपरीताध्यासो न सिध्यतीत्याह । चि-दात्मक इति । दीपादेर्विषयित्वेऽपि चिदात्मकत्वाभावादपुनरुक्तिः । अहमिति प्रथा-विशेषादात्मवदहंकारस्यापि मुख्यप्रत्यक्तवादियोगाद्युक्तं पराक्तवादीत्याशङ्कचाऽऽह । युष्मदिति । अहंकारतत्साक्षिणोरहमित्येकरूपमथानङ्गीकारादहंकारादेः पातीतिक-पत्यक्त्वादिभावेऽपि पराक्त्वाद्येव मुख्यमित्यर्थः । अहंकारादेर्बेन्यत्वेनानर्थतया ैहेयत्वं सूचयाति । विषयस्येति । तस्याध्यासो मिथ्योति संबन्यः । मा भूदातमन्यनातमाध्यास-स्तद्धर्माणां तु जाड्यादीनां तास्मिन्नध्यासः स्यादित्याशङ्खचाऽऽह । तद्धर्माणां चेति । न हि धर्मा धर्मिणमतिकमन्ते नरविषाणादिधीवदात्मनि वैकाल्पिकी जाड्यादिधीरित्य-र्थः । आत्मनो मुख्यप्रत्यक्त्वादिभाक्त्वाद्नात्मतद्धर्भोध्यासान्धिष्ठानत्वेऽपि तद्वैपरी-त्यादहंकारादेरात्मतद्धर्माध्यामाधिष्ठानत्वं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तद्विपर्ययेणेति । अहंकारादी जड़े विषये ततो विषयेयश्चैतन्यं तेनाऽऽत्मना विषयिणश्चिदात्मनो योऽ-ध्यासः स मिथ्येत्यन्वयः । नन्वनात्मन्यात्मानध्यासेऽपि तद्धभीणामनुभवादीनां बु-द्धचादावध्यासः स्यात । नभसो ध्वन्यभेदानध्यासेऽपि तद्धेदानां वर्णानां हस्वो दीर्घो स्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् । त-थाऽप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाध्यस्येत-रेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मिथ्याज्ञाननिमित्तः

वेति ध्वनिविशेषेऽप्यध्यासदर्शनादित्यत आह । तद्धर्माणां चेति । अनुभवादीनां बुद्धिवस्यपायी तत्तत्रतया भानाद्यचारात्तद्धर्मत्वम् । युक्तो वर्णाना ध्वनिभेदेष्वध्यासो जाड्यादिना तुल्यत्वादात्मधर्मत्वाभिमतानामनुभवादीना चिद्रपात्ततो भेदाभावाच जडे बद्धचादावध्यासोऽतल्यत्वादित्यर्थः । अध्यासो नामान्यस्मिन्नन्यरूपतावीः स मिथ्ये-त्यविद्यमानतोच्यते । अर्थाध्यासो ज्ञानाध्यासश्चेत्यध्यासयोनोस्तित्वं वक्तं द्विरध्यास-वचनम् । आक्षेपमुपसंहरति । इति भवितुमिति । इति युक्तमिति वक्तव्ये भवितुमि-स्याक्षेपस्य संभावनैव मुळं न मानमिति दर्शयितुमुक्तम् । तदेवं मातृत्वादिबन्धस्य वै-स्तुतया विषयाद्यभावादनारभ्यमिदं शास्त्रमित्याक्षेष्ठावैविक्षितम् ।अध्यासस्य नास्तित्वमयु-क्तत्वादमानाद्वेति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गिकरोति । तथाऽपीति । द्वितीयं प्रत्याह । अप-मिति । मनुष्योऽहमिति प्रवीतेरध्यासस्वरूपापलापायोगादस्याश्च देहातिरिक्तात्मवादे प्रमात्वाभावात्तदनक्रपं कारणं कल्प्यमिति भावः । अपरोक्षमध्यासं द्वेवा विभजन्विशे-ब्यं निर्दिश्वि । लोकव्यवहार इति । लोक्यवे मनुष्योऽहमिनि ज्ञायत इवि ज्ञा-नोपसर्जनोऽधीध्यासी लोकविषयो व्यवहार इत्यर्थोपसर्जनो ज्ञानाध्यामश्रोकः। कोऽ-यमध्यासी यो विषयादिसिद्धिहेतुरित्याशङ्कच तल्लक्षणमाह । अन्योन्यस्मिन्नित्या-दिना धर्मधर्मिणोरित्यन्तेन । तत्रान्यस्मिन्नन्यावभास इत्युक्ते प्रतिमाया देवताह-ष्टिरपि भ्रान्तिः स्यात्ततो विशिनष्टि । अन्योन्यस्मित्रिति । तत्र देवताद-ष्टिमात्रमारोप्यं न प्रतिमाद्दष्टिक्री ब्राह्म प्रिक्त काँदिति न्यायात् । पटे तन्तवः स च त-न्तुष्विति लोकवादिष्टच्या वन्तुपटयोरन्योन्याधारत्विधयोऽध्यासत्वधाप्तावृक्तमन्यो-न्यात्मकतामिति । पटः शुक्कः शुक्कः पट इतिप्रमान्यानुत्त्यर्थमितरेतराविनेकनेति । इत्यंभावे तुर्वाया।स्वरूपविवेकविरस्कारेणाभेद्धीरध्यासो नैवं शुक्कपटादिधीरित्यर्थः। म एवायमयमेव स इत्यैक्यपमां मत्याह । विविक्तयोधीमेंणोरित । औपाविकभेदीमा-सविरस्कारेण पत्यभिज्ञायामैक्यं प्रमीयते विविक्तयोधीर्मणोविवेकं विरस्कृत्यैक्यभीश्रा-न्तिरित्यर्थः। प्रत्यभिज्ञानेऽपि काल्रह्वयवैशिष्टचादस्ति विविक्तवेति विविक्तपदस्यावद्धा-वर्तकत्वमाशङ्कचाऽऽह । अत्यन्तेति । आत्मनो बुद्धचादेश्व स्वच्छत्वादिना माम्या-दृत्यन्तविवेकासिद्धिमाशङ्कच जडत्वाजडत्वयोस्तद्धभैयोरत्यन्तविवेकाद्धर्मिणोरपि तिस-दिरित्याह । अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोरिति । उक्तरूपयोर्धर्मधर्मिणोरन्योन्य-स्मिन्नन्योत्मकतारूप इतरेतराविवेकात्मकोऽध्यास इति समुदायार्थः । अन्योत्य-

१ स. ध्यासे जा। २ स. सत्यतया । ३ क. दावभा।

#### सत्याचते मिथुनीकृत्याहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं स्रोकव्यवहारः।

धर्मौश्चेति पृथकथनमन्धोऽहमित्यादौ धर्मोध्यासे प्राधान्यसूचनार्थस् । नन्वितरेतरावि-वेकार्थं द्वयोः स्वरूपितरस्कारे कथमन्योन्यस्मिन्नित लक्षणांशसिद्धिस्तित्सद्धये द्वयोः स्वरूपोपस्थितौ कथमविवेकोपपत्तिरत आह । सत्येति । सत्यमिनदं चैतन्यं तस्य संसृष्टक्षपेणाध्यस्तत्वेऽपि स्वरूपेणानध्यस्तत्वादनृतमहंकारादिः स्वरूपतोऽप्यध्यस्त-त्वात्तदुभयमिथुनीकरणक्षपोऽध्यास इति यावत् । आसत्यसर्पस्य सत्यरज्वां तन्मा-जतया निमज्जनवद्सत्याहंकारादेः सत्यचिनमाज्ञतया निमज्जनादेकत्वधीः सत्यासत्ययो-रात्मानात्मनोस्तर्कतो विविच्यमानत्वाद्नयोन्यस्मिन्निति लक्षणांशश्च संमवतीति भावः ।

विक पुनरध्यासस्य कारणिनत्याशङ्कचा निमित्तमात्रमुपादानं वा निमित्तविशेषो वा प्रच्छचत इति विकल्प्याऽऽधौ प्रत्याह । मिथ्येति । मिथ्या च तद्ज्ञानं च तनि-भित्तमुपादानं यैस्य सोऽध्यासस्तथा । तत्र मिध्येत्युक्ते आन्तिज्ञानपाप्तावज्ञानमित्यु-क्तं तन्मात्रमहे ज्ञानाभावशङ्काया मिथ्येति तेनानिर्वाच्यत्वेनाभावविलक्षणं ज्ञाननिवर्त्य-मनायज्ञानं तदुपादानोऽध्यास इत्यर्थः। एतदेवाज्ञानं संस्कारकालकमीदिक्रपेण परिण-तमध्यासनिमित्तमिति वक्तं निमित्तमहणम् । निमित्तविशेषमश्चं प्रतिवक्ति । नैसर्गिक-इति । मत्यक्चैतन्यसत्तामात्रानुबन्धी पवाहरूपेणानादिरिति यावतः । न च पवाह-रूपस्य प्रवाहिर्व्येतिरेकिणोऽसन्वात्प्रवाहिर्यक्तीनां च सादित्वात्कुतो नैसर्गिकत्विमिति वाच्यम् । प्रवाहि व्यक्तीनामन्यतमव्यक्ता विना पूर्वकालानवस्थानं कार्येष्वनादितेत्य-भ्युपगमात् । यद्वा कारणरूपेणास्यानादित्वं कार्यात्मना नैमित्तिकत्वमित्युभयमविरुद्धम् । अध्यस्य मिथुनीकृत्येति कत्वामत्ययो नाध्यासस्य पूर्वकालत्वमन्यत्वं च लोकव्यवहा-रादङ्गीकृत्य प्रयुक्तो लोकन्यवहारस्याध्यासतया क्रियान्तरत्वाभावादतो वस्तुतोऽपौर्वा-पर्येऽपि विशेषणभेदेन कल्पितभेदं वस्तुतत्मितिपत्तिक्रभेण पौर्वापर्यं च । तदालम्बनमन्-भवं द्रढियतुमध्यासमभिनयति। अहिमति । तत्राहिमिति कार्याध्यासेष्वाद्योऽध्यासस्त-स्याध्यासत्वं चिद्चिद्वात्मत्वात् । इद्मिति भोक्तुभौगसाधनं कार्यकरणसंघातो ममेद्-मिलाहंकर्त्रा खत्वेन तस्य संबन्यस्तयोश्चेदं ममेद्मिति दृष्टयोरध्यस्तत्वमध्यस्तभोक्तृ-शेषत्वात्सप्रादावध्यस्तराजोपकरणवतः । तदेवं पूर्वभाष्योक्तरीत्याः युक्तिशून्योऽप्यत्य-न्तविविक्तयोरित्यादिना लक्षितः सत्यानतिमथुनीकरणक्रपत्वेन संभावितो विशिष्टका-रणपसूर्वो नैसर्गिकत्वादागन्तुकदोषानपेक्षोऽहमिद्मित्यादिपकारैर्निक्विपतपविभासत्वेन मत्यक्षत्वान्ज्ञेयाध्यासो ज्ञानाध्यासश्चाज्ञक्योऽपह्नोतुमित्यसत्यत्वाद्वन्यस्य विषयादिसंभ-वादारभ्यमिदं शास्त्रमित्यभिसंधिः । शास्त्रारम्भहेतुविषयादिसाधकमध्यासमाक्षेपसमा-

१ क. °हारश्राऽऽह । को °। २ क. किंतु । ३ क. यस्पेत्यध्यासः स तथा । ४ क. कैयितिरे कैयात । ५ क. कैयितरे कैयात । ५ क. कैयितरे केयात ।

#### आह कोऽयमध्यासो नांमेति । उच्यते । स्मृतिह्नपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः ।

धिभ्यां संक्षिप्य तमेव लक्षणसंभावनाप्रमाणैः स्फुटीकर्तुं चोदयित । आहेति । शास्त्र-स्य तत्त्वनिर्णयार्थतया वादत्वात्तत्र गुरुशिष्ययोरविकारात्पुरस्थितिव शिष्यं ग्रहीत्वा परोक्तिः । इत आरभ्य कथं पुनः प्रत्यगात्मनीत्यतः प्रागध्यासलक्षणपरं भाष्यम् । तस्मादारभ्य तमेतमविद्याख्यामित्यतः माक्तनं तत्संभावनाया एतदादि सवेलोकपत्यक्ष इत्यन्तं तन्निर्णयायेति विभागः । समाधानभाष्येऽध्यासलक्षणनिर्देशेऽपि प्रसिद्धाध्यास-**छक्षणे निर्णी**ते प्रागुक्तछक्षणस्य तद्विशेषतया सिद्धिरिति मत्वा प्रसिद्धाध्यासं पृच्छ-ति । कोऽयमिति । किशब्दस्याऽऽक्षेपेऽपि संभवादत्र सोऽपि विवश्यते । आत्मन्य-ध्यस्तोऽनात्मेतिविशेषोक्तरसदृशयोश्चाविष्ठानािषष्ठेयत्वायोगादसभावनया विशेषाक्षेपा-त्प्रश्नाक्षेपयोर्भिन्नार्थेत्वादुपपत्तिरिति भावः । अध्यासासाधारणस्वक्रपपीहेतुत्वेन लक्षण-स्याभ्यहितत्वादाक्षेपमुपेक्ष्य पृष्टमेवेति मत्वाऽऽह । उच्यत इति । अत्र प्रश्नवाक्य-स्थाध्यासपदानुषङ्गान्न साकाङ्क्षत्वम् । परत्रेत्युक्ते परस्येत्यार्थिक परत्र परावभास इ-त्येव लक्षणं तदुपपादकं स्मृतिकापत्वं तत्सावनार्थे पूर्वहष्टत्वम् । अध्यासद्वयेऽपि पर-त्रीति सामान्यतो धीयोग्यमधिष्ठानमुक्तम् । अर्थपक्षेठवभास्यत इत्यवभामः ववभासश्चेति । तथा ज्ञानपक्षेऽवभासनमवभासः परस्यावभासैः परावभायः तावत्युक्ते घटात्परस्य पटस्यावभासः । स चावभासमानोऽध्यासः स्यात्तन्निवृत्तये परत्रेति । न चैवमपि खण्डा गौरित्यादावतिच्याप्तिः परत्रेत्यारोप्यात्यन्वाभाववनोऽभिवानात्खण्डगवा-दीनां तादात्म्यवता संसर्गेशून्यत्वाभावात् । दोषयंस्कारसंप्रयोगोत्थत्वादित्थमवभामः संभवतीति वक्तुं स्पृतिरूप इत्युक्तम् । स्मर्थेत इति स्मृतिः स्मर्थेमाणोऽर्थः । भावेऽकर्ते-रि च कारके सज्ञायामिति सूत्रद्वयमधिकत्य स्त्रिया क्तिन्निति सूत्रेण माने कर्नृव्यित-रिक्ते च कारके कमीदी संज्ञायामसंज्ञायां च क्तिन्विधानादकर्तिर चेति चकारस्य सज्ञा-व्यभिचारार्थत्वाङ्गीकारातः । स्मर्थमाणस्य क्रपमिव क्रपमस्येति स्मृतिकरो न तु स्मर्ये त एव स्पष्टं पुरोवस्थिवत्वेन भानातः । ज्ञानपक्षे स्मरणं स्मृतिभीवे क्तिन्विवानात्स्मृते क्रपमिव क्रपमस्येति स्मृतिक्रपो न स्मृतिरेव पूर्वानुभृतस्य तथाऽभानातः । म्मृतिक्रपर्वा-दोषादित्रयोत्थत्वात्ताद्दग्वीविषयत्वाद्वा। अदृष्टरजतस्य रजतभगादृष्टेस्तत्मंन्काराभावाच सस्कारद्वारा स्मृतिक्रपतोपयोगिपूर्वेद्दष्टत्वम् । तदेवं परत्र परावभासः इत्येव लक्षणम् । अन्यदुक्तरीत्या तच्छेषमिति स्थितम् । अध्यासे वादिविमितिपत्तेरुक्तं तल्लक्षण कथमित्या-शद्भचाऽऽरोप्यदेशादौ विवादेऽपि लक्षणसंवादाश्यायतश्च तल्लक्ष्येऽनिर्वाच्यवाभिद्धेः सर्वेतन्नसिद्धान्तोऽयमिति विवक्षित्वा वादिविवादानुपन्यस्यन्केषाचिद्रन्यथारूयातिवा- तं केचिदन्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदन्ति।केचित्तु यत्र यदध्या-सस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो भ्रम इति।अन्ये तु यत्र यदध्यासस्त-स्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षत इति। सर्वथाऽपि त्वन्यस्या-न्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति।तथा च लोकेऽनुभवः शक्तिका

दिनामात्मस्यातिवादिनां चामिपायमाह । तं केचिदिति । अन्यत्र शुक्त्यादावन्य-स्य कार्यत्वेन पारतक्रयाद्धर्मस्य रजतादेरध्यासस्तादात्म्यवीर्देशान्तैरगतं हि रजतादि दोषास्पुरोवत्यीत्मना भावीत्येवमुक्तमध्यासं केचिदन्यथाख्याविवादिनो वदन्वीतैयेकत्र । अपरत्र त्वन्यत्र बाह्ये शुक्त्यादावन्यस्य ज्ञानस्य धर्मी रजवादिस्तस्याध्यासी बहि-रिव तदभेदेन धीरित्यात्मस्यातिवादिनस्तमध्यासमाहुरिति योजना । पक्षद्वयेऽपि प-रत्र परावभासे संमतिरस्तीति भावः । अरूपौतिमतमाह । केचित्वित । वदन्तीत्यन-पज्यते । यत्र शुक्त्यादौ यस्य रजतादेरध्यासो छोकेपसिद्धस्तयोस्तद्धियोश्च दोषव-शाद्विवेकाश्रहे तत्कृतो रजतमिदमित्यादिसंसर्गव्यवहार इत्यख्यातिवादिनस्तैर्पि सं-सर्गन्यवहाराय तैद्धीरूपस्यावस्तुम्रहे तद्भिन्नविवेकाम्रहायोगात्तस्य तत्कृतत्वासंभवा-दिवचेतरदोषस्प भाति वस्तुन्यभानहेतुतानुपल्लम्भादतः परत्र पँरावभासे तेषामप्यस्ति संमतिरितिभावः । केषांचिदन्यथारुयातिवादिनां माध्यमिकानां च मते दर्शयति । अ-न्ये त्विति । यत्र शुक्त्यादी यस्य रजवादिरध्यासस्वस्यैव शुक्त्यादेविपरीवधर्मत्वस्य रजतादिक्रपत्वस्य भावान्तरत्वेन शून्यत्वेन वा सत्ताहीनस्य कल्पनां भासमानतामध्यासं भावान्तराभाववादिनः शृन्यवादिनश्चाऽऽचक्षते । तथा च तत्रापि परत्र परावभामे संवादोऽस्तीत्यर्थः । मतान्तराण्युपन्यस्य स्वमतानुसारित्वं तेषा निगमयाति । सर्वथे-ति । सर्वेषु पक्षेषु पकारविशेषविवादेऽपि पुरोवर्तिनो रजतादिःवेनैव वेद्यतामध्यासो न व्यभिचरतीति युक्तमुक्तलक्षेणस्याध्यासस्य सर्वतन्त्रसिद्धान्तत्वम् । न च तस्य सत्त्वं बाध्यत्वादन्यत्र रजतादिमत्त्वस्यामानत्वान्न च तदसत्त्वमपरक्षित्वान्नापि विरोधादेकस्य सदसस्वमतोऽनिर्वोच्यतेति भावः । न केवळं वादिनामेवायमध्यासःसंमतोऽपि तु छैंकिकानामपीत्याह । तथा चेति । अनुपहितेदमंशे रजवादिसंस्कारसहिवाऽविद्यया रजवाचध्यासवत्पूर्वपूर्वोहङ्कारादिवासिवाना द्यविद्यया चिदात्मन्यनुपहिवे भवत्यहङ्का-राघध्यास इति निरुपाधिकाहकाराघध्यासे दृष्टान्तमाह । शुक्तिकेति । सम्यग्वीसि-द्धाविष्ठानकपाभिपायेण शुक्तिकाग्रहणं संप्रयुक्तस्य मिथ्यारजतत्वभानविया वत्करणम्। अनुभवमसिद्धचार्थो हिशब्दः । विम्बमातिबिम्बयोः प्रतिबिम्बाना च मिथो भेद-

<sup>9</sup> ज. नुभावः । २ स्व "न्तगदिग"। ३ क. स्व. त्येकेऽत्रापरे त्व"। ४ क. "स्यातिवादम"। स्व. "स्यातिवादम"। ५ स्व. लोकप्रसि"। ६ क. स्व. तद्यीरुपास्या । ७ स्व. परात्मताव । ८ स्व परात्म न्त्रवभामे । ९ स्व. क्षेत्रणाध्या ।

हि रजतवदवभासते एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति । कथं पुनः प-त्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् । सर्वो हि पुरोवस्थि-ते विषये विषयान्तरमध्यस्यति युष्मत्मत्ययापेतस्य च प्रत्य-गात्मनोऽविषयत्वं ब्रवीषि । उच्यते । न तावदयमेकान्तेना-विषयोऽस्मत्यत्ययविषयत्वादपरोक्षत्वाच प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः ।

धीवज्ञीवब्रह्मणोर्जीवाना च भेदवियः सोपाविकभ्रमस्य दृष्टान्तमाह । एक इति । एकत्वमहो वत्महश्च पूर्ववत् । लक्षणमकरणमुपसंहर्त्वभितिशब्दः । लक्षितरजताध्याम-स्य छोकवादिसिद्धत्वेऽपि नाऽऽत्मन्यनात्माभ्यासः स्यादिति विदेयादोवमुन्यापयति । कथमिति । प्रतीचि पूर्षे स्फुरणत्वेनाननुभाव्ये पराचां परिच्छिन्नानामनुभाव्याना बुद्धचादीनां तद्धभीणां च नाध्यासो मिथो विरुद्धानामिषष्ठानाविष्ठेयत्वामभवादित्यर्थः। विरुद्धानामैक्यताद्वात्म्यप्रामित्ययोगेऽपि तद्वध्यासयोग्यतया कल्प्यतामधिष्ठानाष्ट्रेयत्व-मित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वो हीति । औरोप्येण सह तुन्येन्द्रियमाह्यत्वम्विष्टानस्य ह-ष्टामिह तद्भावानाध्याम इत्यर्थः । तर्हि पत्यगारमन्यध्यामद्देष्टविषयत्वमपीष्टमित्याश-ङ्कचाऽऽह । गुष्मिदिति । पत्यक्तवादात्मत्वाचास्याविषयत्वमन्यथेदंमत्ययविषयत्वा-पावादपराद्धान्तापाताच तन्मात्तरिमन्नध्यामो हष्टोऽपि श्ठिष्टो नेत्यर्थः। अनात्मविशेषा• रोपे तिद्वशेषान्तरस्याविष्ठानत्वेऽपि तन्मात्रारोपे चिदारमैवाविष्ठानामित्याऽऽह । उच्यत इति । विरुद्धयोर्वस्तुतोऽविधानाविष्ठेयत्वायोगेऽपि कल्पनया तत्सिद्धिगितेभावः । य-रवेकज्ञानाविषयत्वामाधिष्ठानाविष्ठेयतेति तत्राऽह । न तावदिति । एकस्मिन्विज्ञाने तयोर्भानमात्रमारोपेऽपेक्षते न विषयतया भानं केवळव्यतिरेकाभावादात्मनः स्वपकाशत्वा-द्नात्मनस्तद्विषयत्वाद्वयोरिष भासतोर्मनुष्योऽहमित्यादिवीवशादन्योन्याध्यामःसिध्य-वीत्यर्थः नियमेनाविषयत्वाभावे कृतः स्वप्नकाशत्व तत्राऽऽह । अस्मदिति । अस्मदर्थाश्च-दात्मा साक्षितया प्रतीयते प्रतिबिम्ब्यतेऽस्मिन्नित्यस्मत्प्रत्ययोऽहंकारस्तत्संबन्यालब्ब-परिच्छेदः मन्नात्मस्वरूपस्फुरणेन स्फुरन्नि तद्विषयो निरुच्यते ततोऽन्य शून्यवद-त्यन्ताविषयत्वाभावेऽपि नास्वप्रकाङ्गतेत्यर्थः । अध्यामे मन्यस्मत्पत्ययविषयत्वं म-ति तिसम्बन्ध्यास इत्यन्योन्याश्रयांवमाशङ्कत्यानादिन्वेन परिहारेऽपि न्तरमाह । अपरोक्षत्वाचेति । अस्मत्यत्ययाविषयत्वेऽप्यपरोक्षत्वादेकान्तेनावि-षयत्वाभावात्तिसम्बहंकाराँ ध्यासङ्कर्यथेः । अपरोक्षत्वमपि कैश्चिद्कात्मनो नेष्टमित्या-शहुन्याऽऽह । प्रत्यगात्मेति । अस्यार्थः । अस्ति तावनमभेद विदितमिति विशिष्टवीः न च सा विशेषणद्रशेनाहते युक्ता न च ज्ञानान्तरादस्य स्फुरण वि-मतं नैतद्विषयभेवन्निष्ठसाक्षात्कारत्वात्तादृष्ययसाक्षात्कारविद्वयन्मानात् । न च घ-

९ ख. अध्यारोप्येण । २ क. ख. "ति च त"। ३ ख. "ति नितारा"। ४ क. "रायभ्या"।

न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्य-सितव्यमिति । अपत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमिलनताद्यध्य-स्यन्ति । एवमविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः । तमेतमेवंल-क्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । तद्विवेकेन च वस्तु-स्वद्धपावधारणं विद्यामाद्धः । तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस्तत्क्व-

टादिज्ञानाश्रयतयाऽऽत्मसिद्धिस्तस्य तदधीनप्रकाशत्वे वेद्यत्वापातात्तस्माद्यस्मिन्नात्मनि-विशेषणवं कल्पितं तस्य संविद्रपत्वेनैव स्फरणादपरोक्षत्वं देवदत्तस्वापकालो देवदत्ता-त्माऽस्तीति व्यवहारहेतुसाक्षात्कारवान्काळत्वादितरकाळवदित्यनुमानात् । न च स्वा-पेऽहंवृत्तिस्तद्याघातातः । न च पुरुषान्तरं तत्माक्षात्कर्तुमळगी धरास्तित्वे च साक्षात्का-रस्यास्मद्विशेषणमादेयमिति । अपरोक्षाध्यासो नापरोक्षमात्रे कचिदपि युक्तः संपयक्कव-या पुरस्थितापराक्ष्ये तदृष्टेरित्याशङ्कचाऽऽह । नचेति । तत्र हेतुरप्रत्यक्ष इति सा-क्षिवेद्यतया संप्रयोगमन्तरेणापरोक्षेऽपीति यावत् । न हि नभो द्रव्यत्वे सत्यक्रपरपश्चि-त्वाद्वाह्मेन्द्रियमात्वं नापि मनसोऽसहायस्य बाह्ये वृत्तिः तेन मसिद्धमत्यक्षत्वहीनेऽपि-नभस्यविवेकिनस्तलभिनद्रनीलकटाहर्कल्पं मलिनता युम्रवामन्यच पीवाद्यध्यस्यन्ति तथा चाविष्ठानारोप्ययोरेकेन्द्रियग्राह्यत्वानियविरिवि भावः । दार्ष्टीन्वकं बुवाणः संभावनां निगमयति । एवमिति । आत्मानात्मनोश्चिद्चिच्वेन वास्तवाभेदासिद्धौ सामानाधिकर-ण्यात्तदभेद्धीरध्याँससंभावनां निंगमयवीति भावः । ननु ब्रह्मविद्यापोद्यत्वेन स्त्रिताम-विद्यां हित्वा किभित्यध्यासो वर्ण्यते तत्राऽऽह । तमेतमिति । आक्षिप्तत्वं समाहि-वत्वं लक्षितत्व च विशेषणार्थः । अध्यासमित्यनुभवानुसारिण्यनर्थवोक्ता पण्डिता म-न्यन्त इति प्रथक्जनागोचस्त्वेनैतद्विद्यात्वस्य व्युत्पाद्यत्वमुक्तं प्रतिपन्नोपाधौ निषेध्य-स्याविद्यान्वयन्यतिरेकित्वादविद्यात्वमस्येतिवक्तमविद्याग्रहणमतो न स्तिवाविद्योपे-क्षिता तस्या एव वर्ण्यमानत्वादित्यर्थः । न केवलमन्यादिनाऽस्याविद्यात्वं विद्यापोद्य-त्वेन तद्विरोधित्वाचेत्याह । तद्विवेकोनेति । तस्याध्यस्वस्य बुद्धन्यादेविवेको विलापनं वेन रूपेणाऽऽत्मनोऽसावारणरूपस्येदमित्थमेवेत्यवधारणं विद्या वेन विद्वरोधित्वादिना सिद्धेऽध्यासस्याविद्यात्वे सेवोच्यत इत्यर्थः। तथापि कारणाविद्यां त्यक्त्वा कार्याविद्यो-क्तिरयुक्तेत्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । तस्मिन्नध्याँसे उक्तरीत्याऽविद्यात्मके सत्याच्छादि-काविद्यायाः सापादौ सतोनथेत्वादर्शनात्कर्तृत्वाद्यध्यासात्मना वस्या जागरादौ वथा-त्वाकार्याविद्यावर्ण्यते । यत्राऽऽत्मनि बुद्धचादौ यस्य बुद्धचादेरात्मनो बाध्यासस्तेन बु-द्धचादिनाऽऽत्मना वा कतेनाज्ञनायादिदोषेण चैतन्यगुणेन वाऽऽत्मा नात्मा वा वस्तवन

९ ख. पुरोवस्थि । २ ख. "त्यक्षेपीति । ३ ख. "कल्पे माँ। ४ ख. ध्यासे सं । ५ क. ख. ग. मयतीति । ६ क ख. "ध्यत्वस्या"। ७ ख. से दार्वितनी साठ"।

तेन दोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न संबध्यते । तमेतम-विद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृक्ताः सर्वाणि च शास्त्रा-णि विधिप्रातिषेधमोक्षपराणि । कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि पत्य-क्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति । उच्यते । देहेन्द्रियादिष्व-हंममाभिमानरहितस्य प्रमानृत्वानुपपत्तौ प्रमाणपदृत्त्यनुपपत्तेः । न हीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सभवति । न चाधि-

न सल्पेनापि युज्यत इत्यतो विद्या तिन्वितिरित्यर्थः। लक्षणसंभावने भेदेनोक्त्वा सद्रावं निर्णेतुमादी प्रत्यक्षं दर्शयति । तिमिति । आक्षेपसमाधिविषयत्वं तदर्थः । लक्ष्यत्वमे-वद्धेः । अविद्याख्यमिति संगावितोक्तिः । पुरस्कत्येत्यध्यामस्य व्यवहारहेतुतया सा-नुभवसिद्धत्वमुक्तम् । प्रमाणप्रमेयग्रहणं प्रमात्रादेरुपलक्षणम् । अपीरुषेयत्वेन विशेषं मत्वा शास्त्राणां पृथग्यहणम् । मोक्षपराणि विविनिषेषश्-यानि वस्तुमात्रनिष्ठानीत्यर्थः। त्रिविध-व्यवहारस्याध्यामिकत्वे प्रमाणान्तरजिज्ञासया प्रच्छति । कथमिति । यद्यपि प्रत्यक्षा-दिसर्वेमविद्योत्याहंकारादिविशिष्टात्माश्रयमिति स्वसाक्षिक तथाऽपि केन मानान्तरेण तथा स्यात्पुनःशब्दानमानान्तरविवक्षाधीः यद्वा प्रमाता प्रमाणानामाश्रयो नाविधावाननुपयो-गादित्याक्षेपः । अथवा यद्येतानि प्रमाणानि कथमविद्यावद्विषयाणीत्यन्वयः । यद्वा यद्ये-वान्यविद्याविद्वषयाणि कयं प्रमाणान्यविद्यावदाश्रयत्वे कारणदोषाद्यामाण्याद्यस्य च दुष्टं करणभित्यादि भाष्यादित्याक्षेपः व्यवहारहेतुमध्यासमनुमानादिना सापियतुमार-भवे । उच्यत इति । तत्रानुमानं वक्तुं व्यविरेकव्याप्तिमाह । देहेन्द्रियादिष्विति । स-शिरस्कोवयवी त्वीगिन्द्रियस्यानपेक्षाधारो देहस्तत्र मनुष्यत्वादिजातिमवि देहे अहमभि-मान इन्द्रियेष्वादिशब्दगृहीतदेहावयवेषु च ममाभिमानस्तेन हीनस्य सुप्तस्य प्रमातृत्वा-् नुपपत्तौ सत्या मानापवृत्तेरध्यासस्तद्धेतुरित्यर्थः । यत्र नाध्यामस्तत्र न व्यवहारः यथा , सुषुप्तावितिव्याप्तिः । देवदत्तस्य जागरादिकालः । तस्यवाध्यामावीनव्यवहारवास्तस्यैव . स्वापादिकालादन्यकालत्वाद्यविरेके तस्यैव स्वापादिकालवदिविभावः । इन्द्रियादिषु मम-त्वाभावेऽपि देहेऽहंभावमात्रान्मानपवृत्तिमाशङ्कचाऽऽह।नहीति।इन्द्रिययहणं लिङ्गा-देरुपळक्षणं प्रत्यक्षादित्यादिपदपयोगाद्ध्यवहारस्य व्यवहर्तारं विनाऽयोगादनुपादान-स्य व्यवहारस्य च कर्वृसाम्ये तान्यनुपादाय यो व्यवहारः म नेति योजना । यो द्रष्ट्-. त्ववकृत्वादिरक्षमक्षंप्रति नियतो व्यवहारः यश्च लिङ्गादिनाऽनुमातृत्वादिव्यवहारो ना-सौ वानि ममत्वेनाग्रहीत्वा युक्तः देहाध्यासेऽपिचक्षुराद्यनध्यामेऽन्वादेरदर्शनादिखर्थः। इन्द्रियाध्यासे तेनैव ज्यवहारादछं देहाध्यासेनेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति। इन्द्रिया-

१ का. ज. 'नहीनस्य । २ सा. 'थिमतिवे'।

ष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां व्यवहारः संभवति । न चानध्यस्तात्मभा-वेन देहेन कश्चिद्धाप्रियते । न चैतस्मिन्सर्वस्मिन्नसत्यसङ्गस्याऽऽ त्मनः ममातृत्वमुपपचते । न च ममातृत्वमन्तरेण ममाणमवृत्ति-रस्ति । तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव मत्यक्षादीनि ममाणानि शा-

णामधिष्टानत्वेन देहे ग्रहीतेऽपि तस्मिन्नहंभावस्य न मवृत्युपयोगो देहात्मनोः संबन्धाः न्तरादि प्रवृत्तेरित्याशङ्कचाऽऽह । न चानध्यस्तेति । अस्यार्थः । अध्यासेतरो देहात्मयोगो देहस्यात्मसंयोगोवाऽऽत्मेच्छयाऽनुविधीयमानत्वं वा तदनुविधानयोग्य-खं वा तत्कर्मारभ्यत्वं वा । नाऽऽद्यः आत्मसंयुक्तेन परदेहेनापि तत्पसङ्घातः । न द्वितीयः तद्भावेऽप्यातुँरदेहे मातृत्वादिदर्शनात । न तृतीयः स्वापादावपि तत्पसङ्गा-त्तरोग्यताया यावहृज्यभावित्वात् । न च तदा सैर्वकर्मळयात्र शरीरमेवोति वाच्यं स-रण्या तद्भावेऽपि परहष्ट्या तद्भावात्तस्य तस्मिन्मातृत्वादिधीघ्रौन्यातः । न चतुर्थः भृत्यादिवहरिष वत्मसङ्गात्तेषा स्वामिकार्यारभ्यत्वादवो देहस्यात्मनि संबन्धान्तरासिदे-रध्यास इति । नन्वात्मा स्वत्रश्चेतनत्वान्मातृत्वादिशक्तिमानिन्द्रियाद्यवधाने जागरादौ मातृत्वादिकमश्चते स्वापादौ चक्षुराद्यभावात्तदभावो नाध्यासाभावादतोऽन्यितरे किणि न्यतिरेकः सन्दित्रते तत्राऽऽह । न चैतिस्मितिति । प्रमातृत्वं प्रमा प्रति कर्तृत्वं तच कारकान्तराप्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तृत्वं न च व्यापारमन्तरेण करणादिपयोक्तृत्वं न च कूटस्थासंगात्मनः स्वतो न्यापारः न चेच्छौतिरेकेण प्रमाकरणप्रयोक्तृत्वं न चांऽऽ-त्म-याकियेऽगुणे कियागुणवद्भुद्धचाद्यध्यासाहते सा युक्ता तस्माद्भुद्धचाद्यभेदाध्यासे वद्धर्मोध्यासे चामित स्रतोऽसंगस्य मातृत्वायोगादध्यासस्तद्धेतुरित्यर्थः । तिहैं माभू-दसंगस्याऽऽत्मनो मातृत्वं नेत्याह । नचेति । आत्मन्याध्यासिकमातृत्वाभावे सर्वव्य-वहारहानिरित्यर्थः । एवं व्यतिरीकणि व्यविरेकासंदेहात्तस्यादोषत्वादर्थापत्तरिपि वे-नावरोधात्प्रमाणान्तरप्रश्ने समाहितेऽपि कथमाक्षेपसमाधिस्तत्राऽऽह । तस्मादिति । प्रमाणस्य सत्त्वादितियावत् । अयं भावः । मातुरेव मानाश्रयत्वेऽपि तस्याध्यस्तत्वात्ते-शामविद्यावदाश्रयत्वम् । न च कारणदोषादमामाण्यं सति प्रमाकरणे पश्चाद्धाविनो दोषस्य दोषत्वादविद्यायास्तत्कारणनिविष्ठत्वाद्यस्य च दुष्टं करणामिति चोक्तेरागन्तु-कदोषविषयत्वादध्यक्षादीनां च तात्विकप्रामाण्याभावस्येष्टत्वाद्ववहारे बाधाभावाद्याव-हारिकमामाण्यासिद्धेः । न च तेषामतात्विके मामाण्ये तदन्तर्गतश्रुतेरपि तथात्वानेष्ट-सिद्धिः श्रुत्युर्थस्य ब्रह्मणः सत्यं ज्ञानमित्यादिना वात्विकत्व इष्टेस्वस्यास्वात्विकमामा-ण्यादिति । नन्वविवेर्किंव्यवहारस्याध्यासिकत्वेऽपि नाविद्याविद्विषयाण्येव ममाणानि

क. "िद्रयव्य"। ज. "िद्रयव्यापार: । २ क. "तुरे दे"। ३ क. स्त. सर्वकार्यक"। ४ स. स्क. प्रें "मिकमीर"। ५ क. "च्छाव्यति"। ६ ख. तेन विरो"।

स्नाणि च। पश्चादिभिश्चाविशेषात्। पथा हि पश्चादयः शब्दा-दिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे सित शब्दा दिविज्ञाने मतिक् छे जाते ततो निवर्तन्ते अनुक् छे च मवर्तन्ते । यथा दण्डोद्यतकरं पु-रुषमभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयभिच्छतीति पलायितुमारभन्ते हरित्तृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं मत्यभिमुस्वीभवन्ति । एवं पुरुषा अपिब्युन्पन्नचित्ताः कृरदृष्टीनाक्रोशतः खङ्गोद्यतकरान्वलवत उ-पलभ्य ततो निवर्तन्ते । तद्विपरीतान्मित मवर्तन्ते अतः समानः पश्चादिभिः पुरुषाणां ममाणममेयव्यवहारः । पश्चादीनां च

विवेकिनामपि वद्मवहारात्तनाऽऽह । पश्वादिभिश्चेति । च सब्दः शङ्काव्यावृत्यर्थः । यौक्तिकविवेकस्याध्यक्षभ्रान्त्यविरोधित्वाद्विरोधित्वेऽपि तदननमन्याने विवेकिनामपि व्यवहारे पश्चादिभिरविशेषात्तद्भवहारोऽप्याध्यासिक एवेत्यर्थः । कथं व्यवहारकाले विवेकिनापि पश्चादिभिरविशेषः न हि ते निःशेषं पश्चादिव्यवहारमनुवर्तन्ते तत्राऽऽह । यथाहीति । संग्रहीतोऽर्थो यथा व्यज्यते तथोच्यत इति यावत् । आदिशब्देन शकुन्तादिरुक्तः । शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्वे मतीत्यर्थेन्द्रियमंनिकर्पात्मकमध्यक्ष-मुक्तम् । शब्दादिविज्ञान इति तत्फलम् । प्रतिकृलेऽनुकुल इत्यनुमानम् । ते हि श-ब्दाद्युपळभ्य तज्जातीयस्य पातिकृल्यमानुकृल्यं वाऽनुस्मृत्यास्यापि तज्जातीयत्वात्त-थात्वमनुमिन्वंति । तत्र पतिकृलत्वानुमौनफलं निवृत्तिः । अनुकृलत्वानुमौनफलं पवृत्ति-रिति विवेकः । उक्तमर्थमुदाहरति । यथेति । पुरुषविशेषं दृष्टा तज्जावीयस्य हन्तु-त्वमनुस्मृत्यास्यापि तज्जातीयत्वात्तदनुमाय ततो वैमुख्यै भजन्तीत्यर्थः । प्रत्येकं प-श्वादीनामाशयं दर्शयितुं मामिसुक्तम् । पुरुषान्तरं तु हट्टा वज्जातीयस्यानुक्ल्यमनु-स्मृत्योस्यापि वजावीयत्वात्तदनुमाय वदामिमुख्यं भजनवीत्याह । हरितेति । दार्घी-न्तिकं वदन्व्यवहारै लिङ्गेनाध्यासमनुमातुं तस्य पक्षधर्मतामाह । एविमिति । पित्रादि-त्रितयशिक्षाजन्यपद्वाक्याभिज्ञता व्युत्पन्नचित्तता । क्रूरदृष्टचादिविशिष्टान्पुरुषान्द्र-ट्टा विद्वानां प्रातिकूल्य स्मृत्वा वथात्वेनैतेषामपि तदनुमाय पश्वादिवद्विकेनोपि वे-भयो विमुखीभवन्ति तेभयो विपरीवान्मसन्नदृष्टित्वादिविशिष्टानपुरुपविशेषानालक्य वा-ह्यानामानुकूल्यं स्मृत्वा तथात्वादेषामपि तद्नुमाय तेप्विममुखीभवन्वीत्यर्थः । पक्षध-र्मेतां निगमयति । अत इति । अनुभवार्थोतः शब्दः । नन्वस्माकं प्रवृत्तिरध्यासादिति न पश्चादयो ब्रुवन्ति नापि परेषामेतत्प्रत्यक्षमतो दृष्टान्तस्य साध्यैवकल्यं तन्नाऽऽह । पश्चादीनां चेति । अविष्टानारोप्यज्ञानेऽसवि अध्यक्षादिभिः सामानाधिकरण्यविरो-

१ ज. "णि चेति । प २ ज. "न्ते अभिमुखी भवन्ति अ । ३ इ. ख. "माफ । ४ इ. माफ । ५ क. त्यापि । ६ क. ख. रत्वति । ७ क. ख. तैषा ।

प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरःपत्यक्षादिव्यवहारस्तत्सामान्यदर्शनाद्धुत्प-त्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहारस्तत्कालः समान-इति निश्चीयते । शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वका-री नाविदित्वाऽऽत्मनः परलोकसंबन्धमधिक्रियते तथाऽपि न वेदान्तवेद्यमशनायाद्यतीतमपेतत्रह्मक्षत्रादिभेदमसंसार्यात्मतत्व-मधिकारेऽपेक्ष्यते अनुपयोगादिधकारिवरोधाच्च । \*माक्च त-

विविवेकाभावाद्य्यासवस्वं तेषां कल्प्यते विनापि मानैविवेके तदानर्थक्यमतो विना विन वेकं पश्वादिषु व्यवहार इष्टेस्तनमूळाध्याससिद्धिरित्यर्थः । संप्रत्यनुमानमाह । तत्सा-मान्येति । तैः पत्वादिभिः सामान्यं व्यवहारवत्त्वं तस्य विवेकेषु भानादितिया-वत् । अपरोक्षाध्यासस्य व्यवहारपुष्कलकारणत्वात्तस्याध्यासस्य काल एव कालो यस्य व्यवहारस्य स तत्कालः समानः पश्वादिभिरिति शेषः । विमतो व्यवहा-रोऽध्यासकृतो व्यवहारत्वात्संमतवद्विमता वाऽऽध्यासवन्तो व्यवहारवत्त्वात्पश्वा-दिवदिति प्रयोगः। मानयुक्तिभ्या विवेकेऽप्यध्यासिवरोधिप्रमित्यभावादध्यासवस्व-मविरुद्धमिति मत्वा व्युत्पत्तिमतामपीत्युक्तम् । न च व्यवहारवस्वाद्यपयोजकमा-त्मनो मातृत्वादिशक्तिमस्वे शक्तेः सिनिमित्तशक्याधीनतया मुक्तानामि सिनिमि-त्तराक्यापाद्कत्वात्तत्रापि मातृत्वादिमसक्त्या मुक्त्यभावापातस्य विपक्षे बाधक-त्वात्प्रमातृत्वादिलक्षणशक्याभावे च ग्राहकमानाभावेन शक्तिमस्वस्यापि दुवेचेन-त्वात् । न च सर्वो व्यवहारो रजताध्यासकृतो व्यवहारत्वादित्याभासतुल्यता बा-धादेव तस्यानुत्थानातः । मनुष्योऽहमित्यध्यासस्य सर्वोनुभवसिद्धतया तदभावादि-ति भावः । विवेकिनां च लौकिकन्यवहारस्याध्यासिकत्वेऽि शास्त्रीयन्यवहारस्य वि-द्वद्विषयत्वाच तत्पूर्वकतेति भागे बाधमाशङ्कच तस्यापि तत्पूर्वकत्वार्थे देहेतरात्मधीपूर्व कत्वमङ्गीकरोति । शास्त्रीये त्विति । तस्य तद्विषयत्वे कथमध्यासाधीनतेत्याशङ्कचा-SSह । तथापीति । कि तद्वेदान्तवेद्यं तदाह । अशनायादिति । कर्त्रन्वयाविका-रान्वयभोक्रन्वयाविशेषणैर्व्यावर्त्यन्ते । आमुष्मिकफलकर्मसु देहेतरात्मज्ञानादेव पवृ-चावुक्तात्मज्ञानस्याकिचित्करत्वादित्याह । अनुपयोगादिति । किचोक्तात्मज्ञाने स-वीभिमानभङ्गात्कभैस्वप्रवृत्तिरेवेति कुतस्तद्पेक्षेत्याह । अधिकारेति । तथापि कथं शा-स्त्रीयमृत्तेराध्यासिकत्वं न हि देहातिरिक्तात्मेंज्ञाने बाधके तदध्यासानुवृत्तिरित्याश-ङ्कच तस्य पारोक्ष्यादपरोक्षाध्यासाविरोवे तत्पूर्विकैव शास्त्रीयपवृत्तिरित्या**ह । पाक्चेति ।** 

<sup>\*</sup> प्राक्तथा । अय पाठी रत्नप्रभानुसारेण ।

<sup>🤰</sup> ज्. सिद्ध एवाविवेकपूर्वकः प्रं। २ क. स्त्रं वत्वां। ३ ग. शास्त्रप्रं।

धाभूतात्मिविज्ञानात्मवर्तमानं शास्त्रमिविद्याविद्विषयत्वं नातिवर्तने । तथाहि ब्राह्मणो यजेतेत्पादीनि शास्त्राण्यात्मिनि वर्णां-श्रमवयोवस्थादिविशेषाध्यासमाश्रित्य वर्तन्ते । अध्यासो ना-मातिस्मेंस्तब्दुद्धिरित्यवोचाम । तद्यथा पुत्रभार्पादिषु विक-छेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्य-ध्यस्पति तथा देहधर्मान्स्यूलोऽहं क्रशोऽहं गौरोऽहं ति-ष्ठामि गच्छामि लङ्घपामि चेति तथिन्द्रियधर्मान्मूकः का-णः क्वीबो विधेरोऽन्धोऽहमिति तथाऽन्तःकरणधर्मान्का-

यथा यथोक्तान्यध्यक्षादीन्यध्यासं साधयन्ति तथाऽऽगमोऽपि विधेर्बोद्धारमधि-कारिणं ब्राह्मणादिशब्दैरनुवदन्देहात्मनारन्योन्याध्यासं सावयतीत्याह । तथा हीति । तनाष्टवर्षे बाह्मणमुपनयीतेत्यादिवीर्णवयोविशेषस्य न ह वै स्नात्वा भिक्षेतेत्यादिराश्रम-विशेषस्यं जातपुत्रः कृष्णकेशोभीनाद्धीतेत्यादिरवस्थाविशेषस्याध्यासः । आदिश-ब्दाज्जीवञ्जह यादिति जीवनस्य स्वर्गकामो यजेतेति कामित्वस्य गृहदाहवान्यजेतेति निमित्तविशेषस्य महापातकित्वादेश्वाध्यासो गृह्यते । उक्तप्रमाणैः सिद्धेऽप्यध्यासे क-स्म युष्मदर्थस्य कस्मिन्नस्मद्यें वैपरीत्येन वाडध्यास इति विशेषबुभुत्सायां तद्र्यम-ध्यासलक्षणं परामुकाति । अध्यासो नामेति । अध्यासस्यानर्थहेतुता दर्शयितुं तद्धि-शेषानुदाहरति । तद्यथेति । प्रसिद्धातिरेकयोरपि पुत्रादिसाकल्यवैकल्ययोरन्भवेनैव मुख्याध्याससिद्धावप्रसिद्धाविरेकाणां कशत्वादीनां तथा स्यादिति किवक्तव्यमित्याश-येनाऽऽह । पुत्रेति । बाह्याः स्वदेहापेक्षया पुत्रादयस्तद्धर्मी वैकल्यादयः स्वस्वाम्य-निमित्तमात्मनि स्वदेहे तानारोपयतीत्यर्थः । प्रसिद्धभेदानामपि स्वदेहद्वाराऽऽत्मनि मु-रूयाध्यासे सत्यमसिद्धभेदानां सुतरां तत्र मुरूयाध्यासः स्यादित्याह । तथेति । वैक-ल्यादीनां स्वदेहद्वाराऽऽत्मन्यध्यासवदिति यावत् । देहश्च तद्धर्माश्च देहतद्धर्मास्ता-नात्मन्यध्यस्यतीति संबन्धः । अत्र चाहङ्कारद्वाराऽऽत्माऽधिष्ठानम् । उक्ताध्यासाद-प्यन्तरङ्गमध्यासं कथयति । तथेन्द्रियेति । यथा देहं तद्धर्भिश्चात्मन्यध्यस्यति तथे-न्द्रियाणि तद्वमीआँ ध्यस्यतीत्येततः । देहस्य चक्षुरादिद्वारा साक्षिवे चत्ववदिन्द्रिया-णामि लिङ्गादिद्वारा तद्भावादेहविद्दश्यहण प्रथगध्यासनिर्देशाच । न चैवं नित्यानुमे-· यत्वव्याघातस्तेषां लिङ्गादिव्यवधानेन साक्षिवेद्यत्वाद्धिष्ठानं तु पूर्ववादेति भावः । यथा देहेन्द्रियधर्मानात्मन्यध्यस्यति तथान्तकरणधर्मानपि कामाद्वीनात्मनि संबन्त्रित्वे-नाऽऽरोपयतीत्याह । तथाऽन्तःकर्णेति । धर्माणामेवाध्यासमुक्तवा देहादिवद्धर्म्य-

१ क. ज. प्रवर्तन्ते । २ क. ज. °रो वाऽह°। ३ क. ख. °स्य क्र'। ४ क. ख. °रेकिणा ५ क. °न पूँ। ६ क. °णामध्याः।

मसंकल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् । एवमहंपत्यियनमशेष-स्वपचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्व-साक्षिणं तद्विपर्यपेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एवमयमनादिर-नन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययद्भपः कर्त्वृत्वभोक्तृत्वपव-र्तकः सर्वस्रोकप्रत्यक्षोऽस्यानर्थहेतोः प्रहाणायाऽऽत्मैकत्वविद्याप-

ध्यासमाह । एवमिति । बुद्धिविशिष्टे तद्धर्माध्यासवत्तद्ध्यासे किमिधिष्टानं तदाह । अशेषेति । स्रस्याहङ्कारस्य प्रचाराः कामादयस्तेषां साधिकरणानां साक्षादेव साधके पत्यगारमिन देहारिषु विवेकाद्वहिनीतेषु पातिल्लोम्येनान्तरश्चतीवेति पत्यगुच्यते स चाऽऽत्मा । निरुपचरितस्बरूपत्वात्तस्मिन्नज्ञानवतीत्यर्थः । आत्मन्यनात्मतद्धर्मोध्यासे सिद्धे तस्याधिष्ठानत्वनियमे तद्धिशेषचैतन्याभानाज्ञगदान्ध्यमित्याशङ्कच तस्यापि संसृष्टत्वेनाध्यासमाह । तं चेति । तद्विपर्ययस्तेषामन्तः करणादीनां विपर्ययश्चेतनत्वं तदात्मनेति यावत् । न च तेषामिवष्ठानत्वमेव तद्विशेषादृष्ट्या व्यवहारिवरहादतो द्वयोर्विशेषदृष्टेर-योन्याध्यासधीरध्यासे विशेषदृष्टेरध्यस्यमानताकृतत्वान च द्वयोर्वि-शेषदृष्टी नाविष्ठानत्वं स्वनिष्ठत्वेन तद्भानाच्च चोभयोरध्यासे बाध्यतया शून्यता द्वि-घाऽध्यस्ता नाऽऽत्मनः सर्वेथा बायेऽपि संसृष्टक्रपेणेवाध्यस्तात्मनस्तन्मात्रबायेऽपि स्वरूपशेषादिति भावः । आत्मनि बुद्धचाद्यघ्यासोक्त्या कर्तृत्वभोकृत्वे तस्योक्ते तेष्वात्माध्यासोक्त्या बुद्धचादिषु चैतन्यमुक्तम् । संप्रत्यध्यासं सप्रमाणं निगमयति । एवमिति । पूर्वेबुद्धचाद्यध्यासात्संस्कारीद्यध्यासस्ततस्ताद्दगुत्तरबुद्धचाद्यध्यास इति प्रवाहात्मना प्रवाह्यपादानजाज्ञ्यात्मना वाऽनादित्वम् । तत्त्वविया विना सर्वोत्मना नाशहानेरानन्त्यम् । उपादानस्य मायाशक्तितया जडस्य पत्यक्चैतन्यस्त्वानुबन्धि-त्वादांविष्ठानधीबाध्यत्वं सिद्धवत्कृत्योक्तम् । नैसर्गिक इति । मिथ्याधीहेतुत्वेन तादात्म्यमाह । मिथ्येति । कारणाध्यासो हि कार्योध्यासस्य हेतुरित्यध्यासस्य मिथ्यापत्ययैत्वमित्यर्थः । लक्षणतस्तथा रूप्यते न प्रतीयत इति रूपग्रहणम् । अथवा मिथ्याप्रत्ययानां रूपमनिर्वाच्यत्वं यस्य स तथेत्यनिर्वाच्यत्वं वोच्यते । यद्वा मिथ्या-भूताखण्डजडशक्तिस्तन्मात्रत्वेनाध्यासप्रत्ययो रूप्यते न हि कारणाद्यते कार्यस्य रूप-मस्ति । तस्यानर्थहेतुत।माह । कर्नृत्वेति । प्रमाणं निगमयति । सर्वेति । प्रत्यक्षप-दमुक्तप्रमाणोपळक्षणम् । विषयादिसंभावनाहेतुमध्यासं प्रसाध्य विषयप्रयोजने निर्दि-शन्वेदान्तानामादेयत्वात्तदीयविचारशास्त्रस्यापि तथात्वमाह । अस्येति । कर्तृत्वादि-रनर्थस्तस्य हेतुरुक्तोऽघ्यासस्तस्य प्रकर्षेण हानं सोपादानस्य निवृत्तिस्तदर्थीमिति यावतः । कुतोऽस्य प्रहाणं तत्राऽऽह । आत्मेति । आत्मनस्त्वमर्थस्य तदर्थेन ब्रह्मणा

<sup>9</sup> च. °राध्या । २ क. ख. °यहेतु व । ३ ग. °क्षकम् ।

तिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदा-न्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां मदर्शयिष्यामः । वेदा-न्तमीमांसाशास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिमं सूत्रम् ।

### अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ (१)

यदेकत्वं वाक्यार्थस्ति द्विषया विद्या साक्षात्कारो बुद्धिवृत्तिस्तरस्याः प्रतिपत्तिरप्रतिबद्धतया प्राधिस्तद्र्यमिति यावत् । कुतः पुनरेषा विद्यात्मद्यते तत्राऽऽह । सर्वे इति ।
द्विविषवाक्यसंग्रहार्थः सर्वेशब्दः । आरम्मो विचारो विचारितेभ्यो ययोक्तिविधात्यानिमत्यर्थः । वेदान्तेषु प्राणाद्युपास्तिनामि मानात्कथमार्त्मेक्यमेवार्थस्तेषामित्याशद्वच्याऽऽह । यथा चेति । शरीरमेव शरीरकं कुत्सितत्वात्तिन्नवाँसी शारीरको जीवस्तस्य ब्रह्मतावेदिका विचारात्मिका मीमांसा तस्यामिति यावत् । प्रथमवर्णके विचारिववेद्यानिक्या वृद्यमिमांसया वेदार्थमात्रोपाचौ प्रवृत्तया गतत्वान्नतिद्विचारकर्तव्यसाधितम् । इदानी पूर्वेभीमांसया वेदार्थमात्रोपाचौ प्रवृत्तया गतत्वान्नतिद्विचारकर्तव्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । वेदान्तेति । तेषां मीमांसा विचारो मीमांसाशब्दस्य परमपुरुषार्थहेतुसूक्ष्मार्थनिर्णयार्थविचारवाचित्वात्तस्याः शास्त्र सृत्रसंदर्भः शास्यते शिष्येभ्योऽनेन प्रतिपाद्यते तत्त्वमिति व्युत्पत्तेः । तचेदानीमेव व्याख्यातुनिष्टमयातो धर्मेजिज्ञासेति वेदार्थैकदेशे धर्मोपायौ विचारकार्यताप्रतिज्ञानाचोदनासूत्रे च तस्यैव लक्षणपमाणयोः श्रुत्यर्थाभ्यामुपन्यासादुत्तरत्रापि तस्यैव विचारितत्वदिद्वान्तविचारशास्तर्यदमादिमं सूत्रम् ।

आदिमत्वादनेन श्रीतृपर्वेत्तये विषयादि सूच्यते सूत्रत्वाचास्यानेकार्थम् चकत्वम् । उक्तं हि । लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । स्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः ॥ १ ॥

अल्पाक्षरमसंदिग्वं सारवद्विश्वतोमुखम् । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विद्यः ॥ २ ॥

इति । तथा च विशिष्टविषयादिमदिदं शास्त्रमारभ्यामिति भावः । वर्णकद्वयेन सूत्रवा-रपर्यमुक्त्वा तत्रावतारितसूत्रस्य सामर्थ्यं दर्शयितु प्रतिपदं व्याख्यास्यन्नथश-

<sup>\*</sup> सोऽस्य निवास इत्यण् । शरीरक निवासोऽस्य शारीरकः ।

१ क. <sup>°</sup>त्काराहुद्धि । २ क. <sup>°</sup>थमे व । ३ झ. <sup>°</sup>त्वात्तस्ये । ४ क. ख <sup>°</sup>वृत्तेरह मृतिव ।

तत्राधशब्द आनन्तर्पार्थः परिष्ठज्ञते नाधिकारार्थो ब्रह्म-जिज्ञासाया अनिधकार्यत्वात् । मङ्गलस्य च वाक्यार्थे सम-न्वयाभावादर्थान्तरमयुक्त एव ज्ञथशब्दः श्रुत्या मङ्गलमयोजनो भवति । पूर्वपकृतापेक्षायाश्च फलत आनन्तर्याव्यतिरेकात् ।

ब्दस्य वृद्धमयोगेऽर्थचतुष्टयसाधारणत्वादभीष्टमर्थमाह । तत्रेति । तेषु सूत्रपदेषु मध्ये योऽथशब्दः स आनन्तर्यार्थ इति योजना । लोकेऽथशब्दस्यार्थचतुर्हेये निवेशेऽवि वदर्थोऽत्राऽऽनन्वर्थमेवार्थान्वरस्य वक्ष्यमार्णरीत्याऽत्रायोगादित्यर्थः । नन्वधभवदोऽ-विकारार्थोऽपि लोकवेदयोर्द्धशेऽथैष ज्योतिरथयोगानुकासनमिति वथेहापीत्यादाङ्कचा-SS ह । नाधिकारार्थ इति । तत्र हेतुः ब्रह्मेति । अस्यार्थः । किमयमथक्राब्दो ब्रह्मज्ञाने-च्छायाः किंवा तनिर्णीतिवचारस्याथवेच्छाविशेषर्णस्य ज्ञानस्याऽऽरम्भार्थः । नाऽऽद्यः। वस्या भीमांसामवर्विकायास्वद्मवर्कत्वादनारभ्यत्वात्तस्याश्चोत्तरत्र प्रत्यविकरणमप्रतिपा-दनात् । न द्वितीयः । अथशब्देनाऽऽनन्तर्योक्तिद्वारा विशिष्टाधिकार्यसमर्पणे साधनचतु-ष्ट्यसंपन्नानां ब्रह्मधीविद्विचारयोरनिवित्वाद्विचारानारम्भानं च विचारविविवशादविकारी करूपः पारम्भस्यापि तुरुयत्वाद्धिकारिणश्च विध्यपेक्षित्रोपाधित्वात् । न तुर्वीयः । ब-**स्रज्ञानस्याऽऽनन्द्रसाक्षात्कारत्वेनायिकार्यत्वेऽ**प्यमायान्याद्यश्राब्दासंबन्वात्तरमात्राऽऽ-रम्भार्थवेवि । अस्तु वहिं मङ्गलार्थत्वं नेत्याह । मङ्गलस्येति । न वावद्रश्रजिज्ञासा कर्वव्येति वाक्यार्थे मङ्गळस्य कत्रीदिभावेनान्वयस्तस्य वथात्वाप्रसिद्धेः कारकान्तराणां च प्रसिद्धेने च ब्रह्मजिज्ञासा मङ्गलमिति सामानाविकरण्यं प्रेशंसात्वेन सुत्रस्यार्थवादत्वा-पत्तेस्तन्माङ्गल्यस्य च प्रसिद्धत्वात । न च तद्नृद्य तत्कर्तव्यतापरं सूत्रम् । तस्या मङ्गलत्वे कर्वव्यत्वस्याऽऽधिकत्वादवो न मङ्गलार्थः । ननु विद्रोपशान्तये शिष्टाचार-रक्षारी च शास्त्रारम्भे मङ्गलमाचरणीयम् । ॐकारश्वाथशब्दश्वीत्यादिस्मृतेभेङ्गलार्थश्राथ-शब्दस्तत्राऽऽइ । अर्थान्तरेति । आनन्तर्यमर्थान्तरं वस्मिन्नेव पयुक्तोऽथशब्दः अवणमात्रेण बीणाँध्वानिवन्मङ्गळहेतुस्तत्फळो भवति । अन्यार्थं नीयमानोदकुम्भोपळ-म्भवत् । उक्तस्मृतिस्तु मङ्गलफलविषयेत्यर्थः । उक्तस्मृतिस्तु मङ्गलफलविषयेत्रर्थः । अथैत-न्मतमितिवत्पकृताद्रथीद्रथीन्तराथींऽथक्राब्द्स्तत्राऽऽह । पूर्वेति । यत्किचित्पकृतमपे-क्ष्य भाविन्या जिज्ञासायामथप्रयोगेऽनुवादादृष्टार्थस्वयोरन्यतरस्वम् । अवश्यं हि पुमानिकचित्कत्वा किचित्करोति फलत्वेनावस्थितजिज्ञासौहेतुत्वेन पक्तापेक्षया मावि-न्यामस्यामथश्चव्दे पकतापेक्षावशाद्यदस्यार्थान्तरं तदानन्तर्योन्नातिरिच्यते हेतुफछयो-रव्यभिचारेणाऽऽनन्तर्यस्यैव मुख्यत्वात्तथा चार्थान्तरं न पृथग्वाच्यम् । अतो हेतु-

<sup>9</sup> का. रैण्यादै। २ का. खा. °ष्टगीनै। ३ का. खा. °णनीत्याऽी ४ का. खा. °णज्ञी। ५ खा. प्रशस्तत्वेन ।६ खा. °व्यत्वाी ७ का. °णादिध्वी ८ गा. बदाहृतस्मृी ९ का. °साया है।

सित चाऽऽनन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षत एवं ब्रह्मजिज्ञासाऽपि यत्पूर्ववृत्तं नियमेना-पेक्षते तद्वक्तव्यम् । स्वाध्यायौनन्तर्य तु समानम् । नन्विह कर्मावबोधानन्तर्य विशेषः । न । धर्मजिज्ञासायाः मागप्यधीतवे-

र्भूतार्थस्याधिकारिविशेषणःवेन फलपर्यन्तेच्छाविचारादिपवृत्तौ प्रतिपत्यपेक्षत्वात्पवृत्त्य-**द्गशास्त्रीयाधिकारिविशेषणसाधनचतुष्टयपुष्कल्रहेत्वानन्तर्योथीऽथशब्द इति भावः।** तस्याऽऽनन्तर्यार्थत्वेऽपि कथं बह्मजिज्ञासायाः साधनचतुष्टयादेवाऽऽनन्तर्यमित्याश-ङ्कचाडऽह । स्ति चेति । दृष्टान्ते दार्ष्टान्तिके च नियमेन पूँवैवृत्तमिति संबन्धः । ननु धर्मजिज्ञासासूत्रे पूर्ववृत्तस्योक्तत्वान्नात्र वक्तन्यं शिष्यते तत्राऽऽह । स्वाध्या-येति । विध्यवीनसाङ्गाध्ययनलब्धस्वाध्यायादानन्तर्यं वर्मब्रह्मजिज्ञासयोः सावारण-मतो नात्र पृथक्वथनीयम् । यद्वा समानं नात्यन्तमनपेक्षितं नापि स्वयमेव प्रयोजकम-तस्तन्न शास्त्रारम्मे पुष्कळकारणमित्यर्थः । ननु धर्मेजिज्ञासायां वेदाध्ययनादेवाऽऽन-न्तर्थम् । यथाऽऽहुः । ताह्या तु वर्भजिज्ञासामिवकृत्याथशब्दं प्रयुक्तवानाचार्यः । या वेदाध्ययनमन्तरेण न संभवतीति । ब्रह्माजिज्ञासाया तु कर्माववोधादानन्तर्यमथश-ब्दार्थः । युक्तं हि विचारयोरन्योन्यमुपकार्योपकारकत्वादुपकार्यब्रह्मावबोधस्योपकार-ककमीवन्योगदानन्तर्यमतो धर्माजिज्ञासातो ब्रह्मजिज्ञासाया हेतुभेदोऽस्तीति शङ्कते। निवति । विचारयोरुपकार्योपकारकत्वस्यासिद्धेमैवाभिति समावत्ते । नेत्यादिना । यद्यि वेदान्ताध्ययनं ब्रह्मजिज्ञासायां न पुष्कलो हेतुस्तथाऽपि तेन विना न सा युक्ता । युक्ता त्ववीतवेदान्तस्य विनाऽपि धर्मजिज्ञासया तस्यास्तस्यामनुपयोगादतो न ब्रह्मजिज्ञासाया धर्मजिज्ञासानन्तर्यमिखक्षरार्थः । अयं भावः । पाच्या मीमासायां न्यायसहस्रं तद्गतवाक्यार्थवीर्वाक्यार्थश्वामिहोत्रादिकमीति त्रयं वृत्तम् । तत्र न ताव-दस्या न्यायसहस्रानन्तर्थम् । तस्य तत्तदर्थभेदज्ञानोपयोगिनोऽस्यामनुपयोगात्स्वा-ध्यायस्यार्थज्ञानोपयोगेऽनपेक्षत्वेन स्रतोमानं रेवेन च न्यायद्वयमिहोपयुक्तमपि स्ना-ध्यायाध्ययनवन्न पुष्कळकारणामिति न तदानन्तर्यमस्या युक्तम् । नापि वाक्यार्थज्ञान नादत्राऽऽनन्तर्थेम् । तिद्धं नात्र प्रवर्तकमन्यार्थत्वाज्ञापि प्रत्यायकं धर्भव्रद्माणीरसंबन्धाज्ञ च ज्ञाताद्वाक्यार्थाद्वाऽऽनन्तर्यमज्ञानत्वेन व्यवहितफलहेतुकर्मसु फलपवृत्तिकालज्ञा-नानपेक्षेषु ब्रह्मज्ञानफरुविचाराधिकारोपावितया पूर्वक्षणे ज्ञातव्याधिकारिविशेषणत्वा-योगात्तस्मान कभैतज्ज्ञानविचारानन्तर्यमथशब्दार्थे इति । ननु धर्मेजिज्ञासाया ब्रह्म-जिज्ञासाया सामग्रीत्वाभावेऽप्यानन्तर्योक्तिद्वारा तत्क्रमज्ञानार्योऽथश्रन्दः । इदय-स्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्नाया अथ वक्षस इत्यवदानक्रमज्ञानार्थायशब्दवत् ।

१ क. <sup>°</sup>याध्ययनान । २ क. °शेष इति चेन्न । घं। ३ क. °स्तस्यार्थ । ४ क. प्र्वेप्रदृ । ५ ठ. इंतेच ।

दान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः । यथा च हृदयाद्यवदानांनामान-न्तर्यानयमः क्रमस्य विवक्षितत्वाच तथह क्रमो विवक्षितः। शेषशेषित्वेऽधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभावाद्धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः फरुजिज्ञास्यभेदाच । अभ्युदयफ्रुं धर्मज्ञानं तचानुष्ठानापेक्षम् । निःश्वेयसफ्रुं तु ब्रह्मविज्ञानं न चानुष्ठानान्तरापेक्षम् । भव्यश्च

"अवीत्य विविवद्धेदान्पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मतः । इष्टा च शक्तिवो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्"

इति स्मृतेः। न तु पुष्कलहेतुज्ञानार्थताऽस्येति तत्राऽऽह। यथेति । अनुष्टेयाव-दानानां बहुत्वादनुष्ठातुं श्चेक्यादयौगपद्यात्कमधौन्यात्तियममथशन्दो बूयात् । इह तु विचारयोरनुष्टातृभेदान कमो विवक्षितः । यत्राङ्गाङ्गित्वं प्रयाजदर्शादिषु यत्र चाधिकताधिकारां गादोहनादिषु तत्रैव कत्रैंक्यं न प्रस्तुतिवचारयोस्तथात्वे मानम-तोऽत्र कर्वृभेदान क्रमविवक्षा । स्मृतिस्त्वविरक्तस्याऽऽश्रमक्रमोक्त्या यज्ञाचनुष्टाना-नन्तरं शुद्धबुद्धेर्भुमुक्षा दर्शयाते न ब्रह्मविचारस्य धर्मविचारानन्तर्यम् । तत्र वद्वाचिशब्दाभावाद्ग्रह्मचर्यादेव संन्यासविवानाच । वस्मादनेककर्वेकत्वाद्विचार-योने ऋगार्थोऽथशब्द इत्यर्थः । नन्वाभेयादीनामेकस्वर्गफळानामध्यायानां च द्वादशानामेकवर्मार्थानां क्रमदर्शनादनयोरिप विचारयोरलौकिकसुखफलयोरेकवेदा-र्थविषययोरपेक्षिते कमे तद्थींऽथशब्दी भविष्यति नेत्याह । फलेति । नोक्त-रीसा ऋमापेक्षेति शेषः । अङौिककसुखफलत्वे तुल्ये कथं भिन्नफछतेत्या-शङ्कच धर्मेजिज्ञासाफलमाह । अभ्युद्येति । ज्ञानेन जिज्ञासा लक्षिता मक्-वत्वात । तस्या भभेज्ञानानुष्ठानद्वारा देहाचविच्छन्नत्वेनाभिनो जातः स्वर्गोदिसुखवि-शेषः फलामित्यर्थः । न केवलं स्वक्तपतः फलभेदः कितूत्पादनमकारमेदादपीत्याह । तचेति । वैदिकधीत्वाद्वद्मधीरि धर्मधीवदभ्युदयफलेत्याशङ्कचाऽऽह । निःश्रेय-**सेति ।** अभ्युदयफ्ळेंच्यावृत्तये तुझब्दः । पूर्ववज्ज्ञानशब्दो जिज्ञासामिषकारा**छक्ष**न यति । उपास्तिवद्धमैज्ञानवद्वा स्वगतमर्थगतं वा ब्रह्मवीरप्यनुष्ठानमपेक्षवाभित्याश-ङ्कचाऽऽह । नचेति । ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेतीतिश्रुते ब्रह्मचीरोंकारनिष्ठी व्यतिरिक्ता-नुष्टानानपेक्षेत्यर्थः । फल्लमेद् मुक्त्वा जिज्ञास्यभेदमाह । भव्यश्चेति । भवत्यसाविति भन्यो भविता भन्यगेयादिशब्दानां विकल्पेन कर्तरि निपातनात । उक्तं हि । भन्या-दयः शब्दाः कर्तिरि निपात्यन्त इति । धर्मस्य भव्यत्वं साध्यैकस्वभावत्वं ततुपपाद-

<sup>ी</sup> झ. °नान । २ क. °ित द स्पृ'। ३ ख. °तुस्त्वैक्या°। ४ ख. °ब्दोऽपि म°। ५ क. °ळ. त्वव्या°। ६ क. ख.° ष्टाति ।

धर्मी जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति पुरुषव्यापारतम्प्रत्वादिह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वात्र पुरुषव्यापारतम्भम् । चोदनापवृत्तिभेदाच । या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्ववि-षये नियुञ्जानैव पुरुषमवबोधयित ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबो-धयत्येव केवलमवबोधस्य चोदनाऽजन्यत्वात्र पुरुषोऽवबोधे नियुज्यते । यथाऽक्षार्थसंनिकर्षेणौथार्वबोधे तद्वत् । तस्मा-त्किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिव्यत इति ।

यवि । न ज्ञानेति । तत्काले सन्वाभावे तुच्छत्वमाशङ्कचाऽऽह । पुरुषेति । असतोऽपि तत्काले कियामाध्यत्वाद् तुच्छतेत्यर्थः । धर्मवद्भव्यणोऽपि वेदार्थतया साध्यत्वमाशङ्कचोक्तमिह त्विति । भूविभत्यवीवत्वं व्यावर्वयिति । नित्यत्वादिति । कालत्रयासंस्पर्शाद्रश्-यस्वाच धर्मवत्काविसाध्यत्वमाञ्जूष्य कालादिकल्पनासाक्षित्वाने-त्याह । न पुरुषेति । रूपवो जिज्ञास्यभेदमुक्त्वा मानवोऽप्याह । चोदनेति । वैदिकशब्दमात्रं चोदना विशेषेण सामान्यलक्षणातः । शक्तितात्पर्याभ्यामर्थज्ञापकत्वे तुल्ये कथं तत्पवृत्तिभेदस्तत्राऽऽह । या हीति । वैदिको लिङादिवेमें मानम् । चोद-नालक्षणोऽथीं धर्म इस्युक्तत्वात । से स्वविषये धात्वर्थकरणकपुरुषार्थभाव्यार्थभावनारूपे मेरयन्नेव पुरुषं बोधयित यजेतेत्यादिहिंशब्दों ऽशत्रयविशिष्टामर्थमीवनां विद्धत्तद्वबोवे पुरुषापवृत्तेस्तामपि बोधयतीत्यर्थः । ब्रह्मचोदनाऽपि चोदनात्वादितस्वत्पवृत्तिनिष्ठेत्या-शक्र चाऽ sह । ब्रह्मीत । ब्रह्मणि प्रतीचि स्थितमयमात्मा ब्रह्मेत्यादिवाक्यं त्वंपद-लक्ष्यं पुरुषं केवलमपपञ्चं ब्रह्म बोधयत्येव न प्रवर्तेयतीत्यत्र हेतुमाह । अवबोध-स्पेति । नन्वात्मा ज्ञातव्य इत्यादिवाक्येर्बद्धा बोध्यते तेन ब्रह्मबोधे भाव्ये पुरुषं पेरयन्त्रो वेदान्तास्तद्धावृत्तां भावना बोधयन्ति सत्यादिवाक्यानां भूतं भव्यायोपदि-श्यत इति न्यायाद्विधिवाक्येरैक्यात्तन्नाऽऽह । न पुरुष इति । ज्ञानस्थेच्छापय-त्नानधीनत्वान्मानवस्तुतन्त्रत्वादानिच्छवोऽयवमानस्यापि दुर्गन्धादिज्ञानान्न वस्मिन्वि-धिः। न च त्रिविधेऽपि ज्ञाने विधिः शक्यो निरूपियतुम्। न च चोदना साध्य-मेव बोधयित किंतु भूतादाविष चोदना हि भूतिमत्याद्युक्तया तत्पवृत्तेः। न च तस्य विधिरोषित्वेनेव भीः समन्वयसूत्रविरोघादिति भावः। पुंसी बोधे नियोगाभावं दृष्टान्वेन स्पष्टयवि । यथेति । आनन्तर्येवाचिनोऽथश्चन्दस्याऋमार्थत्वे पुष्कळहेतुज्ञानार्थत्वमे-वेत्युपसंहराति । तस्मादिति । अध्ययनादेर्बद्धाजिज्ञासायामसामग्रीत्वात्तथाभृतमन्यदेव

<sup>\*</sup> प्रयोजनेच्छाजनिताक्रियाविषयव्यापारोऽर्थभावना ।

१ ग. नित्यनिर्वृत्तत्वान्न । २ ज. "गाक्षार्थी"। ३ ज. "बोधस्तद्व"। ४ क. स्त. ठ. स. साहि स्व"। ५ ठ. स. भ्रेपत्व"।

उच्यते । नित्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्रार्थभोगविरागः शमद-मादिसाधनसंपन्मुमुक्षुरवं च । तेषु हि सत्स्र पागपि धर्मजि-ज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितं ज्ञातं च न विपर्यये। तस्मादथशब्देन यथोक्तसाधनसंपत्त्यानन्तर्पमुपदिश्यते । अतः-शब्दो हेरवर्थः । यस्माद्वेद एवामिहोत्रादीनां श्रेयःसाधनाना-मनित्यफलतां दर्शयति 'तद्यथेह कर्मचितो छोकः क्षीयत

वाच्यमित्याह । उच्यत इति । शास्त्रीयविवेस्ताद्दगेवाविकारनिमित्तमिति मत्वाऽऽह। नित्येति । आत्माविरिक्तं सर्वं कार्यत्वाद्भटवद्नित्यमारमैव नित्योऽकृतकभावत्वादिवि निश्चयो नित्यानित्यवस्तुविवेकः । वर्तमानदेहस्थितिहैत्वनिषिद्धानाद्यविरिक्तार्थेच्छावि-रुद्धा दृढा चेतोवृत्तिरिहामुत्रार्थभोगविरागः । छौिककसर्वेबुद्धिव्यापाराणां स्वाधिकारानु-पयुक्तानामफलत्वज्ञानपूर्वेकस्त्यागः शमः। तथाक्रपबाह्यकरणव्यापारत्यागो दमः। सच्य-शुद्धी वित्यानामपि विधित एव त्याग उपरतिः । शीतोष्णादिद्वंद्वानां स्वाधिकारापेक्षि-वजीवनविच्छेदकाविरिकानां सहिष्णुवा विविक्षा । सर्वोस्तिकवा श्रद्धा । विवित्सित-श्रवणादिविरोधिनिद्रादिनिरोधेन चेत्सोऽवस्थानं समाधानम् । एतेषां संपत्तिः शमदमा-दिसंपत् । आत्मनोऽज्ञानतत्कार्थसंबन्यो बन्यः । तद्विच छोदो मोक्षः । तदिच्छावत्त्वं मुमु-क्षत्वम् । एतेषां पूर्वस्य पूर्वस्योत्तरोत्तरहेतुत्वया मुमुक्षावसानात्तस्या एव ब्रह्मजिज्ञासाहे-तुत्वाचुक्तममुष्यास्तदानन्तर्यम्। तेषां साक्षात्पारंपर्याभ्यां तद्धेतुत्वादित्यर्थः। साधनचतु-ष्ट्रयस्य ब्रह्मविचारादिमवृत्ती दृष्टहेतुत्वमन्वयेनान्वाचष्टे । तेष्विति । तत्रैव व्यतिरेकमा-ह । नेति । कथंचित्कुतूँ हालितया ब्रह्मजिज्ञासायां प्रवृत्तस्यापि फलपर्थेन्तज्ञानानुदया-द्यतिरेकसिद्धिः । अन्वयन्यतिरेकसिद्धमर्थमुपजीन्यायश्चन्दन्याख्यामुपसंहरति । तस्मा-दिति । अथशब्दादानन्तर्यमात्रं शक्त्या दृष्टोऽर्थः । साधनचतुष्टयस्य ब्रह्मजिज्ञा-सादिपवृत्ती दृष्टहेतुत्वेन जिज्ञासासामग्रीत्वं तेन चोत्योऽर्थ इति भेदः । ऋमपाप्त-मत.शब्दं व्याकरोति । अतःशब्द इति । अथशब्देन हेतोरुक्तत्वादतःशब्देनापि वस्यैवोक्तौ पुनहक्तिरित्याञ्जङ्कच हेतुरूपमर्थमेवाऽऽह । यस्मादिति । वस्मादिसुत्त-रेण संबन्धः । अस्यार्थः । अथशब्देनांऽऽनन्तर्योक्तिद्वारा पूर्वनिर्वृत्तवश्चाजिज्ञासापुष्क-छहेतुचतुष्टये विवक्षितेऽपि तदपवादे शङ्किते तनिरासेन तद्धेतुखमतःशब्देनाथशब्दो-क्तहेतुवाचिना व्यवस्थाप्यते । तथाहि कृतकत्वादेर्ध्वसादौ व्यभिचारादक्षण्यमित्या-दिश्रुत्या च विरोधादनित्यत्वासाधकत्वादरुतकत्वस्य पागभावे व्यभिचाराम्नित्यत्वो-हेतुत्वाद्भावत्वविशेषणे चाण्वादौ भावादात्ममात्रनित्यत्वासिद्धेरपरिच्छिन्नत्वस्य प्रति-देहं भिनेष्वात्मस्यभावाद्विभुत्वविवक्षायामाकाशादिषु भावादुक्तरोषानिस्यानिस्यविवेका-

एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' छान्दो० ८।१।६ इत्यादिः। तथा ब्रह्मविज्ञानादिप परं पुरुषार्थं दर्शयित 'ब्रह्मविदाप्रोति परम्' इत्यादिः। तैत्ति० २।१ तस्माचयोक्तसाधनसंपत्त्पनन्तरं ब्रह्म-जिज्ञासाकर्तव्या । ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं जन्माचस्य यत इति । अत एव न ब्रह्मशब्द-स्य जात्याचर्थान्तरमाशङ्कितव्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणिषधी

योगाँद्वराग्यादेरपि तद्मावेऽभावाद्विशिष्टाधिकांयभावादनारम्मः शास्त्रस्येत्याशङ्कच तिनरासेन हेतुचतुष्टयमुपपाच तद्धेतुत्वमतःशब्दः सावयति । न हि ध्वंसादौ नित्यत्वं मागभावादावकृतकत्वमात्मनि वा परिच्छिन्नत्वं यावद्विकारं तु विभाग इति न्यायातः । पुण्यस्याक्षयफळत्वश्रुतिस्तु वस्तुबळपवृत्तानुमानानुगृहीतश्रुतिविरोवेन स्वार्थे मानमतो विवेकद्वारा वैराग्यादिभावादिशिष्टाविकारिलाभादारभ्यं शास्त्रमिति । आदि-शब्दादतोऽन्यदार्तिमित्यादिवाक्यं गृह्यते । मुमुक्षुत्वस्य हेत्वन्तरमाह । तथेति । यथा कर्मणामनित्यफलत्वं वेदे दर्शयति तथेति यावतः । परमपुरुषार्थं निरस्तममस्तदुःखं निराविशयानन्द्रमित्यर्थः । अत्राप्यादिशब्देन तरित शोकमात्मविदित्याद्यच्यते । हेतुचतुष्टस्य ब्रह्मजिज्ञासासामग्रीत्वे स्थिते परिपृणों हेतुरवश्यं कार्यमुत्पादयतीति फलितमुपसंहरति । तस्मादिति । अथातःपदे व्याख्याय ब्रह्मजिज्ञासापदस्य वृत्ति-काराभीष्टचतुर्थीसमासनिरासेन षष्टीसमासमाह । ब्रह्मण इति । अवयवार्थस्ये-च्छायाः कमेप्रयोजनयोरैक्यात्कर्भणः खरूपसायकत्वेन प्रावान्यात्कर्माणे षष्ठीसमासः। तादर्थसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणस्य कर्तेन्यत्वात्तथाभृतयूपदार्वादौ तदृष्टेरश्वघासादौ षष्टीसमासाङ्गीकारात । न च धर्मीय जिज्ञासेतिवदिहापीति वाच्यम् । षष्टीसमास-स्यैव तत्रापीष्टत्वात् । उक्तं हि । सा हि तस्य ज्ञातुनिच्छोति । न चात्र प्रकृतिविकृतित्व षष्टीसमासेऽपि ब्रह्मप्राधान्यमार्थिक तस्माद्वयवार्थे षष्टीसमासोऽयुक्त इति भावः । कि तद्वस यत्कर्मत्वेन फलत्वेन च जिज्ञासाया विवक्षित तदाह । ब्रह्मति । यतो ब्रह्म-जिज्ञासां पितज्ञाय ब्रह्मलक्षणं वक्षत्यतो वृत्तिकारप्रयासो वृयेत्याह । अत एवेति । आदिशब्देन जीवकमलासनशब्दराशीनां ग्रहणम् । वृत्त्यन्तरे शेषे पष्ठी व्याख्याता तत्राऽऽह । त्रह्मण इतीति । जिज्ञासापदस्याकारपत्ययान्तत्वेन कृद्योगात्कर्तृकर्मणोः क्तीति सूत्रात्कभेण्येषा षष्ठी । न च कभेणि चेति सूत्रे षष्टचाः समासनिषेवाद्भयः जिज्ञासेति समासासिद्धिरुभयपाष्ट्री कर्मगीति सूत्राद्या षष्ट्री कर्तुकर्मणीरुभयोरि साम-

१ ग. 'कार्यलामाद'। २ ख. वेदार्थों द'। ३ ख. 'प्र्यहे'।

न शेषे जिज्ञास्यापेक्षस्वाज्यिज्ञासाया जिज्ञास्यान्तरानिर्देशास्त्र। नत् शेषपष्टीपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिल्लासाकर्मस्वं न विकथ्यते संबन्ध-सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात् । एवमपि घत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मस्वम्-रसज्य सामान्यष्टारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पवतो व्यर्थः प्रयासः स्यात । न व्यर्थी ब्रह्माश्रिताशेषविचारमितज्ञानार्थत्वादिति चेत । न । मधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामधीक्षिप्रत्वात । ब्रह्म हि ज्ञाने-नाऽ ऽप्रमिष्टतमत्वात्यधानम् । तस्मिन्मधाने जिज्ञासाकर्मणि परिन

थ्योदुंपादानपाष्त्री कर्मण्येवेति नियमिता तस्या एव समासनिषेधाद्यथाऽऽहोभयपाष्ठी कर्मणीत्यस्याः षष्टचा इदं अहणमिति अकृते नोभयपाप्तिर्बद्यणः कर्मत्वस्यवेष्टत्वा-त्कर्तृस्थाविश्यस्याविवक्षितत्वात्तस्मात्कर्तुकर्मणोः कृतीत्येवात्र षधीति ब्रह्माजिज्ञासेवि-समाससिद्धिरिविन्भावः । परपक्षनिषेषमुकत्वा हेतुमाह । नेत्यादिना । कर्भादिभ्योऽन्यः माविपदिकार्थाविरिक्तः स्वस्वामिसंबन्यादिः शेषस्त्र नैषा पृष्ठी किंतु कर्मण्येव जिज्ञा-साया जिज्ञास्यापेक्षत्वाञ्ज्ञानं हीच्छायाः प्रतिपत्त्यनुबन्धस्तदभावे जिज्ञासानिक्रप-णान्ज्ञानस्य ज्ञेयं ब्रह्म विद्वना ज्ञानायोगादवः पविषच्यनुवन्धत्वादादी जिज्ञासा कर्भे-वापेक्षवे न संबन्दमात्रम् । देनैषा कर्मण्येव षष्ठीत्यर्थः । जिज्ञासाया जिज्ञास्यापे-क्षिवत्वेऽपि ममाणादि जिज्ञास्यमस्तु ब्रह्म तु शेषिवया संबध्यवामित्याशङ्कर्याऽऽह । जिज्ञास्यान्तरेति । शुतकर्मलाभे नाश्रुवकल्पनेति भावः । प्रमाणादिप्रतिज्ञानां श्रीतत्वमाभिषेत्य शङ्कते । नन्दिति । पश्ची शेष इति संबन्धमात्रे तिद्वधानेऽपि च्यवहारस्य विशेषनिष्ठत्वात्सक्रमेककियायां कर्मणोऽन्तरङ्गत्वाद्वद्यणा कर्मणा जिज्ञा-सानिक्रपणं सिध्यतीत्यर्थः । एकस्यापि प्रधानस्य श्रीतत्वं न बहुनामपि गुणा-नामिति समावत्ते । एवमपीति । प्रत्यक्षं शब्दवाच्यं प्रथमापोक्षतं वा । परोक्ष-मार्थिकं जघन्यं वा । शेषपष्टीवादी स्वामिमायमाह । नेत्यादिना । शेषपष्टीपक्षे सामान्येन यत्किचिद्धस्रयोगि मानयुक्त्यादि तत्सर्वं जिज्ञास्यत्वेनोक्तं स्यात्पविज्ञा-तन्यं चैतदन्यथा विचार्यत्वायोगात् । अतः संबन्धमात्रमेवात्रेष्टं सामान्ये विशेषा-न्तर्भावादित्यर्थः । सिद्धान्ती स्वाभिसांधिमाह । न प्रधानेति । मानादीनामपि स्ववि-चारेषु तुल्यं पाषान्यं नेत्याह । ब्रह्मेति । तथाऽपि ब्रह्मोपास्यमित्युक्ते मानाद्यजिज्ञा-सावत्मक्तेऽपीत्यामञ्जचाऽऽह । तिमिनिति । अपधानानां मुख्यवृत्या राब्दोपा-दानं मर्वानस्यार्थाक्षेत्रश्चोचितोक्तिसंभवो नेति भावः । उक्तमर्थे दृष्टान्तेन स्फुँटयित ।

१ ग. <sup>°</sup>दुभयोरिप प्रा<sup>°</sup>। २ क. ख. अप्रधानार्थाता । ३ क. ख. <sup>\*</sup>धानार्थस्याप्यर्था । ४ क. स्पष्टयति ।

ग्रहीते' वैजिंजासितैविंना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति तान्यर्था-क्षिप्रान्येवेति न प्रथक्सत्रयितव्यानि । यथा राजाऽसौ गच्छ-तीत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनमुक्तं भवति तद्वतः। श्रुत्य-नुगमाच । 'यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते' तैत्ति ० ३।१ इत्याचाः श्रुतयःतद्विजिज्ञासस्य तह्नह्मेति' मत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं दर्शयन्ति । तच कर्मणि षष्ठीपरिग्रहे सत्रेणानुगतं भवति । तस्माहृह्मण इति कर्मणि षष्टी । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्याया इच्छापाः कर्म फलविषयत्वा-दिच्छायाः ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तिमष्टं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिहि पुरुषार्थः । निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिवर्दणात् । तस्माद्वस विजिज्ञासितध्यम् । तत्पनर्बद्धा मसिद्धममसिद्धं वा स्पात । यदि

यथेति । कर्मेण षष्ठीत्यत्र युक्त्यन्तरमाइ । श्रुतीति । एतत्सुत्रमूळश्रुतौ ब्रह्मणः कमत्वरष्टेः समेऽपि षष्टचा तदेव ग्राह्ममिति भावः । कथं कृटस्थस्य ब्रह्मणः अतौ कमेत्वमुक्तं तत्राऽऽह । यत इति । प्रत्यक्षमिति स्फुटत्वोक्तिरविद्याद्वारा वत्कमेत्व-श्रुतिरिति भावः । श्रीतेऽपि कमेत्वे ब्रह्मणः सीत्रं शेषत्वमेव कि न स्यात्तत्राऽऽह । तचेति । न हि श्रुतिसत्रयोर्मेळमुळिनोर्विपतिपृत्तिर्युक्तेति भावः । षष्ट्रचर्यमुपसंहरति। तस्मादिति । जिज्ञासापदस्यावयवार्थमाह । जानुमिति । ब्रह्मणि ज्ञाते तज्ज्ञानस्याऽऽप्र-त्वाचिर्च्छायोगादकाँविशेषणाजानाचन्जानेच्छासिद्धेर्ने जिज्ञासेत्याशङ्कचाऽऽह । अवगतीति । ज्ञानावगत्योरैक्यात्कथं भेदकथेत्याझङ्कच हेतुफलभावेनेत्याह । ज्ञाने-नेति । ब्रह्मावगतेरपीष्टानिष्टमाप्तिहानितद्धेतुत्वाभावानेष्टत्वभित्याशङ्कचोक्तं ब्रह्मति । पुमर्थत्वे तस्या हेतुं हिझन्दसूचितं विशदयति । निःशेषेति । समस्तसंमार-चीजमनादिरविद्या तस्यास्तामादित्वेनाऽऽदाय प्रवृत्तानर्थस्य च तस्यैव संसारस्यो-क्तावगत्या ध्वस्तेरिति यावतः । सूत्राक्षरच्यास्यामुपसंहरति । तस्मादिति । विश्वि-ष्टाविकारिसत्त्वं तद्रथे: । ब्रह्मज्ञातुकामेन ब्रह्म विचारयितव्यमिदं शास्त्रं श्रोतव्यमित्यर्थः। बन्धीमथ्यात्वेन सिद्धेऽपि विषयादौ विधान्तरेण तदाक्षिष्य समाधातुं वर्णकान्तरम-वतारयन्नादावाक्षिपति । तदिति । प्रागेव जिज्ञासायास्तद्वय कुतश्चिण्ज्ञातमज्ञातं वेति विकल्पार्थः । आद्ये शास्त्रापितपाद्यतया नास्य ब्रह्म विषयोऽनन्यलभ्यत्वाभावा-द्वोऽनेनानवगमान्नास्य फलमीप तद्वगविरिति विषयाचिसिद्धिरित्याह । यदीति । यंत्र कदाचिदिष केन चिदाकारेण बुद्धावारोहित तैस्य प्रतिपाद्यत्वेऽशक्यपतिपाद्यतया

९ ज. ते सति यें°। २ ग. ज. जिज्ञासितव्यम् । ३ क. ख. दि तत्प्रिस । ४ क. ख. ठ. काते वि । ५ क. ठ. हेत्त्व हि । ६ क. ख. तस्याप्र ।

मिसद्धं न जिज्ञासितव्यमथामिसद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुमिति।उ-च्यते।अस्ति तावद्वद्धा नित्यश्रद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्ति-समन्वितम्। ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यश्रद्धत्वाद-योऽर्थाः मतीयन्ते बृंहतेर्धातोर्त्यानुगमात्सर्वस्पाऽऽत्मत्वाच्चब्रह्मा-स्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ज्ञात्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहमस्मीति।यदि

न जासेण संबन्धोऽप्रतिपाद्यत्वे तदवगतिने फलमपीति संबन्धाद्यसिद्धचा दितीयं दषयति । अथेत्वादिना । ब्रह्मणः सामान्यतो ज्ञातस्य विशेषतो विना विचारम-ज्ञांनाद्विचारयोग्यवेति त्रिवयमपि समाधत्ते । उच्यत इति । वत्र पसिद्धत्वोक्त्या ब्रह्मणः शक्यपतिपाद्यतया संबन्धं सावयति । अस्तीति । प्रसिद्धत्वमस्तित्वम् । मसिद्धममसिद्धं वेत्यधिकारात् । ब्रह्मणो निरुपाविकं रूपमाह । निरुपेति । कार्थै-क्यन्यार्वेत्त्यै नित्यपदम् । वत्तादात्म्यं न्यामेद्धं शुद्धेवि । अखण्डजाडचाखाभान्यं व्यावर्षयित । बुद्धेति । वास्यजाक्रीक्याभासेनाध्यस्वचैतन्यं व्युदस्यवि । मुक्तेति । मोक्षावस्थायामेव नित्यत्वादीत्याज्ञङ्कचाऽऽह् । स्वभाविमति । भौनाभानकता मुक्ति-बन्धयोर्भेद्बुद्धिरिवि भावः । सोपाविकं ब्रह्मरूपमाह । सर्वज्ञमिति । ननु न सामान्येनापि छोके ब्रह्म ज्ञातं तस्योक्तरूपस्याध्यक्षाद्यगम्यत्वान्नापि श्रुत्या तद्धी-स्तद्रतब्रह्मशब्दस्याज्ञातसंगतित्वादत एव न पदमात्राद्धि तद्धीस्तत्राऽऽह । ब्रह्मीत । श्रुतिसूत्रयोबेद्यशब्दोऽन्यथानुपपन्नो निगमाखनुगृहीतो विशिष्टवाक्यार्थान्वंयिपदा-थीकाङ्क्षानुगृहीवश्च नियवपदार्थेषीहेतुतया विशिष्टेऽपि ब्रह्मणि संभावनाहेतु-रिवि युक्ता वस्य प्रसिद्धिरित्यर्थः । बृंहिविधात्वाळोचनायामपि वत्पसिद्धिरि-त्याह । बृंहतेरिति । संकोचकपकरणोपपदाभावे वृद्धिकर्मणो बृंहतिवातोनिरङ्कशम-हरवनोवित्वादवच्छेदत्रयशून्यत्वसिद्धेर्नित्यपदस्य तत्परत्वाद्दोषभूयिष्ठत्वाद्यभावेन सुद्ध-त्वाद्जडत्वेन बुद्धत्वाद्विद्याद्यपरतश्रवया मुक्तत्वात्कुतश्चिद्प्यव्यावृत्तज्ञानशक्तिवया सर्वज्ञवादिसिद्धेषोत्वर्थानुरोषादेवोक्तबद्यसिद्धिः । नित्यत्वादिशून्ये निरङ्कशमहत्त्वा-योगात्तथाच पदशक्तरेव मसिद्धं ब्रह्मेत्यर्थः । तत्पदार्थस्य नित्यत्वादिना मसिद्धिमु-क्त्वा त्वंपदार्थात्मनाऽपि मसिद्धिमाह । सर्वस्येति । आत्माऽपि मत्यक्षाद्यगो-चरत्वात्मसिद्धो नेत्याशङ्कचाऽऽह । सर्वो हीति । ममाणाप्रमाणसाधारणी मर्वीतिम-पवीविनिरासेन रेफोरयवि । न नेति । अहमस्मीवि न न मत्येवि कि वु मत्ये-त्येवेवियोजना । आत्मनः शून्यस्यैव प्रवीवेर्नारिवत्वप्रसिद्धिरिवि शून्यवाद्माश-**ङ्गणाऽऽह । यदीति । आ**त्मनः ज्ञून्यस्य पतीतावहं नास्मीति पतीतिः स्यात्म-

९ क. ख. ठ. "वन्धस्तस्याप्र"। २ क. ख. ठ. "बृत्ती नि"। ३ ठ. भावनाभावनकः"। ४ क. "धि-कन्न"। ५ ठ. सङ्गतिऋत्वा"। ६ क. ख. "न्वयी प"। ৬ ठ. "तिप्रयु"। ८ ख. ठ. "सिद्धतेस्र"। ९ ख. स्फोटयति ।

हि नाऽऽत्मास्तित्वमसिद्धिः स्यात्सर्वे। लोको नाहमस्मीति मती-यात्। आत्मा च ब्रह्म। यदि तिहि लोके ब्रह्माऽऽत्मत्वेन मसिद्ध-मस्ति ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्। न । तिद्वशेषं मति विमतिपत्तेः। देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमारमेति पाक्कता जना लोकायतिकाश्च मतिपन्नाः। इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे। मन

वश्च लोकोऽहमस्भावि प्रत्येत्यतस्तद्स्तित्वधीरित्यर्थः। आत्मप्रसिद्धाविष कथं ब्रह्ममसि-द्धिस्तत्राऽऽह । आत्मा चेति । चैतन्याविशेषाद्यमात्मा ब्रह्मेत्यादिशुतेश्व ब्रह्मात्म-नोरिक्यमित्यर्थः । प्रसिद्धत्वोक्त्या संबन्धादी सिद्धे तत्पक्षोक्तं दोषं स्मारयावी पूर्वपक्षी । यदीति । व्यवहारभूमी विना विचारमात्मत्वेन ब्रह्म यदि मसिद्धमस्ति वर्षि ववो लोकादेव जावं ब्रह्मेखर्नेन्यालभ्यत्वेन शास्त्राविषयत्वात्तदवगवेश्वाफलत्वा-रपुनरिप प्राप्तमिजिज्ञास्यत्वमिति योजना । धर्मै प्रति विप्रतिपन्ना बहुविद हार्तन्यायेन परिष्ठरित । नेत्याहिना । आत्मनोऽहमिति पत्यात्मं प्रसिद्धत्वेऽपि तद्विशेषे विपति-पत्तेरवस्या वस्तुतो ब्रह्मविषयत्या सामान्येन सिद्धमपि वृद्धिशेषतोऽसिद्धेस्तद्धेतोः जासस्य भवति विषयः । भवति च तदवगतिस्तत्फलं सामान्यतः सिद्धत्वाच विशेषतः शक्यं प्रतिपादियत्।भिति संबन्धिसिद्धिरिति युक्ता ब्रह्मंजिज्ञास्यवेतिभावः । विप्रतिप-चीरेव दर्शयबादी स्थूलह्यां मतमाह । देहेति । देहातिरिक्तं चैतन्यं स्वतश्रमस्वतश्रं वा नास्ति देहाकारपरिणतभूतचतुष्टयान्तभैतमेव तदिति मात्रचो पग्रहणम् । मृत-देह्दयावृत्यर्थं चैतन्यविशिष्टमित्युक्तम् । आत्मेत्यह्मालम्बनमुच्यते । माकृताः शास्त्रासंस्कृतिवयो दृष्टमात्रा विकाल्पतपवृत्तयो जना जन्ममरणमात्रवर्माणो लोकाय-विका भूतचतुष्टयतत्ववादिनः । देहस्त्विगिन्द्रियस्य नपेक्षमधिकरणं तत्र मनुष्योऽहमि-विबुद्धेरात्मवेत्यर्थः । सत्यिप देहे नेत्रादौ चामवि स्वापादौ स्वकर्पायज्ञानात्तेषामि-न्द्रियानुविधानासचैतन्यस्ष्टेरतेषु चाहंबुद्धेस्तेषामेवाऽऽत्मतेति पक्षान्तरमाह । इन्द्रि-याणीति । न च तेष्वनेकेषु भोगायोगो वरगोष्टीवन्मिथी गुणप्राधान्यात्क्रमेण तद्यो-गाव । न च नानात्वे प्रत्याभिज्ञानुपपत्तिरेकदेहाश्रिवत्वेनोपपत्तिरिति भावः । स्वप्रे नेन्नाचथावेऽपि केवले मनसि ज्ञानब्रष्टेरहंधियश्च तस्मिन्नवैकल्यादिन्द्रियानुविधानस्य च क्रपादिषयां तद्वधर्मत्वेऽपि तत्करणत्वादुपपत्तेरेकदेहस्थत्वेन प्रत्यभिज्ञायामेकपासा-दस्थानामपि वत्मसंगान्मन एवाऽऽत्मेति मवान्वरमाह । मन इति । छोकीयवमवभे-

१ठ दिलों। २ठ. "नन्यल"। ३क. ख. ठ. "झणो जि"। ४ ख. "दिक्तचे"। ५ ख. "पाझा"। क. ठ. "कायतिकम"।

इत्यन्ये । विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । शून्यमित्यपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोकेत्यपरे । भोकेव केवळं न कर्तेत्येके । अस्ति तद्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित । आत्मा स भोक़रित्यपरे । एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः। तत्राविचार्ये यहिंकचि-त्मतिपद्यमानो निःश्रेयसात्मतिहन्येतानर्थं चेयात । तस्माह्रह्म-

दानुक्ता योगाचारमतमाह । विज्ञानेति । आश्रयं व्यावर्तेयितुं मात्रपदम् । सिद्धा-न्वाद्विशेषार्थं क्षणिकमिति । देहादेर्जेयत्वाद्वटतस्यत्वान्भनसोऽनन्तर्बद्धचनिरेका-दाश्रयान्तरस्याद्रष्टत्वात्क्षणिकज्ञानेष्वपि साद्रश्यात्पत्यभिज्ञानाद्वन्यमोक्षयोः सन्ताना-श्रयत्वाद्युक्तं योगाचारमविमत्यर्थः । माध्यिभकमतमाह । श्रन्यमिति । खापे वियोऽ-प्यभावाद्कस्मात्पुनरहमित्युदयादसदालम्बनाऽहंधीरित्यर्थः । तार्किकादिमतमाह । अस्तीति । श्रन्यातिरिक्तमस्तित्वम् । अहमस्मीत्यनुभवात्तदालम्बनस्य। ८ ऽत्मत्वात्तस्य प्रत्यभिज्ञया स्थायित्वात् । तस्याश्चाभान्तितया साह्ययानधीनत्वादविकारस्य क्रिया-फलतायोगात्क्रियावेशात्मैत्वात्कर्तृत्वस्यैवमात्मत्वाच संसारस्याऽऽत्मनो यक्तैवंह्रपते-त्यर्थः । सांरूयमतमाइ । भोक्तेति । करोमि जानाभीति वियोऽहंकारानुगमात्केव-लात्मायोगाद्गोगस्य चिद्वसानत्वाचद्रपातमनो युक्ता यथोक्तक्रपतेत्यर्थः। त्वमर्थे विवा-दृद्वारा वद्धें वं सूचियत्वा साक्षादेव वत्र विवादमाह । अस्तीति । देहाचाविरिक्ता-द्भोक्तरप्यतिरिक्तत्वं तद्भाविरिक्तत्वं तत्समर्थनार्थं सर्वेज्ञ इत्यादिविशेषणम् । स्वपक्ष-माह । आत्मेति । स हीश्वरो मोक्तुः स्वरूपं बृंहत्यर्थान्वयेन स्वतोऽनविकान्नत्व-स्योक्तत्वाचितन्ये भेदायोगादैक्यश्चतेश्चेश्वरस्यातायस्थ्यादिति भावः । विप्रतिपत्ती -रुपसंहरति । एवमिति । मानयुक्ती विना विवादमात्रान पूर्वपक्षतेत्याशङ्कर्णाऽऽह । युक्तीति । अन्त्यपक्षवादिनो युक्तिवाक्याश्रया अन्ये वदाभासाश्रया इत्युक्तराधिकर-णेष व्यक्तीभविष्यवि । तथाऽपि यस्य यस्मिन्पक्षे श्रद्धा स तमाश्रित सार्थे साधि-ष्यति कि विचारेणेति तत्राठऽह । तत्रेति । विवादः सप्तम्यर्थः । मिथोविरुद्धधीषु कस्याश्चित्तत्त्वभीत्वात्तस्या विचारसाध्यत्वात्तद्भीनस्तत्त्वभीवेभुयोत्न पुमर्थभौगीत्यर्थः । किंचाविचारे तत्त्वाज्ञानाचारितकत्वे ये के चाडडत्महनो जना इति श्रुतेः श्रुत्यर्थव-हिर्मुखोऽनर्थं गच्छेदित्याह। अनर्थं **चेयादिति।** सूत्रतात्पर्यमुपसंहराति। **तस्मादिति।** विषयादिसच्वं तद्रथेः । ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन विशिष्टा मीमांसाँ स्तूयत इति सं-बन्धः । विशिष्टज्ञानेच्छोक्तिव्याजेन विचारारम्भपरं सूत्रम् । न हीच्छा ज्ञानं वा

१ ड. ट. "न्ये । इन्द्रियाणि मनो वा इति तदेकदेशिनः । वि । २ क. स्त. "क्तमात्मस्वम"। ३ ट. ्रैकाल्वम<sup>8</sup>। ४ क. **च**ठ, <sup>°</sup>त्मकत्वा<sup>°</sup>।५ **ग्र. <sup>°</sup>त्तीरप<sup>°</sup>। ६ क. ख. <sup>°</sup>भागित्य<sup>°</sup>। ७ क. <b>ख. <sup>°</sup>सा प्रस्तू** ।ठ. <sup>°</sup>साप्रसु<sup>°</sup>।

जिज्ञासोपन्यासमुसेन बेदान्तवाक्यमीमांसा तदिवरोधितकोँपक-रणा निःश्रेयसमयोजना मस्तूयते ॥ १ ॥ (१) ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम् । किंस्रक्षेणं पुनस्तद्वद्वेत्यत आह भगवानसूत्रकारः ।

जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ (२) जन्मीत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । जन्मस्थिति-

साक्षात्कर्वव्यम् । तथी चेष्यमाणज्ञानोपायविचारकार्यवार्थं सूत्रामित्यर्थः । किमुपकरणा सेवि वत्राऽऽह । तद्दविरोधीति । वेषां वेदान्वानार्मविरोधिनस्वकी मीमांसायां न्याये च वेदमामाण्यशुद्धचाचुपयोगिनो यस्या उपकरणं सा तथा मीमांसायास्वकित्वेऽिष वकीन्वराणामुपकरणतेवि भावः । किंप्रयोजना सेत्यव आह् । निःश्रेयसेति । ब्रह्म-ज्ञानद्वारोवि शेष ॥ १॥ (१)

प्रथमसूत्रेण कास्त्रारम्भमुपपाच तदारभमाणी जन्मादिसूत्रस्य पातनिकामाह । अ-ह्मेति । जिज्ञासापदस्यावयवोर्थत्यागेनान्वर्णीवविचारार्थत्वमुपरेय ब्रह्मज्ञातुकामेनेदं शास्त्रं ज्ञातव्यमित्युक्तमित्यर्थः । ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वोक्त्याऽर्थोत्प्रमाणादिविचाराणां मितज्ञातत्वेऽपि अग्रममाणं अग्रयुक्तिरित्यादिविशिष्टविचाराणां विशेषणमित्यपेक्षत्वा-दादी ब्रह्मसङ्गं वाच्यमित्याह । किंस्क्रभणमिति । श्रीतस्य ब्रह्मणः श्रीतलक्षण-द्वयावेदकं सूत्रं सूत्रकारं पूजयन्नवतारयति । अतः इति । यतो वा इमानीत्यादिवाक्यं बद्य न लक्षयित लक्षयित वैत्येकस्योभयहेतुत्वासंभवसंभवाभ्यां संदेहे श्रुतेरनु-मानानुगुण्यादेकस्योभयहेर्तुत्वे दृष्टान्वाभावेनाझक्यानुमानत्वादेकवरहेतुत्वस्य छक्ष-णत्वे वस्तुपरिच्छेदाञ्चश्यस्याबद्धात्वाच स्रक्षयतीति पाप्ते पुरुषमतिप्रभवत्वेनार्नुमानस्य संभाविवदोषस्यापारुषेयत्वेनापास्वदोषागमानुग्राहकतर्कत्वादवीन्द्रियेऽरथे खवोऽपामा-ण्यादागमिकोभयहेतुस्वे सुस्तादिष्टष्टान्वेन संभावनामात्रहेतुस्वाद्वस्तुवोऽपरिच्छेदाङ्घ-क्ष्यस्य बद्धात्वसिद्धेर्जगन्निमित्तोपादानं सिचदानन्दं बद्धोवि लक्षयवीवि सिद्धान्तमाह । जन्मादीति । पूर्वाधिकरणेनास्योत्थाप्योत्थापकत्वं संगतिरुक्ता । अर्वातिविध्युपादा-पितोपनिषद्वाक्यस्य स्पष्टबद्मालिङ्गस्य लक्षणद्वयवि बद्माणि समन्वयोक्तेः श्रुविशास्ता-ध्यायपादसंगतयः पूर्वोचिकरणस्थबक्काळक्षणपरीक्षणातत्फळमेव पूर्वोत्तरपक्षयोरत्र फ-लम् । पदच्छेदः पदार्थोक्तिः पदविसह इति त्रयं व्याख्याङ्गं दर्शयति । जन्मेति । जन्मस्थितिमङ्गं पष्टचोच्यते । वहुणसंविज्ञान इत्यत्र तदा बहुवीहार्थी एहाते तस्य गुणत्वेन संविज्ञानं यत्र समासे स तथा सर्वस्य विशेषणत्वे समासायोगात्तद्र्येकदेशस्तथा

१ ठ. क्षणकं पुं। २ क. था वेष्यं। ३ क. ख. तथेति । ४ झ. वक्तव्यम् । ५ क. ख. वार्था-स्प्रं। ६ क. ख. क्ष श्रोतं। ७ ठ. तुनायां हैं। ८ क. नुभावस्य ९ क. ख. ठ. थीं प्रन्यपदार्थी हैं।

## [अ०१पा०१स०२] आनन्दिगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमेतानि । ३१

भक्कं समासार्थः । जन्ममश्राऽऽदित्वं श्रुतिनिर्देशापेक्षं वस्तुष्टतापेक्षं च ।श्रुतिनिर्देशस्तावत् 'पतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'
तैत्ति ० २।१ इत्यस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिमल्यानां क्रमदर्शनात् ।
वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिमल्यसंभवात् । अस्येति मत्यक्षादिसंनिधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः ।
पष्ठी जन्मादिधर्मसंबन्धार्था। यत इति कारणनिर्देशः। अस्य जगतो

तेन विशेष्येकदेशं विशेषणं कत्वा समास इत्यर्थः। तत्र फलमाह । जन्मस्थितीति । जन्मादिरस्य स्थित्यादेरित्यतद्भुणसंविज्ञाने स्थितिभङ्गमात्रं जन्मादिशब्दार्थः स्यातः। चत्रश्रीभयंकारणत्वेलाभान्नोपलक्षणत्वं सिध्येत । न च स्थितिलयमात्रहेतुत्वं तथा जन्म-हेतोर-यत्वे छक्ष्यस्य परिच्छोदादब्रह्मत्वादत्वो जन्मनोऽपि विशेष्यान्तर्भावाद्धर्मजा-तस्य संहतिप्रवानस्य हेतुर्बद्मेत्युगळक्षणसिद्धिरित्यर्थः । तास्यवर्मजातं ग्रहीत्वा नपुंस-कप्रयोगः । नन्वनादौ संसारे कथमादित्वं जन्मनो गृह्यते तत्राऽऽह । जन्मनश्चेति । एकत्सूत्रलक्षितश्रुतौ जन्मादार्वुच्यते तदपेक्षं सूत्रेऽपि तस्याऽऽदित्विमसर्थः । श्रुत्याऽपि कथम्युक्तमुक्तमित्याशङ्खाऽऽह । वस्तिवति । वस्तुनो वृत्तं जनित्वा स्थित्वा लीयत इति स्वभावो जन्मना छन्धात्मकस्य स्थित्यादियोगादवो नानादेः संसारस्यादि-र्जेन्म किंतु प्रतिवस्तु वस्याऽऽदित्विमिति वद्पेक्षं श्रुतिसूत्रयोस्वदादित्विमित्यर्थः । श्रुति-निर्देशं विशदयति । श्रुतीति । अनुकूलो जन्मादित्वस्थेति शेषः । तत्र हेतुर्थत इति । वस्तुवृत्तं विभजते । विस्त्विति । जन्मादित्वस्थानुगुणं वस्तुवृत्तमिति विव-क्षित्वा हेतुमाह । जन्मनेति । इदमः संनिहितवाचित्वात्पत्यक्षमात्रपरामर्कित्वमा-शङ्कच प्रतीतिमात्रं संनिधिरिति एहीत्वा प्रातिपदिकार्थमाह । अस्येति । सर्वस्य जगतो न जन्मास्ति वियदादेरनादित्वादित्याशक्त्य वियद्धिकरणन्यायेन विभक्त्य-र्थमाह । षष्ठीति । सगतो जन्मादेवी ब्रह्मासंबन्यान लक्षणैतेत्याशङ्कचाऽऽह । यत इति । न जगज्जनमादि वा ब्रह्मळक्षणं किंतु तत्कारणत्वं तचाज्ञाते ब्रह्मणि संभा-वितमित्यर्थः । मृत्रपदान्येवं व्याख्याय पूर्वमूत्राद्धेद्मपदानुषङ्गेण तच्छब्दाध्याह्मरेण च वाक्यार्थमाह । अस्पेत्यादिना । प्रधानादिहेतुत्विनरासेन बहाहेतुत्वं संभा-विंयतुं कार्यप्रश्चं श्रुतिसिद्धं द्वैराश्येन विशिन्ष्टि । नामेति । तृतीयेत्थंभावे । घटादौ स्वनामक्रपगर्भविकैल्पपूर्वकव्याक्रियादृष्टेर्जेगतोऽपि तथात्वानुमानाद्चेतँना-भावकर्तृकत्वमयुक्तम् । विमतं चेतनभावकर्तृकं नामह्रपार्मत्वाद्धटादिवदित्यर्थः ।

<sup>🤰</sup> क. "यकर"। २ ठ. "णत्वाला"। ३ ख. "बुच्यमाने त"। ४ ठ. "णिनत्या"। ५ ख. "इ.झानु"। ६ ग. विशेषकरूपनापूँ। ७ "त न भाँ। ८ क. ख. ठ. "त्मकत्वा"।

नामह्याभ्यां व्याक्रतस्यानेककर्त्रभोक्तसंयुक्तस्य प्रतिनियतदे-अकालनिमित्तकियाफलाश्रयस्य मनसाऽप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभक्कं यतः सर्वज्ञात्सर्वशक्तेः कारणाद्भवति तहस्रोति वाक्पशेषः । अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम् । यास्कपरिपठितानां तु 'जाय-तेऽस्ति' इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संभाव्यमान-

ताई चेवनाभावाश्व जीवभेदा नामक्रपे बुद्धावालिरूय जगज्जनियष्यान्ति कि ब्रह्मणे-' त्याक्रङ्कचाऽऽह । अनेकेति । न चान्यतरस्याऽऽधिकत्वादुभयग्रहणानर्थक्यमृत्विगा-दीनां कर्तृत्वेऽप्यभोक्तृत्वात्पित्रादीनां च श्राद्धादौ भोक्तृत्वेऽप्यकर्तृत्वात्तथा च जीवा-नागि 'सष्टव्यकोटिनिवेशाज्यगत्कर्तृत्वायोग्यतेत्यर्थः । सेवादिफळवद्मावहितफळत्वात्क-र्मफलस्येश्वरमदावुकत्वानुमानात्तदात्मकं जगदीश्वरकर्वेकमित्याह । प्रतिनियतेति । प्रतिनियतौनि देशकालनिमित्तानि येषां क्रियाफलानां तदाश्रयो जगत्तस्येति विग्रहः। प्रतिनियतो देशः खर्गफलस्य मेरुपृष्ठं प्रामादेभेमण्डलम् । कालोऽपि खर्गस्य प्रतिनि-यतो देहपाताद्ध्वे पुत्रफलस्य बाल्याद्ध्वेम् । निभित्तमपिप्रतिनियत्मृत्तरायणमरणादि सगीदेशीमादेस्त राजपसादादि। न चेदमीहशं जगदसवेज्ञो निर्मातुमहेवीत्यर्थः। विचि-त्रकार्यत्वाच जगतो विशिष्टबुद्धिमत्कर्तृकर्त्वं पासादादिवदनुमेयमित्याह । मनसेति । एतेन कर्तुः सर्वेशक्तित्वं संभावितम् । कल्पितकारणत्वेन सजातीयप्रधानादेविजातीयाच कारोद्भम्यवच्छेदकवया जगद्धेतुत्वे तटस्थळक्षणे स्थिते ब्रह्मणः स्वरूपळक्षणं विवक्ष-न्विशनष्टि । सर्वज्ञादिति । अद्वितीयत्वं सत्यचिदात्मत्वं स्वतन्नतयौ निरतिशयसु-खार्वे विशेषणाभ्यां विवक्षितम् । नन्वन्येऽपि परिणामादयो विकारा जनमादीत्यादि-**ग्रहणेन कि न ग्रह्मन्ते तत्राऽऽह । अन्येषामिति ।** अजातस्यास्थितस्यानष्टम्य च परिणामाचयोगात्तेषा तद्वीनत्वात्तद्भहणेनैव ग्रहाज्जन्मस्थितिनाशानाभेवात्रोपादानमि-त्यर्थः । ननु निरुक्तकारस्य जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनरयतीति मैत्रं मूळीकृत्य जन्मादिशब्देन षण्णामि विकाराणा ग्रॅहणे नान्तभीवोक्तिक्केशस्तन्नाऽऽह । यास्केति । जन्मादिसूत्रस्य नैरुक्तोक्तिमूळतयाऽनेन तदुक्तविकार्रयहे तद्वाक्यस्य पौरुषेयत्वानमूळमानापेक्षत्वादागमस्य तनमूळत्वे सूत्रस्यैव तिसद्धौ नैरुक्तोक्तिमृळ-वानभेक्यादध्यक्षं वदुक्तिमूलं वाच्यं तच महाभूतसगीदृष्ट्वं समावितं मौतिकविकारगी-चरं ततो यथोक्ताध्यक्षांथीननैरुक्तोक्तिमूछत्वे सूत्रस्य जन्मादिष्टुं जगत्। यतः तद्कक्षे-

९ क. ख. ठ. पि मृज्यको । .२ क. °तादीनि । ३ ठ. °त्वेन त । ४ क. ख. याऽनित । ५ क. ख. °त्वं च वि । ६ ख. सूत्रमूलकज । ७ झ. प्रहे ना । ८ ठ. 'र्रतदेता' ९ क. ख. 'र्धानेनै'।

त्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थितिनाशा जगतो न ग्रहीताः स्युरित्या-शक्क्येत तन्मा शङ्कीति योत्पत्तिर्बद्धणस्तत्रैव स्थितिः मलयश्च त एव महान्ते । न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषण-मीश्वरं मुक्तवाऽन्यतः प्रधानादचेतनादणुभ्योऽभावात्संसारिणो

त्युक्ते भूतपश्चकस्य भौतिकविकारहेतुत्वात्तदेव ब्रह्मेति लक्ष्येत । न भूतपश्चकस्य जन्मा-दयो मूलकारणाद्धवाणो एतेरनेतत्स्त्रमूलभूतनैरुक्तसूत्रस्य तदगोचरत्वात्तस्मान्मूलका-रणं ब्रह्म न लक्षितिमत्याशङ्कां निरसितुं ब्रह्मणः सकाशादुत्पत्तियां जगतः श्रुता यी च तस्मिन्नेव तस्य स्थितिलयी श्रुती वे जन्मादिशब्देन एखन्ते तेन तद्विषये यती वेत्यादिवाक्ये बुद्धिस्थे जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म लक्षितं भवतीत्यर्थः । न चैवमिष जन्मैव सूँ=यतां तन्नान्तरीयकतया स्थितिभङ्गं सेस्त्यतीति युक्तम् । जन्ममात्रस्य नि-मित्तादिप संभवात्रिभिरस्योपादानवासूचनादन्यत्र स्थितिल्यायोगाव । न च लयाधार-त्वादेवोपादानत्वे जन्मस्थितिवचनान्येक्यं प्रकृतिविकाराभेदेनाद्वेतिसिद्धये त्रयाणामादे-यत्वातः । अन्यथा ब्रह्मणो जगदुपादानाँवे तदुत्पत्तिस्थिस्योरन्योऽधिष्ठाता कुम्भोद्भवे कुम्भकारवद्राज्यस्थेन्नि राजवचेत्याशङ्कचेत तन्मा शङ्कीति त्रयाणां ग्रहणभिति भावः। युक्ति विना लक्षणस्याति व्यास्यसमाधेरभीदनेन साठिप सित्रवेति वामपन्यस्यति । नेत्यादिना । नामक्रपाभ्यामित्यादिनोक्तविशेषणचतुष्टयविशिष्टस्येत्याह । यथोक्तेति। सर्वज्ञं सर्वशाक्तिसम निवतिमत्युक्तं स्मारयति । यथोक्तविशेषणमिति । उक्तस्य जगतो नोक्तमीश्वरं मुक्तवांऽन्यस्मादुत्पत्त्यादि संभावायितुं शक्यमिति संबन्वः । ननु सर्वे विकाराः सुखदुःखभोहसामान्यमकृतिकास्तदान्वतस्वभावत्वाचे यदन्वितस्वभावास्ते त-त्प्रकृतिका यथा मृद्गिवतस्वभावाः शरावाद्यो मृत्प्रकृतिका इत्यनुमानात्प्रधानाज्ञग-जन्मादि स्यादित्यांशङ्कचाऽऽह। न प्रधानादिति। वैद्धचचेतन जगदनभिज्ञं न तस्यो-त्पच्यादि कर्तुमिष्टेऽन्दर्वेहिमीवेन सुखादीनां पेटादीनां चाध्यक्षेण भेद्महादेकार्थज्ञानै चैकस्यैव ज्ञातुः मुखाद्यात्मत्वेन युगपत्तद्वहापाताद्धेत्वसिद्धेर्न मधानकारणता रचनानु-पपत्यिकरणे चैतद्वक्ष्यतीति भावः । सर्वे कार्यद्रव्यं स्वपारिमाणादणुतरपरिमाणसंयो-गसचिवसमानजावीयानेक्कद्रव्यारव्यं कार्यद्रव्यत्वाद्धटवदित्यनुमानादणुभ्यो जगज्ज-न्मादि संभावितमित्याशङ्कीचाऽऽह । नाणुभ्य इति । दीर्घविस्तीर्णेदुक्छारब्ध-रज्जुद्रव्यस्य ह्रस्वस्यापि कार्यद्रव्यस्वेनानैकान्त्यार्द्वेशेषिकाविकरणे चाणुकारणता-निराकरणात्र तेभ्यो जगज्जन्मादीत्यर्थः । जून्यवादिनस्तु सर्वं कार्यमभावपूर्वकं योग्यत्वे सत्यदृष्टपूर्वावस्थत्वात्परकीयात्मवदिति व्यतिरेकिणाश्चयस्य जगद्धेतुँता-

९ ट. °स्यो वाऽभाँ। २ ठ. सूच्यता। ३ क ख. ठ. °त्वेऽपि तै। ४ ख. तक्षंचे °। ५ ख. ठ. घटादीना। ६ झ. ँઢौशेषिं। ७ क. ख. ैतुल्वमाँ।

वा उत्पत्त्वादि संभाविपतं शक्यम् । न च स्वभावतो विशिष्टदे-शकालिनिमत्तानामिहोपादानात् । एतदेवानुमानं संसारिव्यति-रिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं मन्यन्त ईश्वरकारणिनः । नन्विहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिस्त्रते । न । वेदान्तवावयंकुसमग्रथनार्थ-त्वातस्त्रत्राणाम् । वेदान्तवाक्यानि हि स्त्रत्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते ।

माहुस्तान्पस्याह । नाभावादिति । घटस्य पूर्वोवस्था मृद्ध्यक्षेति हेरविमिद्धे-ने ज्ञान्यस्य जगद्धेतुतेत्यर्थः । केचित्तु हिरण्यगर्भ संसारिणमेवाऽऽगमाज्ञगद्धे-तमाचक्षते तान्प्रत्युक्तं न संसारिणो वेति । आगमस्य वेदविरुद्धत्वे पामा-ण्यायोगानासौ जगद्धेतुरित्यर्थः । स्वभाववादं व्युदस्यति । नचेति । उत्पत्त्यादि जगतः संभावर्थित न शक्यमिति संबन्धः । स्वभावादत्पद्यत इति स्वयमेव स्वस्य निमित्तिमित्त वा निमित्तानपेक्षमिति वा विवक्षितम् । नाऽऽद्यः स्वाअयत्वातः । न दितीय: । भावाभावयोरिनिभित्तत्वे यौगपद्यापातातः । स्वतःसिद्धसामध्यीनां चार्थानाम-न्योन्योपकार्योपकारकःवस्याध्यक्षत्वादित्यर्थः । उक्तलक्षणव्यतिरेक्यनुमानादेवोक्तयु-क्तिसीहताद्वर्षणोऽस्तित्वादिसिद्धेः शास्त्रयोगित्वाद्यधिकरणवैयर्थ्यमित्याशङ्कर्याऽऽह । एतदेवेति । युक्तिमर्दुंक्तलक्षणमेव स्वतन्त्रमनुमानं सिद्धिशिष्टेश्वरनिश्चायकिमिति यद्धैशे-षिकादिमतं तदयक्तम् । लक्षणं हि युक्तिमद्ि मिद्धस्य ब्रह्मणः सजातीयादिन्याव-र्वकं न त तदीहरामिति तत्स्वक्रपनिश्चायकम् । कार्यछिद्रकानुमानं च कारणसत्ता-मात्रे पर्यवस्यंत्तदेकत्वादौ तटस्यम् । न च वदैक्यासिखौ तदीयं सर्वज्ञत्वादि ज्ञातुं शक्यं सोऽयं जगद्धेती नानात्वैकत्वस्पर्शी संशयो लाघवादुत्कटैककोटिता नीतो मूल-कारणे विशिष्टे ब्रह्मणि संभावनेत्युच्यते संभाविते तस्मिन्यमाणावकाशादुत्तराधिकरणा-र्थवत्तेति भावः । अथेदं सुत्रमुक्तब्रह्मनिश्चायक न वा । न चेद्प्रामाण्यात्तदुक्तलक्षणेऽपि विश्वासो न स्यात । आधे व्यक्तिरिकिणो लक्षणस्य सत्रोक्तकार्यलिङ्गकानुमानवन्नानि-श्र्वायकवेति चोदयति । निवृति । वदेवेत्येवकारेणाऽऽगमा वा तदनुगुणयुक्तिवी न स्त्रितेत्युच्यते प्रस्तुतानुमानं तद्येः । नावेद्विन्मनुते नैषा तर्केणेत्याद् अतेवैदिकं ब्रह्मेत्यक्तयुक्तयनुप्रहीतलक्षणास्यव्यविरेक्यात्मकागमोक्तिपर सुत्रमिति परिहरति । नेत्यादिना । कार्यानुमानस्य यत इत्यादिश्रुत्युक्तत्वेऽपि नानुमानात्मना निश्चायक-त्वम् । तेन संभावनामात्राभिवानादागभात्मनी निश्चायकत्वमिति भावः । उत्तरसृत्रे-ष्विप तुरुर्यमागमप्राधान्यमिति वक्तुं सूत्राणामित्युक्तम् । सूत्रेषु कुसुमम्रथनवन्न वाक्य-अथनं मुरूयमित्याशङ्क चाऽऽह । वेदान्तेति । तेषामपारुषेयत्वेन निर्दोषाणां स्वत एव

<sup>9</sup> क. ज. क्यम । २ ख. ठ. विरोधे प्रां। ३ ठ. तुर्शा ४ ठ दुक्त । ५ क. स. म्य तदें । ६ ठ. निश्रीयक । ७ क. हीत लाँ। ८ ख. ठ. रेकास्मा ९ क. ना तृनि । १० ठ. ल्याग ।

वाक्यार्थविचारणाध्यवसानिवर्शना हि ब्रह्मावगतिनांनुमानादि-ममाणान्तरिनर्शना । सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादि-कारणवादिषु तदर्थग्रहणदाट्यायानुमानमपि वेदान्तवाक्यावि-रोधि ममाणं भवन्न निवार्यते । श्वत्यैव चे सहायत्वेन तर्कस्याम्युपे-तत्वात् । तथाहि 'श्रोतव्यो मन्तव्यः' इति श्वतिः (वृह० २।४।५) 'पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपचेतैवमेवेहाऽऽचार्यवान्युरुषो

स्वार्थिनिर्णायकत्वाद्विचारानर्थक्यमित्याशङ्कचाऽऽह । वाक्यार्थेति । वाक्यस्य तद-र्थस्य च तात्पर्यनिश्चयार्थं संभावनार्थं च विचारणा तस्याश्चाध्यवसानं तदुभयनिश्चय-स्तेन 'निर्वृत्तो ब्रह्ममाक्षात्कारस्तरमाद्विचारोऽधैवानित्यथैः । विचारावधारितशक्तिता-त्पर्याभ्यां ममापकं शब्दं हित्वा शक्तिमात्रेण ममापकं ममाणान्वरं ब्रह्मणि छाघवादा-देयमित्याशङ्कचाऽऽह । नेति । ब्रह्मणस्तदगोचरत्वादित्यर्थः । तर्हि शब्दादेव ब्रह्म-सिद्धेमेननविधिर्येक्तिस्त्रणं च कथमित्याशङ्कचाऽऽह । सिरस्वति । विमवमभि-बोपादानाधिष्ठातृकं कार्यत्वारसुखादिवतः । विमवं चेतनपक्तिकं कार्यत्वात्तद्वदि-त्याह । अनुमानमपीति । तेषु सत्सु वदिष प्रमाण भवन्न निवार्यत इति संबन्धः । विचारसंस्कृतवेदान्तानां स्वीर्थेबोधित्वसिद्धौ किं वेनेत्याशद्भचाऽऽह । तदर्थेति । वेषामथीं जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वं तस्य ग्रहणं स्वीकारस्तस्य दार्क्यं तदुपयोगि-संभावनात्मा निश्चयस्तद्र्थमनुमानमित्यर्थः । विमतं भिन्नोपादानाविष्ठातृकं कार्यद्रव्य-त्वाद्धटवदिखनुमानवाव इति चेन्नेत्याह । वेदान्तेति । जगतश्चेतनोपादानतानिमि-त्तस्ववादिवेदविरोधान तेऽनुमानम् । मन्मते तदविरोधात्तदर्थे संभावनाहेतुरित्यर्थः । जगद्धेतुर्न तर्कगम्यो वैदिकत्वात्परिशुद्धवस्तुवदित्याशङ्कचाऽऽह । श्रुत्येति । तर्कस्य वस्तुनिश्चयाय श्रुत्सैवेष्टतया साध्यविकल्लवेत्यर्थः । काऽसी श्रुविरित्युक्ते श्रवणा-विरेकेण भननं युक्त्यनुसंघानं विद्धवी श्रुतिमाह । श्रोतव्य इति । न केवलं श्रोत-स्वकों ऽत्रोपयुज्यते किंतु पतिबन्धनिवर्तकत्वेन छौकिकोऽशीत्यत्र श्रुतिमाह । पाण्डत इति । उक्तार्थधीसामध्ये पाण्डियम् । अनुक्तेऽपि प्रयोजकशिक्षयोत्मेक्षाशाक्तिभेषा-वित्वम् । यथा कश्चिद्रन्थारदेशेभ्यः समानीय चौरैररण्ये बद्धचक्षुनिक्षिप्तो देशिकोप-देशस्त दुक्तस्य साकल्येन ज्ञाता पण्डितः स्वयमूहापोहक्षमो मेधार्वो गन्वारानेन माप्रो-ति । एवं ब्रह्मणः सकाशोदाच्छिय विवेकदृशं निरुध्याविद्यादिभिः संसारार्रण्ये निहिवो जन्तुरविकारुणिकगुरूपदेशेवः स्वस्वभावं मितपद्यत इत्यर्थे । श्रुविवा-

१ क. ज. च तै। २ ठ. \*स्याप्यभ्यु'। ३ क. \*भ्युपेयत्वा'। ज \*भ्युपगम्यमानत्वा'। ४ क. स्ता-चर्यानि'। ५ ठ. निश्चाय'। ६ क. ख. निर्हतो। ७ क. य स्वार्याक्वो'। ८ ठ. चोरैं। ९ क स. शाहिस् छि'। १० क. रिण्यनि'। ११ स. देशात्स्वस्व'।

वेद'इति(छान्दो०६।१४।२)च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शपति।
न धर्मेजिज्ञासायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम् ।
किंतु श्रुत्यादयोऽनुभवादयश्च यथासंभविमह प्रमाणमनुभवावसानत्वाद्भृतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मेज्ञानस्य। कर्तव्ये हि विषये नानुभवायेक्षाऽस्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्यात्पुरुषाधीनात्मलौभत्वाच्च
कर्तव्यस्य। कर्तुमकर्तुमन्यथां वा कर्तुं शक्यं लौकिकं वैदिकं च कर्म
यथाऽस्वेन गच्छति पद्मचामन्यथा वा न वा गच्छतीति। तथाऽति-

त्पर्यमाह । पुरुषेति । आत्मनः श्रुवेरित्यर्थः । ननु धर्मविद्विशेषाद्वश्चापि श्रुत्या-घेवापेक्षते तत्कथं तत्र अतिस्तर्कं सहायीकरोति तत्राऽऽह । नेत्यादिना । दृष्टान्वे जिज्ञास्यो धर्मो दार्षान्तिके तादृग्वस गाह्यम् । श्रुत्यादय इत्यादिशब्देन लिङ्गवान्य-पकरणस्थानसमास्या ग्रह्मन्ते । तत्र पदान्तरनिरपेक्षः शब्दः श्रुतिः । श्रुतस्यार्थस्या-र्थोन्तरेणाविनाभावो लिङ्गम् । अन्योन्याकाङ्क्षासिन्निधियोग्यतावनित पदानि वाक्यम । वाक्यद्वयसामध्येमारभ्याधीतविषयं पकरणम् । क्रमवर्तिनां पदार्थानां क्रमवर्तिभिरथैं-र्यथाक्रमं संबन्धः स्थानम् । संज्ञासाम्यं समाख्या । गुणोपसंहारे चैषामुदाहरणानि वश्यन्ते । किं वर्हि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि प्रमाणान्तरमिति प्रश्नपूर्वेकमाह । किं रिवति । अनुभवो ब्रह्मसाक्षात्कारो विद्वदनुभवः । आदिपदमनुमानादिसंग्रहार्थम् । श्रुत्यादी-नामनुमानादीनां च शब्दशक्तितात्पर्यावधृतिद्वाराऽनुभवमुत्पाच ब्रह्माण प्रामाण्यामनुभ-वस्य साक्षादेव तदविद्याध्वंसित्वेनेति मत्वोक्तं यथासंभवमिति । वेदार्थत्वाद्धमेवद्धग्र-ण्यापि नानुभवः संभववीत्याशङ्कत्य तदयोग्यत्वमुपाविरित्याह । अनुभवेति । न हि ज्ञातेSपि ब्रह्मण्यनुभवं विना नैराकाङ्क्यमतस्त ज्ज्ञानस्यानुभवान्तत्वात्तरिमन्नसावस्ती-त्यर्थः । साधनव्याप्तिमाशङ्कचाऽऽह । भूतेति । चकारः शङ्कानिरासी । ननु कर्म-वाक्यानामनुभवानपेक्षफलवेज्ज्ञानजनकत्वाद्भग्नवाक्यानामपि वेदप्रमाणत्वाचाहर्ग्याज-नकत्वं नेत्याह । कर्तव्येति । धर्मस्यानुभवायोग्यत्वात्तदनुष्ठानस्य च शाब्दधीमात्रादेव सिद्धेभेमेवाक्यानां युक्तमुक्तयीजनकत्वम् । ब्रह्मणि त्वनुभवयोग्ये तद्वाक्यानां नैविम-स्यभैः । धर्मस्यापि ब्रह्मवदनुभवयोग्यत्वं वेदार्थत्वादित्याशङ्कचाकार्यत्वमुभाविरित्याह । पुरुषेति । चकारोऽत्रापि शङ्कानिरासी । कर्तव्येऽपि तुल्यमसाध्यत्वमित्याशङ्कच छोकिके वैदिके च कर्मणि साध्यत्वमाह । कर्तुमिति । तत्र छोकिकमुदाहराति । य-थेति । तेन सह वैदिकं दृष्टान्तं समुचिनोति । तथेति । कर्तुमकर्तुमित्यस्य दृष्टान्त-

<sup>े</sup> ज. कैविद्या । २ ज. कैसमाच । ३ क. धार्य । ४ ठ. क्तेनिजि । ५ ठ. वहर्यद्या । ६ को देवर्ष

रात्रे षोडिशनं यह्नाति नातिरात्रे पोडिशनं यह्नात्युदिते जुहोत्यतु-दिते जुहोतीति । विधिमितिषेधाश्चात्रार्थवन्तः स्युर्विकल्पोत्सर्गाप-बादाश्च । न तु वस्त्वेवं नैवमिस्त नास्तीति वा विकल्प्यते । विक-ल्पनास्तु पुरुषबुद्धचपेक्षाः । न वस्तुयाथात्म्यज्ञानं पुरुषबुद्धचपे-क्षम् । किं तिहं वस्तुतन्त्रमेव तत् । निह स्थाणावेकस्मिन्स्थाणुवी पुरुषोऽन्यो वेति तस्त्वज्ञानं भवति । तत्र पुरुषोऽन्योवेति मिथ्या-ज्ञानम् । स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानं वस्तुतन्न्रत्वात् । एवं भूतवस्तुवि-षयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्नम् । तत्रैवं सित ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुत-

मुक्त्वा कर्तुमन्यथा वा कर्तुमित्यस्य दृष्टान्तमाह । उदित इति । इतोऽपि कर्मणो नानुभवयोग्यतेत्याह । विधीति । यजेतेत्यादयो विधयो न हन्यादित्यादयो निषे-धाश्च कर्भणि सावकाशास्त्रेन साध्यत्वादनुभवयोग्यतेत्यर्थः । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । विकल्पेति । उदितानुदितहोमार्थो न्यवस्थितो विकल्पो ग्रहणा ग्रहणार्थस्त्वैच्छिकः । न हिस्यात्सवेभूतानीत्युत्सर्गोऽश्रीषोभीयं पशुमालभेतेत्यपवादः । ते च कर्मणि सावका-शास्तथा चान्यवस्थितं कर्मानुभवायोग्यमित्यर्थः । ब्रह्मण्यपि तुल्यत्वादन्यवस्थितत्व-स्योक्तोपाध्यसिद्धिरित्याशङ्कन्याऽऽह । न त्विति । प्रकारविकल्पवत्पकारिविकल्पं निरस्याति । अस्तीति । वस्तुन्यापे विकल्पा दृष्टा वादिनामित्याशङ्कचाऽऽह । विकल्पनास्त्वित । सम्यग्ज्ञानाधीनत्वाद्वस्तुनस्तस्य च पुरुषाधीनत्वाद्वस्त्विप तथे-त्याशङ्कचाऽऽह । न वस्तिवति । कथं तर्हि तदुत्पत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । किं तहींति । पुरुषतत्रत्वं निषेद्धमेवकारो न मानाधीनत्वं निषिध्यते । विकल्पनांनां मनः-स्पन्दितमात्रत्वेनासम्यग्धीत्वं सम्यग्धियश्च वस्त्वधीनतेत्यत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । आद्यो वाशब्दोऽवधारणे । पुरोवर्तिनि स्थाणावेकस्मिन्नेव स्थाणुरेवेत्यदृष्टकरणस्य धीरितरस्य तत्रैव पुरुषो वा स्थाणुर्वेति संशयः । न हि तदुभयमि सम्यग्ज्ञानमेक-स्योभयत्वायोगादित्यर्थः । कथं वर्हि विभागवीस्वत्राऽऽह । तत्रेति । स्थाणुः सप्त-म्यर्थः । उक्तन्यायं संचारयवि । एविमति । दार्शन्विकमाह । तत्रेति । विकल्प-नानां बुद्धिजन्यत्वेनावस्त्वनुसारिणीनामसम्यग्धीत्वे सम्यग्वियश्च वस्त्वनुसारित्वे पूर्वी-क्तन्यायेन स्थिते सर्वीति यावतः । न पुरुषतन्त्रमित्येवकारार्थः । ववो न धीद्वारा वस्तुनोऽपि तद्धीनवेति शेषः । ब्रह्मज्ञानस्य वस्त्वधीनत्वेन सम्यग्धीत्वे हेतुमाह । भृते ति । परमार्थवस्त्ववगाहित्वादित्यर्थः । ब्रह्मणः सिद्धत्वेनासाध्यतया धर्भवैषम्यी-दनुभवयोग्यत्वात्तत्रानुभैवापेक्षा युक्त्यनुपवेशश्चेत्युक्तम् । इदानीं ब्रह्मणि प्रमाणा-

<sup>ी</sup> हा. "भवयो"। २ हा. "ल्यो प्रह्मार्थ"। ३ खा. "नानामनास्प"। ∙४ गा. "वैलक्षण्याद"। ५ खा. "भवो यथायु"।

स्रमेव भूतवस्तुविषयत्वात् । ननु भूतवस्तुत्वे बह्मणः प्रमाणान्तर्विषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणाऽनिर्धिकेव प्राप्ता । न । इन्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाग्रहणात् । स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणि न बह्मविषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे बह्मण इदं बह्मणा संबद्धं कार्यमिति एह्मेत । कार्यमात्रमेव तु एह्ममाणं किं ब्रह्मणा संबद्धं किमन्येन केन चिद्धा संबद्धमिति न शक्यं निश्चेन्तुम् । तस्माज्जन्मादिस्त्रत्रं नानुमानोपन्यासार्थं किं तिर्दे वेदान्तवाक्यमदर्शनार्थम् । किं पुनस्तद्धेदान्तवाक्यं यत्स्त्रत्रेणेह लिलक्षन्विषयम् । 'भृगुर्वे वारुणिः । वरुणं पितर्मुपससार । अधीहि भगवो बह्मोति' । इत्युपक्रम्याऽऽह । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जानानि जीवन्ति । यत्मवन्त्यभिसंविशन्ति । तिद्विजिह्मासस्व । तह्मोति' (तैत्ति । ३ । १) तस्य च निर्णन

न्वरमबेशे जन्मादिसूत्रमनुमानोपन्यासार्थमित्यनुमत्तामिति शङ्कते । नन्दिति । सिद्ध-त्वाह्रमणो धर्मवैजात्येऽपि मानान्तरगम्यतेत्यनुमानादिविचारं हित्वा वाक्यमात्रवि-चारोऽयुक्तो अंग्रिण्युभयपवेशाविशेषादतः सुत्राणां वेदान्तवाक्ययथनार्थत्वमसिद्ध-मित्यर्थः । ब्रह्मणि संभावनाहते अत्यनुगुणानुमानादिपवेशाद्रुणतया तद्विचारस्यापी-ष्टरवात्माधान्येन वेदान्तवाक्यमथनार्थवा सूत्राणामिति समाधत्ते । नेत्यादिना । मानान्तरमपि करणमेव ब्रह्मपिनवाविति पक्षे पत्यक्षेमनुमानादि वा तदिति विकल्प्य दूषयति । इन्द्रियति । ब्रह्मणि करणत्वेन मानान्तराप्रवैशादिति शेषः । पराश्चीत्या-दिशुत्या पत्यक्षाविषयत्वं ब्रह्मणो विवृणोति । स्वभावत इति । संबन्धाग्रहणाादै-स्युक्तं व्यनक्ति । सति हीति । ननु ब्रह्मसंबद्धामिदं कार्यमिति विया किं स्यात्कार्यमेव यसमाणं ब्रह्म ज्ञापिषयाति नेत्याह् । कार्येति । तन्मात्राद्धेतुमात्रं सिध्यति न सत्य-ज्ञानादिरूपं ब्रह्म तस्वावगमादेव ज्ञेयभित्यर्थः । श्रीतार्थे सामान्यद्वारा संभावनाहेतु-मीनान्तरमिति युक्ता सूत्राणां वेदान्तमथनार्थतेत्युपसंहराति । तस्मादिति । बहुत्वा-द्वेदान्तानामेवद्धिकरणविषयनुभुत्सया पृच्छति । किं पुनरिति । जिज्ञास्यं लक्षितं बद्य सप्तम्यर्थः । विशिष्टाधिकारिणो बद्यज्ञातुकामस्य जगत्कारणत्वीपळक्षणानुवादेन वसमिविपादकं वाक्यं सोपक्रममाह । भूगुरिति । ननु परुष्टमकाशश्चनद इति स्वँक्प-**लक्षणाहते यत्र शाखाग्रं** स चन्द्र इत्युपलक्षणमात्राचन्द्रस्बरूपाह्येहरपलक्षितस्य स्वरूपलक्षणं वाच्यं तत्राऽऽह । तस्येति । ब्रह्मणो जगद्धेतुत्वानुवादेन स्वरूपिनणी-

२ क. स. "त्येऽपि मा"। ३ ठ. "क्षेत्रत्यक्षम"। ४ ठ. सुरूप।

यवाक्यम् । 'आनन्दाद्धचेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते। आन-न्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति' (तैत्ति । । ३ । ६) अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्ध-मुक्तस्वभावसर्वेज्ञस्वरूपकारणविषयाण्युदाहर्तव्यानि ॥ २ ॥ (२) जगत्कारणत्वपदर्शनेन सर्वेज्ञं ब्रह्मेत्युपक्षिप्तं तदेव द्रढयमाह ।

## शास्त्रयोनित्वात् ॥ ३॥ (३)

महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदी-

यकमानन्दत्विषायि वाक्यम् । ततः सत्यादिवाक्याच स्वप्रकाशानितशयानन्दलक्षणं अग्नेति निर्णेतु शक्यिमत्यथेः । तैत्तिर्रायेश्वताविव श्रुत्यन्तरेऽपि अग्नणो लक्षणद्वयवादिनि वाक्यानि यः सर्वेज्ञः सर्वविद्विज्ञानमानन्दिमित्याद्विनि सन्ति तान्यपीहोदाहरणत्वेन द्रष्टव्यानीत्याह । अन्यान्यपीति । एवंजातीयकत्वमेवाऽऽह । नित्येति । तदेवं सर्वामु शाखामु लक्षणद्वये वादिवेदान्तवाक्यानि जिज्ञास्ये अग्नाणि समन्वित्वानीति तद्विया मुक्तिरयत्नलभ्येत्यर्थः ॥ २ ॥ [ २ ]

सूत्रान्तरमवतारयनपूर्वसूत्रसंगतिमाह । जगदिति । सर्वकारणत्वं ब्रह्मछक्षणं सूत्रयता प्रधानादाविवयाधिनिरासाय तद्वछळ्क्यं सर्वेज्ञत्वमथिंदुक्तं तदेवात्र साध्यते तथा
चाऽऽधिकपित्ज्ञयाऽस्य संगतिरित्यर्थः । वेदानां नित्यत्वाच्दक्वृत्वे विश्वंकवृत्वायोगान्न तेनास्य सर्वज्ञतेत्याञ्जङ्ग्य श्रीतपितज्ञयेव संगतिमाह । तदेवेति । वेदानां
नित्यत्वेऽपि ब्रह्मणस्तत्कर्वृत्वसंभवोक्त्या तदेव जगद्धेतुत्वक्रवे सर्वज्ञत्वमत्र द्रढीिकयते । तेन हेतुसावनद्वारा तदीयसाध्यसाधना चुक्ताऽस्य श्रीत्या प्रतिज्ञ्चा संगतिरिति भावः । अस्य महत इत्यादिवाक्यं ब्रह्मणो वेदकर्वृत्वेन सार्वज्ञ्चा संगतिरिति भावः । अस्य महत इत्यादिवाक्यं ब्रह्मणो वेदकर्वृत्वेन सार्वज्ञ्चयं स्थायत्वत्व
साधयतीति वेदस्य सापेक्षत्वप्रसङ्गापसङ्गाप्रसङ्गाध्यां संदेहे पाणिन्यादिवद्धे दृष्ट्वा कर्तृत्वे वेदस्य पौरुषेयत्वन सापेक्षत्वापातान्न साधयतीति पाघे सिद्धान्तमह । शास्त्रति । न
केवळं जगचोनित्वादस्य मार्वज्ञ्चयं कितु शास्त्रयोनित्वादपीति योजना । अत्र च वेदकर्वृत्वोक्तरेतदुक्तमानमयाङ्गीकारेण शास्त्रमवृत्तेरस्यत्वादिस्पष्टब्रह्मछिङ्गवाक्यस्य सर्वज्ञे
ब्रह्मणि समन्वयोक्तेश्व श्रुत्यादिसंगतयः । फळं तु पूर्वपक्षे ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वानिर्धरणमुत्तरत्र विन्निर्वरणमिति द्रष्टव्यम् । शास्त्रयोनित्वस्य सर्वज्ञताहेतुत्वं वक्तुं शास्त्रं विशिनष्टि । महत इत्यादिना । चातुर्वण्येचातुरार्श्रम्यादिमहाविषयत्वान्महर्ष्वगादिशास्त्रम् ।
न केवळं महाविषयत्वेनास्य महत्त्वं कित्वनेकाङ्गोपाङ्गोपकरणत्वाऽपीत्याह । अनेकेति ।

९ क. स. "यक्तश्रु"। २ झ. "यह्य वा"। ३ क वेदान्ताना। ४ क. ठ. "श्रयोनित्वा"। ५ क. स्व. "तं सर्वि"। ६ क. "ग्रुक्त्याऽह्य। ७ क. स्व. "टि.इ.स्य वा"। ८ ठ. "श्रमादि"। ९ क. स्व. "दुग्वेदादि"।

पवत्सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकलपस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न ही हशस्य शास्त्रस्य गर्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वे ज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशे वात्संभवति पथा व्याकरणादि पाणिन्यादर्जे पैकदेशार्थमपि स ततोऽप्पधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं लोके । किमु वक्तव्यमनेक

पुराणन्यायभीमांसाधभेशास्त्राणि व्याकरणादिषडङ्गानि च दश विधास्थानानि तैस्तत्त-होरोपक्रवस्योति यावतः । एतेन शिष्टसंग्रहादमामाण्यशङ्काऽपि शास्त्रस्यार्थोदपास्ता । पुराणादिमणेतारो महर्षयस्तथा तथा वेदान्व्याचक्षाणास्तदर्थे चाऽऽदरेणानुतिष्ठन्तो वेदानाहतवन्तस्त्रत्कर्थं तदपामाण्यमिति भावः । अबोवित्वास्पष्टबोधित्वयोरभावादिष वेदानां प्रामाण्यमित्याह । प्रदीपविदिति । उक्तमुपजिन्य सर्वेज्ञत्वोपयुक्तं विशेषणा-न्तरमाह । सर्वजेति । तत्सह्शस्येति यावतः । साहश्य च सर्वज्ञानस्य सर्वविषय-त्ववदुक्तेरि शास्त्रीयायास्तथात्वम् । कल्पमत्ययोऽचेतनत्वातः । उक्तविशेषणस्य वेदस्य निश्वसितश्रुत्या विभक्तत्वहेतूपकृतया ब्रह्मकायेतेत्याह । योनिरिति । व्यतिरेकमुखे-नोक्तं व्यक्तीकवीणः सर्वज्ञत्वं प्रतिजानीते । न हीति । महत्वादिविशेषणवत्त्वमीह-शलम् । तस्य सर्वेज्ञादन्यतोऽसंभवे हेतुं सूचयति । सर्वज्ञेति । तस्य गुणः सर्वार्थज्ञा-नवस्वं तेनान्वितिमदं शास्त्रं सर्वार्यत्वादतस्तस्योत्पत्तिः सर्वज्ञादेवेत्यर्थः । उक्तमनुमानी-कर्तुं व्याप्तिमाह । यदिति । महाविषयत्वाद्धेदस्य ब्रह्मज्ञानेन तुल्यार्थत्वश्रान्तिनिवृत्यर्थे विस्तरार्थिरिकुक्तम् । यच्छब्द्त्रयस्य स ततोऽपीत्युत्तरेण संबन्धः । शास्त्रपणेतुराष्ट्रत्वार्थे पुरुषविशेषपदम् । यो यद्वाक्यममाणपणेता स वद्विषयाँदिवकार्थज्ञानवानिति व्याप्ति-भूमिमाह । यथेति । ब्रह्मणः शास्त्रकर्तृत्वेऽपि पाणिन्यादिवदसर्वज्ञत्वं शद्धित्वोक्तम् । क्रोपेति । तस्य द्वीयैकदेशविषयत्वं तत्कर्तुरसार्वद्वये हेतुरित्यर्थः । अपिस्तयात्वसंभाव-नार्थः । यद्यस्मात्पाणिन्यादेः संभवति स तस्माद्धिकार्थज्ञानवानिष्टः । शब्दस्य ज्ञाना-इयुनार्थत्वाद्यथेदं तथाऽन्यद्पि मानभूतं शास्त्रं यस्माद्भियुक्तादुरपद्यते स तस्माद्धिक-ज्ञानवानित्यर्थः । उक्तेज्ञानान्यू नार्थस्विमक्षुक्षीरादिमाधुर्यस्यावान्तरवैषम्येऽपि तदाख्यातुं सुक्रीक्षितोऽपि न शक्ष्यतीति न्यायसिद्धमित्याह । इति मसिद्धमिति । न्याप्ति-मुक्तवा विवक्षितमनुमानमाह । किम्बित । शास्त्रस्थोक्तविशेषणवतो यस्मान्महतो भृता-चोनेः संभवस्तस्य सर्वज्ञत्वाद्यनितिशयमिति किमु वक्तव्यमिति संबन्धः । ब्रह्म वेदार्थोद्धिकार्थज्ञानवत्तत्कर्तृत्वाद्यो यद्वाक्यममाणकर्ता स तद्र्थोद्धिकार्थज्ञानवान्यथा पाणिनिः । यद्वा वेदः सार्थोद्धिकार्यज्ञानवज्जन्यो वाक्यप्रमाणत्वात्पाणिन्यादिः

९ ठ. विधस्था । २ क. ख. ैद्वारेणोप । ३ क. ैर्थ साद । ४ ठ. वैज्ञत्वा । ५ क विस्ताता । ६ क. ैमिद्मुक्त । ७ ख. ैयाधि । < झ. ैर्थः । तर्य । ९ क. ख. धिकार्थद्वा ।

शाखाभेदभित्रस्यं देवतिर्येज्यन्यवर्णाश्रमादिमविभागहेतोर्ऋग्वे-दाचारुयस्य सर्वज्ञानीकरस्याप्रयक्षेनैव लीलान्यायेन पुरुषिनश्वा-सवद्यस्मान्महतो भृताद्योनेः संभवः । 'अस्य महतो भृतस्य निश्वसितमेतचहम्बेदं (बृह० २।४।१०।) इत्यादिश्चतेः तस्य महतो भूतस्य निरतिशैयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्त्वं चेति। अथवा यथोक्तमुख्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्र-ह्मणो यथावत्स्वरूपधिगमे । शास्त्रादेव प्रमाणाज्जगतो जन्मा-

वाक्यविदरपर्थः । शास्त्रहेतोर्बह्मणः सर्वज्ञतापक्षवर्मता बलादिति वक्तं शास्त्रस्य अन्थतो महत्त्वमाह । अनेकेति । महाविषयत्वेनोक्त महत्त्व व्यनिक । देवेति । आदिशब्देन वर्णाश्रमधर्मा एखन्ते । मदीपवत्सर्वीर्थीवद्योतिन इत्युक्तं मक्तोपयोगि-त्वेनार्थतोऽनुवद्ति । सर्वेति । यथोक्तं शास्त्र ब्रह्मणो जायते चेत्तस्य पौरुषेयत्वेनान-पेक्षत्वप्रामाण्यहानिरित्याशङ्कचाऽऽह । अप्रयत्नेनेति । पेक्षियत्वं पुरुषनिर्वेत्यत्व-मात्रं वा नृतनानुपूर्वीरचन वा मानान्तरदृष्टार्थोक्तिरचनं वा । नाऽऽचस्तवापि पद्वाक्यादिषु तुल्यत्वातः । द्वितीये नृतनत्वं क्रमान्यत्वमात्र वा विसद्दशक्रभत्वं वा । नाऽऽद्यः । त्वयाऽपि प्रतिपुरुषमुपाविभेदादुपहितक्रमान्यत्वमात्रस्येष्टत्वात् । न द्वितीयः । मयाऽपि क्रमवैसाह्यस्यानिष्टत्वातः । न तृतीयोऽनङ्गीकारातः । अतो न पैक्षियतया सापेक्षतेति भावः । अयत्नेन ब्रह्मणो वेदात्पत्तौ मानमाह । अस्पेति । ब्रह्मणोऽनित्शयं महत्त्वं तात्विक च सर्वज्ञतासावकं तद्रहिते तद्नुपलम्भादिति मत्त्वा महतो भृतस्येति पुनरुक्तम्। यथा दीपादिभासनशक्तेः स्वहेतुवह्निशक्त्यनुमापकत्वं तथा वद्गतसर्वार्थभासनभक्तरिष खाश्रयोपादानस्थमवीर्थोभासनशक्त्यनुमापकतेवि समुदा-यार्थः । शास्त्र शास्त्रकर्तृत्वे सत्यसर्वज्ञत्वानधिकरणकर्तृकं कार्यत्वाद्धटवदित्यनुमानाद्धे-दस्य सर्वज्ञकर्तृकतेसुक्तम् । इदानीं जगद्धेतुत्वेन लक्षिते ब्रह्मणि मानविशेषचिन्तायै वर्णकान्तरमवतारयति । अथवेति । त व्वापनिपदमित्यादि ब्रह्मणः शास्त्रैकगम्यत्वं समैर्थयेम वेति कार्यीलङ्गस्य हेतुविशेषावसानानवमानाभ्या संशये विमतं सकर्तृकं कार्य-त्वाद्धटविति सिद्धे कर्तरि तदेकैत्वनानात्वसदेहे छाववात्तदेक्यं सँ च जात्वेव सर्व करोतीति सर्वज्ञः सर्वभक्तिश्चेत्यनुमानभेव विचार्यमिति प्राप्ते पत्याह । यथोक्तमिति !

सिद्धस्य ब्रह्मणः शास्त्रं कारणित्ययुक्तिमत्याशङ्कचाऽऽह । प्रमाणिमिति । अनु-इपि लाघवानुष्ट्वीताद्धह्मस्वरूपधीयभवात्र तत्र शास्त्रमेव मानभित्याशङ्कचाऽऽह। ादिति । न तावदपत्यक्षं ब्रह्म वह्निवद्विशेषतोऽनुमेयं कार्यमात्रस्य कर्नुमात्रममक-

१ ज. "स्य तस्य दें। २ क. "ना हार्"। ३ क. "शयस"। ४ क. ख. वर्गवी १ क ख. मर्परे। °कत्वानेकत्व ै। ७ ग सर्वे जा ै।

दिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिष्रायः । शास्त्रमुदाहृतं पूर्व-सूत्रे । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्त' इत्यादि । कि-मर्थं तहींदं सत्रं यावता पूर्वसत्र एवेवंजातीयकं शास्त्रमु-दाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम् । उच्यते । तत्र पूर्व-स्त्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्यातुपादानांज्जनमादि केवलमनुमान-मुपन्यस्तमित्याशङ्चेत तामाशङ्कां निवर्तियतुमिदं सूत्रं पंव-वते । शास्त्रयोनित्वादिति । ३। (३)

कथं पुनर्बह्मणः शास्त्रमाणकत्वमुच्यते । यावता आस्रायस्य

त्वातः । न च लाघवात्तर्वस्यधीविचित्रशासादादेरनेककर्तृकस्यापि दृष्टत्वेनानिर्णयातः । तथा च कर्तुर्न सर्वज्ञत्वाद्यनुमानलभ्यम् । शास्त्रे तु यत इत्येकत्रचनात्कर्त्रेक्यमिद्धी सर्वज्ञत्वादिसिद्धेः शास्त्रकगम्यं ब्रह्मेति भावः । कि तद्क्रह्माणि प्रमाणं शास्त्रं तदाह । शास्त्रमिति । पर्वमत्रे शास्त्रस्योक्तत्वे शास्त्रयोनित्वं पृथङ्ग वाच्यमिति शहुते । किमर्थमिति । एतत्सूत्रार्थवरवं प्रतिजानीते । उच्यत इति । तत्र शाम्बस्याक्तत्वेऽपि स्त्रे तद्वाचकाँभावाज्जनमदिछिद्धकं स्वतत्रमनुमानमुक्तमिति शङ्कां निरमितुमिदं सूत्र-मिति तद्थेवतां समर्थयते । तत्रेति । न च तहींद पूर्वशेषतया तदन्तर्गमान प्रथक-रणीयम् । तच्छेषत्वेऽपि सर्वज्ञत्वे शास्त्रकर्तृत्वहेतुसमर्थनन्यायभेदादविकरणान्तरत्व-सिद्धेरिति । ३।(३)

वेदान्ता यथोक्ते ब्रह्मणि प्रमाणं न वेति सिद्धार्यज्ञानात्फलभावाभावाभ्यां सिद्धमर्थं क्रपादिहीनं बोवयतो वाक्यस्य सापेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्या वा संशये पूर्वाविकरणदिती-यवर्णेकेनाऽऽक्षेपलक्षणां संगातं विवक्षत्रत्तरस्त्रव्यावर्त्वपक्षमाह । कथमिति । सदे-वेत्यादितत्तदाम्रायां भीतसर्वोपनिषदां स्फुटबह्मालिङ्गाना ब्रह्माण समन्वयसायनादत्र अत्यादिसगतयः । फल तु पर्वपक्षे परिशुद्धबद्धव्यभावात्तदार्थनामुपनिषत्स्वप्रवृत्तिः। सिद्धान्ते शुद्धब्रह्मबुद्धिसिद्धौ मुमुक्षणामुपनिपत्मु यत्नाविक्यमिति विवेक्तव्यम् । कथ-मित्याक्षेपे हेतुर्यावतेति । वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्यादयोऽर्थवादा विध्यदेशार्थवादयो-र्मिथोपेक्षणाद्धिध्यदेशेनैकवाक्यतया धर्मे प्रमाणं न वेति संशये पूर्वपक्षयति । आम्ना-यस्येति । सर्वस्य वेदस्य विधिनिषेधार्थवादमञ्जनामध्यात्मकस्य कार्यतच्छेपार्थनाधी-व्याद्यानि वाक्यानि कार्यं वा तच्छेषं वा नाऽऽचक्षीरान्कित् शुद्धं सिद्धमर्थमिदिधीर-ब्रतदर्शाना तेषामानथैक्यं फलवद्भिधेयैवधुर्थमतोऽनित्यमनियतं मापेक्षमेवांच्यते वेदस्य प्रामाण्यमित्यक्तत्वाद्यर्थाश्रातिग्रहीतानामर्थवादाना मन्तममन्तं वा भूतमर्थे वद्तां

१ट. °नाज्जगतो जै। २ ज. 'दि इति के । ३ का ज. प्रवर्तते । ४ ट °कापदाभाँ। ५ स्ट **ँधीनस**ै। ६ क. 'थासृत्रश्रुतगृ°।

क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानामिति ( पू० मी० जै० १।२।१ ) क्रियापरत्वं शास्त्रस्य मदिशतम् । अतो वेदान्तानामानर्थ-क्यमिक्रयार्थत्वात् । कर्नृदेवतादिमकाशनार्थत्वेन वा क्रियी-विधिशेषत्वमुपासनादिक्रियान्तरविधानार्थत्वं वा । नहि परि-निष्ठितवस्तुमितिपादनं संभवति मत्यक्षादिविषयत्वात्परिनिष्टि-

तदुक्त्यैव नैराकाहृक्ष्यात्कायाध्याहारांभिद्धेः स एवन भूति गमयवीति विशिष्टार्थावरनेनै-वावसानाद्वायव्य श्वेतमालभेतेत्यनेनैकवाक्यत्वाभावानमुख्यार्थभंभवे पाशस्त्यलक्षणायो-गादारूयायिकाँतमनामिष लोके शब्दाना दर्शनात्तेषा फलवदर्थावबोवानियमादध्ययन-विवेरक्षरावाष्त्या दृष्टार्थत्वाद्विध्यदेशस्यापि विशिष्टार्थविधिना चरितार्थत्वान्मियोपेक्षा-भावादर्थवादानर्थेक्यात्तत्त्वस्यमञ्जादेर्पि वथात्वादेषा धर्माप्रमापकत्वादेवद्यक्तचोदनानाम-पामाण्याद्ममाण सर्वो वेद इति पाप्ते विविना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विवीना स्यारिति सुत्रेण सिद्धान्तमाह । क्रियेति । वायव्यं श्वेतमालभेत भृतिकाम इत्येवम-न्तेन विध्यहेशेन सह वायुर्वे क्षेपिष्ठेत्याद्यर्थवादाना क्षिप्रदेवतासाध्यं कर्म क्षिप्रमेव फलं दास्यतीति पाश्वास्त्यार्थेनैकवाक्यत्वात्तन्न प्रकृतविध्यपेक्षितमर्थं वदन्तोऽर्थवादादयोऽर्थ-वन्तः स्युरित्यक्तेरध्ययनविवेधेष्टार्थत्वादक्षरावाग्नेरफलत्वात्फलवदर्थावसायिवाया वेद-मात्रस्य वाच्यत्वाद्रभेवादाना च मृत्रिभेवेदने फलानवसायादारूयायिकात्मकलीिकक-**इान्दानामफ लत्वस्यानि एत्वाद्विध्याकाङ्क्षितप्राह्मस्त्यलक्षणया** तदेकवाक्यत्वाद्विधेरेव पवृत्ती पाधान्येऽपि तद्नुम्राहकतया स्तुत्यपेक्षणात्तदेकवाक्यानामर्थवादाना तथैव प्रामाण्यानमञ्जादेरपि स्वाध्यायविविना फलवत्त्वमिद्धेविशिष्टार्थेकोविपवानवाक्यार्थे पा-माण्यात्तव कचोदनानामि वद्भावाद्यकं सर्वस्यैवाऽऽम्नायस्य क्रियातच्छेषविषयत्वेन प्रामाण्यं तदेवं पूर्वीत्तरपैक्षाभ्या शास्त्रमात्रस्य कार्थपरत्वं प्रमाणलक्षणे स्थितमित्यर्थः । वधाऽपि वेदान्वेषु कि जातिभित्याशङ्कच याववेत्यस्योभेक्षितमाह । अत इति । अर्थ-मात्रदृष्टेरानर्थक्यं फुळवद्भिवेयराहित्यमिक्रयार्थेत्वात्कार्यतच्छेषवाचित्वाभावादित्यर्थः। अध्ययनविविविरोवादान् भेक्यमयुक्त भित्याशङ्कचाऽऽह । कार्त्रित । फलसंग्रहार्थ-मादिपदम् । उक्तं हि । ऋत्वर्यकर्वृपतिपादनेनोपनिषदां नैराकाङ्क्यभिति । कर्मपक-रणोत्तीर्णापनिषदां कृतस्तिद्विधिशोषतेत्याशङ्कचाऽऽह । उपासनादीति । आदिशब्देन अवणादयो गृह्यन्ते । ननु वेदान्ताना न कियाविविशेषत्वमुपक्रमोपसंहाँरैकँक्षप्या-दिलिङ्गैर्वर्क्षणि तालर्यसिद्धेस्तत्राऽऽह । न हीति । मानान्तरयोग्ये ब्रह्माणे वेदान्ता-ना न तात्पर्यम् । तत्संवादेऽनुवादितथा तद्विसंवादे च स्पर्शनशीवरोविचित्रनिन्नोन्न-

र ज. °यारो । २ क. °स्तु खरूपप्र । ३ क. ठ. राद्यासिंद्धः स । स्त. "राद्यासि । ४ क. "क्षामान म । ५ क. स्त. °तार्थावे । ६ ठ. °पदा ७ इ., °रेक्परू । ८ ठ. °द्यगब्दे ता ।

तवस्तुनः । तत्मितिपादने च हैयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभा-वात् । अत एव सोऽरोदीदित्येवमादीनामानर्थक्यं माभूदिति 'विधिना त्वेकवौक्यात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' ( पू॰ मी॰१।२ ७ ) इति स्तावकत्वेनार्थवत्त्वमुक्तम् । मन्नाणां चेषे त्वेत्या-

तचाक्षुषधीविद्वरोधादेव तेषामतद्वोधित्वादित्यर्थः । परिनिष्ठितेऽर्थे वेदान्तामामाण्ये हेत्वन्तरमाह । तदिति । न हि भूतार्थपतिपादने कचिद्धानमुपादान वा तयोः पवृत्तिनिवृत्त्यायत्तत्वात्तयोश्च विधिनिषेषाधीनत्वात्तयोरिष कार्यविषययोः भिद्धेऽधेऽ-संगवादतस्तद्वादस्याफलत्वात्फलाधीनतात्पर्योभावाच वेदान्ता भूते मानम् । न च कियानपेक्षं भूतं वस्तुफ्छं तद्धेतुर्वा सुखदुःखाधिहानितद्धेतुत्वाद्दष्टेरित्यर्थः । माना-न्तरसिद्धसिद्धार्थशोबित्वायोगात्तद्वोवस्य चाफलत्वातः । न चेद्रेदान्तास्तत्र पॅमाणं कथं तर्हि तेषामर्थवत्तेत्याशङ्क्यार्थवादाविकरणभिद्धान्तं स्मारयति । अत एवेति । वेदान्तानां मन्नवन्त्रथगर्थसंभवात्किमित्यर्थवादवद्विधिना पदैकवाक्यवेत्याशङ्ख्य मन्नव-देव तर्हि विविभिन्नीक्यैकवाक्यता तेषाभित्याह । मञ्जाणां चेति । अर्थवादा-धिकरणं परिसमाप्य मन्नेष चिन्ताऽवतारिता प्रमाणलक्षणे । इपे त्वेत्यत्र लिनै-श्रीत्यध्याहारेण शाखाच्छेदपतीतेर्श्रिम्बेंत्यादौ च तहेतुदेवतादि हथेरिधे त्वेत्याद्यो मन्नाः श्रुत्यादिना कतौ विनियुक्तविषयास्ते किमचारणमात्रेणाद्दर्ध कुर्वन्तस्त-त्रोपकुर्वन्त्याहोस्विद्धहेनैवार्थपकारानेनेति संशये मन्नाणा दृष्टार्थस्वे स्वाध्यायका-लिसिद्धतद्रथेस्य चिन्तादिना स्मृतिसंभवात्तावनमात्रार्थवता तेषा नित्यवदाम्रानानर्थक्या-न्मत्रेरेवार्थपत्यायनियमादृदृष्टकल्पने ततुः ज्ञारणादेव पुरुपव्यापारगोचरात्तियोगवि-षयात्तत्कल्पनस्य युक्तत्वादुचारणमात्रेणादृष्टं कुर्वन्तोऽमी क्रतावुपकुर्वन्तीति पूर्वपक्ष-माह । तद्रथेशास्त्रादिति । इपे त्वेति छिनत्तित्यध्याहारात्क्रियोक्तिसमर्थो मम्रस्तनैवनं मम्रामिषे त्वेति शाखामाच्छिनसीति शास्त्रं निबन्नात्यर्थीक्त्या ऋतूपकारे तद्रथेशास्त्राः नर्धक्यात्तस्मात्तदुद्धारणमात्रेणैव ऋताव्यकारिताऽस्येत्यर्थः । मन्नेरेव देवतादि स्मर्तेव्य-भितिनियमस्य रष्टार्थाभावाद्ररुष्टार्थकल्पनेऽपि मन्त्रोचारणस्य तद्र्यस्मारकत्वेन रष्टार्थ त्वाद्र्थस्मृतेश्च प्रयोगार्थत्वात्प्रयोगाच फलोद्यादृष्टे सत्यदृष्टकल्पनायोगात्तद्र्यशास्त्रस्य च परिसंस्यार्थत्वादृष्टेनैवार्थपकाशनेन मन्नाणा कत्यकारितेति सिद्धान्तमाह । अति-शिष्टस्तु वाक्यार्थ इति । लोकवेदयोः शब्दानामर्थाविशेषालांके फलवदुचारणदृष्टेवे-देऽपि मन्नोचारणस्य तथात्वाद्यकाशिते यज्ञे तद्दे च यागासिद्धेम्तदर्थं यज्ञादिप-काशनेन कर्मण्यपकारो मञ्जाणामित्यर्थः । तदेव वेदान्तानामिष मञ्जवत्कर्मतद्धेतुवादित्वे-

९ ज. ट. दित्यादी १२ क. ज. वाक्यत्वास्तु १३ क स. विदेशि (१) ४ क ट. मान । ५ क. स. धिकार पै। ६ ट. नितीत्य । ७ क. स. ठ. युक्ता वि । ८ क नितिर्मि म ီ ၊

दीनां कियातत्साधनाभिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम् । न कचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणार्थवत्ता दृष्टो पपना वा। न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः संभवति कियाविषय-त्वाद्विधेः। तस्मात्कर्मापेक्षितकर्तृस्वरूपदेवतादिमकाशनेन किया-विधिशेपत्वं वेदान्तानाम् । अथ मकरणान्तरभयानैतदम्युपग-म्यते तथाऽपि स्ववाक्यगतोपासनादिकर्मपरत्वम् । तस्मान ब-स्वणः शास्त्रयोनित्विमिति पाप्त उच्यते ।

## तत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥ (४)

तुराब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः । तद्बद्धः सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्प-चिस्थितिलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेवावगम्यते । कथं । समन्व-यात् । सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्थेगैतस्यार्थस्य प्रति-

न विविभिविक्येकवाक्यतया कभसमवायित्व सिद्धवत्कत्य मन्नाधिकरणं मवृत्तभिति भाष्यार्थः । कर्मकाण्डीयमञ्जाणां विधिभिर्वाक्यैकवाक्यत्वेऽपि प्रकरणान्तरस्थवेदान्तानां खार्थनिष्ठत्वेनैव पापाण्यमित्याशहृत्याऽऽह । नेति । विविनिषेवार्थवादमन्त्रनामधेया-धिकारान्यहीतं कचिदपीत्यक्तम् । अदृष्टाऽपि युक्तिवशादेष्टं शक्येत्याशङ्कच न हि परिनिष्ठितेत्यादिनोक्तं मत्वाऽऽह । उपपन्ना वेति । पूषा मिष्टभाग इत्यत्र यागा-विनामतद्रव्यदेवताबद्धचा यागविधिकल्पनावद्वेदान्तानामपि स्वार्थे विधि परिकल्प्यार्थ-वत्त्वसंभवे कि कर्मविधिशेपत्वेनेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । दक्षा ज्होत्तीत्यादाविव सिद्धेऽप्यर्थे विवि: स्यादित्याशङ्कचाऽऽह | क्रिवेति | तत्र मावार्थस्यान्यतो ळब्यत्वात्तद्नुवादेन विधेः संक्रान्तत्वाद्विनाभावार्थं शुद्धस्य सिद्धस्य विध्यविषयतेति भावः । वार्तिककारमतमुपमंहरात । तस्मादिति । तत्रारुचि सूचियित्वा मतान्तरं निगमयति । अथेत्यादिना । मतद्वयेऽपि संमतमर्थमुपसंहराति । तस्मान्नेति । पूर्वप-क्षमन् सिद्धान्तसूत्रमवतारयति । इति पाप्त इति । तत्र पूर्वपक्षपितक्षेपपितकां व्याचष्टे । तुशब्देति । तत्पदोपात्तां सिद्धान्तपतिज्ञा विभजते । तद्वस्नेति । पूर्वसूत्र-योरुक्तं मेथमूतं ब्रह्म स्मारयितुं विशेषणानि । नन् वेदान्तवाक्यस्य छौकिकवाक्यव-द्वाक्यत्वादेव संसुष्टार्थत्वाद्खण्डेकरसे ब्रह्मणि कथं प्रथाहेतृतेति प्रच्छति।कथमिति। अपर्यायानेकशब्दानामखण्डार्थत्वस्य प्रकृष्टप्रकाशादिवांक्ये दृष्टत्वादस्यापि ब्रह्मसक्-पमात्रबोधनमवृत्तस्यं तद्धीहेतुता युक्तेति हेतुमाद्त्ते । समन्वयादिति । हेतुं विवृ-णोति । सर्वे ज्विति । वेदान्तानामैकान्तिकी ब्रह्मपरतां वक्तं बहुनि वाक्यान्युदाइ-

१ क. ज. ह्यादवै। २ ज. भाक्तस्यैवार्थै। ट. भीव तै। ३ ग. सूचय मताै। ४ क. स्त. प्रमेन्यभूत । ५ स. वाक्य है। ६ स्त. स्य तस्य तै।

पादकत्वेन समनुगतानि । 'सदेव सोम्पेदमग्र आसीत्' । (छा-न्दो० ६।२।१) 'एकमेवाद्वितीयम्'। (बृह० २।५।१९) 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्'।(ऐत० २ ४।४।११) 'तदेत ह्रह्माएर्व-मनपरमनन्तरमबाह्यम्' 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभः' 'ब्रह्मवेदम-मृतं पुरस्तात्' ( मुण्ड० २।२।११ ) इत्यादीनि न च तद्रतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वयेऽवगम्यमानेऽर्थान्तर-कल्पना युक्ता श्रुतहान्यश्रुतकल्पनामसङ्कात् । न च तेषां कर्त्र-

रावि । सदेवेरपादिना । सदित्यस्तितामात्रमेवेत्यवधारणे । कि तदविधयते तदाह । इद्मिति । यदिदं व्याकृतं जगत्तद्ये प्रागुत्पत्तेव्यक्तितक्तपत्यागेन सदेवामी छे सोम्य भियदर्शनेति पित्रा पुत्रः संबोध्यते । स्थूल पृथिन्यादीदं बुद्धिबोध्य प्रागत्पत्तेमी-भूदन्यतु महदादिस्क्ममासीदेवेति नेत्याह । एकमिति । कार्यं मवोऽन्यन्नाऽऽभीदेवे-त्यर्थः । तथाऽपि मृदो घटाकारपरिणामयितुकुळाळवज्जगन्निभित्तं मतोऽन्यदासीदित्या-शङ्कचाऽऽह । अद्वितीयमिति । सतोऽपि चिच्वं विना प्रधानवन हेतुतेत्याशङ्कच श्रुत्यन्तरमाह । आरमेति । आप्नोतीत्यात्मा मृलकारण वैश्रब्देन प्रागवस्था स्मर्यते । इदमित्याचुकार्थम् । तस्य निर्विशेषत्वार्थं श्रुत्यन्तरं पठति । तदेतदिति । तच्छब्देनेन्द्रो मायामिरिति प्रकृतात्मोक्तिः । विवेयं ब्रह्मापेक्ष्य नपुंभकं तद्तदेव यद्भग्न । तद्वा कि लक्षणं तत्राऽऽह । अपूर्वभिति । नास्य पूर्व कारणाभित्यपूर्व-मकार्यभित्यर्थः । नास्यापरं कार्यं वास्तवमस्तीत्यनपरमकारणभित्यर्थः । नास्या-न्तरं जात्यन्तरमन्तराळेऽस्तीत्यनन्तरमेकरममित्यर्थः । तथाविवमन्यद्धि तटस्थ-मस्तीति नेत्याह । अबाह्ममिति । बाह्मभैस्यानात्मभृतं नास्तीत्यद्वितीयमित्यर्थः । वस्यापरोक्षत्वमाइ । अयमिति । वित्सिद्धचर्थं चित्त्वभावत्वमाइ । सर्वेति । ब्रह्मात्मा सर्वमनुभवित चेदनुभान्यस्य प्रथक्तानाद्वैतिमित्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मेति । यत्पुरस्ता-त्पूर्वस्या दिश्यबँग्लेवाविदुषां भाति तत्सर्विभिद्ममृतं ब्रह्मैव वस्तुत इत्यर्थः । आदिपदेन सत्यज्ञानादिवाक्यानि गृह्यन्ते । नन्वेषा वाक्यानामर्थवादाविकरणन्यायेन कर्मापेक्षित-कर्त्रोदिपकाशनेन कियाविविशेषतेसुकं तत्राऽऽह । न चेति । वायुर्वे क्षेपिष्ठत्यादी-नामिव कियाविविशेषत्वेऽपि तेषां न शुतहानिरश्रुतकल्पना वेत्याशङ्कचाऽऽइ । न चेति । युक्तमर्थवादाना स्वीर्थे पुमर्थहीनानामध्ययनविधीर्वध्यपेक्षितपाशस्त्यद्वारा त-च्छेषत्वम् । यथाऽऽहुः । स्वाध्यायविधिना वेदः पुरुषार्थाय नीयते । तद्वशंनार्थेना-दाना प्राशस्त्येन प्रमाणतेति । वदान्ताना तु कर्मापेक्षितकशीद्यबोवित्वान्न तद्धिविशेष-

१ क पेक्य नै। २ ठ भस्मादनाँ। ३ क, मिन्यवाह्यमद्वितीं। ख. स्तीति वाह्यमदितीं। ४ ठ. भहींवा । ५ ग. भवार्थेध्वर्थ ।

स्वक्रपप्रतिपादनपरताऽवसीयते । 'तत्केन कं पश्येत्' ( वृह ० २।४।१३) इत्यादिक्रियाकारकफलिनराकरणश्चतेः । न च परिनिष्ठितवस्तुस्वक्रपत्वेऽपि प्रत्यक्षादिविषयतेवं ब्रह्मणः 'तत्त्वमिस'
( छान्दो० ६।८।७) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वात् । यत्तु हेयोपादेयरहितत्वादुपदेशानर्थक्यमिति । नैष
दोषः । हेयोपादेयशून्यब्रह्मोत्मतावगमादेव सर्वक्षेश्यप्रति । नैष
पार्थिसिद्धेः । देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनार्थत्वेऽपि न कश्चिद्विरोधः । न तु तथा ब्रह्मण उपासनाविधिशेषत्वं
संभवति । एकत्वे हेयोपादेयशून्यतया क्रियाकारकादिद्वैतिविज्ञानोपमदेषिपत्तेः । नह्मकत्विज्ञानेनोन्मथितस्य द्वैतविज्ञानस्य

तेसर्थः । ननु पर्णताया जुहुद्वारा ऋतुशेषतावदात्मनोऽपि ज्ञानद्वारा कर्मशेषत्वात्त-दर्भा वेदान्तास्तद्विविशेषा भविष्यन्ति नेत्याह । तदिति । तत्तत्र विद्यादशायां केन करणेन कं विषयं को वा कर्ता पश्येदित्यादिवाक्येनाऽऽत्मविद्यया क्रियादिनिरास-श्रुतेर्नासी कर्माङ्गम् । ततो धीद्वाराऽऽत्मनस्तद्विध्यशेषत्वात्तद्र्यवेदान्ताना न तच्छे-षतेत्यर्थः । यतु न परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं तस्याध्यक्षादियोग्यत्वादिति तत्राऽऽह । न चेति । तत्त्वमसीति शास्त्रमन्तरेणेति संबन्धः । वेदान्तवेद्यस्य सिद्धत्वंSिप माना-न्तरायोग्यत्वात्तत्मंवाद्वविमंवादाभावाद्युक्तं तत्रानपेक्षं तत्प्रामाण्यमित्यर्थः । तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावादित्यत्रोक्तमनुबद्ति । यत्त्वित । पुरस्तात्पश्चम्या वस्तुन इत्यध्याहार्यम् । आनर्थक्यं हेयादिहीनार्थत्वं वा विफलत्वं वा तत्राऽऽ-द्यमुपेत्य द्वितीयं दृषयाति । नेति । यतु स्ववाक्यगतोपासनादिपरत्व वेदान्तानां तत्कि कतिपयानामृत सर्वेषामम्। आद्यमङ्गीकरोति । देवतादीति । आदिशब्देन देवता-सुरसङ्कामो गुणजात फलविशेषश्चोच्यते । तस्य तत्प्रकरणस्योपास्तिशेषत्वं प्रकरणादिन ष्टमेवेत्यर्थः । नेतरः । सर्वेषां वेदान्तानां तच्छेषत्वे मानाभावात । तदर्थस्य च नक्ष-णस्तच्छेषत्व ज्ञानात्मागृध्वै वा । आद्येऽध्यंस्तगुणवतस्तस्य तच्छेषत्वेऽपि न द्वितीय इत्याह । न त्विति । देवतादिपतिपादनं दृष्टान्तयितुं तथेत्युक्तम् । तत्र हेतुरेकत्व इति । ज्ञाते सर्ताति शेषः । हेयोपादेयशून्यतयेत्यत्र ब्रह्मणो ज्ञातस्याद्वितीयस्येत्य-ध्याहार्थम् । उपास्योपायकादिभेदबुद्धचभावादुपास्तिविध्ययोगान्न ब्रह्मणो ज्ञातस्य तच्छेषतेत्यथैः । संस्कारात्पुनद्वेतज्ञानोदये विध्यादिसर्वेमविरुद्धिनत्याशङ्कचाऽऽह । नहीति । संस्कारोत्थस्याऽऽभासस्वाद्विध्यनिभित्तस्वान्न ब्रह्मणस्तच्छेषतेत्यर्थः । वेदा-

१ क. ज. रैव तरवै। २ क. ज. ह्मात्मावै। ३ ट॰ प्रहाणाै। ४ क. ख. ट. देवासुै। ५ क. इ. ैत्यस्ते गुँ।

पुनः संभवोऽस्ति । येनोपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः मतिपद्येत । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं न दृष्टम् । तथाऽप्पारमविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात्र तद्विपयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम् । न चानुमानगम्यं शास्त्रपामाण्यं येनान्यत्र दृष्टं निदर्शनमपेक्षेत । तस्मात्सिद्धं

न्ताः सार्थे न मानं विविशून्यवाक्यत्वात्समतवदित्यनुमानात्तेषां विविशेषतेत्याशङ्कच स्वार्थे फलराहित्यमुपाविरित्याह । यद्यपीति । अन्यत्रेति कर्मकाण्डीक्तिः । वेदनाक्याना सोडरोदीदित्यादीनामिति यावत् । तथाऽपि स्वार्थे वैफल्य तेषां विधिस्पर्शमन्तरेणाः प्रामाण्ये हेत्रिति शेषः । साधनव्याप्तिं प्रत्याह । आत्मेति । तद्विषयस्येत्यात्म-ज्ञानं तच्छच्दार्थः । शास्त्रस्य सार्थे फलवच्वात्तेत्रवेति शेषः । एतेन न कचिदर्गा-त्यादि व्याख्यातम् । अर्थवादाधिकरणस्य विषयभेदं वक्ष्याति । न च मत्रवद्वेदान्तानां विधिभिर्वाक्यैकवाक्यत्वं तेषां दृष्टद्वारा ऋतूपकारित्ववदेषां तदयोगादेतदुत्थात्म-ज्ञानस्य कर्माविकारविरोवित्वादिति द्रष्टन्यम् । ननु वेदान्ता विविचार्विनी मानत्वे सति वेदवाक्यत्वात्संमतवन्नेत्याह । न चेति । वक्ष्यमाणन्यायेन निषेववाक्ये व्यभिचारादवावितानविगतासंदिग्ववोवित्वाद्युक्तं विविस्पर्शं विना स्वार्थे वेदान्त-प्रामाण्यामित्यर्थः । विध्यसंस्पर्शिनो वेदवाक्यस्य खार्थे प्रामाण्यमन्यत्रादृष्टं निषे-थवाक्येऽपि विप्रतिपत्तीरत्याशङ्कचाऽऽह । येनेति । शास्त्रपामाण्यस्यानुमान-गम्यत्वेनेति यावतः । अपेक्षेत शास्त्रपामाण्यभिति शेषः । न तथा तद्नुमा नगम्यं स्वारिसकत्वादुरपन्नायां हि प्रमाया शास्त्रस्य ति छद्गेन तज्जनकत्वमनुमेयम् । ततस्तद्दुत्पत्तिरिति स्वीकारे परस्पराश्रयत्वं तस्मादनुमानेन ज्ञेयमपि शास्त्रपामाण्यं न तद्रम्यत्वेन भवतीति नास्ति दृष्टान्तापेक्षेत्यर्थः । वर्णकार्थमुपसहरति । तस्मा-दिति । वेदान्तानां पामाण्ये विवितुल्यत्वं तच्छब्दार्थः । लौकिकोक्तीना मानान्तराय-त्तानां सिद्धेऽर्थे मामाण्यमुपेत्य वेदान्तेषु विना कार्यार्थतामनपेक्षत्वं वा फलवर्वं वा न लभ्यामिति मतं ब्रह्मातमनो मानान्तरायोग्यत्वेन तर्द्धामात्रात्फललाभेन च परास्तम्। संपति कार्योन्विते शब्दशिकिनियमान्न सिद्ध वस्तु शाब्द्मिति वदतामुपास्तिविविन-ष्ठान्वेदान्तानिच्छतां मतं निर्मातुं वर्णकान्तरमारैभ्यते । यद्वा । आरापितब्रह्मत्वस्य जीवस्योगस्तिपरा वेदान्ता न ब्रह्मात्मत्वे मानामिति पक्षं प्रतिक्षिप्य तेपा वस्त्रनि मान-त्वेऽपि विविद्वारेति विशेषमाशङ्कच वर्णकान्तरम् । तत्र सदेवेत्यादिवदा-ता विवेयधी-विषयत्वेन ब्रह्मार्थयन्त्युत साक्षादिति सिद्धेऽप्युत्पत्त्यभावभावाभ्या संशये पूर्वपक्षयति ।

१ झ. °ण्टो क वे । २ क. ख. भिन: स्वार्य मा । ३ ठ. भिनते।

ब्रह्मणः शास्त्रमाणकत्वम् । अत्रापरे मन्यवितष्ठन्ते । यद्यपि शास्त्रमाणकं ब्रह्म तथाऽपि मितपत्तिविधिविषयतयेव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते । यथा यूपाहवनीयादीन्यस्त्रोकिकान्यपि विधिशेन् पत्तया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत् । कुत एतत् । मन्नत्तिनिन्नत्तिम-योजनत्वाच्छास्त्रस्य। तथाहि शास्त्रतात्पर्यविद आहुः। 'हष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्'। (जै॰ स्त्र॰ १।१।१) इति । चोदनेति

अन्नेति । ब्रह्म कार्यस्पृष्टमेव शास्त्रगम्यं केवलमपीत्युभयत्र फलभेदः। सप्तम्या ब्रह्मणः शास्त्रमगणकत्वमुक्तम् । तदेव वद्त्रुक्तमङ्गीकृत्यानिष्टं मसञ्जयति । यद्यपीति । मति-पत्तिविधिविषयतया तद्विषयपितपत्तिविषयतयेति यावतः । वस्तुमात्रनिष्ठत्वे ब्रह्मवियो हानाद्यर्थत्वाभावादानर्थक्यमेवेत्वर्थः । कथ कार्यपरवेदान्वेभ्यो वस्तुर्धावीक्यभेदादित्या-शङ्कचाऽऽह । यथेति । यूपे पशुं बन्नातीति पशुबन्धनाय विनियुक्ते यूपे तस्यार्कीकिक-त्वात्कोऽसावित्याकाङ्कक्षिते खादिरो यूपो भवाते । युपं तक्षाते यूपमष्टाश्रीकरोतीत्यादि-भिस्तक्षणादिविधिपरैरपि वाक्यौर्वैशिष्टसंस्कारसंस्थानं दारु यूप इति गम्यते । यदाह-वनीये जुहोतीति होमाधारत्वेनोक्ताहवनीयस्यालौकिकत्वात्कोऽसाविति वीक्षाया वसन्ते बाह्मणोडमीनादधीवेत्यादि विद्विधिपैररेव वाक्यैः संस्कृतोऽभिरसाविति भाति । तथा देवतास्वर्गाद्यपि विविपरेणैव शास्त्रेणोच्यते । तथाऽन्यपरेणापि तेन विध्यक्षिपादुपादा-नाद्विशिष्टं ब्रह्म सुबोधिमत्यर्थः । ननु फंलिनो हुमा भूभागो निविमानित्यादिषु विनाठ-पि विधि प्रयोगधी हुए: शास्त्रणापि विध्यनपेक्षेण ब्रह्मणोऽपेणमिति शहुते । कृत इति । दृष्टान्तेऽपि कार्याध्याहाराद्यभिषेत्याऽऽह । प्रवृत्तीति । 'प्रवृत्तिर्वा निवृत्ति ... वी नित्येन कतकेन वा । पुंसा येनोपदिश्येते तच्छास्त्रमभिधीयत इति न्यायाद्वेदा-न्तानामि शास्त्रत्वादन्यतरानियमाद्विविनिष्ठताघ्रौव्यमित्यर्थः । पवृत्त्यादिपरस्यैव शास्त्रत्वं शब्दशक्तिश्च कार्यान्वयिन्येवेत्यत्र वृद्धसंमतिमाह । तथा हीति । वेदमधीत्य स्नायादित्यध्ययनस्नानयोरव्यववानाविगमाद्वीत्य स्नानमकृत्वा धर्म जिज्ञासमानो वेदमिममतिकामेद्नतिकामितव्यश्चासाविति चोदिते भाष्यकतोक्तम् । अतिकामिष्याम इममाम्नायमनतिकामन्तो वेदमर्थवन्तं सन्तमनर्थकमवकरुग्येमेति । कस्तर्हि वेदस्यार्थस्त-भाडित । हष्टो हीति । तस्य वेदस्य कर्मावबोवनं नियोगज्ञानं हष्टोडशें हथं फलम्। नियोगश्च साध्यत्वात्प्रवृत्त्याद्यपेक्षस्तर्मात्पवृत्त्यादिपरं शास्त्रंमित्यर्थः । वर्मजिज्ञासामू-त्रस्थं भाष्यमुक्त्वा तत्रैव चोदनासूत्रस्थं भाष्यमाह । चोदनेति । चोदनासूत्रे हि चोदनेत्यनेन अब्देन कियाया नियोगस्य प्रवर्तकमनुष्ठापकं वचनमाहुर्वेक्विद्स्तेन शास्त्रं पवर्तकमित्यर्थः । प्रवृत्त्यादिपरं शास्त्रमित्यत्रैव सूत्रकारं संवादयन्त्रीत्पत्तिकसूत्रा-

<sup>9</sup> ठ. °र्वाकार्यभे । २ इत. °पे युं। ३ ठ. विधिप्रयोग धी । ४ ठ. °क्लाप्रवर्तक नि ।

क्रियायाः मवर्तकं वचनम्। 'तस्य ज्ञानमुपदेशः' (जै० स्०१।१।५) 'तद्भतानां क्रियार्थेन समाम्रायः'। (जै० स्०१।१।६५) 'आम्रा-यस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानामिति च' (जै० स्०१।२।१)

वयवमादत्ते । तस्येति । अध्यक्षाद्यभावान्मानागम्यस्य धर्भस्य कथं धीरिति वीक्षाया-मुक्तम् । औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुप-लब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वादिति १।१।५। उत्पत्तिभीवः शब्दस्य वाचकस्यार्थेन वाच्येन शक्तिसंबन्धस्तयोभीवेनावियुक्ती नित्यो न तृत्पनयोरुक्तर-भावी तथाऽपि धर्मे कि मान चोदनैवेत्याह । तस्येति । अग्निहोत्रादिधर्मस्याध्यक्षाच-सिद्धस्य ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं तिन्निभित्तं मानमुपद्शे उपदिश्यतेऽनेनेति विधिवाक्यमव्य-तिरेकश्च शब्दोत्थस्य ज्ञानस्यार्थे व्यभिचाराभावो न ह्यपीरुवेयोक्तिजन्यं ज्ञानं जातु विषयीति तदस्मादन्यतोऽनुपलब्वेऽर्थे धर्माख्ये तदेवोपदेशशब्दित विधिवाक्यं मानं ज्ञानान्तरे पुरुषान्तरे वा तस्यानपेक्षत्वाद्वाद्वरायणस्यापि भगवतः संमतमेतदित्याचार्य पूजियतुं बादरायणोक्तिरित्यक्षरार्थः । तत्र लोके शब्दस्य मानान्तरवेद्यत्वोपहितस्वार्थे शक्तिनियमादेवदत्तादिपदे च संकेतादर्थधी हुष्टे: सर्वशब्दानां तथैवार्थको धित्वाद-वेद्ये संकेतायोगाम्नास्य वेदार्थतेत्यभावो वेदार्थस्येत्याशङ्कच कार्थबोवाधीनव्यवहारकत-कक्तौ मानान्तरानिवेशात्कार्यान्वितसार्थमात्रे शक्तरवधृतत्वाद्वद्वव्यवहारान्निश्चितशक्ते-र्गवादिशब्दौर्थधीदृष्टेर्देवदत्तादिपदे दृष्टसंकेतानुमानायागात्प्रामद्भार्थपद्समाभिव्याहारा-द्वचृत्पर्त्युपायादपूर्वकार्यार्थेता लिङ्गादेः शब्दान्तराणां तदन्वितसार्थव्युत्पत्तेर्मानान्तरा-नपेक्षार्थत्वं साभाविकसंबन्धादपीरुषेयवचसामिति चिन्तितम् । तथा चौत्पात्तिकसुत्राद्धि शास्त्रं पवृत्त्यादिपरमेवेत्यर्थः । कार्यान्विते पदशक्तिरित्यत्रैव सूत्रं पठति । तद्भताना-मिति । समाम्नायोऽर्थस्य तन्निभित्तत्वादिति सूत्रशेषः । वेदवाक्यानि मानान्तरसापे-क्षाणि तन्निरपेक्षाणि वैति संशये वृद्धन्यवहारे वाक्यात्तदर्थज्ञानेऽपि वेददा-क्यस्य समुदायान्तरत्वाद्रथेनाज्ञातसंबन्यत्वात्तत्करूपने सकेतापाताद्वेदवाक्यानां साप-क्षत्वादमानाण्यमिति माधे लोकवेदयोः शब्दार्थाभेदाहैदिकवाक्यार्थिवयो लोक-व्युत्पत्तिमूळत्वात्कार्यान्विते ज्ञातशक्तीनाभेव शब्दाना विशिष्टार्थावच्छेदकाना वाक्य-त्वाद्वेदिकवाक्यानां संकेतानपेक्षाणा स्वार्थवीहेतुत्वादपीरुपेयाणा तेषामनपेक्षं पामाण्य-मिति राद्धान्तितम् । तेषु पदार्थेषु भूतानां वर्तमानानां पदाना कार्येण वाक्यार्थेन तत्पतिपर्चर्थत्वेन समाम्नायः संभूय वाक्यत्वेनोचारणभेकैकपदस्मृतार्थस्य मिल्रितार्थस्य वाक्यार्थभीनिमित्तत्वात्पदार्थपितपत्यवान्तर्व्यापाराणि हि पदानि वाक्यार्थं बोधय-न्वीति सूत्रार्थः । भूतार्थपरस्य न शास्त्रतेत्यत्रापि सूत्रकारानुमविमाह । आस्त्रायस्पेति ।

<sup>ी</sup> त. 'स्य क'। २ क. ख 'ब्दादर्थ'। ३ ठ. स्यूपग्माद'।

अतः पुरुषं किचिद्विषयिवशेषे मवर्तयत्कृतिश्विद्विषयिवशेषात्रिव-त्रंपचार्थवच्छास्तम् । सच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम् । तत्सामान्या-द्वेदान्तानामपि तथैवार्थवच्चं स्यात् । सित च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्यामिहोत्रादिसाधनं विधीयत एवममृतत्वकामस्य बद्धज्ञानं विधीयत इति युक्तम् । निन्वह जिज्ञास्यवैरुक्षण्यमुक्तं कर्मकाण्डे भव्यो धर्मी जिज्ञास्य इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं बद्धा जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफर्ट्यादृष्टानापेक्षाद्विरुक्षणं ब्रह्म-ज्ञानफर्ट्यं भवितुम्हति । नार्हत्येवं भवितुम् । कार्यविधिमयुक्त-स्येव ब्रह्मणः मतिपाद्यमानत्वात् । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (वृह् ० २।४।५ । इति)। 'यआत्माऽपहतपाप्मा' 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासित्ययः' (छान्दो० ८।७।१)। 'आत्मेत्येवोपासीत' (वृ० १।४।७) 'आत्मानमेव लोकमुपासीत' । (वृ० १।४।१५)। 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मुण्ड० ३।२।९)। इत्यादिविधानेषु सत्सु

अभियुक्तोक्त्या फलिवमाह । अत इति । इष्टोपायो यागादिविषयविशेषोऽनिधी-पायो हननादिद्वितीयो विषयविशेषः । विचिनिषेधकाण्डस्यैवमर्थवस्वेऽपि कथमर्थवादा-दिषु तथेत्याशङ्कचाऽऽह । तच्छेषतयेति । तथाऽपि वेदान्ताना किमायातं तनाह । तरसामान्यादिति । कर्मशास्त्रेण सामान्यं शास्त्रत्वं तथैव पवर्तकत्वेन निवर्तकत्वेन तच्छेषखेन वेसर्थः। ननु वेदान्तेषु 'मितष्ठाकामी रात्रिसन्नेण यजेत' इत्यादिवादिधेयामा-वाब्रियोज्याभावाच विध्ययोगात्र प्रवृत्त्यादिपरत्वं तत्राऽऽह । सतीति । शास्त्र-त्वात्तेषामपि विधिपर्रवद्यौन्ये रात्रिसन्नन्यायेन नियोज्यविशेषलाभादारमिवयश्चामिन होत्रादिवद्विषेयत्वाद्विधिद्वारा वेदान्तानां प्रवृत्त्यादिपरतेत्यर्थः । उक्त स्मारयन्त्रब्रावियो विवेयत्वमाक्षिपवि । निन्वति । इहेति काण्डद्वयस्याऽऽ द्यसूत्रस्य चोक्तिः । भूतशब्द-स्यार्थान्तरं निरसितुं विशिनष्टि । निरयेति । धीकर्भणोर्विषयवैषम्येऽपि विवेयत्वे कि जावं वत्राऽऽह । तत्रेति । ब्रह्मवियोऽसाध्यफललाम्न कर्मविद्विवेयवेत्येत हूव-यि । नेति । कृतियोग्यभावार्थविषयो नियोगोऽत्र कार्यविविस्तदपे नित्तस्यैव ब्रह्मणो वेदान्तेषु प्रतिपादनात्तस्य स्रतोऽसाध्यत्वेऽपि विवेयिकियाद्वारा साध्य-त्वात्कर्भफळवद्धीफळस्यापि नैयोगिकत्वात्फळाद्वेळक्षण्यादुभयोविंचेयता तुल्येत्यर्थः । वेदान्तेषु विध्यश्रवणान तच्छेषतया ब्रह्मोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । आरमेति । ब्रह्म वेदेत्यत्र रात्रिसत्रवाद्विधिः । आदिपदाद्वह्मविदाप्नोवित्यादि गृह्यते । वथाऽपि मत्या-दिवाक्यानि वाक्यभेदेन विध्यस्प्रध्वद्धाभिद्धीरिज्ञत्याशङ्कच वाक्यैक्ययोगे न तद्धे-

'को इसावात्मा कि तह्न सं इत्याकाङ्क्षायां तत्स्व ह्र पसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः 'नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यकृषो नित्यश्च द्वा द्वा स्वभावे विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्येवमादयः । तहुपासनाच शास्त्र दृष्टो ह्रष्टे मोक्षः फलं भविष्यतीति । कर्तव्य-विष्यतनुभवेशे वस्तुमात्रकथने हानोपादानासंभवात् 'सप्तद्वीपा वस्तुमती' 'राजाइसौ गच्छति' इत्यादिवाक्यवद्वेदान्तवाक्यानामान्धंक्यमेव स्यात् । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नायं सर्पः' इत्यादौ भ्रान्तिज्ञित्तभीतिनिवर्तनेनार्थवत्त्वं दृष्टम् । तथेहाप्यसंस्तार्थत्वस्तुकथनेन संसारित्वभ्रान्तिनवर्तनेनार्थवत्त्वं स्यात् । स्यादेतदेवम् ।यदि रज्जुस्वह्रपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसारित्वभ्रान्तिकृष्टे स्याद् । स्यादेवदेवम् ।यदि रज्जुस्वह्रपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसारित्वभ्रान्तिकृष्टे स्याद् । स्यादेवदेवम् ।यदि रज्जुस्वह्रपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसारित्वभ्रान्तिकृष्टे स्याद् । स्यादेवदेवम् । प्रान्वयो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः' (वृह ०२।४।५) इति च श्रवणोत्तरकान् लयोमंननिदिष्यासनयोविधिदर्शनात् । तस्मात्पितपित्तिविध-

दकल्पनेत्याह । को इसाविति । तानेव वेदान्तानाह । नितय इत्यादिना । क्षाणक बुद्धेर्देहाचाऽऽत्मानं व्यावर्तियितुं नित्यपदम् । पश्यंश्रक्षारित्यादिश्रतेश्रक्षादिमात्राव च्छिनं रुपादिज्ञामवत्त्वं च्यावत्ये सर्वेत्रापतिबद्धज्ञानवत्त्वमाह । सर्वेज्ञ इति । दिग-म्बरेष्टं सर्वेज्ञं पराष्ट्रष्टे । सर्वेति । सांख्यं पत्याह । निरुपेति । जडविशेषरैक्यता-दातम्ये व्यासेद्धं नित्यशुद्धेति । अखण्डजाड्यच्यावृत्यर्थं बुद्धेति । विवर्तहीनाखण्ड-जडशक्त्यक्यौध्यस्तरावलचैतन्यं निषेद्धं मुक्तेत्यादि । एवानि विशेषणानि वक्तद्वा-क्यस्थान्यत्र तत्तद्वाक्योपलक्षणत्वेनोक्तानि । अपरोक्षत्वमाह । विज्ञानमिति । परम-पुरुषार्थत्वमाह । भानन्दमिति । आदिशब्दः सत्यं ज्ञानमित्यादिसंग्रहार्थः । नन्-क्तविधिफलं दृष्टमदृष्टं वा । नाऽऽद्यः विध्यानथेक्यातः । न चावधातादिवत्तदर्थ-त्वम् । दृष्टमात्रफळवरवविरोधात्तेष् नियमादृष्टस्येष्टत्वात् । न द्विवीयः।मानाभावात् । तनाऽऽह । तद्भासनाचेति । प्रत्यग्बह्म तच्छब्दार्थः । शास्त्रं ब्रह्म वेदेत्यादि । अन्व-यन्याविरेकासिद्धत्वमदृष्टत्वम् । ब्रह्मणो विध्यनुपर्वशमुक्तवा विपक्षं प्रत्याह । कर्त-व्येति । ब्रह्मणो विधेयधीविषयत्वाभावे विध्यस्पृष्टस्यैवोक्तौ तत्र हानाद्ययोगार्ह्णोककोक्ति-वदानभैक्यमेव वेदान्तानामित्यर्थः। वस्तुमात्रोक्ताविप नाऽऽनर्थक्यमिति दृष्टान्तेन शङ्कते। निविति । वैषम्योक्त्या मत्याह । स्यादिति । वाक्योत्थज्ञानादेवाकृतकृत्यत्वे हेत्वन्तर-माह । श्रोतव्य इति । पूर्वपक्षमुपसंहरित । तस्मादिति । सिद्धेऽर्थे शब्दा-

<sup>🤋</sup> जा. आप. ट. °शे तुवै। २ जा. °िन्तरिप ब्रह्माँ। ३ गा. °व ,ाध्यासशाँ। ४ वा. विध्यने ।

विषयतयैव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति । अत्राभिधीयते । न । कर्मब्रह्मविद्याफल्योर्वेलक्षण्यात् । शारीरं वाचिकं
मानसं च कर्म श्रुतिस्मृतिसिद्धं धर्माल्यं यद्विषया जिज्ञासा ।
'अथातो धर्मजिज्ञासा' (जै० स० १ । १ । १) इति स्त्रिता ।
अधर्मोऽपि हिंसादिः पतिषेधचोदनालक्षणत्वाज्जिज्ञास्यः परिहाराप । तयोश्चोदनालक्षणयोर्थानर्थयोधमीधर्मयोः फले प्रत्यक्षे
स्रखदुःखे शरीरवाज्ज्यनोभिरेवोपमुज्यमाने विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । मनुष्यत्वौदारम्य

नामज्ञातशक्तित्वं वेदान्ताना शास्त्रत्वमर्थवन्त्व श्रवणादृर्ध्वं मननादिविधिश्च तच्छ-ब्दार्थः । प्रतिपत्तीत्यादि प्रातिपत्तिविधिनियोगस्तस्य विषयभूतां प्रतिपत्तिं प्रत्यवच्छे-दकत्वेन विषयतयेत्यर्थः । प्राप्तं पक्षमनूद्य सिद्धान्तयाते । अत्रति । परमतिन-रासं प्रतिजानीते । नेति । न कर्मविद्धिया धीरित्युक्तानिषेथे हेतुमाह । कर्मेति । तदेव वक्तुं कर्म भिनत्ति । शारीरिमिति । तत्तत्कर्मभेदे देहादेः सर्वस्थाप-योगेऽपि क्वित्कस्यचित्पाधान्याञ्चेविध्यम् । तत्र प्रमाणमाह । श्रुतीति । अग्निहोत्रं जुहुयात् । 'ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः' 'संध्यां मनसा ध्यायेत' हत्याचा श्रुतिः ।

'शरीरवाङ्मनोभियेत्कर्म पारभते नरः' इत्याद्या स्मृतिः ।

लोकेऽपि वत्मिसद्धं मत्वोक्तं धर्माख्यमिति । न्यायसिद्धं कैतिद्दशाह । यद्विषयेति । स्वाध्यायाध्ययनानन्तरं तस्य धर्मेजिज्ञासीफलहेतुत्वाक्तिणयार्थं वेदवाक्रयानि
विचारियतव्यानीति वदता धर्मस्यैव विचारितत्वाक्तस्य न्यायसिद्धत्वेऽपि कथमधर्मस्य
विद्विषयवेत्याशङ्कच्य धर्मशब्दस्योपलक्षणत्वमाह । अधर्मोऽपीति । हिंसादिरित्यादिपद्ममक्ष्यमक्षणादिसंग्रहार्थम् । चोद्गालक्षणत्वाद्धर्मस्य जिज्ञास्यत्वेऽपि कुतोऽवर्मस्य
वैधेत्याशङ्कचाऽऽह । प्रतिषधेति । धर्मो हि पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्तिति विज्ञज्ञासा स्यादध्योजिज्ञासा तु विफलेत्याशङ्कचाऽऽह । परिहारायेति । उक्तं कर्मकपमनूच तत्फलकप्पमाह । तयोरिति । सर्वलोकप्रसिद्धत्वेन विद्वन्मात्रसिद्धविद्याफलाद्धेदं सूचयाति । पत्यक्षे इति । सुखमात्रं विद्याफलंभिदं दुःखमपीति भेदान्तरमाह । सुखेत्यादिना । अकार्यकरणस्य विद्याफलं लभ्यं कर्मफलं त्वन्यथेति विशेपान्तरमाह । शारिति । नित्यसिद्धं विद्याफलमविद्यापिनामङ्गमात्रापेक्षं कर्मफलमन्यथेत्यपरं विशेषमाह । विषयेति । अज्ञेष्वपि सत्ताच कर्मफलं विद्याफलविलक्षणाभित्याह । बद्धादिष्विति । तारतम्यमाक्त्वादिष कर्मफलस्य विद्याफलादनार्थः । 'स एको

९ इ. "त्वाबार"।२ ठ. "सापुष्कळहे"। ३ ग. तथात्विभत्या"। ४ ठ. "लमेव दुः"।

ब्रह्मान्तेषु देहवतस् सुखतारतम्यमनुश्रूयते । ततश्च तद्धेतोर्ध-भस्य तारतम्यं गम्यते । धर्मतारतम्यादधिकारितारतम्यम् । प्रसिद्धं चार्थित्वसामर्थ्योदिकृतमधिकारितारतम्यम् । तथा च 'यागाचनुष्ठायिनामेव विचासमाधिविशेषादुत्तरेण षथा गमनं केवलेरिष्ठापूर्वदत्तसाधनेर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनं तन्नापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च शास्त्रात् 'यावत्सं-पातमुषित्वा' (छान्दो० ५।१०।५) इत्यस्माद्रम्यते । तथा मनुष्या-दिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखल्वश्चोदनालक्षणधर्मसाध्य एवेति ग-म्यते तारतम्येन वर्तमानः । तथीध्वंगतेष्वधोगतेषु च देहवतस् दुः-खतारतम्यदर्शनात्तद्वेतोरधर्मस्य मतिषेधचोदनालक्षणस्य तदनु-

मानुष आनन्दः।ते ये शतं मानुषा आनन्दाः' इत्याचा श्रुतिः। फलवैलक्षण्यमुपलक्षणं करवा साधनवैलक्षण्यमाह । ततश्चीत । फले वारतम्यस्य श्रुवःवादिवि यावव । हेतुवैचिष्यं विना कार्यवैचिष्यस्याऽऽकस्मिकत्वापत्तेमोंक्षे विद्यारूपं साधनमेकरूपमिति व्यक्तं विद्याकर्मणोः सक्तपैवेचित्र्यम् । किंच विद्यायामेकक्तपः साधनचतुष्टयवि-शिष्टोऽधिकारी नानाकपस्तु कर्भणीत्यायकारभेदमाइ । धर्मेति । कर्माधिकारितारतम्थे हेरवन्तरमाह । प्रसिद्धं चेति । आदिपदमपर्युदाससंग्रहार्थम् । न केवल प्रसिद्धत्वा-दिषकारिवारतम्यं कितु दक्षिणोत्तरगविश्रुतेरपीरयधिकारिवारवम्ये श्रुतार्थापिचमाइ । तथा चेति । विद्येसुपासनोक्ता समाविरुपास्येऽर्थे मनसः स्थिरीभावस्तयोर्विशेषो नाम पकर्षः । समुखयानुष्ठायिनामचिराद्यपळिक्षतं देवयानं पन्थानमुक्तवा कर्भमान्ननिष्ठाना पथ्यन्तरमाइ । केवलेरिति । इष्टमभिहोत्रं तपः सत्यं वेदौना चानुपालनमाविश्यं वश्वदेवामित्येवंविधं कर्म । पूर्वं वापीकुपवडामादिदेववायतनान्नमदानारामादिक्रपं स्मार्वं कर्म । दत्तं शरणागर्वत्राणमहिंसा बहिर्वेदिदानं च । धूमाचुपलक्षितेन दक्षिणेन पथा चन्द्रलोकं गवेषु सुर्वेकक्ष्प्यात्तद्धेतोरापि वथात्वादन्यत्रापि तत्तारतम्यासिद्धिरित्याश-ङ्कचाऽऽह । तत्रापीति । संपर्वांति येनास्माङ्गोकाद्मं लोकामीव संपातः । तैत्र यावद्गोक्तन्यं स्थित्वाऽयैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्त इतीयत्ताकर-णात्साविशयत्वं सुखतद्धेत्वोर्भावीत्यर्थः । मनुष्यत्वादारभ्योर्ध्वगवेषु सुखतद्धेत्वोरु त्कर्षमुक्त्वा तहुष्टान्वेन वस्मादारभ्याभोगवेषु वयोरपकर्षवारतम्यमाह । तथेति । सुखरबेतुवदनुष्टायिनामुत्कषीपकषेवारतम्यवद्धः खतस्रेतुवदनुष्टायिनामपि तदुभयमस्वी-त्याह । तथोध्वेति । मनुष्यत्वादृध्वंगतेषु दुःखाँपकर्षतारतभ्यं तस्माद्धोगतेषु च

१ क. च. ज. धोर्ध्वर्गः। २ छ. ति। धर्माः। ३ स. दार्थपाः। ४ छ. तपालनमः। ५ क. स ट. तैरयनेनाः। ६ इ. तस्य । ७ क. स्त. ट. स्वाद्यपः।

[अ०१पा०१सू०४] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि ।

ष्टायिनां च तारतम्यं गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतीः रतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संसार् रह्मपं श्वितस्मृतिन्यायमसिद्धम् । तथा च श्वितः 'न ह वै सश रीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहितरस्तीति' (छान्दो० ८।१२।१) यथावणितं संसारह्मपमनुवदति । 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रिया-प्रिये स्पृशतः' (छान्दो० ८।१२।१) इति प्रियाप्रियस्पर्शनमित-वेधाचोदनालक्षणधर्मकार्यस्वं मोक्षारूपस्याशरीरत्वस्य मितिष-ध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि प्रियाप्रियस्पर्शनमितिषेधो नोपपचते । अशरीरत्वमेव धर्मकार्यमिति चेन्न । तस्य स्वाभा-विकत्वात् । 'अशरीर् शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं

तैदुत्कर्षतारतम्यमितिभेदः। कर्मफल्लं विद्याफलाद्भेतुं मपश्चितमुपसंहरति । एविमिति । अविद्यादीत्यादिपदेनास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा एखन्ते । सुखदुःखपरिणामद्वारं दर्श-यति । शरीरेति । तस्योपादान तस्मिन्द्विविषोऽभिमानस्तस्यानर्थतया हेयत्वमाह । संसारेति । अनित्यमित्यपि तदर्थमेव । मेयमुपसंहत्य मानमुपसंहरति । श्चतीति ।

'शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरता नरः।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्' ।

इत्याचा स्पृतिः दृष्टहेतुसाम्येऽि दृष्टं सुखादिवैचित्रयं तथाभूतमेवालौकिकं हेतुं कल्पयतीति न्यायः । श्रुतिमाह । तथा चेति । निपाताववधारणे । श्रुतेस्तात्पर्यमाह । यथेति । नास्याः संसारऋपावेदने तात्पर्यं तदनुवादेन मुक्तिपरवादित्याह । अनुवद्गीति । विद्याफलमाह । अशरीरिमिति । तस्वतो विदेहं सन्तमात्मानं वैषियिके सुखदुःखे नैव स्पृश्लातो वावेत्यवधारणादित्यर्थः । श्रुतितात्पर्यमाह । चोदनेति । तत्र गमकमाह । प्रियेति । गमकत्वमस्य व्यतिरेकेण स्फोरयित । धर्मेति । तत्कार्ये तहुन् प्रेरित्यर्थः । धर्मस्य विचित्रफलत्वाददेहत्वमि तत्कार्यमेवेति शद्धते । अशरीरत्व-मिति । वस्तुतो देहासंबन्धोऽशरीरत्वं तस्य नित्यत्वात्त्रद्यविश्वाद्यानस्य ज्ञानमात्रान् प्रोस्कात्वेत्याह । नेति । तत्र मानमाह । अशरीरिमिति । शरीरं स्थूलं वस्तुतो नास्यास्तीति यावत । तत्र हेतुः । शरीरेष्विति । अनवस्येष्वनित्येष्ववन् स्थितं नित्यामित्यर्थः । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । महान्तिमिति । श्रीपेक्षिकत्वं वारयित ।

५५

<sup>\*</sup> सर्वेध्वपिपुस्तकेषु "पोह्यत्वा" इतिवर्तते ।

९ ड. °र्रात्र'। २ ड. ट. °कार्य भवत्विति । ३ क. ख. °तत्तदुं। ४ ड. °त्वातिरीधायकाज्ञां। ५ ठ. ड. सापेक्षिकत्व ।

विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति (काठ० २।२२)। 'अ-माणो समनाः शुक्रः' (मुण्ड० २।१।२) । 'असङ्घो स्वयं पुरुषः' (बृह० ४।३।१५) इत्यादिश्चतिभ्यः । अत एवानुष्ठेयकर्मफल-विलक्षणं मोक्षारूपमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम् । तत्र किंचि-त्परिणामिनित्यं यस्मिन्विक्रयमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिर्न विहन्यते । यथा प्रथिव्यादिजगन्नित्यत्ववादिनाम् । यथा च सांख्यानां गुणाः । इदं तु पारमार्थिकं कटैस्थं नित्यं व्योम-वत्सर्वन्यापि सर्वविक्रियारहितं नित्यव्रप्तं निरवयवं स्वयंज्यो-

विभूमिति। मन्तुमन्तव्यभेदं प्रत्याह। आत्मानमिति। ईस्हामात्मानं मत्वा वीरी भवति। न हि तन्मात विना धीरत्वं संभवति । स च धीरः शोकोपलक्षितं संसारं नानुभवती-त्यर्थः । सूक्ष्मदेहाभावे मानान्तरमाह । अप्राण इति । क्रियाशाक्तिमान्पाणोऽस्य वस्तुतो नास्तीति तन्निषेधात्तत्प्रधानानि सार्थानि कर्मेन्द्रियाणि निषिद्धानि तद्भिपायेण हिशब्दः । ज्ञानशक्तिमनमनोऽस्य वस्तुतो नेति तन्निषेधात्तत्प्रधानज्ञानेन्द्रियाणि सा-र्थोनि निषिद्धान्यत एव शुभ्रः शुद्ध इत्यर्थः । देहद्वयाभावे श्रुत्यन्तरमाह । असङ्घो हीति । स यत्त्रनेत्यादौ स्वप्नादिकतकर्मस्वकर्ताऽऽत्मेत्युक्तेऽथे हेतुर्नेनोच्यते । मर्व मुर्तीन्तरेण युज्यमानं स्पन्दत आत्मा तु पूर्णत्वादमूर्ती न केनचिद्युज्यते तेनाकर्तत्यर्थः। अकायमञ्जणमित्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । अञ्चरित्वस्य स्वाभाविकत्वे फल्ठितमाह । अत इति । तद्वैलक्षण्ये कि स्यात्तदाह । नित्यमिति । तथाऽपि परिणामित्वाद्विधे-यक्रियानुमवेशमाशङ्कर्यापरिणाभिनित्यतां वक्तं परिणाभिनित्यं पृथकरोति । तत्रेति । मक्तं नित्यं सप्तम्यर्थः । परिणामित्वनित्यत्वयोर्विरोवं मत्यभिज्ञया मत्याह । यस्मितिति । तत्र भीमांसकादिसंमत दृष्टान्तमाह । यथेति । तथाऽन्यद्ि विकिय-माणं प्रत्यभिज्ञातो नित्यं स्यादिति शेषः । सांरूर्यायदृष्टान्तमाह । यथा चेति । तन्मते सन्तरजस्तमांसि गुणा विक्रियमाणा एव प्रत्यभिज्ञया नित्यास्तथाऽन्यद्रिप परि-णामिनित्यमित्यर्थः । वाद्यङ्नित्याददेहत्वे मोक्षे विशेषमाह । इदं तिर्वात । तत्त्व-ल्वतात्विकं परिणामस्य कार्ल्न्थेंकदेशाभ्यां भेदाभेदाभ्या च दुर्वचनत्वात् । मोक्षारूयम-देहत्वं स्वाभाविकमकल्पितमिति विशेषमाह । पारमाधिकमिति । तत्र हेतुमाह । कुटस्थेति। तद्र्थं सर्वेगतत्वेन परिस्पन्दपरिणामराहित्यमाह। ठ्योमवदिति । फला-थींऽपि किया तत्र न केल्प्या तुम्नेः सदातनत्वादित्याह । नित्येति । परिणामाभावे हेल्वन्तरम् । निरवयवमिति । पकाशार्था विकिया न तत्रेत्याह । स्वयमिति ।

१ ड. भि स्यायास्मि"। २ ट. "त्य स्यादास्मि"। ३ क. ड. ज "टस्थान"। ४ ठ. ड. "चत्वा"। ५ ठ. इ. वस्या ।

[अ०१पा०१सू०४] आनन्दगिरिकृतटीकासंविकतशांकरभाष्ट्रयसमैस्नीन

तिःस्वभावम् । यत्र धर्माधर्मी सहकार्येण कालत्रयं चै नोपावर्तेते । तदेतदशरीरस्वं मोक्षारूपम् । 'अन्यत्र धर्मादन्यत्रा-धर्मोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भृताच्च भव्याच्च' (क० २।१४) इत्यादिश्चितिभ्यः । अतस्तद्वद्व यस्येपं जिज्ञासा पस्तुता । तचिदि कर्तव्यशेषत्वेनोपिदश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यक्षेनमोक्षोऽभ्युपगम्येतानित्य एव स्यात् । तत्रैवं सित यथो-क्तकर्मफल्ठेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिदतिशयो मोक्ष इति पसज्येत । नित्यश्च मोक्षः सर्वेमीक्षवादिभिरभ्युपगम्य-तेऽतो न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । अपि च 'ब्रह्म

उक्तविशेषणवशौन्न सा कर्मकार्येसुक्तिदानी धर्मावर्मयोः सकार्ययोद्धिस्तंबन्य-निषेधाद्रि तत्पाप्तिमुक्तिने कर्मकार्येत्याह । यत्रेति । काळानवच्छित्रत्वाच मुक्तिर-कर्मसाध्येत्याह । कालेति । ब्रह्मणो धर्माचनवच्छेदत्वे मानमाह । अन्यत्रेति । धर्मात्तत्कलाच सुखादभर्मात्तत्कलाच दुःखात्कतात्कार्यादकताच कारणाढूतादिकालत्र-थाच प्रथम्पूरं तेनानवच्छेद्यं यैत्पस्यसि तद्वदेति मृत्युं प्रति नचिकेतसो वचनम् । आदिसब्देन नैनं सेतुमित्याद्या श्रुतिर्गृह्यते । पृथग्जिज्ञासाविषयत्वाच धर्माद्यस्पृष्टत्वं ब्रह्मणी युक्तमित्याह । तदिति । अतः ज्ञब्दपाठे धर्माद्यस्पर्शे कर्मफलनेलक्षण्यं हेतूक-तम् । कर्तव्यभीशेषस्वेन ब्रह्मोपदेशात्तरप्राप्तेर्भुक्तेर्वैथवीफलस्वमित्याशङ्कचाऽऽह । तेय-दीति । अनित्यत्वेऽपि स्वर्गादिवस्पुमर्थतेत्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । तस्मिन्मोक्षे विवे-यिक्रयासाध्यत्वेनानित्ये सर्वात्यर्थः । यथोक्तेति । तयोश्चोदनालक्षणयोरित्यादाविति शेषः । स्वर्गोदिदृष्टान्तादित्यर्थः । इष्टापत्तिं पत्याऽऽह । नित्यश्चेति । ब्रह्माप्तेर्मुक्तेर-वैयफलत्वे फलितमाह । अत इति । मुक्तेरवैयफलत्वे हेत्वन्तरमाह । अपि चेति । यो ब्रह्म पत्यक्त्वेन साक्षात्करोति स तदेव वेद्यं ब्रह्म भवति तत्क्रतुन्यायात् । तस्मि-न्परात्मिन परं कारणमवरं कार्यं तद्भूपे तद्विष्ठाने मत्यक्त्वेन साक्षात्कृते सत्यस्य विदुषोऽनारब्यानि कर्माणि क्षीणानि भवन्ति । ब्रह्मणो रूपमानन्दं विद्वान्भयहेत्व-भावानिर्भयो भवति । श्रुतावितिशब्दः श्लोकसमाध्यर्थः । हे जनक त्वमभयं ब्रह्म - प्राप्तोऽसि तत्साक्षात्कारवचाघदस्मिन्देहे जलसूर्यवत्प्राविष्ट ब्रह्म जीवारूय तदाचार्येण बोधितमात्मानमेव सर्वकल्पनातीतमवेद्विदितवत्कथमहं ब्रह्माद्वितीयमस्मीति तरैमादेव ज्ञानादज्ञानकतासर्वेत्वनिवृत्त्या तद्रह्म पूर्णोत्मना स्थितमासीत । 'यस्मिनसर्वाणि भूतान्या-त्मैवामूद्विजानतः' इति यः सर्वात्मभावो विद्याव्यद्गचत्वेनोक्तस्तत्राऽऽत्मिन तद्धीकाले

९ क. ख. ठ. ड. शान्मुक्ती कियाननुप्रवेशात्र । २ झ. यक्तरा । ३ ट. ड. णो मुर्तेरित्या ४ झ. तीत विदि ।

वेद ब्रह्मेव भवति' (मुण्ड० ३।२।९) 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे' (गुण्ड० २।२।८) । 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वात्र बिमेति कतश्चन' (तैत्ति ० २।९)। अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि' (बृह ० ४।२।४) 'तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति' (बृह० १।४।१०) 'तस्मात्तत्सर्वमभवत्' (बृह० ४।२।४)। 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः' (ईशा० ७) इति । एवमाद्याः श्रुतयो ब्रह्म-विद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कौर्यान्तरं वारयन्ति । तथा 'तद्वैतत्परयन्ऋषिवामदेवः मतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च' (बृह्र॰ १।४।१९) इति । ब्रह्मदर्शनसर्वात्मभावयोभेध्ये कर्तव्यान्तरवार-णायोदाहार्यम् । यथा तिष्ठनगायतीति तिष्ठतिगायत्योर्भध्ये तत्क-र्त्रकं कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते । 'त्वं हि नः पिता योऽस्मा-

तदात्मैक्यमुपदेशेन पश्यतः शोकाद्युपलक्षितः संसारो नेतीति श्रुतीनामर्थः । आदि-शब्देन ब्रह्मविदांप्रीतीत्याचा ग्रह्मन्ते । वासां तात्पर्यमाह । ब्रह्मति । विचातत्फल-योरिककालत्वश्रुतेवैवज्ञानापूर्वजन्यत्वे मुक्तेस्तद्योगाद्विधफलस्य कालान्तरभावित्वाद्धस-धीने विवेया तत्फलं च दृष्टमेवेति भावः । इतश्च मोक्षा वैवो नेत्याह । तथेति । तत्पदस्रक्ष्यं ब्रह्मतदात्मत्वेन स्थितमस्माति पश्यन्नस्मादेव दर्शनाद्दिषर्वामदेवनामा परं ब्रह्माविद्याध्वस्त्या प्रतिपन्नवान्किलेति हज्ञाब्दो व्यववानेन संबध्यते। स चारिमन्दर्शने स्थितः सर्वात्मैयकाशकान्मत्रानहमित्यादीन्द्रष्टवानि।ते श्रुत्यर्थः । तस्यास्तात्पर्यमाह । ब्रह्मेति । लक्षणहेत्वोः क्रियाया इत्यत्र येनं लक्ष्यते तह-क्षणं जनको हेतुस्तौ छक्षणहेतू कियाविषयौ चेद्भवतस्तदा कियात्मके तस्या छक्षणे तस्या हेती चार्ये वर्तमानाद्धातोः परस्य छटः शतृशानचानादेशौ भवत इत्युक्तम् । यथा तिष्ठनमूत्रयति शयानो भूद्भेऽधीयानो वसतीति । तथाऽत्रापि पतिपात्तीकिया-हेती कियायां दर्शने पश्यन्निति शतुर्दर्शनाद व्यवहिते च हेतुमति कियाया हेतु-त्वादेष शतृमत्ययः सर्वोत्मत्वस्य काळान्तरत्वं वारयति । अतोऽस्य न वैथतेत्यर्थः । यद्यपि न स्थितिक्रियामामध्योद्गीतिक्रिया किंतु यत्नान्तरात्तथ,ऽपि तयोर्मध्ये क्रिया-न्तरं शब्दतो न भावीत्येतावतोदाहरित । यथेति । इतश्च ब्रह्मधीने विवेया तत्फळं च न वैथमित्याह । त्वं हीति । भरद्वाजादयः षड्ऋषयः परविद्यापदं पिप्पछादं गुरुं विद्यानिष्क्रियार्थमन्यद्नुरूपमपश्यन्तः पाद्योः प्रणम्योचिरे । त्वं खल्व-स्माकं पिता ब्रह्मदेहस्याजरामरस्य विद्यया जनयितृत्वात । इतरौ पितरौ देह-

१ ड. 'ध्ये तत्कर्तृक वा'। ट. 'ध्ये तत्कृतका'। २ अ. कर्तव्यान्तर । ३ छ. प्रोति परिभत्या'। ४ ठ. ड. 'रमत्वप्र'। ५ ठ. ड. 'न तह्नश्य'।

कमिवद्यायाः परं पारं तारयित' [ प्र० ६ | ८ ] श्रुतं ह्यंव मे भगवदृशेभ्यस्तरित शोकमात्मिवत्' इति । 'सोऽहं भ-गवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु' [ छान्दो० ७ । १ । ३ ] 'तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयित भगवान्सैनात्कुमारः' [ छान्दो० ७ । २६ । २ ] इति चैवमाद्याः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवाऽऽ-तमज्ञानस्य फर्छं दर्शयन्ति । तथा चाऽऽचार्यप्रणीतं न्यायोपबुं-

मेव जनयतः । जनयितृत्वमि सिद्धस्यैवाविद्यानिरासादित्याह । यस्त्वमस्मानविद्या-महोदवेः परमपुनरावृत्ति रूपं पारं वारयिन प्रापयित विद्यास्वेनेति । प्रश्लोपनिषद-मुक्त्वा सनत्कुमारनार्दसंवादात्मिकां छान्दोग्योपनिषदं पठति । श्रुतं हीति । तत्र ता-रयत्वित्यन्तमुपक्रमस्थं शेषमुपसंहारस्थमितिभेदैः । मम भगवत्तुल्येभ्यः श्रुतमेवेदं यत्त-रित शोकं मनस्तापमकृतार्थबृद्धिमात्मिविदिति । सोऽहमनात्मिविच्वाच्छोचाम्यतस्तं मां शोचन्तं शोकसागरस्य पारमन्तं तारयतु भगवानात्मज्ञानोडुपेनेति नारदेन मेरितः सन-त्कुमारस्तस्मै वैराग्यादिना निरस्तममस्तदोषाय योग्याय तमसोऽविद्याख्यस्य पारं पर-मार्थेत खं दक्षितवानित्यर्थः । आदिशब्देन 'यो वेद निहितं गुहायाम्' इत्याद्याः श्रुतयो यहीतास्तासां ताल्पर्यमाह । मोक्षेति । विद्याफलमविद्याव्वस्तिः श्रुता न चामानात्त-द्धाः तिस्तथा चोपास्तेर्रन्या मानमेव ब्रह्मवीने विवेया तत्फलं च मुक्तिने वैधीत्यर्थः । अत्यनुसारेणाविद्याध्वस्तिफळत्वाह्रह्मवीस्तत्त्ववीरित्युक्तम् । इदानी तर्कशास्त्रानुमारे-णापि वयैवेत्याह । तथा चेति । दु.खं प्रतिकुछवेदनीयं बाबा पीडा वाप इत्यनेक-विषम् । जन्म देहेन्द्रियबुद्धीनां निकायविशिष्टः पादुर्भीवः । हिंसास्तेयादिरूपाँ पा-पिकापवृत्तिरवर्भे प्रसूते । दानजाणादिकपा प्रवृत्तिवेर्मे जनयति । तावेतौ धर्मोधर्भी प्रवृ-त्तिसाध्या तच्छब्दो । रागद्वेषेष्यीसूर्यामानळामादयो दोषाः । मिथ्याज्ञानमतस्मिँसत-ज्ज्ञानमात्मा नास्तीत्यादि । तेषा पाठकमादुत्तरोत्तरस्यापाये तदनन्तरस्य पूर्वपूर्वस्यापा-यादपवर्गो निःश्रेयसम् । मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता धर्मी विच्छेर्दाह्रते वर्तमानाः संसारः । तथा च यदा तत्त्वज्ञानान्निश्याज्ञानमपैति तदा हेत्वभावे फलाभावादोषापायरतद्वपाये च पवृत्तिसाध्यवर्माधर्मापायाज्ञन्मापायद्वारा दुःखमपगच्छति ततश्चाऽऽत्यन्तिकं निःश्रेयसं सिंध्यति । तदेवं तत्त्वज्ञानान्मिश्याज्ञानध्वस्त्या मोक्ष इत्यक्षपादस्यापि विवक्षितिम-त्यर्थः । ननु भेदभीरेव मिथ्याधीविरुद्धा तत्त्ववीस्तर्कशास्त्रे त्वभीष्टा । तत्त्वज्ञानं

१ इ. ट. ैन्सनत्कुं। २ क. ख. दैः। मे भं। ठ. इ. दैः। स मे भं। ३-क. ख. ैत्ये+पे। भगवत्सद्शेभ्यः श्रुं। ४ क. ख. रन्यमां। भू क. ख. पा प्रापि। ६ क. ख. याभिमां। ७ इ. रैतद्भानं। ८ ख. दादेते।

हितं सूत्रम् । 'ढुःखजन्मप्रवृत्तिदोषिभिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' [न्या० सू० १ । १ । २ ] इति । मिथ्याज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्विज्ञानाद्भवित । न चेदं ब्रह्मात्मैकत्विज्ञानाद्भवित । न चेदं ब्रह्मात्मैकत्विज्ञानां संपद्भपम् । 'यथाऽनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन छोकं जयित' [वृह० ३ । १ । ९ ] इति । न चाध्यासरूपम् । यथा 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत [ छान्दो० ३ । १८ । १ ] इति च मनआदित्यादिषु ब्रह्मदृष्ट्यध्यासः । नापि विशिष्टिकयायोग्गित्तं 'वायुर्वाव संवर्गः' [ छान्दो० ४ । ३ । १ ] 'प्राणो

मिथ्याज्ञानविषयंथेण व्याख्यातमित्युपऋम्याऽऽत्मानि तावद्स्तीत्यनात्मन्यात्मोति दुः-खेऽनित्येऽत्राणे समये जुगुन्सिते हातव्ये यथाविषयं वेदितव्यमित्यादिन्यायभाष्यद-र्भनात्तत्कथं ब्रह्मात्मेक्यज्ञानान्मिश्याधीध्वस्तिरित्यत्र न्यायशास्त्रानुगुण्यं तत्राऽऽह । मिथ्येति । भेदद्धेरज्ञानविल्लामत्वान्मिथ्याज्ञानामतिपक्षत्वादृद्धयब्रह्मात्मधीरेव तन्नि-वर्तिकेत्यावश्यकमित्यर्थः । अधैक्यज्ञानमपि संपदादिरूपत्वाद्भेदवीतुल्यं न मिथ्या-धीविरुद्धं नेत्याह । न चेति । संपन्नामाल्पे वस्तुन्यालम्बने सामान्येन केनचिन्महतो वस्तुनः सपादनम् । तत्रोदाहरणम् । यथेति । मनस्यनन्तवैरयालम्बने उल्पपरिमाणे विश्वेषा देवानामनन्तानां महतामनन्तत्वसामान्येन संपादनं तेनानन्तफलाधियेथा श्रुता तथा जीवस्यापि चैतन्यसामान्याद्रह्मतासंपादनममृतँफलं विवेयिनित्ययुक्तमि-त्यर्थः । अध्यासपक्षं निषेषति । न चेति । अध्यासः शास्त्रतोऽतार्र्भस्तद्धीः । संपदि संपाद्यमानस्य पावान्येनानुध्यानमध्यासे त्वालम्बनस्येति विशेषं मत्वा दृष्टान्तमाह । यथेति । आदिशब्दादाकाशाद्यक्तम् । आदित्यादौ यथा ब्रह्मवीरारोप्यते तथा जीवे त्तद्धीरारोप्येत्यध्यासरूपिनद्रमैक्यज्ञानिमत्यिप नेत्यर्थः। पक्षान्तरं दृषयित । नापीति। संवर्गविद्याया श्रुतं वायुर्वाव संवर्गो यदां वा अभिरुद्वायसुपशाम्यति वायुमेवाप्येति विलीयते यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदाऽऽ-प उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्धेवैतान्सर्वान्संवृङ्क्तः इत्यविदैवतम् । अथा-ध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गो यदा वै पुरुष. स्विपित प्राणं तहिं वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं पाणं मन इति । तत्र यथा सेंहरणिकयायोगाद्वायोः प्राणस्य च संवर्ग-त्वम् । तथा जीवब्रह्मणोर्बृहणािकयायोगादैकयज्ञानिमत्यापे नेत्यर्थः । आदिशब्दात्मा-

१ ठ. ड. <sup>°</sup>स्तीत्यात्मन्या<sup>°</sup>। २ ठ. ड. <sup>°</sup>द्यत्तिमत्यार्ग्य । ३ ठ. <sup>°</sup>नेऽतुल्यप<sup>°</sup>। ४ क. ख. ठ. ड. <sup>°</sup>तत्व ५ । ५ ठ. ड. <sup>°</sup>दाइभि । ६ छ. सत्रर<sup>°</sup>।

वाव संवर्गः' [ छान्दो० ४ । ३ । ३ । इतिवन्नाप्याज्यावेक्षणा-दिकर्मवत्कर्माङ्गसंस्कारक्षपम् । संपदादिक्षपे हि ब्रह्मात्मैकत्व-विज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने 'तत्त्वमित्त' [ छान्दो० ६ । ८ । ७ ] 'अहं ब्रह्मास्मि' [ बृह० १ । ४ । १० ] 'अयमात्मा ब्रह्मा' [ बृह० २ । ५ । १९ ] इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्व-वस्तुमितपादनपरः पदसमन्वयः पीड्येत । 'भिद्यते हृदयग्रन्थि-

णो वा उक्थमित्यादि ग्रहीतम् । मतान्तरं प्रत्याह । नापीति । यथा दर्शपूर्णमासा-धिकारे पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवनीत्यासातमवेक्षणमुपाश्चयाजाङ्गभूताज्यसंस्कारो गुणकर्म विधीयते । तथा कर्तृत्वेनाङ्गे क्रतावात्मनि द्रष्टव्यादिवाक्येन दृष्टेगुणकर्मणो विधाना-त्कर्माङ्गात्मसंस्काररूपमैक्यज्ञानमित्यपि नेत्यथेः । आदिशब्देन प्रोक्षणादि गृह्यते । संपद्ध्यासिकयायोगसंस्काराणा न प्रतिज्ञामात्रादयोगोऽतिप्रसङ्कादित्याशङ्क्य वेदा-न्तानां स्वार्थे मानान्तरविरोवाद्वा तात्पर्याभावाद्वा संपदादिपरतेति विकल्प्य जीवनहा-णोर्मानान्तरागोचरत्वात्तद्रेदस्यापि तथात्वाद्रेददृष्टेश्च विस्वपतिविस्ववद्विरोवादाचो नेति मत्वा द्वितीय पत्याह । संपदादीति । सदेव सोम्येदमेकमेवेत्यपक्र-मादैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मेत्युपसंहारात्तत्त्वमसीत्यभ्यासाह्रह्मात्मनो मानान्तरावेद्यत्वेनापूर्वत्वात्तज्ज्ञानस्याऽऽचार्यवानित्यादिना फलश्रुतेरनेन जीवेनेत्यर्थ-वादादथ येऽन्ययेत्यादिभेददर्शननिन्दनादुपपत्तेश्च मृदादिहष्टान्तस्य हष्टत्वात । बृहदारण्यकेऽपि बह्म वा इदिमित्युपक्रमादयमात्मा बह्मेति परामशीत्पूर्णमदः पूर्ण-मिदमित्युपसंहारात्स एष नेति नेत्यात्मेत्यभ्यासाद्रप्रश्चब्रह्मात्मनोऽपूर्वत्वात्तरमात्तत्स-र्वेमभवादिसादिफळश्रुतेः स एष इह प्रविष्टोऽथ योन्या देवतामित्याद्यर्थवादाहन्द-भ्यादि दृष्टान्तोपपत्तेः । ऐतरेयके चाऽऽत्मा वा इद्मेक एवेत्युपक्रम्य स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिति परामृश्य प्रज्ञानं ब्रह्मेत्युपसंहारात । आथर्वणे च कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्विमिदं विज्ञातिभित्युपक्रम्य ब्रह्मैवेद्मिति निगमनात् । वैत्तिरीयके च ब्रह्म-विदाप्रोति परं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायामित्युपक्रम्य स यश्चायं पुरुषे यश्वासावादित्ये स एक इति परामृश्याऽऽनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादित्यादिनोपसं-. हारात्तस्यैव ब्रह्मात्मनोऽभ्यासात्तदपूर्वेता स्यात्सोऽश्रुते सर्वोन्कामानानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेत्यादिना फलाभिलांपात्तदातमान स्वयमकुरुतेत्य वैवादात्को होवान्यादित्याद्यपपत्तेः। एकत्वे वेदान्तानामेकान्तेन तात्पर्यमवधार्यते । तथा चायुक्ता तेषां साथें तात्पर्याभाव-कृता संपदादिपरतेति भावः । किच ज्ञानस्याज्ञानध्वास्तिफल्लत्वश्रुतेने संपदादिरूपमै-क्यज्ञानमित्याह । भिचत इति । हृद्यमन्तः करणं तस्य यन्थी रागादिः स तिस्म-

१ ठ. ड. °दिफ'। २ क ल. ठ. ड. °मिलाहुप'। ३ ल. 'लापात्त'।

श्छिष्यन्ते सर्वसंशयाः' [ मुण्ड० २ | २ | ८ ] इति चैवमादीन्यविद्यानिवृत्तिफलश्रवणान्युपरुध्येरन् । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' [ मुण्ड० ३ | २ | ९ ] इति चैवमादीनि तद्भावापित्तवचनानि संपदादिपक्षे न सामञ्जस्येनोपपचेरन् । तस्मात्र संपदादिकृषं ब्रह्मात्मैकत्विद्यानम् । अतो न पुरुषच्यापारतन्ना ब्रह्मविद्या । किं तर्दि मत्यक्षादिममाणविषयवस्तु ज्ञानबद्धस्तुतन्ना ।
एवंभूतस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य चं न कया चिद्यक्तत्या शक्यः
कार्यानुपवेशः कल्पितुम् । न च विदिक्तियाकर्मत्वेन कार्यानुभवेशो ब्रह्मणः । 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादिध' | केन०
१ । ३ ] इति विदिक्तियाकर्मत्वमित्षेधात् 'येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्' [ बृह० २ । ४ । १३ ] इति च ।
तथोपास्तिक्रियाकर्मत्वमित्षेधोऽपि भवति । 'यद्वाचाऽनम्युदितं येन वागम्युचते' [ केन० १ । ४ ] ईत्यविषयत्वं ब्रह्मण

न्हिष्टे भिचते विदीर्यते सर्वे च संज्ञायाः संसारहेतविरिछन्ना भवन्तीत्यर्थः । आदिश-ब्दात्तरि शोकमात्मविदित्यादि गृह्यते । तेषां वात्पर्यमाह । अविद्येति । संपदादि-ज्ञानस्याप्रमार्त्वांदज्ञानानिवर्तकत्वादिरयर्थः । ब्रह्मविद्याया ब्रह्मभावफळश्रुतेरपि न संप-दादिकपतेत्याह । ब्रह्मेति । आदिपदं ब्रह्मविदाम्रोतीत्यादि ग्रहीतुम् । तेषां तात्पर्य-माह । तद्भावेति । आत्मनो वस्तुतो भिन्नस्यानद्गत्वादन्यस्य स्थितस्य नष्टस्य वाऽ-न्यत्वासिद्धेः संपदादिपक्षे तद्भाववाक्यानां न मुख्यार्थतेत्यर्थः । उक्तहेतुभ्यः सिद्धं निगमयति । तस्मादिति । प्रमितित्वं तमोध्वस्तितद्भावापत्तिफलत्वं च तच्छब्दार्थः । संपद्।दिक्रपत्वाभावेऽपि कथमविवेयत्वं तदाह । अत इति । तदतन्नत्वे नित्यत्वमाश-ड्रचाऽऽह । कि तहींति । तस्या वस्तुतग्रत्वे फलितमाह । एविमिति । एवंभूतस्या-द्वयमत्यङ्मात्रतया स्थितस्येत्यर्थः । कृतिमाध्यस्यैव नियोगविषयत्वाद्वह्मणस्तज्ज्ञा-नस्य वा तदसाध्यत्वादित्यथेः । कथमवैधं ब्रह्म वैफल्यादकारकत्वाद्वा । नाऽऽद्यो मुक्तिश्रुते: । <sup>४</sup>नेतरो ब्रह्मणः कर्मत्वादित्याशङ्कच विदिक्तियायामुपास्तिकियाया वा तस्य कर्भतेति विकल्प्याऽऽद्यं दृष्यति । न चेति । तद्वश्च विदितात्कार्योदन्यदे-वाथो कारणाद्यविदिताद्ध्यपरिष्टाद्न्यदित्यर्थः । येन प्रमात्रेदं सर्वे वस्तु लोको जानाति तं केन करणेन जानीयात्करणस्य ज्ञेयविषयत्वाज्ज्ञातर्यभवृत्तेरैतन ज्ञाता शेयः किंतु साक्षीत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह । तथेति । यद्वाचाऽनभ्यादित येन वाग-

९ ड. वा । २ ञ. इत्याद्यवि<sup>®</sup>। ३ ठ. ड. <sup>®</sup>त्वादित्यर्थः । ४ छ. न द्वितीयः । ५ठ. <sup>®</sup>त्तेस्तस्मा-इत्र । ६ ठ. ड. कि.मु ।

उपन्यस्य 'तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' [ केन ० १ । ४ ] इति । अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपत्तिरिति चेन्न । अविद्याकिएतभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्वस्य । न हि शास्त्र-मिदंतया विषयभूतं ब्रह्म मितिपपादियपति । किं तर्हि मत्यगात्म-त्वेनाविषयत्या मितपादयदिवद्याकिएतं वेद्यवेदितृवेदनादिभेद-मपनयित । तथा च शास्त्रम् । 'यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्'[केन ० २।२] 'न दृष्टेद्रष्टारं पद्येनें विज्ञातेविज्ञातारं विज्ञानीयाः'[वृह २।४।२] इति चैवमादि । अतोऽविद्याकिएतसंसारित्वनिवर्तनेन नित्य-

भ्युचत इत्यविषयत्वमुक्त्वा तदेवेति मातृत्वादिकल्पनामपोह्याऽऽत्मभूतं ब्रह्म महत्तम-मितित्वं विद्धि यदुपाधिविशिष्टं देवतादीद्मित्युपासते जना नेदं त्वं ब्रह्म विद्धीत्यर्थः । शास्त्रोत्थज्ञानाविषयत्वे ब्रह्मणि तत्पामाण्यप्रतिज्ञाहानिरिति चोद्यति । अविषयत्व इति । शास्त्रीयज्ञानावीनस्फरणयत्त्वरूपकर्मत्वाभावेऽप्यविद्याध्वस्त्यतिशयवस्वाद्धयणः शास्त्रीयत्वान प्रतिज्ञाहानिरित्याह । नेति । शास्त्रीयधीकृताविद्याध्वास्तिमत्त्वेन तत्कतस्फुरणवत्त्वमपि घटादिवदित्याशङ्कचा तथैवेदंवीविषयत्वापत्तेभैविमत्याह । नही-ति । तर्हीदंमत्ययाविषयत्वादविद्याध्वस्तिमस्वमपि शृन्येवन्नास्तीति नास्य शास्त्रीय-तेत्याशङ्कचाहमादिसाक्षिमात्रत्वेन ब्रह्मास्मीति बुद्धावाविभीवयद्विद्यामपनयाति शा-स्त्रमिति तत्रामाण्यामित्याह । कि तहीति । तथाऽपि कथमद्वयं ब्रह्म प्रति-पाचं वेद्यादिभेदादित्याशङ्कचाऽऽह । वेद्येति । तत्र श्रुतीरुदाहरति । तथा चेति । यस्य ब्रह्मामतम्विषय इति निश्चयस्तस्य तन्मतं सम्यग्ज्ञातं यस्य तु मतं विषयतया ज्ञातं ब्रह्मेति धीर्नासौ तद्वेद भेदधीमत्त्वादेवभेवेतिनियमार्थमुक्तौ विद्वदविद्वत्पक्षावनु-वदाति । अविज्ञातिमिति । विषयत्वेनाज्ञातमेव ब्रह्म सम्भग्जानतां ज्ञातमेव विषयतया यथावद्जानतामित्यर्थः । दृष्टेश्रक्षजन्यायाः कर्मभूताया द्रष्टारं स्वभावभूतया नित्य-दृष्टचा व्याप्तारं दृश्यया तया दृष्टचा न पश्येर्विज्ञातेर्बेद्धिधर्मस्य निश्चयस्य विज्ञा-तारं साक्षिण तैथैव वेद्यया विज्ञात्या न विजानीया इति श्रुत्यन्तरमाह । न हप्रे-रिति । आदिपदेनाहर्येऽनातम्ये यत्तद्देश्यमित्यादि गृहीतम् । ननु यद्यैक्यधीः शास्त्रीत्था स्फूर्तिमनुत्पाद्याविद्यावाधया तज्जं ज्ञात्राद्यपि वाधित्वा ब्रह्मात्मन्यमेये स्वाभाविकापरोक्षव्यञ्जनेन निवर्तकतया स्थितेति ब्रह्माण शास्त्रं प्रमाणं तर्हि ध्वस्ताविः द्यातज्जनहारूपस्याऽऽगन्तुकत्वान तदाप्तेर्मुक्तेनित्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । अत इति ।

९ ज. भ.°र्न श्रुते: श्रोतारं शृणुया न वि<sup>°</sup>। २ ठ. ड. °न्यत्वनास्ती <sup>°</sup>। ३ क. **ख. तयैव**। ४ **ख.** शास्त्रोक्त्या

मुक्तात्मस्वद्धपसमर्पणाच मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । यस्य तूलाचो मोक्षस्तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्। तथा विकार्यत्वे च । तयोः पक्षयोमीक्षस्य ध्रुवमनित्यत्वम् । निह दध्यादिविकार्यमुत्याचं वा घटादि नित्यं दृष्टं लोके । न चाऽऽप्यत्वेनापि कार्यापेक्षा स्वात्मस्वद्धपत्वे सत्यनाप्यत्वातस्व-द्धप्वतिरक्तत्वेऽपि ब्रह्मणो नाऽऽप्यत्वम् । सर्वमात्वेत नित्या-प्रस्वद्धपत्वात्सर्वेण ब्रह्मण आकाशस्येव । नापि संस्कार्यो मोक्षो येन व्यापारमपेक्षेत । संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यादोषापेनयनेन वा । न तावद्धणाधानेन संभवत्यनाधेयानितशयब्रह्मस्वद्धपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापन्येन नित्यश्चद्धवन्द्धस्वद्धपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापन्येन नित्यश्चद्धवन्द्धस्वद्धपत्वान्मोक्षस्य । स्वात्मधर्म एव संस्तिरोभूतो मोक्षः क्रिययाऽऽत्मिन संस्क्रियमाणेऽभिव्यज्यते । यथाऽऽदर्शे निघर्ष-णिक्रयया संक्रियमाणे भास्वरत्वं धर्म इति चेत्र । क्रियाश्रयत्वा-

शास्त्रोत्यज्ञानादितियावत् । स्वपक्षे ब्रह्मणः शास्त्रीयत्वं मोक्षस्य नित्यत्वं चोक्रवा पर-पक्षे तदनित्यत्व वक्तं तस्योत्पाद्यत्वं विकार्यत्वं प्राप्यत्व सस्कार्यत्व वेति विकल्प्य कल्पद्वये कार्यानुपर्वेशमङ्गीकरोति । यस्येति । तथेति मुक्तेर्विकार्यत्वे सस्तुत्पा-चत्वनत्कार्यापेक्षा युक्तेसर्थः । तर्हि कार्यानुप्रवेशायान्यतरपरिग्रहः स्यादिसाश-ङ्कचाऽऽह । तयोरिति । तदेव व्यतिरेकेण व्यनिक । नहीति । अनित्यत्वनिवृत्तये पूर्वसिद्धस्यैव ब्रह्मणो मामादिवडाप्यतेति वृतायनाशत्रुचाऽऽह । न चेति । ब्रह्म पत्यगन्यद्वा प्रथमं प्रत्याह । स्वारमेति । द्वितीयेऽपि बह्म सर्वेगतं परिच्छिनं वा सर्वगतत्वेऽपि तत्माप्तिः संयोगस्तादात्म्यं वा । तत्राऽऽच दूषयति । स्वरूपेति । तादात्म्यपक्षस्तु स्थितस्य नष्टस्य वाऽन्यस्यान्यत्वायोगादुभेक्षितः । अविक्ठतदेशतया परिच्छिन्नत्वेडपि ब्रह्मणः सयोगाख्या तत्पाधिरिनत्यत्वौज्युका । तादातम्य तूक्त-न्यायनिरेंस्तम् । पक्षान्तर निराह । नापीति । तदभाव वक्तु संस्कारद्वैविव्यमाह । संस्कारो हीति । प्रकारप्रकारिपासिद्धचर्थीं निपाती । गुणावानेन मुक्तेर्न संस्कार्यते-त्याह । नेति । दोषानिरासेनापि न तस्याः संस्कार्यतेत्याह । नापीत । आगन्तुक-गुणदोषयोरभावेऽपि नैसर्गिकाविद्यादोपात्तन्निवृत्त्या मुक्तेः संस्कार्थतेति शङ्कते । स्वारमेति । वस्ततः स्वारमैव प्रतीत्या धर्मः सन्निति यावतः । स्वाभाविकस्यापि तिर-स्कतस्य क्रियातोऽभिन्यकौ दृष्टान्तमाइ । यथेति । किमान्मा खाश्रयाकियया दोषा-पनुत्त्या संस्क्रियते कि वाऽन्याश्रयाक्रिययेति विकल्प्याऽऽद्यं निरस्यति । नेति ।

९ ड. ट. <sup>°</sup>एनथेन । २ ज. <sup>°</sup>नयनेन । ३ ठ. ड. <sup>°</sup>त्वात्र यु<sup>®</sup>। ४ ठ. ड. निरपेक्षम् ।

तुपपत्तेरात्मनः । यदाश्रया किया तमविकुर्वती नैवाऽऽत्मानं लभते । यद्यात्मा कियया विकियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसच्येत । अविकार्योऽयमुच्यत इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन् । तचानिष्टम् । तस्मान स्वाश्रया क्रियाऽऽत्मनः संभवित । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयाऽऽत्मा संस्क्रियते । ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिक्या क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः । न । देहादिसंहतस्यवावित्याग्रहीतस्याऽऽत्मनः संस्क्रियमाणत्वात् । प्रत्यक्षं हि स्नानाचमनादेर्वेहसमवायित्वम् । तया देहाश्रयया तत्संहत एव कश्चिव्ययाऽऽत्मत्वेन परिग्रहीतः संस्क्रियत इति युक्तम् । यथा देहाश्रयचिकित्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदिभः मानिन आरोग्यफलमहमरोग इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते । एवं स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिनाऽहं थुद्धः संस्कृत इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते ।

भात्मनोऽसङ्गेत्वात्र क्रियाश्रयत्वयोग्यतेत्ययुक्तं क्रियावस्विमच्छता तद्योग्यत्वादित्या-शहुचाऽऽह । यदाश्रयेति । आत्मनोऽपि विकारित्वमाशहुचाऽऽह । यदीति । न केवलमात्मनो विकारित्वे युक्तिविरोषोऽपि त्वागमविरोवोऽपीत्याह । अविकार्य इति । निष्कछं निष्क्रियमित्यादिश्चितिसमुचयार्थश्रकारः । न जायते स्रियते वेत्यादि-श्रुविस्मृविसंग्रहार्थमादिपदम् । तचेत्यागमबाध नमनिष्टं वैदिकानामिति शेषः । आध-पक्षायोगं निगमयति । तस्मान्नेति । द्वितीयं निराह । अन्येति । क्रियायाः स्वाश्रये वद्युक्ते वाऽविशयहेतुत्वादसङ्गस्याऽऽत्मनस्वदाश्रयबुद्धचाचसंबन्धान विन्नष्ठा किया संस्कारमात्मन्यावातुमलमिल्यर्थः । नान्याश्रया कियाऽन्यं संस्करोतीत्यव व्यभिचारं शङ्कते । निवात । आदिपदं संध्यावन्दनादिसंग्रहार्थम । आत्मनो देहाचातिरिक्तस्यापि देहादिष्विविधाध्यासात्तदभिन्नस्यैव तत्त्रियया संस्कार्यत्वान्न इत्याह । न देहेति । अविद्यागृहीतस्येत्यविद्यया व्यभिचार ह्मिति मिथ्याज्ञानदृष्टस्येत्यर्थः । देहाश्रयिकयया देहसंहतस्य तद्भिन्नस्याऽऽत्मनः संस्क्रियमाणत्वमुकत्वा स्नानाचमनादिकियाया देहाश्रयत्वे मानमाह । प्रत्यक्षं हीति । असंहतात्मस्थिकियया तस्यैव संस्कार्यत्वं कि न स्यादिलाजङ्कचाध्यक्षविरोधमाह । तयेति । कश्चिदित्यनिर्घारितविशेषमामुष्मिकफलोपभोगैशक्तमस्तीत्येवं प्रतिपन्नं निर्दि-श्वि । इष्टान्तेनोक्तं स्पष्टयति । यथेरयादिना । देहसंहितफलं तद्भिमानिन इत्युक्त-मारोग्यमपि कस्माद्संहतात्मगतं न स्यादित्याशङ्कचानुभविवरीवादित्याह । अहिमिति ।

९ इ, ब्रिल न क्रिश २ ठ. इ. विद्ययाऽध्या । ३ ठ. इ. गसक्तम ।

स संस्क्रियते । स च देहेन संहत एव । तेनैव ह्यहंकर्जाऽहंप्रत्ययविषयेण प्रत्यिना सर्वाः क्रिया निर्वत्यंन्ते । तत्कलं स एवाश्राति । 'तयोरन्यः पिष्पलं स्वाह्रत्त्यनश्रन्तन्यो अभिचाकशीति'
मुण्ड० [३।१।१] इति मञ्जवर्णात् 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोकेत्याहुर्मनीषिणः' [काठ० १।३।४] इति च।तथां च 'एको देवः
सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः
सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' श्विता०६।
११] इति । 'स पर्यगाच्छुक्रमकायमन्नणमस्नाविरं शुद्ध-

संस्कारफलं शुद्ध इत्युक्तम् । आत्मनो यथोक्तबुद्धिमतोऽसंहतत्वमनुभवेन वार-यति । सचेति । कथं ताई स्नानादीनां कर्लुसंस्कारत्वप्रासिद्धिरित्याशङ्कच संहतस्येव कर्तृत्वादित्याह । तेनेति । पयतेऽहमिति कर्तृत्वमनुभवितुरपि तुल्यमित्याशङ्कचाऽऽ-ह । अहंपत्ययेति । अनुमवितुर्नित्यप्रकाशस्य न तद्विषयतेत्यर्थः । न केवलमस्या-इधीमात्रे कर्तृत्वं किं तु धीमात्र इत्याह । प्रत्यियनेति । आत्मनी भोक्तरेव कर्तृत्व-मकर्तुभोगाभावादित्याशङ्कचाऽऽह । तत्फलं चेति । मंहतस्य भोक्तृत्वे मानमाह । तयोरिति । जीवपरयोर्गध्ये जीवो नानारसं कर्मफळं भुङ्के । असंहतस्याभोक्तृत्वे मानम-नश्रक्तिति । परमात्मा खयमभुञ्जान एव पश्यन्वर्तते । संहतस्य भोक्तृत्वे वाक्यान्तर-माह । आत्मेति । आत्मीयं शरीरमात्मा । देहादिसंयुक्तमात्मानमित्यर्थः । यद्वाऽऽ-त्मा भे कित्याहु रिति संबन्धः । इन्द्रियेत्यादि ऋियाविशेषणम् । निर्गुणत्वान्निदीं-षत्वाच ब्रह्मात्मनि द्विधाऽपि संस्कारो नेत्युक्तम् । इदानीं तस्मिन्गुगदोषयोरभावे मान-माह । तथाचेति । मूर्तित्रयात्मना भेदं पत्याह । एक इति । यथाऽऽहुः। 'हरि-र्भेक्षा पिनाकीति बहु वैकोऽपि गीयते' इति। अखण्डजाड्यं व्यावर्तेयति । देव इति । आदित्यादिवैषम्यमाह । सर्वेति । तर्हि किमिति सर्वेषा न भाति तत्राऽऽह । गृढ इति । तर्हि तत्तव्रताविच्छन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वं नेत्याह । सर्वव्यापीति । नभीवत्ता-टस्थ्यं वारयति । सर्वभूतेति । सर्वेषु भूतेष्वन्तः स्थितस्य तत्तित्रयाकर्तृत्वं शङ्कित्वो-क्तं कर्मेति । सर्वभूतेष्वित्यादिना भूताना प्रथमुक्तेः सद्वितीयत्वं तत्राऽऽह । सर्वेति । सर्वेषां भूतानामधिवासोऽविष्ठानम् । न च कल्पितमिवष्ठानादर्थान्तरमित्यर्थः।न परं क-र्मणामेवाध्यक्षः । अपि तु तंद्वतामपीत्याइ । साक्षीति । तत्र चैतन्यस्वाभाव्यं हेतुमा-ह । चेतेति । केवलो दृश्यवर्जितोऽद्वितीयः । निर्गुंभी ज्ञानादिगुणरहितः । चकारो दोषाभावसमुच्चयार्थः । ब्रह्मात्मिन गुणदोषाभावे मन्नान्तरमाह । स इति । स प्रकृतो

९ ड. ैं छंच स । २ झ ैं णोंदावात्मे "। ३ ड. ट. था ए"। ४ छ. "मानमाइ । आ"। ५ ख. रैंदाइह्सा"। ६ ठ. ड. "तदद्वितीयम"। ७ ठ. ड. "गुंणज्ञानादिज्ञानर"।

मपापिवद्धम्' [ईशा० ८] इति च। एतौ मन्नावनाधेया-तिशयतां नित्पश्चदतां च ब्रह्मणो दर्शयतः । ब्रह्मभावश्च मोक्षः । तस्मान्न संस्कार्योऽपि मोक्षः । अतोऽन्यन्मोक्षं मित क्रियानुमवेशद्वारं न शक्यं केनचिद्दर्शियतुम् । तस्माज्ज्ञानमेकं मुक्तवा क्रियाया गन्धमात्रस्यानुमवेश इह नोपपद्यते । ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया । न । वैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वद्धपनिरपेक्षैव चोद्यते पुरुषचित्तन्यापाराधीना च । यथा 'यस्यै देवतायै हिवर्यहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्वप-द्वरिष्यन्' इति । 'संध्यां मनसा ध्यायेत्' (ए० ब्रा० ३।८।१)

चैस्तु सर्वाणि भूतानीत्यादावात्मा परितः समन्तादगात्सर्वगतः । शुक्रमित्यादि-शब्दाः पुंलिङ्गत्वेन नेयाः स इत्युपक्रमात्कविभैनीशीत्यादिना च पुंलिङ्गत्वेनोपसंहा-रात । शुक्रो दीप्तिमानकायो छिद्वदेहहीनः । अव्रणोऽक्षतोऽस्नाविरः शिरारहित-स्वाभ्यां स्थूळदेहासत्त्वमुक्तम् । शृद्धो रागादिशून्यः । अपापविद्धो धर्माधर्मविधुरः । मश्रयोस्तारपर्यमाइ । एताविति । तथाऽपि मोक्षस्य किमायावं तदाह । ब्रह्मेति । मुक्तिब्रह्मणोरैक्यात्त्रं दोषाद्यभावान वस्याः संस्कार्यवेत्युपसंहरवि । तस्मादिति । उत्पाचादिस्मान्वार्थोऽपिशब्दः । मुक्तेरुत्पत्त्यादिचतुष्टयं क्रियानुमवेशद्वारं मा भूत्प-श्चमं तु किंचिद्भविष्याति नियमाभावानेत्याह । अत इति । उत्पत्त्यादिचतुष्टयमतः श-ब्दार्थः । तस्या लोकवेदमसिद्धत्वादित्यर्थः । मोक्षे ऋियाया अननुप्रवेशे तद-र्थेपवृरयानर्थेक्यमित्याशङ्कच झानार्थत्वान्मैवमित्याह । तस्मादिति । क्रियानु-प्रवेशद्वाराभावस्त च्छब्दार्थः । उपास्तेरपि मोक्षे साक्षात्मविशो नेति वक्त गन्ध-मात्रस्येत्युक्तम् । बाह्यिकयायास्तत्राप्रवेशे कैमुतिकन्यायार्थोऽपिशब्दः । मोक्षे ज्ञानमवेशे तस्य क्रियात्वादस्त्येव तत्पवेशस्तत्रेति शङ्कते । नन्विति । तस्य मानस-व्यापारत्वेऽपि न वैविक्तंयात्वम् । ततो जन्यफलादजन्यफलत्वेन विशेषादित्याह । नेति । वैधिकया यत्नेच्छासाध्या ज्ञानं न वर्थत्यपर विशेषमाह । क्रिया हीति । यत्र विषये या वस्त्वनपेक्षा चोद्यते तत्र सा क्रिया नामेति योजना । क्रियातद्धर्भ-प्रसिद्धार्थी निपातौ । वस्तु चेन्न कारणं कि तर्हि तथा तदाह । पुरुषेति । वस्त्व-नपेक्षा पुंतन्ना च कियेत्यत्र दृष्टान्तद्वयमाह । यथेति । गृहीतमध्वर्युणेति शेषः । वषट्रिष्यनिति होतोक्तः । संध्यां तद्भिमानिनी देवतामित्यर्थः । नाम ब्रह्मेत्युपा-सीतेत्यादि महीतुमादिपदम् । एवमादिषु वाक्येषु वस्त्वनपेक्षं पुंतन्त्रं च ध्यानं विधी-यते तथा क्रियान्तरमिपीत्यर्थः । ननु मानसत्वाविशेषाद्धचानमपि ज्ञानमेवेति नास्य

१ ड. \*स्या-यन् । २ झा यस्य । ३ छा. कियार्थंदन । ४ क. छा. \*न तुन । ५ छा. \*रिमित्र ।

इति चैवमादिषु । ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं तथाऽपि पुरुषण कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यं पुरुषतन्नत्तात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम् । प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविषयमतो ज्ञानं कर्तुमन्यथा वा कर्तुमशक्यं केवलं वस्तुतन्नप्रमेव तत् । न चोदनातन्नप्रम् । नापि पुरुषतन्नप्रम् । तस्मान्मानसत्वेऽपि ज्ञानस्य महिद्देलक्षण्यम् । यथा च 'पुरुषो वाव गौतमाग्निः' (छान्दो० ५।८।१ ) इत्यन्नयोषित्पुरुषयोरिग्ननुद्धिर्मानसी भवति । केवलचोदनाजन्यत्वात्तिस्येव सा पुरुषतन्त्रा च । या तु प्रसिद्धेऽप्राविषयवस्तुन्तन्नेवतन्त्रा । नापि पुरुषतन्त्रा । किं तिर्हे प्रत्यक्षविषयवस्तुन्तन्नेवतन्न किया । एवं सर्वप्रमाणविषयवस्तुषु वेदित्वयम् । तत्रैवं सित यथाभूतन्नद्धात्मेविषयमिष ज्ञानं न चोदनातन्व्यम् । तत्रैवं सित यथाभूतन्नद्धात्मेविषयमिष ज्ञानं न चोदनातन्व्यम् । तत्रैवं सित यथाभूतन्नद्धात्मेविषयमिष ज्ञानं न चोदनात-

क्रियादृष्टान्तत्वं तत्राऽऽह । ध्यानमिति । ज्ञानस्यापि तुल्यं पुंतत्रत्वं तदाश्रयत्वात्त-त्राऽऽह । ज्ञानं रिवृति । प्रमाणद्वारा तस्य पुंतन्नत्वमाशङ्कत्याऽऽह । प्रमाणं चेति । ज्ञानस्यापुंतश्चत्वे फलितमाइ । अत इति । तार्हे ज्ञानस्य नित्यत्वं नेत्याह । केव-लेति । विशेषणकृत्यमाह । नेति । एवकारव्यावर्त्धमाह । नापीति । ज्ञानध्यानयो-मीनसिक्रियात्वेडिप गोबळीवर्दवेंद्वेदं मत्वा वैशेष्यं निगमयति । तस्मादिति । तन्छ-ब्दार्थीऽपुंतब्रत्वम् । ध्यानस्य वस्त्वनपेक्षत्वे दृष्टान्तावुक्त्वा तस्य तद्विरोधित्वे दृष्टान्ता-वाचष्टे । यथा चेति । साऽपि धीर्मानसत्वाण्ज्ञानमेवेत्याशङ्कचाऽऽह । केवलेति । न ज्ञानमिति तुशब्दार्थः । वस्त्वनधीनत्वं कैवल्यम् । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदकः । उक्त-बुद्धेरुक्तित्रयात्वनियमे हेत्वन्तरमाह । पुरुषेति । यथैतौ दृष्टान्तौ तथा क्रियान्तर-मपीति यथाशब्दो नेयः । ज्ञानमपि योषिदादाविमधीतुल्यमिति नेत्याह । या त्विति । तस्यास्ताई कि कारणं तदाह । किं तहींति । पक्तवदृष्टान्तमपेक्ष्य पत्यक्षविषय-पदम् । तेन युक्तमेव वैषम्यं वैधिकयावियोरित्याह । इति ज्ञानमिति । अध्यक्षेवि-योऽर्थजन्यतया तत्तत्रत्वेऽपि शब्दाचर्थवियस्तदभावाचोदनादिजन्यतेत्याशङ्कचाऽऽ-ह । एवमिति । अनुमानादावर्थाजन्यत्वेऽपि छिङ्गादिजन्यत्वात्र चोदनाद्यपेक्षेति भावः । लैकिकवियश्चोदनाद्यनपेक्षत्वेऽपि ब्रह्मधीरलैकिकत्वात्तदपेक्षत इत्याशङ्कच दार्षान्तिकं निगमयाति । तत्रेति । पूर्वोक्तरीता सम्यग्ज्ञाने वस्तुमात्रवन्ने सतीति यावत । यथामृतत्वं सदैकरूप्यम् । वैधाक्रियातो वैशेष्योकत्या ज्ञानस्याविधेयत्वमुक्तम् । तत्र

१ ड. ट. भेन तै। २ घ. "तमत्विवि"। ३ छ. "बृद्धिशेष म"। ४ ठ. ड. "क्षविषयोऽर्थ"।

न्नमं । तद्विषये लिङादयः श्रूयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वात्कुण्ठीभवन्त्युपलादिषु प्रयुक्तश्चरतेक्षण्यादिवत् । अहेयानुपादेयवस्तुविषयत्वात् । किमर्थानि ताहीं 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि । स्वाभाविकमन्नतिषयविमुस्वीकरणार्थानीति ब्रूमः । यो हि बहिर्मुखः 
प्रवर्तते पुरुषः 'इष्टं मे भूयादनिष्टं मा भूत्' इति न च तत्राऽऽत्यनितकं पुरुषार्थं लभते तमात्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्छिनं स्वाभाविककार्यकरणसंघातप्रवृत्तिगोचराद्विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तया
पवर्तयन्ति 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादीनि । तस्याऽऽत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्याहेयमनुपादेयं चाऽऽत्मतत्त्वमुपदिइयते ।

ज्ञाने लिङादिश्रत्या दृष्टविधेस्तर्कानिरस्यत्वादित्याज्ञङ्कचाऽऽह। तद्विषय इति। तदेव ज्ञानं विषयः । तत्र यद्यपि लिङादयः श्रुतास्तथाऽपि स्तुत्यर्थवादतया विष्णुरुपांशु यष्टव्य इत्यादिवद्वतिष्ठन्ते । अनियोज्यमपुंतस्रतया नियोगानई नियोज्येन वा हीनं ज्ञानं विद्विषयस्वात्तेषामविधायकत्वादित्यर्थः । कुण्ठीभावे दृष्टान्वमाह । उपलादिष्वि-ति । विधेयज्ञानस्य कर्मणि ब्रह्मण्यविशयाजनकत्वाच न विधेयवेत्याह । अहेपेति । अनुष्ठेयानुष्ठात्रोरभावाद्विध्यभावे श्रतेरपि तद्पेक्षत्वेनासंभवाद्विधिशब्दैवैयर्थ्यामिति शङ्कते। किमर्थानीति । यो द्रष्टव्यः स आत्मैवति तत्त्वप्रतिपादकानि तानीत्याशङ्कचाऽऽह । विधीति । तेषामर्थवस्वं ब्रुवाणः समाधत्ते । स्वाभाविकेति । संग्रहीतं विभजते । यो हीति । बाहिमुंख्यं शब्दादिपवणत्वम् । पुँमर्थमुद्दिस्य पवृत्तेः श्रुत्या किमिति परावर्त्यते श्रुतरनर्थकरत्वापातात्तत्राऽऽह । न चेति । बाह्योऽर्थः सप्तम्यर्थः । किमिति वर्हि श्रुविः सर्वोनपि पुरुषान्नानुसरित तत्राऽऽह । तिमिति । अभेर्दोहमवृत्तिवदात्मनो विषयमवृत्तिरापि निरोद्धमशक्येत्याशङ्खचाऽऽह । कार्येति । आत्मधियोऽनात्मदर्शने सत्यिप संभवात्किमिति ततो विमुखीकरणं तत्राऽऽह । प्रत्यिगिति । तत्र चेतसः स्रो-वस्तदाभिमुख्यं वद्भावेनेति यावत् । सत्यनात्मदर्शने तत्मवणस्य चेतसो न मत्यगाः भिमुरूयमित्यनात्मधीनिरासेन फलभूतात्मदृष्टिस्तावकतया तदाभिमुरूयायान्वयव्यति-रेकसिद्धा एव श्रवणादयो विविसरूपैवाक्यैरन् चन्ते । तेन विधिकायेळेशळाभाद्धिधि-च्छायान्येतानि न विषय इत्यर्थः । अस्तु वा मुमुक्षुप्रवृत्तेवैंवत्वाद्वाक्यमेदेन श्रवणादिन विविस्तथाऽपि वस्तुनो विध्ययोग्यत्वाच तज्ज्ञाने विधिरित्याह । तस्येति । य-दिदं ब्रह्मक्षत्रादि तत्सर्वमारमैवेति बाधायां सामानाधिकरण्याद्वैताभावोक्त्याऽऽत्मनोऽ-

१ ड. ैम् । अतस्तद्विषया लि<sup>\*</sup>। २ ड. ज. <sup>\*</sup>विकात्कार्य<sup>°</sup>। ३ ज. <sup>°</sup>घातात्प्रवृ<sup>®</sup>। ४ क. ख. पि श्रुत्य<sup>°</sup>। ५ ठ. ड. <sup>°</sup>वे स्तुतेर<sup>°</sup>। ६ ठ.ड. <sup>°</sup>ब्दस्य वै<sup>®</sup>। ७ ठ ड. पुमर्थत्वमु<sup>®</sup>। ८ क.ख.ठ.ड. <sup>°</sup>त्वाय वाक्य<sup>®</sup>।

'इदं सवैं यदयमात्मा' [ बृह० २ | ४ | ६ ] 'यत्र त्वस्य सर्व-मात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्केन कं विज्ञानीयात्' [ बृह० ४ | ९ | १९ ] 'विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादयमात्मा ब्रह्म' [ बृह० २ | ९ । १९ ] इत्यादिभिः । यदप्यकर्तव्यमधानमात्मज्ञानं हानायो-पादानाय वा न भवतीति । तत्त्रथैवेत्यभ्युपगम्यते । अलंकारो ज्ञयमस्माकं यद्वज्ञात्मावगती सत्यां सर्वकर्तव्यताहानिः कृतक्र-त्यता चेति । तथा च श्चितः ।

'आत्मानं चेद्विजानीपादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्'॥ [बृह०४।४।१२] इति । 'एतहुद्धा बुद्धिमान्स्पात्कृतकृत्पश्च भारत'। [भ०गी०१५।२०] इति स्मृतिः।तस्मात्र

द्वितीयस्वेन पूर्णस्वोक्तेनी तत्र हेयस्वमादेयस्व श्रेरयाह । इद्मिति । अविद्यादशाया-मारमनः सद्वितीयतया हेयरवादिसिद्धिमाञ्चङ्कचाङ्कीकुवेन्विद्यावस्थायाभाष्मातिरिक्तिन याद्यभावाम हेयरवादीत्याह । यत्रेति । न केवळं विद्योवस्थायामेवाऽऽत्मनि ज्ञाना-दिविभागाभावः कित्ववस्थान्तरेऽपीत्याह । विज्ञातारमिति । आत्मनः स्वविषये ज्ञेय-त्वाभावेऽपि ब्रह्मणि तद्भावादादेयता तत्र स्यादिसाशङ्खाऽऽह । अयमिति । आ-दिशब्द आत्मतस्ववादिसर्ववाक्यसंग्रहार्थः । प्रतिपत्ति विधिशेषवयैव ब्रह्म शास्त्रीय-मित्येतन्निराकृत्य तत्रीव सूचितं पूर्वेपक्षमनुवद्ति । यदपीति । आत्मिषयो हानाच-र्नुपायत्वं विफल्लत्वं वा तत्राऽऽद्यमङ्गीकरोति । तथेति । द्वितीयं दृषयति । अरुं-कारो हीति । ब्रह्मात्मावगतेरुक्तफलत्वे मानं हिशब्दस्चितमाह । तथा चेति । अ-यं परमारमाऽहमस्मीस्यपरोक्षतया यदि कश्चित्पुरुषो जानीयादात्मसाक्षात्कारदौर्छभ्य-द्योती चेच्छब्दः । स स्नातिरिक्तमात्मनः कि फलमिच्छन्कस्य वा पुत्रादेः फलाय वद्छाभेन शरीरं वप्यमानमनु वदुपाधिः संज्वरेत्तप्येव निरुपाध्यात्मविदो नान्यदस्ति फलं नाप्यन्यः पुत्रादिरित्याक्षेपः । तत्रैव स्मृतिमाह । एतदिति । गुहातमं शास्त्र-मेतत्तस्य बुद्धिरर्थतो विधिविशेषत्वेन ब्रह्मणो न शास्त्रगम्यतेत्युक्तमुपसंहरति । तस्मा-दिति । ज्ञानस्य विधेयत्वामीवस्तथाविवफलत्वं च तच्छब्दार्थः । प्रमापमारूपधी-मात्रविषयः प्रतिपत्तिशब्दः । तद्विधिविषयतयेति पूर्ववतः । यूपादिदृष्टान्तेन विधिशे-

१ ज. स्मृतेः । २ क. ख. "बादशाया"। ३ ठ. "विषयतथै"। ड. "विशेषत"। ४ ठ. ड. "नुपे॰ यत्वं। ५ क. ख. ठ. ड. "थिशे"। ६ ठ. ड. "भावात्तथाऽपि फ"। ड. "भावस्तथाऽपि फ"।

मितपित्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम् । यदिष केचिन् दादुः । 'मन्नत्तिनिन्नत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण केवस्वस्तुवादी वेदेभागो नास्ति' इति । तन्न । औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेष-त्वाचोऽसावुपनिषत्स्वेवाधिगतः पुरुषो संसारी ब्रह्मोत्पाचादिच-तुर्विधद्रव्यविस्रक्षणः स्वप्रकरणस्थोऽनन्यशेषो नासौ नास्ति ना-धिगम्यत इति वा शक्यं विद्तुम्। 'स एष नेति नेत्यात्मा' [ बृह० ३।९।९६ ] इत्यात्मशब्दादान्मनश्च प्रत्याख्योतुमशक्यत्वात् । य एव निराकर्ता तस्यैवाऽऽत्नेत्वात् । नन्वात्माऽहंप्रत्यपवि-षयत्वादुपनिषत्स्वेव विद्यायत इत्यनुपपन्नम् । न । तत्साक्षित्वे-न प्रत्युक्तत्वात् । न द्यहंप्रत्ययविषयकर्तृव्यितिरेकेण तत्साक्षी

षतया ब्रह्मणः शास्त्रगम्यत्वमुक्तं निरस्य पवृत्तिनिवृत्तीत्यादावुक्तमनुभाषते । यदा-पीति । कि वस्त्वेव नास्ति वेदान्तवेद्यं तस्यापसिद्धत्वात्तदु हिश्य प्रतिपादनायोगादा-होस्वित्तस्य क्रियाशेषतेति विकॅल्प्याऽऽ चं दूषयति । तत्रेति । औपनिषदस्य पुरुष-स्येत्याद्यनिरासं सूचितं पपश्चयति । योऽसाविति । तस्यापि चैतन्यात्कर्तृत्वेन कि-याशेषत्वमाशङ्कचानन्यशेषत्वादिति द्वितीयं निरासमुक्तं विवृणोति । असंसारीति । तैत्र पूँर्णत्वं हेतुमाह । ब्रह्मेति । कर्तृत्वेनानन्वयेऽपि क्रियायामात्मा कर्मत्वेनान्वेष्य-तीत्याशङ्कचाऽऽह । उत्पाद्यादीति । विनियोजकमानाभावादि नान्वयस्तद्धि पक-रणं वाक्यं वा नाऽऽच इत्याह । स्वपकरणस्थ इति । पर्णतावद्वाक्यं विनियोज-कमिति द्वितीयं दूषयति । अनन्येति । आत्मनो जुह्वादिवद्व्यभिचरितऋतुसंबन्धा-भावादित्यर्थः । पक्षद्वयनिरासं निगमयति । नासाविति । तस्य न कियाशेषत्वमधी-ति विवक्षितम् । वेदान्तवेद्यवस्तुनो निरासायोगे हेत्वन्तरमाह । स एप इति । यः खल्वात्माऽथात आदेशो नेति नेतीति विश्वहश्यनिषेवेनोक्तः स एष पश्चमेऽपि निरूप्य-त इत्यत्र वस्तुन्यात्मशब्दात्तस्य चाऽऽत्मत्वादेवानिराकार्यत्वात्तत्कर्तुरेवाऽऽत्मत्वात्तत एव तस्योद्दिश्य प्रतिपाद्यत्वमपि सिध्यतीत्यर्थः । औपनिषदत्वं पुरुषस्यामृष्यन्नाश-क्रुतं । निन्वति । अहंधीविषयत्वं दृषयन्विशेषणं समर्थयते । नेत्यादिना । संस्का-र्यत्विनरासे साक्षी चेतेतिमब्रेणाऽऽत्मनः सर्वसाक्षीत्वमुक्तं तेनाहं धीविषयत्वस्य प्रयु-क्तत्वाद्विरुद्धभौपनिषद्त्वमित्यर्थः। तथाऽपि कर्मकाण्डे तर्कशास्त्रे च सिद्धत्वान तस्यौप-निषदत्वं तत्राऽऽह । नहीति । तत्साक्षीति विधिकाण्डागम्यत्वोक्तिः । बौद्धसिद्धान्तेऽ-

९ ट. दिविभा । २ क ज. ट. "ख्यानस्याश"। ३ ड. "त्मत्वप्रसङ्गात । ४ ठ. ड. ड. "कल्प्य दूँ। ५ ठ. ड. ड. "तियनि"। ६ ड. तत्रापूर्वत्व हें । ७ ख. पूर्णत्वे । ठ. पूर्ववस्वं ।

सर्वभूतस्थः सम एकः कूटस्थिनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तर्कसमये वा केनिचिद्धिगतः सर्वस्याऽऽत्माऽतः स न केनिचत्यत्या-रूपातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम् । आत्मत्वादेव च सर्वेषां न हेयो नाष्युपादेयः सर्वं हि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं वि-नश्यति । पुरुषो विनाशहेत्वभावादिवनाशी विक्रियाहेत्वभावा-च कूटस्थिनित्योऽत एव नित्यश्चद्वेमुक्तस्वभावः। तस्मात् पुरुषा-न्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गितः' [काठ०१।३।११] 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि' [चृह०३।९।२६] इति चौप-

निषगितमाइ । सर्वेति । सर्वेषु नश्यत्सु भूतेषु स्थितो न नश्यतीत्यर्थः । नैयायिका-दिमते तदनिषगितिमाह । सम इति । निर्विशेष इत्यर्थः । साख्यसमयसिद्धत्वं निर-स्यवि । एक इति । चैतन्यान्तरश्नयत्वभैक्यम् । मर्तृपपश्चादिमते प्रसिद्धि मत्याह । कटस्थेति । कौटस्थ्ये कथं कारणत्वं तत्राऽऽह । सर्वस्येति । सर्पाधिष्ठानरज्जोरिव ब्रह्मणोऽपि द्वेताथिष्टानत्वात्कारणत्वमाविद्यकमितिभावः । अन्यतोऽनविगतौ फालित-माह । अत इति । ज्ञाते हि बाधो नान्यथेत्यर्थः । विधिकाण्डानधिगतिफलमाह । विधीति । तत्र हेत्वन्तरमाह । आत्मत्वादिति । आत्मा सर्वशेषित्वान्नान्यशेषः स कथं विधिशेषः स्यादित्यर्थः । विधिकाण्डाज्ञातत्वमुक्त समुचेतुं चशब्दः । कि च हेर्यी-यादेयविषयौ विधिनिषेवौ नात्मनि विपरीते स्यातामित्याह । नेति । तस्यापि संसा-रिणोऽनाशितया हेयेत्वमाशङ्कचोक्तं सर्वे हीति । निरविषकनाशासिद्धरित्यर्थः । सं-सारस्यैव नाशो न पुरुषस्थेति वक्तुं विकारजातिमत्युक्तम् । घटादेर्भृदादौ नाशात्कथं पुरुषावधिः सर्वेस्य नाज्ञस्तत्राऽऽह । पुरुष इति । कल्पितस्यानविष्ठानत्वात्पुरुषो नित्यैसत्स्वभावस्तद्धिष्ठानत्वेन विश्वोद्यव्ययहेतुरित्यर्थः । पुरुषस्य परिणामिनित्य-त्वात्परिणामोदयन्ययाभ्या हानादाने स्यातामित्याशङ्कचाऽऽह । विकियेति । साव-यवत्वादिस्तद्धेतुः । अशुद्धत्वादित्वागेन शुद्धत्वादेरादेयत्वं शिद्धत्वाऽऽह । अत इति । आत्मिन स्वतो धर्मतश्चानन्यथात्वमतः शब्दार्थः । पुरुषाविवर्नाशः सर्वस्यत्यत्र श्रुति-माइ । तस्मादिति । किल्पतस्याकल्पितमधिष्ठानमित्युक्तयुक्तिपरामशी तच्छब्दः। यथेन्द्रियादिभ्यो नैवं पुरुषादास्ति किचित्परं सा पुरुषाख्या काष्टा मूक्ष्मत्वमहत्त्वादे-स्विधः सैव परा गतिः परमपुरुषार्थे इत्यर्थः । निर्तिशयस्वतन्नतया विध्यशेषत्वे श्रुति-रुक्ता मानान्तरागम्यतया वेदान्तैकवेद्यत्वे श्रुतिमाह । तं न्विति । यस्तवदुक्तसविशेष-बहाँणां पृथिन्येव यस्याऽऽयतनिस्युपक्रम्योक्तमविष्ठानं तमौपनिषद्मुपनिषद्भिरेव ज्ञेयं

१ क. इ. ज ैद्रमुद्धमुँ। २ क. स्त. ठ. इ. इ. ैति चेतनान्तै। ३ ठ. इ. इ. हेयादेयै। ४ स. विपरीतौ। ५ क. स्त. हेयोपादेयै। ६ ठ. इ. इ. त्यस्वभाँ। ७ ठ इ. इ. इ. श्राणो पृँ।

निषदत्विशेषणं पुरुषस्योपनिषंतसु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपचते। अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो नास्तीति वचनं साहसमान्त्रम्। यदिष शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम्। दृष्टो हि तस्यार्थः क-माववोधनिमत्येवमादि । तद्धभीजिज्ञासाविषयत्वाद्विधिमतिषेधशा-स्त्राभिमायं द्रष्टव्यम्। अपि चाऽऽम्नायस्य कियार्थत्वादानर्थक्य-मतद्दर्थानामित्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्यमस-द्भः । मवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं चेद्वस्तूपदिशति भव्यार्थत्वेन । कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिशतीति को हेतुः । नहि

पुरुषं त्वा त्वां पुच्छामि हे शाकल्योति याज्ञवल्क्यस्य प्रश्नः । विशेषणाभिप्रायं वि-वृणोति । औपनिषदत्वेति । औपनिषदत्वेऽनन्यशेषत्वे चाऽऽत्मनः सिद्धे परस्य पविज्ञा निर्मुळेलाह । अत इति । तथा हीत्यादी वेदानतानामर्थवच्वमभियुक्तोक्तिवि-रुद्धमित्युक्तमनुवद्ति । यद्पीति । तस्यान्यविषयत्वं वदन्पकृताविरोवित्वमाह । तद्धर्मेति । इष्टो हि तस्यार्थः फलवदर्शबोवनमिति वक्तव्ये धर्मजिज्ञासाप्रक्रमाद्धर्भ-कर्मणोश्रीक्याचनुक्तं कर्मावबोवनं तद्विविनिषेषविवक्षयोक्तम् । यतु चोदनासुत्रे चोद-नापदन्याख्यानं तदपतिकळं पदार्थमात्रकथनातः । पैरीष्टिस्त्रममुखमपि स्त्रजातं पूर्व-सूत्राभ्यां तत्तद्भाष्येश्व सह प्रक्रमवशात्कमेकाण्डार्थमेवातो ब्रह्मबोधनमिति वेदैकहे-शस्य फलमित्युपनिषद्धेवत्तेत्यर्थः । अर्थवादाविकरणविरोवं विधान्तरेण निरस्यति । अपि चेति । तत्र खल्विकयार्थत्वे सत्यानर्थक्यं भूतोपदेशिवशेषस्य वा तन्मात्रस्य वा। तत्राऽऽचमुपेत्य द्वितीयं पत्याह । आम्नायस्येति । वषद्कुः पथमभक्षो देवदत्तो भ-क्ता निर्गत इत्यादिभूतोपदेशस्य संबन्धयोग्यतावाचिविभक्तियुक्तस्य द्रव्यादिवाचिनः साक्षात्कार्यार्थत्वाभावात्फळवद्रथराहित्यम् । अतोऽविशेषात्कार्योपदेशस्यापि तत्प्रस-क्तिरित्यर्थः । उक्तभृतोपदेशेऽपि कर्तव्यादिपदाध्याहारात्कार्यशेषद्रव्याद्यर्थतया फल-वदर्शिसिद्धिरिति शङ्कते । प्रवृत्तीति । तत्साध्यातिरेकेण भूतमि द्रव्यादिवस्तु वषट्-कर्दुरित्यादिवाक्यमध्याद्वतकार्यशेषत्वेनाभिद्धाति भूतभव्यन्यायाद्तो भूतोपदेशस्यार्थ-वचानातिमसक्तिरित्यर्थः । कार्यान्वितस्वार्थाभिधानेऽपि योग्यान्विताभिधानात्तेनैव का-र्थोस्प्रष्टवस्तूपदेशोऽपि स्यादित्याह । कृटस्थेति । ननु न त।हगस्ति वस्तु सर्वस्योप-दिश्यमानभूतस्य कार्यस्पर्शितया कार्यत्वातत्राऽऽह । नहीति । क्रिया कार्यम् । भृतस्य तत्सर्सर्गस्तादात्म्यं फलफलिमावो वा । नाऽऽद्यः । क्रियाद्वारा हेतुहेतुमद्भावाभ्युपगमात् । द्वितीयेऽपि न तयोरैक्यं फलफलित्वस्य भेदकत्वादित्यर्थः। भूतस्याकार्यत्वेऽपि तद्धेतु-

३ ड. <sup>°</sup>पत्स्वेव प्रा<sup>°</sup>। २ क. घ. ज. ट. <sup>°</sup>त्तिव्य<sup>°</sup>। ड. <sup>°</sup>त्तिविधिव्यिति<sup>°</sup>। ३ ठ. परिनिष्ठितसू<sup>°</sup>। ४ ठ. इ. ढ. वेदस्यैक<sup>°</sup>। ५ ठ. इ. ढ. वेदस्यैक<sup>°</sup>। ५ ठ. इ. ढ. कैस्पीत्तादा<sup>°</sup>।

भूतमुपिदयमानं क्रिया भवत्यिक्तयात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधन-त्वातिक्रयार्थ एव भूनोपदेश इति चेत् । नेष दोषः । क्रियार्थ-त्वेऽपि क्रियानिर्वर्तनशक्तिमद्भस्तूपिदष्टमेव । क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य । न चैतावता वस्त्वनुपिदष्टं भवति । यदि नामोपिदिष्टं किं तव तेन स्पादिति । उच्यते । अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथैव भवि-तुमर्हति । तदवगत्या मिथ्याझानस्य संसारहेतोर्मिवृत्तिः प्रयोजनं क्रियत इत्यविशिष्टमर्थवन्त्वं क्रियासाधनवस्तूपदेशेन । अपि च

त्वात्तच्छेषत्वात्तदुपदेशोऽपि तच्छेष एव । गामानयेत्यादावाद्यव्युत्पत्तेः कार्यान्वितविष-यत्वादती न क्टस्थोपदेशोऽस्तीति चोदयति । अक्रियात्वेऽपीति । कार्यायाकार्यान्त-रत्वाकार्यपदस्य तद्निवतार्थावाचित्वाद्याग्येतरान्वयस्यैव सर्वपदशक्ति।विश्यत्वात्पुत्रज-न्मादिवाकैये चाऽऽ चन्युत्पत्तेरकायीर्थेऽपि इष्टेभैतोक्तरकायीर्थेत्वात्कृटस्थोक्तिः स्यादिन त्याह । मैप इति । उक्तरीत्या भवोक्तेने कार्यार्थत्वम् । अस्तु वा तत्सापेक्षत्वाहुव्या-देस्तदुक्तेस्ताद्रथ्यं तथाऽपि यत्कार्यनिवेर्तनशक्तिमद्भतं तदुक्तमेव । न च तत्कार्यं तद्धे-तुत्वात । तस्य कार्यान्वयेऽपिँ न तद्नवियत्वं वाच्यत्वनिमित्तम् । कार्यस्य तद्भावेऽपि वाच्यत्वादवो योग्यान्वितद्रव्यादेस्तच्छव्दवाच्यत्ववत्कार्यानन्वितस्यापि वस्तुनो वेदा-न्तार्थतेत्यर्थः । तथाऽपि कार्यशेषत्वेनैवान्यत्र भृतोक्तर्न स्वतन्त्रभृतोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽ-ह । क्रियार्थन्विमिति । भृतोपदेशस्य कार्यशेषत्वं फळवत्त्वायेष्टं न च कार्यस्य वाच्य-कोटिनिनेशोऽस्तीत्पर्थः । कार्यार्थस्वेन भूतोक्ती कीयश्चिषेऽपि क्यं सिद्धे शब्दपामाण्यं तत्राऽऽह । न चेति । भूतोपदेशस्य कार्यशेषत्वमात्रेण तदशेषभूतं भूतं नैवानुपदिष्टं वदुपदेशस्याज्ञाताथेगनतृत्वेनाध्यक्षादिवनमानत्वादित्यर्थः । अज्ञातार्थोपदोशत्वेऽपि वेदा-न्तानामकार्यशेषत्वेन वैफल्यान प्राम्,ण्यं वाक्यपामाण्यस्य फळाधीनत्वादिति शङ्कते । यदीति । भूतं थँ द्युपदिष्टमुपदिश्यता नाम तथाऽपि कि तेनोपादिष्टेन तव श्रोतुर्व-क्तर्वो स्यादिति योजना । कार्योपदेशवदज्ञातात्मोपदेशात्मकं वेदान्तवाक्यमनन्यशेष-त्वेऽपि फलवन्वेन मानित्याह । उच्यत इति । कार्यशेषोपदेशस्य कार्यफलेन फल-वस्वात्मामाण्येऽपि कथमात्मोपदेशस्य फळवस्वेन तथात्विमत्याशङ्खाऽऽह । तदवग-त्येति । मिथ्या च तद्ज्ञानं चेति विग्रहः । तस्य भ्रान्तित्वं व्यवच्छिनति । संसा-रेति-। वेदान्तपामाण्यं फलवन्तेन सहधान्तमुक्तं निगमयति । **इत्यविशिष्टमिति ।** विविवाक्यस्थद्रव्यादिशब्दानां शुद्धसिद्धार्यतामित्थमापाच तथैव ब्रह्म शाब्दमित्युक्तम् । इदानी निषेषवाक्यवद्वेदान्ताना सिद्धार्थतेत्याह । अपि चेति । कृतेर्भावार्थविषयत्वा-

<sup>ी</sup> ठ. ड. ट कार्यस्याकार्यान्तरात्कार्य'। २ ठ. ड. ट. °क्ये वाऽऽच'। ३ ठ. ट. ट. °क्तनीत्या, कें ४ ठ. ड. ट. भि तर'। ५ क. °कार्यशें। ६ ख. थ शें। ५ क. यहुप'।

'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इति चैवमाद्या निवृत्तिरुपिद्देयते । न च सा किया । नापि कियासाधनम् । अकियार्थानामुपदेशोऽनर्थकश्चे-ह्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादिनिवृत्त्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम् । तच्चानिष्टम् । न च स्वभावपाप्तहन्त्यर्थानुरागेण नञः शक्यमपा-प्रिकियार्थत्वं कल्पियतुम् । हननिक्रियानिवृत्त्यौदासीन्यव्यतिरे-केण । नञ्जेष स्वभावो येत्स्वसंबन्धिनोऽभावं वैशियसीति ।

निषेषेषु भावार्थोभावात्कृतिनिवृत्तौ तद्विनामृत कार्यमपि निवर्तत इति मत्वाऽऽ ह । **बाह्मण इति।** निवृत्तिरेव कार्य तद्धेतुर्वेति कुतो निषेवानामकार्यार्थतेत्याहाङ्कचाऽऽह । न चेति । पाप्तिकयानिवृत्तित्वात्तस्या नोर्भयथात्वम् । विमतं न कार्यं तद्धेतुर्वा निवृ-त्तित्वाद्धटनिवृत्तिवदित्यर्थः । निवृत्तेरुभयभावाभावेऽपि किमायातं तदुपदेशानां तदाह । अक्रियेति । अकार्यार्थीनामिति यावत् । ननु न इन्तव्य इत्यत्र हननं न क्योदिति न वाक्यार्थः कि त्वहननं कुर्यादिति । तती हननिवरोविनी संकल्पिकया हननं क कुर्यीमित्येवं रूपा कार्यतया विधीयते तेन निषेववाक्यमपि नियोगनिष्ठमेव नेत्याह ! न चेति । स्वभावतः शास्त्राहते रागादेव पाप्ता यो हन्तेर्धातीरथीं हननं तेन नकोऽनुरागः संबन्धो यदा तदा भर्वत्यहननिवि तत्कार्यमित्युक्ते हननिवरी-भिनी संकल्पिकिया हननपवत्ते विधारको यत्रो वा कार्यत्वेन विधीयते विका विधिमपाप्तत्वातः । तथा च तथाविधिकयाविधिनिष्ठं निषेधवाक्यमिति कल्पयितं नैव शक्यमित्यर्थः । कँ तहींदं वाक्यं त्वन्मते पर्यव्यापतं तदाह । हन-नेति । भौदासीन्यं स्वास्थ्यादमच्यतिः स्वतोऽपि स्यादिति प्रसक्तियानिवृत्योपलक्ष्यं विशिनष्टि । हननेत्यादिना । तस्मिनपर्यवसितर्मस्मनमते निषेषवाक्यं तद्यतिरेकेणार्था-न्तरं तस्याशक्य वक्त्रिमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह । नत्रश्चेति । चकारोऽववारणे । एष एवं च नञः स्वभावो यत्प्रतियोगिनोऽभावनोधनम् । न च तदन्यतद्विरोधिनोर्ष वद्थेत्वमभावार्थस्येव तस्य स्वार्थमंबन्धिन्यर्थान्वरे लाक्षणिकत्वे वत्रापि शक्तिकल्प-नायां गौरवातः । नामधात्वर्थयोगी तु नैव नञ् प्रतिषेषकः । वद्रसमाक्षणा धर्मावन्य-मात्रविरोधिनावित्यपि छक्षणयैवार्थान्वरे नञः पवृत्तिरुक्तेति भावः । तर्हि न-व्यर्थे हननाभावे नियोगात्तिष्ठं वाक्यंमित्याशङ्कचाऽऽह । अभावेति । भावार्था दध्यादिवी नियोगविषयतया तनिष्पतिहेतुनीमावस्तस्यानादित्वात्ताद्विषयत्वे नियोग-्रस्याननुष्ठेयत्वापातातः । न चैतत्प्रागभावपालनं कार्यं स्वास्थ्याद्मच्युतिकःपौदासी-

१ इत य.सै। २ क. ज. ट बोधयित । ३ क्. ठ. इ. ड. ैमगर्थस्व । ४ ठ. इ. ड. ैयांदि-ैक्ने । ५ छ. रागत. । क. इत. ठ. इ. ट. रागादेखेन । ६ ठ. इ. ड. ैनलह । ७ इत. कय । ८ इत. ैमस्मिन्स । ९ क. इत. छ. ठ. इ. ड. व नै। १० क. इत. ैथेस्येन ।

अभावबुद्धिश्चौदांसीन्ये कारणम् । सा च दग्धेन्धनामिवत्स्वयमे-वोपशाम्यति । तस्मात्मसक्तिकयानिवृत्त्योदासीन्यमेव 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिषु प्रतिषेधार्थं मन्यामहे । अन्यत्र प्रजापति-व्रतादिभ्यः । तस्मात्पुरुषार्थानुषयोग्युपारुषानादिभूतार्थवादवि-

न्यादेव तिसद्धेः । नञोऽथीं हृष्टः सन्नीदासीनैयं पुंसः स्थापयत्यतोऽनुष्ठेयाभावान नियोगनिष्ठं वाक्यमिल्यर्थः । यद्वा न निषेधवाक्ये प्रकृत्यर्थेन नञः संबन्धोऽपि तु मत्ययार्थेन तस्य पाधान्यात्मकृत्यर्थस्यान्योपसर्जनत्वादतो हननस्य यदिष्टोपायत्वं मवर्षकं तद्देव प्रत्ययेनानुद्य नञा निषिध्यते ब्रह्महननिष्टोपायो नेति तैया चौदा-सीन्ये पुर्हेषः स्थास्यति तदाह । अभावेति । प्रत्ययार्थेन नञः संबन्धे कथं प्रकृत्य-थेस्य हननक्रियाया निवृत्तिस्तत्राऽऽह । सा चेति । प्रत्ययार्थेष्टोपायतानिषेवे पक्-त्यर्थः स्वयमेव निवर्तत आपावतो हितोपायत्वबुद्धचा प्रवृत्तस्य ततोऽधिकतरानर्थहेतु-त्वबुद्धौ मवुरययोगादित्यर्थः । निषेषवाकयानामित्थमर्थमुक्तवा सिद्धार्थत्वमुपसंहरति । तस्मादिति । भावाधीभावे कृत्यभावात्तद्विनाभृतकार्याभावस्तच्छब्दार्थः । प्रकृत्य-र्थस्य हननादेरिष्टोपायत्वं भ्रान्तिपाग्नं प्रत्ययेनानुद्य नव्या तन्निषेवे तस्यानर्थहेतुत्वबो-भिनिषेधवाक्यं तिन्नवृत्त्युपळक्षितीदासीन्ये पर्यवस्यतीत्यर्थः । ननु 'नेक्षेतोचन्तमादि-त्यम्' इत्यादावीक्षणविरुद्धा संकल्पिकया नेक्ष इत्येवंछक्षणा विवीयते तथाऽत्रापि हन-नविरुद्धा न हन्यामिति संकल्पिकया विवीयतां तत्कथं निषेधवाक्यस्योक्तार्थत्वं त-त्राऽऽह । अन्यत्रेति । तत्र हि तस्य बह्मचारिणो व्रतमित्यनुष्ठेयवाचिव्रतशब्दोपक-मादेकस्मिन्वाक्ये प्रक्रमाथीनत्वादुपसंहारस्याऽऽख्यातान्वितेन नव्या दृष्टोऽपि निषेघोऽ-ननुष्टेयत्वादुपेक्ष्यते । धात्वर्थयोगेन च पर्युदासो छक्ष्यते । तथा चेक्षणविरुद्धा क्रिया सामान्येन पाप्ता विद्विशेषबुभुत्सायां सर्वेकियापत्यासन्नः संकल्प इत्यवगतमोक्ष इति तु संकल्पो नाडडिदयते तरपर्युदासविरोधात् । अतोडनीक्षणसंकल्पलक्षणया तिर्धिपरत्वं युक्तम् । नैवं निषेवेष्वपवादकमस्तीति विरोधिक्रियालक्षणया नानुष्ठाननिष्ठतेत्यर्थः । आदिपदं समस्तपर्युदासनिषयसंग्रहार्थम् । हननादानुचुक्तपरश्वादिपरावर्तनस्य तन्नि-वृत्तित्वात्तद्भावे " इननादिपागभावपालनसंभवादुक्तनिवृत्तेश्च नव्यर्थवीफलत्वात्तद्यों इन-नादिगवेष्टोपायत्वाभाव एवेति द्रष्टव्यम् । ननु निषेधवाक्यवद्कार्यार्थत्वेऽपि वेदान्ता-नामर्थवत्तं चेद्र्थवादाधिकरणं कथित्याशङ्खच कियासंनिहितार्थवादादिविषयं तदि-त्याह । तस्मादिति । उपनिषदामुर्करीत्याऽर्थवन्वं तच्छब्दार्थः । उपाख्यानसब्दः सामान्यार्थः । आदिशब्दस्तद्विशेषार्थः । आम्नायस्य ऋियार्थत्वादितिहेतोस्तद्वले-

९ क. ज. ट. ैसीन्यका । २ ख. ैसीन्ये पुंै। ३ क. यथा। ४ ठ. ड.ढ. पुरुषाः स्थास्यन्ति । ९ ठ. ड. ढ. वेषिया । ६ क. ख. रैइदं । ७ ठ. ड. ढ. वेन है। ८ क. ख. ठ.ड.ढ. रैक्तनीत्या ।

षयमानर्थक्याभिधानं द्रष्टव्यम् । यदप्युक्तम् । कर्तव्यविध्यन्-भवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थकं स्यात 'सप्तद्वीपा वस्रम-ति' इत्यादिवदिति । तत्परिहृतम् । 'रज्जुरियं नायं सर्पः' इति वस्तुमात्रकथनेऽपि मयोजनस्य दृष्टत्वात् । ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनात्र रज्जुस्वक्रपकथनवदर्थवन्त्वमित्युक्तम् । अत्रोच्यते । नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शियतं वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मभावविरोधातः । न हि शरी-राद्यातमाभिमानिनो दुःखभयादिमत्त्वं दृष्टमिति तस्यैव वेदममा-णैजनितब्रह्मांवगमे तद्भिमाननिवृत्तौ तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं द्वःखभयादिमत्त्वं भवतीति शक्यं कल्पियतुम् । न हि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमाँनिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति तस्यैव प्रवृत्तितस्य धनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं द्वःस्वं भवति । न च कुण्डलिनः कुण्डलिखाभिमाननिमित्तं सुखं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डलवियुक्तस्य कुण्डलित्वाभिमानरहितस्य तदेव कुण्डलिंत्वाभिमाननिमित्तं सुखं भवति । तदुक्तं श्रुत्या । 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियापिये स्प्रशतः' छिन्दो० ८।१२।१1 इति । शरीरे पतितेऽशरीरत्वं स्यान जीवत इति चेत् । न ।

नाक्रियार्थानामपामाण्यपूर्वपक्षस्य विध्येकवाक्यत्वेन प्रामाण्यसिद्धान्तस्य चोपळक्षणार्थमानर्थक्यामिधानमित्युक्तम् । सर्वेषामेषामुक्तविषयत्वाविशेषादुपनिषदामिष पुरुषार्थानवसायित्वादर्थवादाधिकरणविषयवेत्याशङ्कत्य पूर्वपक्षोक्तमनुवद्गि । यदपीति ।
तत्रोक्तं परिहारं स्मारयित । तदिति । उक्तं वेषम्यं शङ्कते । निविति । ज्ञानमात्रादूध्वं वा संसारित्वं वन्त्यसाक्षात्काराद्धा । तत्राऽऽद्यमङ्गीकुर्वन्नाह । अत्रेति । द्वितीयं
निरस्यति । नेत्यादिना । वत्पपश्चयति । न हीति । शाब्दज्ञानाभ्याससंस्कृतं चेतो
बद्धात्मसाक्षात्कारहेतुरिति पक्षं प्रतिक्षेष्ठं वेदेत्यादिपदम् । वन्त्यसाक्षात्कारवतो दुःखानुदये दृष्टान्तमाह । न हीति । तस्यैव सांसारिकसुखानुत्पादे दृष्टान्तमाह । न चेति ।
वन्त्विवदो देहाद्यमिमानहीनस्य सांसारिकसर्वधर्मास्पर्शे मानमाह । तदुक्तमिति । जीववोऽशरीरत्वं मम माता वन्ध्येतिवद्विरुद्धमिति शङ्कते । शरीर इति । आत्मनो
देहसंगतेराविद्यकत्वाक्तत्वज्ञानेनं तद्वस्तेर्जीवतोऽपि युक्तमशरीरत्वमित्याह । नेत्या-

१ क. ैतुं ब्रै।२ क. ैणब्रै।३ ड. ज. ट. ैह्यात्मावै।४ क. झ. ैमानो ।५ ज. ैनही-नस्य ।६ क. ज. ट. ैिल्लिनिै।७ ठ. इ. इ. ैने तै।

सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञानिमित्तत्वाक ज्ञात्मनः शेरीरात्मा-भिमानलक्षणं मिथ्याज्ञानं मुक्त्वाडन्यतः सशरीरत्वं शक्यं कल्पियतुम् । नित्यमशरीरत्वमकर्मनिमित्तत्वादित्यवोचाम । त-त्कृतधर्माधर्मनिमित्तं सशरीरत्विमिति चेत्र शरीरसंबन्धस्य धर्माधर्म-योस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादन्धपरंपरेपाडनादित्व-कल्पना । क्रियासमवायाभावाचाडक्रत्मनः कर्तृत्वानुपपत्तेः । संनिधानमात्रेण राजमधृतीनां दृष्टं कर्तृत्विमिति चेत्र धनदानाद्य-पार्जितभृत्यसंबन्धित्वात्तेषां कर्तृत्वोपपत्तेः । न त्वात्मनो धनदा-नादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसंबन्धनिमित्तं किंचिच्छक्यं क-ल्पियतुम् । मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः संबन्धहेतुः । एतेन यजन

दिना । तस्याऽऽविचकत्वमन्वयन्यतिरेकाभ्यां साधयति । न हीति । अञ्गरीर-त्वस्य स्वतस्त्वादापि जीवतस्वदविरुद्धमित्याह । नित्यमिति । आत्मनः संशरीरत्व-मज्ञानादित्युक्तममृष्यन्नाशङ्कते । तत्कृतेति । न ह्यात्मन इत्यत्र पकतात्मा तच्छ-ब्दार्थः । आत्मनो देहसंबन्धाद्धमीदिकर्तृत्वं स्वतो वा । आद्ये तस्य तद्योगः स्वतोऽ-न्यवो वा । नाडडचः । तत्छत्वमादिनिमित्तं सशरीरत्वमित्युक्तिविरोधात् । न द्विती-यः । तस्याविद्यामनिच्छँतावस्तुत्वोपगमाद्धर्मीदिकर्वृत्वाद्यते तस्यातन्निमित्तत्वाद्दे धर्मी-दिकार्येडछेस्तदसिद्धौ तद्वारा धर्मादेरात्मकृतत्वासिद्धेरित्याह । नेत्यादिना । स्यादा-त्मकुतधर्माचपेक्षया तस्य देहयोगे तद्वारा तयोरात्मकतत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । शरी-रेति । ननु पाक्तनकर्मनिमिक्तं संपतिवनं शरीरं तच कर्म पाक्तनदेहयोगाधीनं सोऽपि माचीनकर्मेणेति नेतरेतराश्रयत्वम् । न चानवस्था बीजाङ्करवत्कर्भदेहयोगयोरनादि-त्वात्तत्राऽऽह । अन्धेति । आत्मिन कमयोगस्य देहयोगस्य वाऽविद्यमानत्वादित्यर्थः। आत्मनः स्वतो धर्मोदिकर्वृवेतिपक्षं मत्याह । क्रियेति । कूटस्थानन्वचिद्धातोरिकय-च्वात्तस्य खतो धर्भाद्यकर्तृत्वाच्च तत्कृतकर्मकृतमात्मनः सशरीरत्वमित्यर्थः । स्वगत-कियाभावेऽपि कारकेषु संनिधिमात्रेणास्य कर्षृतेति दृष्टान्तेन शङ्कते । संनिधीति । वैषम्योक्त्या मत्याद् । नेति । उपार्जनं स्वीकरणम् । अस्तु पस्तुतेऽपि किचिन्दैनदा-नादिवुल्यं संबेन्धनिमित्तामित्याशङ्कचासंगत्वादात्मनो वस्तुवस्तस्यायोगादवस्तुत्वे त्वन्म-वहानिरितिमत्वाऽऽह । नित्विति । स्वकृतधर्मोदिकताऽऽत्मनः सदेहवेत्येवद्यामा-णिकमित्युक्त्वा स्वपक्षे मानमाह । मिथ्येति । ननु ममेतिधीसक्तमविकारिणं कर्वीरं

१ घ. ङ. रीरीत्मिभि । २ ज. दितिचावों । ३ ड. ञ. परैवैषाऽ । ४ क. स. क्लातो व । ५ क. स. ठ. इ. द. इ.स. । ६ ठ. इ. इ. विद्वान ।

मानत्वमारमनो व्याख्यातम् । अत्राऽऽहुः । देहादिव्यतिरिक्त-स्याऽऽत्मन आत्मीये देहादाविभमानो गौणो न मिथ्येति चेत् । न । प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि मसिद्धो वस्तुभेदो यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यति-सिंहशब्दमत्ययभाङ्ग्रख्योऽन्यः प्रसिद्धस्ततश्चान्यः पुरुषः मापिकैः क्रौर्पशौर्यादिभिः सिंहगुणैः संपन्नः सिद्धस्तस्य पुरुषे सिंहशब्दमत्ययौ गौणौ भवतो नामसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दमत्ययौ भ्रान्तिनिमित्तावेव भवतो न गौणौ । यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यग्रह्ममाणविशेषे पुरुषशब्दम-त्ययौ स्थाणविषयौ । यथा वा अक्तिकायामकस्माद्रजतैमिति

चोहिरय यागादिविवेश्वेतनस्यैव कर्तृत्वम् । यथाऽऽहुः । यजमानत्वमप्यात्मा सिक-यत्वात्मपद्यते । न परिस्पन्द एँकैका किया न. कणभोजिवदिति तत्राऽऽह । एते-नेति । कियाधारत्वनिरासेनेत्यर्थः । देहादावात्मधीर्मिथ्येत्यत्र मीगासकश्चादयित । अत्रेति । आत्मनः स्वकीये देहादावात्मवी राज्ञी भृत्यादाविव गौणी ततः स्वीयदेहा-दिनिमित्तं तस्य कर्तुत्वादि वास्तवमित्यर्थः । नाऽऽत्मनो देहादावात्मधीगोंणी तद्या-पकाभावादित्याह । नेति । प्रसिद्धो वस्तुभेदो यस्य पुंसस्तस्येति यावतः । उक्तमेव व्यनक्ति । यस्येति । तस्यान्यत्रान्यशब्दमत्ययौ गौणाविति संबन्धः । तत्रोदाहर-णम् । यथेति । तत्रैव मिहराब्दस्तद्धीश्च नान्यत्रेत्यन्वयव्यतिरेकावन्यः पुरुषादिति शेषः । वतश्च सिहादित्येवतः । यः सिहपुरुषयोरुक्तरीत्या भेदं वेति वस्येति षष्ठी नेया । यथा सिहः पुमानित्युदाहरणं तथाऽभिमीणवक इत्यादि प्राह्ममिति यथाशब्दो योज्यः । शब्द्वियोरगीणैत्वविषयमाह । मेति । न मसिद्धो भेदो यस्य तस्य पुंसोऽ-न्यत्रान्यशब्दप्रत्ययो न गौणौ चेत्कयं तर्हि तस्यान्यत्रान्यशब्दप्रत्ययावित्याश-डुचाऽऽह । तस्य त्विति । तत्र संशये समारोपितांशगतौ शब्दपत्ययावुदाहरति । यथेति । पुरोवर्तिनः स्थाणुत्वेऽपि स्थाणुरयमित्यगृह्यमाणविशेषत्वे हेतुमाह। मन्देति। तत्र पुरुषशब्दमत्ययौ पाक्षिकाविति शेषः । वस्तुतः स्थाणुविषयस्बं न मतीतितः प्रवीविवस्त्वारोपितविषयत्वम् । सञ्चये समारोपितगती पाक्षिकौ शब्दमत्ययावुदाईत्य विपर्यये तथावियौ निश्चितावुदाहरति । यथा वेति । शुक्तिकायामिति वस्तु-प्रवृत्योक्तम् । संशये विपर्यये च दृष्टहेतुसाधारणधर्भेदर्शनादेः समत्वाद्विपर्यय-स्यैवोत्पत्ती को हेतुरित्याशङ्कचाऽऽह । अकस्मादिति । दृष्टहेत्वविशेषेऽप्यदः-

१ क. ज. ज. ट. <sup>\*</sup>तिन। २ ज. अ. <sup>\*</sup>तमिद्मि<sup>\*</sup>। ३ ठ. ड. ढ. एवेक: कि<sup>\*</sup>। ४ ज. केशा। ५ छ. °णविषयत्वमा । क. "णत्य वि । ६ ठ. ड. ढ. "ह्त्याविप"।

निश्चितौ जन्दपत्ययौ । तद्वदेहादिसंघातेऽहमिति निरुपचारेण ज्ञाह्दप्रत्ययावातमानात्माविवेकेनोत्पद्यमानौ । कथं गौणौ शक्यौ वदितम् । आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डितानामजाविपाला-नामिवाविविक्ती शब्दमत्ययौ भवतः । तस्माद्देहादिव्यतिरिक्ता-त्मास्तित्ववादिनां देहादावहं प्रत्ययो मिथ्यैव न गौणस्तस्मा-न्मिथ्यामत्ययनिमित्तत्वात्तशारीरत्वस्य सिद्धं जीवतोऽपि विद-षोडशरीरत्वम् । तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रुतिः । 'तद्यथाऽहि-निर्ल्वयनी वर्णीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेद शारीर शोते। अथापमशरीरोऽमृतः पाणो ब्रह्मैव तेज एव' [बृह०४।४।७] इति। सचक्षरचक्षरिव सकर्णोऽकर्ण इव सवागवागिव समना अमना इव समाणोऽमाण इवेति च । स्मृतिर्पि च । 'स्थितमज्ञस्य का भाषा' भि०गी० २।५४] इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणीन्याच-

ष्टवशादित्यर्थः । दृष्टान्तमिथुनस्य दृष्टिंग्निकमाह । तृद्वदिति । अविवेकिनां देहा-दावहंचीशब्दयोर्मिथ्यात्वेऽपि विविकतां तर्त्रं तौ गौणावित्याशङ्खाऽऽह । आत्मेति । अविविक्तावविवेकीत्थभान्तिकतावितियावत् । आत्मीयेऽपि देहादावात्मबुद्धावात्मी-यत्वं तिरोहितं सर्पेबुद्धाविव रज्जुत्वीमित मत्वा परमतानिरासमुपसहरति । तस्मा-दिति । तत्राहं धियो मिध्यात्वेऽपि कि सिध्यति तदाह । तस्मान्मिथ्येति । न केवलं विदुषो जिवैतोऽप्यशरीरत्वं याँक्तिकं किंतु श्रीतं चेत्याह । तथा चेति । अत्र बह्म समश्रुत इति पूर्ववाक्ये जीवनमुक्तिरुक्ता स जीवनमुक्तो देहस्थोऽपि पूर्ववन संसारीत्यत्र दृष्टान्तमाह । तद्यथेति । तत्तत्र जीवनमुक्तदेहे जीवनमुक्ते च दृष्टान्तः । यथा लोकेऽहिनिल्वेयनी सपैनिमींकँस्तदीया देहत्वयवल्मीकादी प्रत्यस्ता प्रक्षिप्ता मृता पूर्विमिवाहिनाऽऽत्मत्वेनानिष्टा वर्तेत तथैवेदं विदुषः शरीरं मुक्तेन प्रागिवाऽऽत्मत्वेना-निष्टं तिष्ठतीत्यर्थः । सर्पेद्यष्टान्तस्य दार्ष्टीन्तिकमाह । अथेति । तथार्थोऽथशब्दः । यथा पत्यस्तया त्वचा मुक्तोऽपि तामहमिति नाहिरभिमन्यते । तथाऽयं जीवनमुक्तो देहस्थोऽपि न तत्राहंवियमाद्याति । अत एवामृतो देहाभिमानवतो हि मृतिर्निरु-पाधिः सन्पाणिति जीवतीति पाणः साक्षी स च ब्रह्मैव तच तेजो विज्ञानं ज्योतिरेवे-त्यर्थः । तत्रव श्रुत्यन्तरमाह । सचक्षुरिति । वस्तुतोऽचक्षुरि बाधितानुवृत्त्या सचक्षरिवेत्यादि योज्यम् । श्रीतेऽर्थे स्मृतिमि संवादयति । स्मृतिर्पीति । विदुषी

९ ज. <sup>\*</sup>वेकिन उत्प<sup>\*</sup>। २ घ. <sup>\*</sup>पि स्थि<sup>°</sup>। ३ ज. <sup>\*</sup>णानि व्याच<sup>\*</sup>। ४ ठ. इ. ढ. <sup>\*</sup>त्र गौ<sup>°</sup>। ५ ख. ुँकोदयभा । ६ छ °तोऽश । ७ ठ. ह. ह. 'कःस्वकीया त्वग्वल्मी'।

क्षाणा विदुषः सर्वेमवृत्त्यसंबन्धं दशैयति । तस्मान्नावमतत्रह्मात्म-भावस्य यथापूर्वं संसारित्वम् । यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासाववमतत्रह्मात्मभाव इत्यनवद्यम् । यंत्तु पुनरुक्तं श्रवणात्परा-चीनयोर्मननिदिध्यासनयोर्दर्शनाद्विधिशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वरूप-पर्यवसायित्वमिति । न । अवगत्यर्थत्वान्मननिदिध्यासनयोः । यदि द्ववगतं ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत भवेत्तदा विधिशेषत्वम् । नतु तदस्ति । मननिदिध्यासनयोर्पि श्रवणवदवगत्पर्थत्वात् । तस्मान्न मतिपत्तिविधिविषयत्या शास्त्रम्माणकत्वं ब्रह्मणः संभवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रममाणकं वेदान्तवाक्यसम-न्वयादिति सिद्धम् । एवं च सत्यथातो ब्रह्मजिज्ञासेतिं

जीवन्मुक्तौ प्रमिवायां फल्लिवमाह । तस्मान्नेति । प्रमितं जीवन्मुक्तिसत्त्वं तच्छब्दार्थः । मतीतिमौत्रशरीरं संसारित्वमनुजानाति । पथेति । ननु ब्रह्मविद्यमेवारमार्कं संसारित्व-मबाधितमनुभूयते नेत्याह । यस्येति । साक्षात्कतर्सत्तत्वस्य पूर्वभिव संसारित्वायो-गाचुका वस्तुमात्रोक्ते रज्जुस्वक्रपोक्तिवदर्थवत्ते सुपसंहरति । अनुबद्यमिति । वेदान्तेषु नास्ति वस्तुमात्रोक्तिर्मननादिविधिशेषत्वेन ब्रह्मोक्तेरित्याशङ्कचोक्तमनुबद्ति । यत्पुन-रिति । श्रुतमात्रस्य मननादियोगो नावगतस्येत्याह । नेत्यादिना । वेदान्तानामे-करसे ब्रह्मणि शक्तिताप्तर्यनिश्चयः श्रवणम् । तरिमन्नेव श्रुत्यनुमारिण्या युक्त्या संभावनावानं मननम् । श्रुते मते च बुद्धेः स्थैर्यं निदिध्यासनम् । तेषामैक्यापरोक्षप-तीविव्यञ्जकत्वे तच्छेषत्वान्नावगतमन्यत्र विनियुक्तमित्यर्थः । अवगतस्यान्यत्राविनि-योगेऽपि ब्रह्मणो विविशेषत्वं कि न स्यात्तत्राऽऽह । यदीति ! ब्रह्मणि मितेऽमिते वा तद्भियो विध्यासिद्धरापात हुष्टेः साक्षात्कारार्थं श्रवणादिष विहितेषु तेभ्यस्तद्भावान तस्य विधिशेषते सुपसंहरति । तस्मान्नेति । न च वस्तुपकरणे अवणादिविध्ययोगो वाक्यभेदोपगमात्। न च तद्विषये लिङादय इत्यादिभाष्यविरोधस्तस्य ज्ञानवि-विनिरासार्थत्वात । अत एवात्र प्रतिपत्तिशब्दः । न चैवं वेदान्ताना श्रवणादिविधि-परत्वं वाक्यभेदस्योक्तत्वात् । न चान्वयादिसिद्धहेतुभावेषु तेषु न विधिरवधातेऽपि तदभावापातात । नियमाद्दष्टस्योभयत्र तुल्यत्वात्सर्वापेक्षाधिकरणात्तस्य ज्ञानोत्पत्त्युप-योगादितिभावः । उक्तेथें सूत्रं संयोजयति । अत इति । विधिशेषत्वेन शास्त्रपमाण-कत्वासिद्धिरित्यतः शब्दार्थः । वेदान्तानां विध्यनपेक्षसिद्धवीवित्वे शास्त्रारम्भभेदं प्रमा-णयाति । एवंचेति । विविशेषत्वेन ब्रह्मार्पणेऽपि शास्त्रं पृथगारभ्येतेत्याशङ्कचाऽऽह ।

१ क. ज. यत्पुन ै। २ क. ज. अ. ट. ैति शाँ। ३ क. स. ैमात्र शँ। ४ क. छ. ठ. ड ट. ैसतत्व ै।

तिद्वषयः पृथक् शास्त्रारम्भ उपपद्यते । मितपित्तिविधिपरत्वे द्यथातो धर्मितिज्ञासेत्येवाऽऽरब्धत्वान पृथक् शास्त्रमारम्येत । आरम्यमाणं वैवमारम्येत । अथातः परिशिष्टधर्मितिज्ञासेति 'अथातः ऋत्व-र्थपुरुषार्थयोर्तिज्ञासा' [पू०मी०४।१।१।] इतिवत् । अद्यारमेक्यावगितिस्त्व मितज्ञातेति तदर्थो युक्तः शास्त्रारम्भः 'अथानो ब्रह्मिक्यावगितिस्त्व मितज्ञातेति तदर्थो युक्तः शास्त्रारम्भः 'अथानो ब्रह्मिक्याल्या स्वर्धियः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि । न ह्यहेयानुपादेयाद्वेता-रमावगतौ निर्विषयाण्यप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुमर्ह-नतीति । अपि चाऽऽद्धः ।

"गौषमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेहादिवाधनात् । सद्घद्यात्माऽहमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत् ॥

मितपत्तीति । नन्वाद्ये काण्डे बाह्यिकयाविधिरिधगतो मानसज्ञानविधिविचाराय काण्डान्तरमारभ्यते नेत्याह । आरभ्यमाणं चेति । देहादिसाध्यकर्मविचारानन्तर्यमथे-त्युक्तम् । तस्यैव चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानविविविचारोपयोगिताऽतःस्रब्दार्थः । तत्र चातु-र्थिकमुदाहरणमाह । अथात इति । तृत्वीये श्रुत्यादिभिः शेषशेषित्वे सिद्धे सत्यनन्तरं शेषिणैव शेषस्य प्रयुक्तिसंभवात्को नाम ऋतवे पैकुरुते को वा पुरुषार्थायेति ऋत्वर्थ-पुरुषार्थयोर्जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा पवृत्तेति चतुर्थादौ प्रतिज्ञासूत्रविदमपि सूयातः । न चैवं ब्रवीति । तस्मान्नोक्तविभागधीरित्यर्थः । त्वन्मतेऽपि कथं पृथगारम्भः शास्त्रस्ये-त्याशङ्कच मेयफलभेदादित्याह । ब्रह्मेति । स्वातत्रयेण ब्रह्मात्मैक्यनिष्ठत्वे वेदान्तानां तदेव तार्विकिमिति कथं द्वैतालम्बनस्य विधिकाण्डस्याध्यक्षादेश्व मानतेत्याशङ्कयो-पसंहरन्परिहराति । तस्मादिति । अद्वैतिधयो भेदाधिष्ठानमानविरोधित्वं तच्छ-ब्दार्थः । इति ना ज्ञानं परामृष्टम् । तस्मादित्युक्तं हेतुं व्यनिक । नहीति । तत्त्वसा-क्षात्कारे तदज्ञानध्वस्तौ तदुत्थमात्रादिसर्वभेदध्वस्तेरविद्यावस्थायामेवाशेषो व्यवहार इत्यर्थः । कार्योस्पृष्टे सिद्धे ब्रह्मण्यद्वये सिद्धा वेदान्तमानतेत्युपसंहर्तुमितिशब्दः । न केवलमस्माभिरयमथोंऽभ्युपगतः किं त्वन्यैरि ब्रह्मविद्विरित्याह । अपि चेति । सत्पारमार्थिकमवाधितं ब्रह्माहमित्येवं बोधे जाते पुत्रदेहादेः सत्तावाधनान्मायामात्र-त्वावगमादयमहमेवेति पुत्रादावहमीभमानस्य गौणात्मनो मनुष्योऽहमिति देहादावह-मभिमानस्य च मिथ्यात्मनोऽसस्वे कार्यं कथं भवेत्तान्निमित्ताभावाद्विधिविधेयादिव्यव-हारों न कथं चिदित्यर्थः । यद्यात्मा सद्ग्रहीव कस्ताई प्रमाता यद्ययमेव कथं ताई

१ झ. रतिस्तुप। २ क. ख. उपकुरुते ।

अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्माक्ममानृत्वमात्मनः । अन्विष्टः स्पात्ममातेव पाष्मदोषादिवर्जितः ॥ देहात्ममत्पयो पद्वत्ममाणत्वेन कल्पितः । स्रोकिकं तद्वदेवेदं ममाणं त्वात्मनिश्चयात्'' इति ॥ ४ ॥ ( ४ ) इति चतुःस्त्री समाप्ता ।

एवं तावद्वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगितपयोजनानां ब्रह्मात्मिनि तात्पर्येण समन्वितानामन्तरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यव-सानमुक्तम् । ब्रह्म च सर्वज्ञं सर्वशिक्तं जगदुत्पित्तिस्थितिनाशका-रणिमत्युक्तम् । सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरग-म्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्त-त्परत्येव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति । सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्ये-षु दृष्टिविषयेष्वनुमानेनैव कार्येण कारणं स्टिस्क्षियिष्तम् ।

ब्रह्मताऽस्येत्याशङ्कचाऽऽह । अन्वेष्टव्येति । य आत्माऽपहतपाप्मेत्यादिश्रुतिसिद्ध आत्माऽन्वेष्टव्यः सोऽन्वेष्टव्य इति श्रुतेः। तिद्विज्ञानात्पूर्वमातमनो मातृत्वं प्रमातिवान्विष्टः सिन्नदेशिः परमात्मा स्यादतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामात्मनो मातृत्वमाविद्यक्षमित्यर्थः।तस्या-विद्यत्वे कथमध्यक्षादीनां श्रुतेश्च मानता कारणदोषादित्याशङ्कचाऽऽह । देहेति । यथा देहातिरिक्तात्मवादे किल्पताऽपि देहात्मत्वधीवर्यवहाराङ्गतयाः मानिष्यते तथा तस्व-साक्षात्कारपर्यन्तं व्यवहाराङ्गत्वाद्यवहारे बाधामावाद्याध्यक्षाद्यत्वावेदकमि व्याव-हारिकं मानं श्रुतेरतु वर्णदैष्योदिवदात्मवीहेतोस्तास्विक्येव मानवेत्यर्थः ॥ ४ ॥ (४) इति चतुःस्त्री समाप्ता ।

वैयवि । एविमिति । वेषां तत्फलत्वे हेतुस्तात्पर्येणेति । कार्यान्विते ब्रह्मणि वात्पर्यं तेषामित्याशङ्कचाऽऽह ।अन्तरेणेति । समन्वयसूत्रार्थमनूचार्वातसूत्रत्रयार्थमनुवद्वि । अह्य चेति । उक्ते लक्षणे तद्विव्याप्तिशङ्कायां निरासस्य सावकाशत्वाद्धह्मणो जिज्ञास्यस्य लक्षणमपि शास्त्रीयस्योक्तमित्यर्थः । विस्मिन्ब्रह्मणि सिद्धे समन्वये समन्वयाध्यायसमामेक्त्तरसंदर्भातर्थक्यमित्याङ्ग च्याऽऽह्य । सांक्रपादयम्बित्वति । सिद्धेऽभै

शासार्थं चतुर्भः सुत्रैः संक्षिप्य वक्ष्यमाणाधिकरणानामपुनरुक्तमर्थं वक्तं वृत्तं संकी-

ध्यायसमाप्तेरुत्तरसंदर्भानर्थेक्यिमत्याशङ्कचाठिह । सांख्यादयस्ति । सिद्धेठथें मानत्वितरोधिकार्यानुमवेशे मत्युक्तेठिष ब्रह्मण्येव समन्वयो नान्यकेत्यिकिरणाद्धः कारणवाविरीविमधानादिवादिनिरासायोत्तरसंदर्भ इत्यर्थः । परिनिष्टिवस्य मानान्व-रंगम्यत्वे वत्संवादादिना वत्र वेदान्तामाणयात्र ववो जगद्धेवुक्ति सिध्यवीवि चेत्तिह

९ ज लिलक्षयिषन्ति । २ ठ. इ. ट. रैलं मा । ३ ठ. इ. ट. वादे नि । ४ ठ. इ. ट. रैसाम्यत्वे 🕊

इत्वमम्युपगन्तव्यम् । नहिं सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते । तथाहि । ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानिक्रयां मित स्वातत्र्यं ब्रह्मणो हीयेत । अथानित्यं तदिति ज्ञानिक्रयाया उपरेमेताऽपि ब्रह्म । तदा सर्वज्ञानशक्तिमक्त्वेनेव सर्वज्ञत्वमापतित । अपि च मागुत्पत्तेः सर्वकारकज्ञून्यं ब्रह्मेष्यते त्वया । न च ज्ञानसाधनानां शरीरे-निद्रयादीनामभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिद्रपपत्रा । अपि च मधानस्यानेकात्मकस्य परिणामसंभवात्कारणत्वोपपत्तिमृदादिवत् । नासंहतस्यैकात्मकस्य ब्रह्मण इत्येवं माम इदं स्त्रमारम्यते ।

# ईक्षतेर्नाशब्दम् ॥ ५ ॥

न सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदा-न्तेष्वाश्विषतुम् । अशब्दं हि तत्कथमशब्दत्वमीक्षतेरीक्षितृत्व-श्रवणात्कारणस्य । कथम् । एवं हि श्रूयते । 'सदेव सोम्येद-मत्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' [ छान्दो० ६ । २ । १ ] इत्युप-क्रम्य 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत' [ छान्दो०

नहीति। तथात्वे काऽनुपपत्तिरत्याक्षङ्कच्य तज्ज्ञानं नित्यमनित्यं वेति विकल्पयति। तथाहीति। बनाऽऽ चं दूषयि । ज्ञानेति। द्वितियमनू च समतिसद्धान्तमाह। अथे-त्यादिना। अनित्यज्ञानपक्षे ब्रह्मणः सर्वेज्ञानअक्तिमस्वेनैव सर्वज्ञतेत्यत्र हेत्वन्तरमाह। अपि चेति। तथाऽपि तस्य सर्वेविषयं ज्ञानं किमिति नोत्पचते तन्नाऽऽह। न चेति। आदिपदेन ज्ञेयज्ञात्रादिसंग्रहः। उभयत्राप्यनुपपत्तिसाम्ये कथं पक्षविशेषपक्षपात इत्या-शङ्कच्य पथानपक्षे विशेषमाइ। अपि चेति। एकस्यापि ब्रह्मणः सामग्रीसंनिधानात्कार-णत्वमाशङ्कच्य तस्यासङ्गत्वादद्वयत्वाच नैवित्याह। नेति। जगदुपादानवादिवेदान्तानां पधानपरतेति पूर्वपक्षमनू च सूत्रेण सिद्धान्तयित। एविमिति। सूत्रस्थं नञ्ज्यदं व्याच्छे। नेति। तत्र सीत्रमेव हेतुमाह। अशब्दं हीति। सदेवेत्यत्र सच्छब्दस्य तच्छब्दत्वमित्याह। कथिमिति। सीत्रं पदमवतार्य व्याकरोति। ईक्ष-वेरिति। अनुभेयं पधानं हित्वा तदनुवादिश्रुतिसिद्धस्य कथं कारणत्विमत्याह। कथिमिति। कार्येण कारणमात्रमनुमातुं शक्यं न तदिशेषस्तत्र श्रुतिरेव मानिमिति मत्वाऽऽह। एवं हीति। श्रुतोपादानस्य चेतनार्थत्वमाह। तदेक्षतेति। केचिदी-क्षितारमीश्वरं सिद्धतीयं संगिरन्ते तान्मत्याह। एकमेवेति। तस्योपादानार्थत्वमाह। बहु स्यामिति। ईक्षणफळमाह। तदिति। तदाकारं वायं च सृष्टा तेजः सृष्टव-

१ ड, "हि सर्वदा स"। २ ज. "रम उपरमे"। ३ ठ. ड. ड. "त्रानु"। ४ ठ. ड. ड. दानत्वार्य ।

६।२।३ दित । तत्रेदंशब्दवाच्यं नामहृपय्याकृतं जगत्त्रागु-त्वत्तेः सदात्मनाऽवधार्यं तस्यैव प्रकतस्य सच्छव्दवाच्यस्येक्ष-णपूर्वकं तेजःप्रभूतेः स्रष्टुत्वं दर्शपति । तथाऽन्यत्र 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत्किचन मिषतः । स ईक्षत लोकाञ्च सजा इति । स इमाळ्ळीकानसजत' [ऐत०१। १] इतीक्षापविकामेव सृष्टिमाचष्टे । कचिच षोडशकलं पुरुषं प्रस्त-त्याऽऽह । 'स ईक्षांचके स प्राणमस्रजत' [प्रश्न ६ | ३ ] इति । ईक्षतेरिति च धात्वर्थनिर्देशोऽभिमेतो पजतेरितिवन्न धात-निर्देशः । तेन 'यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेत-ह्रह्म नाम ह्रपमनं च जायते' मिण्ड० १।१।९ ] इत्येव-सर्वज्ञेश्वरकारणपराणि वाक्यान्यदाहर्तेव्यानि । मादीन्यपि

दित्यर्थः । श्रुतेरनुमिताथीनुवादित्वव्युदासार्थमर्थमाह । तत्रेत्यादिना । उक्तेश्रुतिः सप्तम्यर्थः । छन्दोगश्चातिवदैवरेयश्चातिर्पि प्रधानवाद्विरोधिनीत्याह । तथेति । मिषचलत्सन्त्वाकान्तमिति यावतः । मश्रश्रुतिरिपयानकारणतां वारयतीत्याह । कचिचेति । स माणमसुजत माणाच्छ्दां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन-मनाद्वीर्यं तपो मन्नाः कर्मे लोका लोकेषु नाम चेत्युक्ताः \*षोडशकलाः । इक्टिवपौ धातुनिर्देश इति स्मरणादीक्षेतिरिति शिवपा धातुस्वरूपकथनात्र वस्य चेतनोपादान-त्वसायनतेत्याज्ञङ्चाऽऽह । ईक्षतेरितीति । विषयिणा विषयस्य लक्षणादित्यर्थः । पसिद्धा चेयं लक्षणेत्याह । पजतेरितिवदिति । सप्तमे स्थितम् । इतिकर्तव्यतावि-धेर्यजतेः पूर्वयस्वम् । इतिकर्तेव्यतायाः सीर्यादिषु विकृतिष्वविधानादनितिकर्तेव्यता-करवे प्राप्ते प्रत्युच्यते । यथा लोके शाकादिषु सिद्धेषु वदन्त्योदनं पचेति । तथेइ सिद्धवत्कृत्य सामान्येनेतिकर्तव्येताकरण विहितं तस्याश्च विकृतिष्वविधः सौर्योदीनां विकृतियागाना द्रशीदिमकृतिविहितपूर्वेतिकर्तव्यतावस्विमिति । तत्र यथा यजवेरिति यागो गृहीतस्तथेहापीक्षतेरितीक्षणमित्यर्थः । ईक्षतेरित्युक्तेरथेपरत्वे वाक्यान्तराण्यपि प्रधानपक्षप्रविक्षेपायात्र संचितानि भवन्तीत्याह । तेनेति । सामान्यतः सर्वज्ञो विश्ले-षतः सर्वविदिति भेदः । ज्ञानमयं ज्ञानात्मकं तपो न त्वायासक्रपमेतद्वम जायमानं हिरण्यगर्भारूयं कार्यम् । नाम देवदत्तादि । रूपं नीलपीतादि । अम्नं ब्रीहियवादि । आदिपदेन ज्ञः कालकालो गुणी सर्वेविद्यः स कारणिमत्यादि ग्रहीतम् । सिद्धान्तम्प-

<sup>\*</sup> ताश्च प्राची प्रतीची दक्षिणोदीचीत्येकः प्रकाशवान्पादः । पृथिन्यन्तारिक्ष खीः समुद्र इति द्विती-यः । अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा विद्युदिति तृतीयः।प्राणश्चश्चः श्रोत्रं वागिति चतुर्थः।एवं वा कलाः वोडरा ।

९ क. स्त. उक्ता थुं। २ झ. °ब्यतां क°। ३ क. स्त. ठ. स्ट. सूत्रितानि ।

यसूक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वे अधानं भविष्यतीति । तन्नोप-पद्यते । न हि प्रधानावस्थापां गुणसाम्पात्सत्त्वधर्मो ज्ञानं संभवति । ननूक्तं सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वे अधिष्यतीति । तदिष नोपपद्यते । यदि गुणसाम्पे सित सत्त्वव्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्पं ज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वे अधानमुच्येत कामं रजस्तमोव्यपाश्रयामि ज्ञानमित्वन्धशक्तिमाश्रित्य किंचिज्ज्ञ-मुच्येत । अपि च नासाक्षिका सत्त्ववृत्तिर्ज्ञानाति नाभिधीयते । न चौंचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वे ज्ञत्वम् । योगिनां तु चेतनत्वात्सत्त्वोत्कर्षनि-मित्तं सर्वे ज्ञत्वमुपपन्नित्यनुदाहरणम् । अध पुनः साक्षिनिमिन् त्तर्मक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्प्येत पथाऽभिनिमत्तमयःपिण्डादे-देग्धृत्वम्। तथा सित यनिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वे ज्ञां मुख्यं बद्घ जगतः कारणिमित युक्तम् । यत्पुनकक्तं ब्रह्मणोऽपि न मुख्यं सर्वे ज्ञत्वमुपपद्यते नित्यज्ञानिक्षयत्वे ज्ञानिक्रयां प्रति

पाच परोक्तमनुवद्वि । यन्विति । प्रधाने गुणानां तुल्यतया सन्तकार्थस्य ज्ञानस्यैवासंभवे सर्वज्ञत्वं दूरिनरस्तिमित्याह । तन्नेति । औपचारिकं सर्वज्ञत्वमुक्तं स्मारयित । निविति । सन्तस्य सूक्ष्मरूपेण ज्ञानहेतुत्वविद्वरयोरिप तेनाऽऽत्मना तत्प्रतिवन्धकत्वान्न सर्वज्ञतेत्याह । तदपीति । केवल्यसन्तवृत्तेर्ज्ञानत्वमुपेत्य सन्त्वधर्मेण
तेन न सर्वज्ञतेत्युक्तम्। इदानीं न केवला सन्त्ववृत्तिर्ज्ञानं कितु तद्भिव्यक्तश्चित्रपकाशस्तथाविधज्ञानवन्त्वं च न प्रधानस्यत्याह । अपि चेति । तिर्हे प्रधानमेव चिदात्मना
परिणतमवच्छेदकवृत्त्यात्मना विपरिणंस्यते नेत्याह । न चेति । हेतुरचेतनस्येत्यक्तः।
प्रधानस्यासर्वज्ञैत्वमुक्तं निगमयित । तस्मादिति । अचेतनस्याज्ञातृत्वं तच्छब्दार्थः।
परोक्तं दृष्टान्तं विघटयित । योगिनां त्विति । सन्त्वोत्कर्षोऽपि चेतनस्योपकरोति
नाचेतनस्य प्रधानस्यान्यस्येवाऽऽद्शोत्कर्षे इत्यर्थः । सेश्वरसास्त्यमतमाह । अथेति ।
यस्य खतो नेक्षितृत्वं तस्य कथं तदन्यकृतमिष स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । पथेति ।
लाववेन सिद्धान्तयित । तथेति । सिद्धान्ते परोक्तामनुपपत्तिमनुभाषते । यरपुनिरिति ।

<sup>\*</sup> अन्धस्येव । † हैरण्यगर्भमतम ।

१ क. ज. ज. ट. दिस सी २ ठ. इ. इ. इत्व निः।

स्वातष्ट्रयासंभवादित्यत्रोच्यते । इदं तावद्भवान्प्रष्टव्यः । कथं नित्यज्ञानक्रियत्वे सर्वज्ञत्वहानिरिति । यस्य हि सर्वेविषयावभा-सनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोऽसर्वज्ञ इति विमतिषिद्धम् । अनि-त्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचिज्ञानाति कदाचित्र जानातीत्यसर्वेज-स्वमपि स्यानासौ जाननित्यत्वे दोषोऽस्ति। जाननित्यत्वे जानवि-षयः स्वातत्रयव्यपदेशो नोपपद्यत इति चेन्न । प्रततौष्ण्यपकाशे-Sपि सवितरि दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्यव्यपदेशदर्शनात् । नत सवितुर्वाद्यपकाश्यसंयोगे सति दहति प्रकाशयतीति व्यप-देशः स्यात्र तु ब्रह्मणः पागुत्पत्तेर्ज्ञानकर्मसंयोगोऽस्तीति विषमो दृष्टान्तः । नासत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशत इति कर्नुत्वव्यप-देशदर्शनादेवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणस्तदैक्षतेति कर्तृत्वव्य-पदेशोपपत्तेर्न वैषम्यम् । कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितृत्वश्रुतयः स्तरामुपपनाः । कि पुनस्तत्कर्म यत्रागृत्पत्तेरीश्वरज्ञानस्य

तस्य मुरूयं सर्वज्ञत्वं मतिजानीते । अत्रेति । तत्र परीक्त्यनुपपत्तिं निरसितुं प्रच्छति । **इदमिति । पक्त्य**र्थाभावात्मत्ययार्थाभावाद्वा ब्रह्मणोऽसर्वज्ञवेति प्रश्नमेव प्रकटयवि । कथिमति । प्रथमं प्रत्याह । यस्येति । उक्तं व्यतिरेकद्वारा विवृणोति । अनि-त्यत्वे हीति । द्वितीयं शङ्कते । ज्ञानेति । स्वतो नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तदर्शाव-च्छिनस्य कार्यत्वात्तत्र स्वावऋयं प्रत्ययार्थे। ब्रह्मणः सिध्यवीत्याह । नेत्यादिना । वैषम्यं शङ्कते । नन्तिति । क्रॅब्सणोऽपि विषयसंबन्धे जानातीति स्यादित्याशङ्कचा-SSE | नित्वति । यत्र स्वातत्रयं तत्र कियाश्रयत्वमेवाव्यभिचारादिति दृषयति । नासत्यपीति । प्रकाशतरकर्मकत्वात्तथाव्यपदेशेऽपि जानातेः सकर्मकत्वात्कर्माभावे तथा-व्यपदेशो न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कर्मेति । प्रकृत्यर्थवत्प्रत्ययार्थस्यापि बाधाभा-वात्सुतरामित्युक्तम् । यथा कुम्भकारस्य व्याचिकीर्षिताकारैस्य खोपाध्यन्तःकरण-परिणतिरीक्षणं तथा ब्रह्मणोऽप्यविद्यायाः स्वोपावेरनादिपवृत्तसर्गसंस्कारायाः प्रळयहेतु-कर्भक्षयोत्थापितसंस्कारादिनिमित्तवशेन सर्गोन्मुखा परिणतिरीक्षणम् । ततोऽन्यस्य मुख्यस्यासंभवादिदमेव मुख्यम् । तत्र चास्याऽऽदिकर्तुरास्ति कर्तृतेति भावः । नन्वपेक्षितं कर्म ब्रह्मणो भिन्नमभिन्नं वाऽऽधे वदद्वैतहानिर्द्वितीये सर्वज्ञत्वासिद्धिरित्याह । कि-मिति । तन्नामक्रपाभ्यामेवेत्यादिँ अतेः सर्वस्य कार्यपपश्चस्य नामक्रपात्मकत्वात्तयोश्व

९ ट. शेंडसत्यिप । २ घ. ज. "हाण इंक्षि"। ३ ठ, ड. ट. शेंक्षानु"। ४ ठ. ट. ब्रह्मापि । ५ ठ. इ. ट. °तीतारा'। ६ क. "रस्वो'। ख. "रस्योपा'। ७ ठ. ड. ट. "दिषु स'।

विषयो भवतीति । तत्त्वान्यत्वाभ्यामितर्वचनीये नामक्षये अव्याकृते व्याचिकीिर्पते इति ब्र्मः । यत्प्रसादाद्धि योगिनामप्यतीतानागतविषयं मत्यक्षं ज्ञानिमच्छन्ति योगशास्त्रविदः ।
किमु वक्तव्यं तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहृतिविषयं नित्यज्ञानं भवतीति । यदप्युक्तं मागुत्पचेश्रह्मणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेणेक्षिनृत्वमनुपपत्रमिति । न तच्चोचमवतरित ।
सविनृमकाशवद्वद्यणो ज्ञानस्वक्षपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः । अपि चाविचादिमतः संसारिणः शरीराचपेक्षा ज्ञानोत्पतिः स्यात्र ज्ञानमित्वन्धकारणरहितस्येश्वरस्य । मन्नौ चेमावीश्वरस्य शरीराचनपेक्षतामनावरणज्ञानतां च दर्शयतः । 'न तस्य

बद्मणो भेदाभेदाभ्यां दुर्भणत्वां ज्ञेविमित्याह । तत्त्वेति । प्रागेव तयोः सन्ते सर्गासि-द्धिमाराङ्कचाऽऽह । अव्याकृते इति । तयोस्तथा स्वाभाव्ये कुतः मृष्टिरित्याराङ्कची-क्तं व्याचिकीषिते इति । निरीश्वरवादिनं प्रति ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वमुक्त्वा सेश्वरवादिनं मत्याह । यत्मसादादिति । ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽन्तरायामावश्चेति योगसत्रस्य भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृह्यावि ज्ञानवैराग्यादिनेति तद्भाष्यस्य च दृष्टेयों-गशास्त्रविद इत्युक्तमिपना स्चितं कैमुतिकं न्यायमाह । किम्बिति । सेश्वरवादे ब्रह्मणः सार्वेडयमनायासलभ्यमिति शेषः। जीवस्येवेश्वरस्यापि जानानु-गुणहेत्वपेक्षामनुवद्वि । यदपीति । वस्तुवो नित्यस्य खतो हेत्वनपेक्षत्वानैविमत्याह । न तदिति । तदेव व्यतिरेकेण साधयति । अपि चेति । अविद्या मिथ्याज्ञानम् । आ-दिशब्देनास्मितादिरुक्तः । ननु संसारिणोऽपि ज्ञानस्य निसर्त्वात्तत्र हेरवपेक्षा स्याचे-दीश्वरस्यापि स्यादभेदादित्याशङ्कःचाऽऽविद्यं भेदमादाय विशेषमाह । न जानेति । सोऽपि ज्ञानमितबन्धकारणवानितरवचेतनत्वादतस्तरयापि देहाचपेक्षा ज्ञानोत्प-त्तिरित्याशङ्कच कालात्ययापदिष्टत्वमाह । मन्नी चेति । चकारः शङ्कानिरासार्थः । कार्यं कारीरं करणमिन्द्रियजातं समः समानजातीयोऽभ्यधिको विजातीयो हृश्यत इति नञाऽन्वितं द्वयं मानाभावपरम् । सन्तासन्तादिनाऽनवगाह्यत्वं परत्वम् । शक्ति-र्मूळकारणं माया तस्या विविधत्वमाकाशाद्यशेषाकारत्वम् । ऐतिह्यमात्रिधद्वा सा न मामाणिकीति वक्तुं श्रूयत इत्युक्तम् । उक्तमायानुसारित्वं स्वामाविकत्वं ज्ञानमेव बलं तेन क्रिया जगतः सर्गाद्या सा च स्वाभाविकीति । अपाणिरिप ग्रहीताऽपादोऽपि जवनो वेगवद्विहरणवानचक्षुरीप पश्यत्यकर्णोऽपि शृणोति कि बहुना सर्वेमपि वेदनयोग्यं

१ ज. ट. 'पर्याम'। र क. घ. ज. नित्य ज्ञा'। ३ क. 'त्वान्मेव'। ४ क. ख. ठ. ड. ड. ड. विस हें।

कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यते। प्राऽस्य शक्तिविविवेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल्लिया च' [श्वेता० ६।८] इति । 'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षः स गृणोत्यकणः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्यं पुरुषं महान्तम्' [श्वेता० ३।१९] इति च।ननु नास्ति तव ज्ञानप्रतिवन्धकारणवानीश्वरादन्यः संसारी 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽन्तोऽस्ति विज्ञाता' [बृह० ३।७।२३] इति श्रुतेः। तत्र किमिद्रमुच्यते संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिर्नेश्वरस्येति । अत्रोन्यते । सत्यं नेश्वरादन्यः संसारी तथाऽपि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध इण्यत एव घटकरकिगरिगुहाद्युपाधिसंबन्ध इव व्योक्नस्तत्कृतश्च शब्दमत्ययव्यवहारो लोकस्य दृष्टो घटिकछद्रं कर्रकादिकछद्रमित्यादिराकाशाव्यतिरेकेऽपि। तत्कृता चाऽऽकाशे घटाकाशादिभेदमिथ्यावुद्धिः। तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्धाविवेककृतेश्वरसंसारिभेदमिथ्यावुद्धिः। हथ्यते चाऽऽत्मन

कार्यकरणानपेक्षो वेति पर्यवसितं तिसन्वेदिवृत्वमतो न तस्यान्यो वोदिताऽस्ति नित्यस्फुरणत्वाच तं चाऽऽदिकर्तारं महान्तमाचक्षते ब्रह्मविदो न च तन्मह्त्वमापेक्षिकमिति पुरुषपद्म् । अविद्यादिमतः संसारिणो देहाद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिनेश्वरस्येखन्नापसिद्धान्तं शङ्कते । निन्ति । न केवळमपराद्धान्तादिश्वरादन्यो न संसारी किंतु
श्रुतिविरोधादपीत्याह । नेति । व्यतिरिक्ते संसारिण्यसित विभागोक्तिरयुक्तेति फळितमाह । तन्नेति । स्वामाविकमीपाविकं वाऽन्यत्वं नास्तीति ।विकलपयति । अनेति ।
तन्नाऽऽद्यमङ्गीकरोति । सत्यमिति । दितीयं प्रत्याह । तथाऽपीति । तत्कतमन्यत्वं चेष्टमेवेति शेषः । अपरिच्छिन्नस्य परिच्छिन्नोपाविसंबन्वे दृष्टातमाह । घटेति । विमतौ तत्कृतश्चेति । उपाधिसंबन्वस्तच्छब्दार्थः । हेर्तुमदाकाशे
साध्यं व्यावर्तयति । आकाशेति । तस्य तत्कृतोति । पूर्ववत्तच्छब्दः । दृष्टातस्यमर्थं दार्षान्तिके योजयति । तथेति । चिद्दारमा सप्तम्यर्थः । विशिष्टोपावियोगादविवेकस्तेन क्रवेत्येतत् । व्योमादावनात्मिनि भ्रान्तिसंभवेऽपि कथमात्मिनि स्वमकाशे
स्यादिखाश्चङ्कचाऽऽह । दृश्यते चेति । तत्कतोऽतिरिक्तस्यैव सत्त आत्मन इति

एव सत्तो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशो मिथ्याबुद्धि-मात्रेणं । सति चैवं संसारित्वे देदाचपेक्षमीक्षितृत्वमुपपन्नं सं-सारिणः । यदःयुक्तं प्रधानस्यानेकात्मकत्वानमुदादिवत्कारण-त्वोपपत्तिनिसंहतस्य ब्रह्मण इति । तत्प्रधानस्याशब्दत्वेनैव परयुक्तम् । यथा त तर्केणापि ब्रह्मण एव कारणत्वं निर्वेढिं शक्यते न प्रधानादीनां तथा प्रपञ्चिषिष्यति 'न विस्रक्षणत्वा-दस्य' [त्र० सू० अ० २।१।४] इत्येवमादिना ॥ ५ ॥ अत्राऽऽह।यदुक्तं नाचेतनं प्रधानं जगत्कार्णमीक्षितुत्वश्रवणा-दिति। तदन्यथाऽप्युपपद्यतेऽचेतनेऽपि चेतनवद्वपचारदर्शनात्। यथा मत्यासचपतनतां नद्याः कुलस्याऽऽलक्ष्य कुलं पिपतिषती-त्यचेतनेऽपि कूले चेतनवदुपचारो दृष्टस्तद्भदचेतनेऽपि प्रधाने पत्यासन्नसर्भे चेतनबढुपचारो भविष्यति तदैक्षतेति । यथा छोके कश्चिचेतनः स्नात्वा भुक्त्वा चापराह्ने ग्रामं रथेन गमिष्पामीती-क्षित्वाऽनन्तरं तथैव नियमेन प्रवर्तते । तथा प्रधानमपि महदा-

योजना । तत्र कारणमाह । मिथ्येति । पूर्वभान्तेरेव संस्कारद्वारोत्तरभान्तिकारणत्व-मवधारियेतुं तन्मात्रग्रहणं न किंतु तद्धेतोर्विचारासहत्वं वैक्तुमतो हेत्वन्तरमविरुद्धम् । उपाधिद्वारा चिदात्मिन संसारित्वेऽपि पक्ते कि जातं तँदाह । सति चेति । ईश्वर-स्यासंसारिणो महाकाशस्थानीयस्य तदनपेक्षमीक्षितृत्विमिति शेषः । प्रधानस्य परोक्तं सर्वज्ञत्वं निरस्य ब्रह्मणस्तद्वपपत्तिरुक्ता संपति प्रधानस्यैव कारणत्वयोग्यते सुक्तमनु-वदति । यदपीति । तस्य कारणत्वं शब्दतस्तकेतो वा नाऽऽद्य इत्याह । तदिति । द्वितीयं निरस्यति । यथा त्विति ॥ ५ ॥

प्रधानस्य न कारणतेत्युक्ते सतीक्षितृत्वस्य चेतनकारणत्वहेतोर्च्यभिचारं चोद-यित । अत्रेति । उक्तमनूच व्यभिचारं स्कोटयित । यदुक्तमिति । हेतुअवणं तदा परामृष्टमन्यथाऽपि जगत्कारणस्याचेवनत्वेऽपीत्यर्थः। कथमुपपत्तिर्नाहे तत्र मुख्यमीक्ष-वृत्वं तत्राऽऽह । अचेतनेऽपीति । तदेव दृष्टान्तेन व्याचष्टे।प्रत्यासन्नेति । तथाऽ-पि कथं प्रधाने तदैक्षतेति व्यपदेशस्त त्राऽऽह । तद्वदिति । उपचारे निभित्तं प्रसा-सम्रेत्यादि । तथाविषेऽपि प्रधाने सिसृक्षर्ताति स्यात्कथमैक्षतेति तत्र चेतनवदिति । त्रिरुक्तं दृष्टान्तं व्याकुर्वाणो लौकिकेक्षितृसाम्यान्नियतिकयाकारित्वादिर्त्थमुक्तिरित्याह । यथेति । तस्मादिति नियतपश्तिमस्वं हेतू कृतम् । मुख्यगौणयोर्मुख्यम्रहणं न्याय्य-

<sup>ी</sup> ड. ञ. "ण पूर्वपूर्वेग। सं । घ. "ण पूर्वेण। सं । २ घ. "तिंनेकात्मक स्य । ३, ख. वक्तुं कुतो । ४ क. तत्राऽऽहा ५ ठ. ड. ड. के ति ।विकद्ध हैं । ६ ठ. ड. ट. ँ(हिसाँ।

चाकारेण नियमेन प्रवर्तते । तस्माचेतनबद्धपचर्यते । कस्मात्पुनः कारणाद्विहाय मुख्यमीक्षित्त्वमीपचारिकं कल्पते । "तत्तेज ऐक्षत'' [ छान्दो॰ ६। २। ३ ] ''ता आप ऐक्षन्त'' [ छान्डो॰ ६।२।४] इति चाचेतनयोरप्यप्तेजसोश्चेतनवद्वपचारदर्शनात् । तस्मात्सत्कर्वकमपीक्षणमौपचारिकमिति गम्यते । उपचारपाये वचनादित्येवं पाप्त इदं सुत्रमारभ्यते ॥

## गौणश्चेन्नाऽऽत्मशब्दात् ॥ ६ ॥

यदुक्तं मधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तिसमन्नौपचारिक ईक्षतिरहे-जसोरिवेति तदसत् । कस्मात् । आत्मशब्दात् । "सदेव सोम्ये-दमग्र आसीत'' [ छान्दो० ६ । २ । १ ] इत्युपक्रम्य ''तंदेक्षत [ छान्दो॰ ६।२।३] "तत्तेजोऽसजत" [छान्दो॰ ६।२।३] इति च तेजोबनानां सृष्टिमुक्त्वा तदेव पक्रतं सदीक्षित तानि च तेजोबन्नानि देवताशब्देन परामृत्रयाऽऽह "सेयं देवतैक्षत" " हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुपविश्य नामस्ये व्याकरवाणि " [ छान्दो० ६ । २ ] इति । तत्र

मिवि सिद्धान्ती शङ्कते । कस्मादिति । गौणेक्षणसनिधिना समाधत्ते । तत्तेज इति । दर्शनादौपचारिकं सर्वोऽपीक्षिवृत्विमिति संबन्धः । संनिधिफल्लमाह । तस्मादिति । तच्छब्दार्थं व्याकरोति । उपचारेति । तत्प्राये तत्प्रकरणे । इतिशब्दः शङ्कोपऋम-स्थिकियापदसंबन्धी । व्यभिचाररुङ्कामनूच सूत्रमुत्तरत्वेनावतारयति । एवमिति । अनुवादमागं विभजते । यदुक्तमिति । परिहारमागं व्याकर्तुं नव्यर्थमुक्त्वा प्रश्नद्वारा हेतुमाह । तदसदिति । परमतं निरसितुं पकरणमनुसंदधानो हेतुं व्याचष्टे । सदे-वेति । सेति पकृतसदात्मोक्तिरियमिति संनिहितेक्षितृत्वनिर्देशो देवतेत्यछौकिकत्वमु-क्तम् । ईक्षणमभिनयाते । हन्तेति । स्क्ष्मभूतसगीनन्तरं तावता व्यवहारायोगात्तदपे-क्षायामित्यर्थः । सृष्टिवाक्येनोक्तानि तेजोबन्नानि निर्दिशाति । इमा इति । सूक्ष्मभूतानां व्यवहाराङ्गत्वेनीपात्यक्ष्याचेषु देवताशब्दोऽनेन पूर्वसृष्टचनुभूतेन जीवेन प्राणधृतिहेतु-नाडडत्मना सद्भूपेण यथोक्ता देवताः सर्गानन्तरं प्रविदय नाम रूपं चेति विस्पष्टमासमन्ता-त्करवाणीवि परा देववेक्षितवतीत्यर्थः । ननु सा जीवमात्मशब्देनाभिधत्ताम् । तथाऽपि प्रधानस्य गौणमीक्षितृत्वं कि न स्यात्तत्राऽऽह । तत्रेति । ईक्षणवाक्यं सप्तम्यर्थः । जीवस्य चेतनत्वाद्चेतनप्रधानस्य तदात्मत्वायोगादित्यर्थः । तस्यापि पाणात्मनाः

यदि प्रधानमचेतनं गुणवृत्त्येक्षितृ कल्प्येत तदेव प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति परामृश्येत । न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाभिदध्यात् । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता तत्मिसिद्धोनिर्वचनाच । स कथमचेतनस्य प्रधानस्याऽऽतमा भवेत् । आत्मा हि नाम स्वह्नपं नाचेतनस्य प्रधानस्य
चेतनो जीवः स्वह्नपं भवितुमहीति । अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमीक्षितृ परिष्टैद्यते तस्य जीवविषय आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यते ।
तथा "स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदश्सवं तत्सत्यः स आत्मा
तत्त्वमित श्वेतकेतो" [ छान्दो० ६।८।७ ] इत्यत्र स आत्मिति
मक्कतं सदिणिमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य तत्त्वमित श्वेतकेतो इति चेतनस्य श्वेतकेतोरात्मत्वेनोपदिश्य तत्त्वमित श्वेतके-

प्रधानकार्यत्वात्तस्य तास्मिन्नात्मञ्जब्दः स्यादित्याशङ्कच जीवस्रक्रपमाह हीति । तस्य तदीयचैतन्यस्य च प्रसिद्धचर्थी निपाती । चेतनत्वे हेतुः शरीरेति । तत्र जीवशब्दभवैत्तौ निमित्तमाह । प्राणानामिति । उक्तचेतनस्य जीवत्वे मानमाह । मिसद्धेरिति । प्राणविषयत्वेनापि छौकिकी प्रसिद्धिः स्यादित्याशङ्कच जीव प्राणधा-रण इति धात्वर्थानरोधादकश्चेतनो जीव इत्याह । निर्वचनाचेति । सिद्धे जीवस्य चैतन्ये फलितमाह । स कथमिति । आत्मशब्दार्थं वद्नसंभवं साययाति । आत्मा हीति । पूर्ववित्रपातौ । संसार्थसंसारिणोर्विरोधात्त्वनमत्तेऽपि ब्रह्मणो जीवे कथमात्म-पदं मयुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । अथ त्विति । तत्त्वतोऽविरोधादृष्टिको विरोधस्य बि-म्बपितिबिम्बयोर्व्यभिचाराज्ञीवब्रह्मैक्याद्धद्मणो जीवे युक्तमात्मपद्मित्यर्थः । जीवे सत आत्मशब्दान तत्प्रधानमिखुक्तवा विधान्तरेण हेतुं व्याचष्टे । तथेति । यः सदा-स्यः सं एषोऽणिमाऽणोर्भावो भावभवित्रोरभेदादणुरित्येतदैतदात्म्यमेतदात्मनो भाव ऐतदातम्यम् । अयमि पयोगो भवितुपरः सर्वेमिदं जगदेतदातमकमिति यावतः । पर-मसुक्ष्मं सर्वोत्मकं सदेव सत्यं पारमार्थिकं तत्त्वं मृत्तिकेत्येव न्तस्थावधारणस्यात्रापि संबन्धाचत्सत्यं स सर्वस्याऽऽत्मा निरुपचरितं हे श्वेतकोतो त्वं च नाप्ति संसारी किंतु तदेव ब्रह्मेसक्षरयोजना । तत्रापे-क्षितं प्रतीकमादाय विवक्षितमाह । इत्यन्नेति । तथा च चेतनस्याऽऽत्मशब्दान तस्य प्रधानवेत्यर्थः । यत्पुनरूपचारपायपाठादीक्षितृत्वं सँतोऽपि गौणमिति तत्राऽऽ-ह । अप्रेजसो स्ति । युक्तमीक्षित्रत्वस्य गौणत्विमिति संबन्धस्तत्र हेतुरितिशब्दः स च पत्येकं संबध्यते । यतश्चतनव्यापारं पति विषयत्वेन निर्देशात्तयोरचेतनत्व-

९ ड. 'गृह्येत त'। २ छ. 'बृत्तिनि'। ३ ठ. ड. इ. स एव ए'। ४ क ततोऽपि।

षयत्वादचेतनत्वं नामक्षपव्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्। न चाऽऽत्मशब्दवित्कचिन्मुख्यत्वे कारणमस्तीति युक्तं
कूछवद्गौणत्वमीक्षिवृत्वस्य। तयोरिप च सद्धिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षिवृत्वम्। सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणमीक्षिवृत्विमत्युक्तम्॥६॥
अथोच्येताचेतनेऽिप प्रधाने भवत्यात्मशब्द आत्मनः सर्वार्थकारित्वाद्यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममाऽऽतमा भद्रसेन इति। प्रधानं हि पुरुषस्याऽऽत्मनो भोगापवर्गी
कुर्वदुपकरोति राज्ञ इव भृत्यः संधिविग्रहादिषु वर्तमानः। अथवैक
एवाऽऽत्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति भूतात्मेन्द्रियात्मेति
च प्रयोगदर्शनात्। यथैक एव ज्योतिःशब्दः क्रतुज्वछनविषयः।
तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगौणत्विमत्यत उत्तरं पठित।

म्। आदिपदेन प्रवेशनियमनादिसंग्रहः। यतश्च तत्र प्रयोज्यत्वेनैव तयोरुक्तिर्यस्माच सदीक्षितृत्वस्य मुख्यत्वहेत्वात्मशब्दवत्तयोरीक्षितृत्वस्य मुख्यत्वे हेतुर्न हष्टस्तस्मात्कू-छस्य गुणवृत्त्या पिपतिषावद्यक्तमधेजसोगींणमीक्षितृत्विमस्यर्थः। तहि पायपाठस्य का गतिरित्याशङ्कत्य मुख्यत्वस्यौत्सिगिकत्वाद्गौणेनातुल्यत्वाद्विशयानुद्ये पायवचनमिकचि-त्करित्यिभित्याग्वेजसोरिप मुख्यमेवेक्षणमाश्रयणीयं न गौणिमत्याह। तयोरपीति। कारणेक्षणं कार्ये छक्षणयोच्यवे चेत्तत्रापि कथं मुख्यवेत्याशङ्कत्वाऽऽह। सत-स्तिति॥ ६॥

आत्मशब्दोऽपि प्रधाने गौणः स्यादिति चोदयति । अथेति । गौणे प्रयोगे गुणयोगं दर्शयति । आत्मन इति । स्वर्गार्थस्यापि कर्मणः स्वर्गशब्दान्हेत्ववदात्मार्थमपि प्रधानं नाऽऽत्मशब्दाहेभित्याशङ्कचाऽऽह । यथेति । प्रधानस्य भृत्यवचैतन्यान्भावादात्मार्थपवृत्त्ययोगान्नाऽऽत्मार्थकारितेत्याशङ्कचाऽऽह । प्रयानं हीति । भृत्यस्य राज्ञि विवेकाविवेकाभ्यामभ्युदयाचहेतुत्वान्न दृष्टान्ततेत्याशङ्कचोपकारित्वमात्रं तुल्य-मित्याह । राज्ञ इति । गौणत्वं निरसितुमुक्तात्मशब्दस्य न गौणवेत्यपरितुष्यन्नाह । अथवेति । प्रधानेऽपि शक्तिकल्पने गौरवमाशङ्कच वृद्धप्रयोग।दनेकत्र शक्तिसिद्धेर्नेव-मित्याह । भूतात्मेति । प्रधानात्मा परमात्मा चेति चकारार्थः । तत्राऽऽत्मशब्दस्याऽऽ-त्मन्यव मुख्या वृत्तिः प्रधानादौ गौणीत्याशङ्कच भिन्नजातीययोरेकशब्दप्रयोगे शक्तिद्व-यमेव कल्प्यमित्याह । यथेति । आत्मशब्दसाधारण्ये फलितमाह । तत्रेति । शङ्कोत्तर-त्वेन सूत्रं पात्यिति । अत इति । हेतुमात्रस्य सूत्रे भानात्पूर्वसूत्रस्थनञमाकृष्य परि-

# तन्निष्टस्य मोक्षोपदेशाव ॥७॥

न प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनं भवितुमहेति । 'स आत्मा' इति प्रकृतं सद्णिमानमादाय "तत्त्वमसि श्वेतकेतो" छान्दो० ६।८,७ । इति चेतनस्यं श्वेतकेतोर्भेक्षयितव्यस्य तिम्रष्टाग्रुप-दिइय 'आचार्यवानपुरुषो वेद' 'तस्य तावदेव चिरं यावन विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य' इति मोक्षोपदेशात । यदि हाचेतनं मधा-नं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ब्राह्येन्सुमुक्षं चेतनं सन्तमचेतनोऽ-सीति तदा विपरीतवादि शास्त्रं पुरुषस्यानर्थायेत्यप्रमाणं स्यात् । न त निर्देषं शास्त्रमप्रमाणं कल्पयितं युक्तम । यदि चाजस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मानमात्मेत्युपदिशेत्प्रमाणभूतं शास्त्रं स श्रद्धानतयाऽन्धगोलाङ्गलन्यायेन तदात्मदृष्टिं न परि-

जानीते । नेति । तत्र हेतुं सूत्रं न्याचष्टे । स इत्यादिना । साक्षित्वेनाहंकाराद्य-ध्यासनिरासयोग्यतां वक्तुं चेतनस्ये सुक्तम् । ऐक्यापारोक्ष्यप्रमितिपतिबन्धनिवर्तकं सुचयति । आचार्यवानिति । उक्तपमित्या सर्वेबन्धननिवृत्त्या देहादि इष्टेरपि निवृ-त्तिपाप्ती पारव्यकर्मणा तदृष्टचनुवृत्तिमाचष्टे । तस्येति । कथं ताई पारव्यकर्मानेवृ-तितित्याशङ्कच भोगादिति मन्वानो ब्रुते । यावदिति । आरब्बकमध्वस्तावपि कथं देहादिधीध्वरितरित्याशङ्कचामितवन्धादित्याह । अथेति । उत्तमपुरुषस्तूभयत्र मयम-पुरुषे छान्दसत्वातः । सांख्यपक्षेऽपि मोक्षोपदेशोपपत्तिमाशङ्कचाऽऽह । यदीति । तदा चेतनं सन्तं मुमुक्षमचेतनोऽसीति ब्रुवच्छास्रं विपरीतवादि भृत्वा पुंसोऽनथी-थेति कत्वा स्यादममाणाभिति योजना । अस्तु शास्त्रामागण्यं नेत्याह । नित्विति । आत्मनो जडैक्यमपि सत्याचैक्यवद्नविकानतया शास्त्रप्रमेयमित्याशह्रचाऽऽह । यदि चेति । शास्त्राके विश्वासबुद्धौ हेतुमाइ । श्रद्धानतयेति । अनात्मन्यात्म-दृष्टि नासौ सजेदिस्यत्र लौकिकं दृष्टान्तमाह । अन्धेति । कश्चित्कल पश्चिमचेता गहनविषिनसमीपसंचारिपाये पतितमविद्वःखितं विनष्टदृष्टिद्वंयमपि पुरुषापसदमवलो-क्य तदन्तिकमूपसृष्य विमलब्धुमिच्छैन्पृच्छति किमिति भवताऽतिबहुतरगोगवयादि-संचारसंकीणें दुर्गे मार्गे पचुरपारेणततरक्षुरोपणादिपरिवृतकान्तारपरिसरे परिहाथ सहायसंपदमास्यते । स च विवेकपरिचयविधुरो मधुरा गिरमुपश्रुत्य सहर्षं सम-भाषत । दैवोपहतः पिहितनयनयुगुलो बताहं कयाऽपि विधया पन्थानमेन-

१ इ.ट. <sup>\*</sup>स्य मोक्ष<sup>\*</sup>।२ ड. देशनात्।३ ट. <sup>\*</sup>न स<sup>°</sup>।४ क. <sup>°</sup>पि संपाधे<sup>°</sup>।५ छ. <sup>\*</sup>द्वयं पु । ६ क. च्छनपृच्छात्किमि ।

त्यजेत्तद्यतिरिक्तं चाऽऽत्मानं न मितपचेत । तथा सित पुरुषार्थिद्विहन्येतानथं च ऋच्छेत् । तस्माच्या स्वर्गाचिथिनोऽप्निहोत्रादिसाधनं पथाभूतमुपिदशित तथा मुमुक्षोरिप " स आत्मा तत्त्वमित श्वेतकेतो " ( छान्दो० ६।१६।३ ) इति पथाभूतमेन वाऽऽत्मानमुपिदशतीति पुक्तम् । एवं च सित तप्तपरश्चमहण-मोक्षदृष्टान्तेन सत्याभिसंधस्य मोक्षोपदेश उपपचते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे 'अहमुक्थमस्मि' ( ऐ० आर० २।१। २ । ६ ) इति विद्यादितिवत्संपन्मात्रमिदमनित्यफ्छं स्यात्।

मासाच नानाविधवन्धुनिकरपरिपूरितमतिसविधमपि नगरं जिगमिषुरिहैवासमर्थो बहुतिथमत्यवाह्यम् । संपति तु भवतो दिष्टचा दृष्टस्य दृष्टिपथमवतीर्णं समासादिवमनोरथं शोकसागरादुत्तीर्णमात्मानमालक्ष्य लब्बलक्ष्यो निर्वृतोऽस्मि । स च विप्रक्रिप्सुः शिक्षाविपक्षमुक्षाणमभ्याशदेशनिवासिनमुळपादि चरन्तमाकळय्यास्य तु पुच्छं एहीत्वा गच्छतु भवानेष त्वाडभिमतं नगरं नेष्यतीत्याभाष्य तदनुमोदनपुरःसरं पुरुषं पशुमानीय तदीयलाङ्गलं ग्राह्यामास । स च गृहीततदीयवालविविविवा वेदनास्त-दाहिता इतस्ततो नीयमानोऽनुभवन्नि नगरिजगिमषया तदास्यादेष्ट्रराप्ततादृष्ट्या च स्वयमुपात्तं प्रबळबळीवर्द्यूनश्चरममङ्गं परित्यक्तं नैव विय द्वार । स च भूयो भूयो भ्यसीयीवनाः पविल्रभ्य प्रेप्सितमप्रविपधैव महति मोहसागरे निपतितः । तेनैव न्यायेनायमि अद्धालुत्वादनात्मिन शास्त्राहितामात्मदृष्टिमत्यजन्ननर्थभागी भवेदित्यर्थः। आत्मा जडादथीन्तरं तत्साक्षित्वाद्धटसाक्षिवदित्यतिरिक्तात्मिवया पुरुषाथैमागी स्यादि-त्याशङ्कचाऽऽगमविरोधानमैविमत्याह । तद्यतिरिक्तं चेति । आत्मज्ञानाभावे दोष-माह । तथेति । विहतिम्किभाक्तवाभावः । अनात्मनिष्ठत्वे दोषमाह । अनर्थ चेति । ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चाडडत्महनो जना इति श्रुतेरित्यर्थः । परमते तनि-ष्ठानुपपत्तेः सदात्मत्वोपदेशमिच्छता सतश्चेतनत्वमेष्टव्यमित्युपसंहरति । तस्मादिति । नन्वारोपेणापि शास्त्रे ध्यानोपदेशात्कथं तद्यथामूतमेवोपदिशतीति नियम्यतेऽत्राऽऽह। एवं चेति । कस्यचिदारोपितचोरत्वस्य सत्येन तग्नं परशुं गृह्णतो मोक्षो दृष्टस्तेन हृष्टान्तेन सत्ये ब्रह्मण्यभिसविमतो मोक्षस्त द्यथा परशुं तग्नं प्रतिगृह्णातीत्यत्रोक्तः स च तत्त्वतो वस्तूपदेशे संभवतीत्यर्थः । सदात्मत्वोक्तेरारोपितार्थत्वेऽपि सत्याभिसाधिसिद्धिर्यस्य स्यादद्धेत्यादिध्यानवाक्ये तद्दृष्टेरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्यथेति । उक्यं प्राणः । महावाक्योत्थं ज्ञानिवद्मुच्यते । तस्य संपन्मात्रत्वेनानित्यफळत्वे फिळितमाह

तत्र मोक्षोपदेशो नोपपचेत । तस्मान सदिणमन्यात्मशब्दस्य गौणत्वम् । भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य प्रत्यक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममाऽऽत्मा भद्रसेन इति । अपि च कविद्रौणः शब्दो दृष्ट इति नैतावता शब्दममाणकेऽभे गौणी कल्पना न्याय्या सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गात् । यत्तृकं चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः क्रतुष्वळनयोरिव ज्योतिःशब्द इति । तन्न । अनेकार्थन्तस्यान्याय्यत्वात् । तस्माचेतनविषय एव मुख्य आत्मशब्दश्चेनतत्त्वोपचाराद्वतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च । साधारणत्वेऽप्यात्मशब्दस्य न प्रकरणमुपपदं वा किचिन्नश्चायकमन्तरणान्यतरवृत्तिता निर्धारियतुं शक्यते । न चात्राचेतनस्य निश्चायकं किचित्कारणमस्ति । प्रकृतं तु सदीक्षिनृसंनिहितंश्चेतनः

तत्रेति । मोक्षस्य तद्वादिभिर्नित्यत्वोपगमादित्यर्थः । मोक्षोपदेशस्य परपक्षेऽप्यनुपप-त्तिमुक्त्वोपसंहरति । तस्मादिति । दृष्टान्ते गौणत्वमङ्गीकरोति । भूत्येति । इत-श्चाऽऽत्मशब्दस्य दृष्टान्तेन प्रधानविषयतया न गौणतेत्याह । अपि चेति । मुख्या-र्थायोगो गुणयोगश्च गौणत्वे हेतुः । तद्भावेऽपि तत्कल्पनाऽतिप्रसङ्गिनीति हेत्वन्त-रमेव स्फीटयति । कचिदिति । अग्न्यादिशब्दानां माणवकादिषु गौणत्वदृष्ट्या दृह-नादिष्विप तत्प्रसक्तेरित्याह । सर्वत्रेति । गौणत्वं निरस्य साधारण्यं निरसितुमनुव-दति । यत्विति । एकत्र मुख्यशब्दस्य वद्योगादन्यत्रं वृत्तिसंभवे वत्रापि शक्तिकल्पने गौरवान्नैविमत्याह । तन्नेति । कचित्त्वगृत्याऽनेकार्थतेत्यर्थः । प्रधानमात्मभाव्दस्य मुख्योऽर्थस्तद्विवेकाद्न्यत्र तच्छब्द्तेत्याशङ्क चाऽऽप्त्यादिनिमित्तस्य चेतने मुख्यत्वा-त्तत्रैवाSSत्मशब्दस्य मुख्यतेत्याह । तस्मादिति । कथं वर्हि भूतात्मेत्यादिवाक्यमि-त्याशङ्खच जीवैक्याध्यासात्पश्चकोशात्मभूतानाभिन्द्रियाणां चाऽऽत्मशब्दत्वं परमात्मै-क्यारोपात्प्रधानस्य पक्तेरित्याह । चेतनत्वेति । आप्त्याद्यपाधेरात्मशब्दस्य चेतने मुख्यत्वे प्रधानेऽपि तथैव तनमुख्यत्वसिद्धेः साधारण्यभित्याशङ्कचाऽऽह । साधारण-रवेऽपीति । परमस्क्ष्मशक्तत्यात्मकपकृत्यथीणिमशब्दात्तज्जाड्यासिद्धेस्तद्विषयत्वमात्म-शब्दस्य शक्यं निश्चेतु मित्याशङ्कच शक्तेरप्यन्तस्थचिदात्मनि निरद्धशमणीयस्त्वमि-त्याह । न चेति । अत्रेति प्रकरणोक्तिः । किचित्प्रकरणमुपपदं वेत्यर्थः । कथं वर्हि चेतनविषयतेत्याशङ्कच ऋमेण पकरणोपपदे दर्शयति । प्रकृतं त्विति । चेतनसानि-धानेऽपि तस्य तत्त्वमभीत्यचेतनप्रधानतादात्म्योक्तेरहेतः संनिविरित्याशङ्कचाऽऽह ।

१ ट. भिनि भृ । २ ड. ज. 'तश्च चेन'। ३ क. ख. स्फोरयति । ४ छ. 'त्र तद्ग्रसिं।

श्वेतकेतुः । निह चेतनस्य श्वेतकेतोरचेतन आत्मा संभवतीत्य-वोचाम। तस्माचेतनिषय इहाऽऽत्मशब्द इति निश्चीयते । ज्यो-तिःशब्दोऽपि छौकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव छ्रढोऽर्थवादकिए-तेन तु ज्वलनसाहश्येन ऋती प्रवृत्त इत्यच्छान्तः। अथवा पूर्व-स्त्र एवाऽऽत्मशब्दं निरस्तसमस्तगौणसाधारणत्वशङ्कत्या व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणहेतुव्याख्येयः। 'तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्'इति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्द-वाच्यम् ॥ ७॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्।

### हेयत्वावचनाच ।। ८ ॥

यचनात्मैव प्रधानं सच्छव्दवाच्यम् 'स आत्मा तत्त्वमित ' इतीहोपदिष्टं स्यात्स तदुपदेशश्रवणादनात्मज्ञतया तत्रिष्ठो मा

नहीति । चेतने पकरणादिमावे फिळितमाह । तस्मादिति । जीवेनाऽऽत्मना स आत्मेति च वाक्यमिहेरयुक्तम् । आत्मशब्दसाधारण्ये दृष्टान्तितं ज्योतिःशब्दं विघटयति । ज्योतिःशब्दोऽपीति । कथं वहिं वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेतेत्यत्र काळविषौ पक्तवज्योतिष्टोमे ज्योतिःशब्दस्तत्राऽऽह् । अर्थवादेति । कतमानि ज्योतिषित्यु-क्त्वैतानि वाव वानि ज्योतिषि य एतस्य स्तोमा इत्यर्थवादेन काल्पतं ज्वळनेन साद्यस्यं त्रिवृदादिस्तोमानां फळप्रकाशकत्वम् । ततो ज्योतिष्टेन निक्किपतित्रिवृदादि-स्तुतिसमुदायत्वाज्ज्योतिष्टोमे ज्योतिःशब्दः । तस्मादेकस्याऽऽत्मशब्दस्यानेकसाधा-रण्येनेदमुदाहरणिनित्यर्थः । आत्मशब्दादिति पूर्वसूत्रोक्तहेतुसाधकतया वच्छेषत्वेन सूत्रं व्याख्यायाधुना स्वतन्नहेतुपरतया व्याकरोति । अथवेति । निरस्ता गौणत्वस्य साधारणत्वस्य च शङ्का यस्मात्स तथा तस्य भावस्तत्ता तयाऽऽत्मशब्दं व्याख्यायेति संबन्धः । सतश्चेतनस्य च तादात्म्यवचनं पूर्वसूत्रोक्तो हेतुः । सदर्थनिष्ठस्य मुक्तिक्ति पपरानन्दैक्योक्तेश्च चितो न प्रधानैक्याभिति हेत्वन्तरिमहोच्यत इत्याह् । तत इति । चेतनाचेतनयोरैक्यायोगादचेतनिष्ठतया चेतनस्य मोक्षोपदेशासिद्धेः सिद्धमुपसं-हराति। तस्मान्नेति ॥ ७॥

यथा कश्चिदरुन्धती दर्शियतुं निकटस्थां स्थूलां तारामियं सेति दर्शयत्येवं दुर्ज्ञे-यत्वादात्मतत्त्वस्थाऽऽदौ प्रवानात्मत्ववचनात्तदेव सच्छब्द्मिति शङ्कते । कुतश्चेति । सूत्रमुत्तरम् । हेयत्वेति । तद्घारूयातुं हेयत्वोक्ति प्रतियोगिनी प्रसञ्जयति । यदीति।

भदिति मुख्यमात्मानमुपदिदिक्षुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात् । यथाऽ-क्रन्धतीं दिदर्शीयपुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराममुख्यां मथमम-हृन्धतीति ब्राहिपत्वा तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ब्राह्यति तद्वनायमारमेति ब्रुयात् । न चैवमवोचत् । सन्मात्रात्मावगतिनि-ष्ट्रैव हि षष्ट्रमपाठकपरिसमाप्तिर्देवयते । चशब्दः मतिज्ञाविरोधाभ्य-चयपदर्शनार्थः । सत्यपि हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसुज्येत । कारणविज्ञानाद्धि सर्वं विज्ञातमिति पतिज्ञातम् "उत तमादेश-मगाक्ष्यो येनाश्चतं श्चतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्"(छा-न्दो० ६।१।२) इति । " कथं तु भगवः स आदेशो भवति " इति "पथा सोम्यैकेन मुत्पिण्डेन सर्वं मुन्मयं विज्ञातं स्पाद्धा-चारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" । [ छान्दो० ६।१।२] "एवं सोम्य स आदंशो भवति" [ छान्दो०६।१।६ ]

ऐक्यमुक्त्वा तन्निराकरणं पद्भपक्षालनमनुसरतीत्याक्षङ्च परोक्तं दृष्टान्तेन प्रत्याह । यथेति । प्रतियोगिपाप्तिमुक्त्वा तन्निषेवसूत्रार्थमाइ। न चेति। तत्र हेतुः सन्मात्रेति । अंत्रतजडशक्तिशवले सवि तत्सत्यमिति सत्यत्वविधानादसत्याकारं स आत्मेति चिद्र-पत्वविधानाज्जडाकारं च बाधित्वा सत्यैकरसचिदात्माकारा याऽपरोक्षप्रमितिस्त्रिज्ञण्ड त्वेनैव च्छान्दोग्ये षष्ठसमाप्तिद्रशेनात्पकतसदात्मत्वापत्याख्यानात्तत्त्वमसीत्यमुख्यात्म-त्वोक्तिरयुक्तेत्यर्थः । पूर्वोत्तरहेत्वोः संभूयापमापकत्वे कृतं चकारेणेत्याशङ्कचाऽऽह । चशब्द इति । हेयत्वावचनादेव प्रवानस्य निरासे कि प्रविज्ञाविरोधोक्त्येत्याशङ्कच हेयत्वोक्तिमुपेत्य चकारार्थं स्फुटयति । सत्यपीति । प्रसङ्गं प्रकटियतुं प्रतिज्ञास्तक-पमाह । कारणेति । हे श्वेतकेवो तमप्यादेशमादिश्यत इत्यादेशं शास्त्राचार्थोकि-गम्यं वस्त्वपाक्ष्यः प्रष्टवानासि त्वमाचार्यम् । येन श्रुतेन शास्त्रतोऽन्यदश्रुतमपि श्रुतं भवति । येन मतेन तर्कतोऽन्यद्मतमपि मतम् । येन विज्ञातेनान्यद्विज्ञातमपि विज्ञातम् । न तु श्रोतव्यादि शिष्टामिति पितृवाक्यस्यार्थः । अन्यज्ञानादन्यन्न ज्ञेय-मिति पुत्रो बूते । कथं न्विति । नान्यत्वं कार्थस्य कारणादित्याह । यथेति । ज्ञाते मृत्यिण्डे कुतस्तद्धिकारधीरित्याशङ्कचाऽऽह । वाचेति । यो विकारः स वागा-छम्बनमुच्यते परं न वस्तुतोऽस्तीत्यर्थः । तत्र हेतुर्नामधेयमिति । नाममात्रं नाथोंऽस्ति चेत्ताई घटादिवद्सत्यत्वसंभवात्कारणस्यापि कथं सत्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । मृत्तिकेति । उक्तदृष्टान्तादाकाशादेरपि मृषात्वात्कारणस्य सन्मात्रस्यैव सत्यत्वाच-ज्ज्ञाने ज्ञातन्यशेषो नेति दार्धीन्तिकमाह । एवमिति । कार्थस्य कारणमात्रत्वोप-

१ झ. अमृत<sup>°</sup>। २ छ. °योंपरेशग°। ३ क. ख. °तेऽपि मृ°।

इति वाक्योपक्रमे श्रवणात् । न च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विज्ञाते भोकृवर्गी विज्ञातो भवति । अप्रधानविकारत्वाद्गोकृवर्गस्य । तस्मात्र प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ॥ ८ ॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ।

#### स्वाप्ययात् ॥ ९॥

तदेव सच्छव्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य श्रूयते "यत्रैतत्पुरुषः स्विपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्विपितीत्याचक्षते स्वं द्यपीतो भवति" (छान्दो० ६।८।१) इति । एषा श्रुतिः स्विपितीत्येतत्पुरुष्य लोकपितद्धं नाम निर्वेक्ति । स्वशब्देनेहाऽऽत्मोच्यते । यः प्रकृतः सच्छव्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यपिगतो भवतीत्य-र्थः । अपिपूर्वस्यैतर्र्र्थार्थत्वं प्रसिद्धम् । प्रभवाष्ययावित्यु-त्पित्तरलययोः प्रयोगदर्शनात् । मनःप्रचारोपिधिविशेषसंब-न्धादिन्द्रियार्थान्यक्तं स्तिद्वशेषापत्रो जीवो जागति तद्वासनावि-

गमात्परस्यापि प्रतिज्ञासिद्धिरित्याशङ्कत्याऽऽह । न चेति । प्रतिज्ञाविरोवफलमाह । तस्मादिति ॥ ८ ॥

तत्रैव पश्चपूर्वकं हेत्वन्तरमाह । कुतश्चेति । प्रधानं न सच्छब्दवाच्यमिस्यत्र चित्पाविविध्वानां चिदात्मीन विध्वे छयादिति व्यधिकरणो हेतुरिस्याकाङ्कच प्रक-रणानुसंधानपूर्वकं सूत्रं व्याचि । तदेवेति । यत्र सुप्तौ पुंसः स्विपतित्येतन्नाम भवित तदा पुरुषः सता संपन्नस्तेनैकीभूत इति योजना । प्रकरणेनैक्यपमितेः सच्छ-ब्दछक्ष्यस्यैव चिद्धिस्वत्वान्न व्यिवकरणवेति सर्वश्चित्तं सूचयाति । स्विमिति । तत्र छौकिकप्रसिद्धिमाह । तस्मादिति । तच्छब्दार्थं स्फुटयति । स्वं हीति । उक्तश्चते-स्तात्पर्थमाह । एषेति । नामनिरुक्तिश्चस्थराणि व्याचि । स्वश्चविते । कथं भिन्नविषया गितरात्मानमेव विषयीकुर्योदित्याकाङ्कचोपसर्गोद्धयधीरित्याह । अपि-पूर्वस्येति । प्रसिद्धिमेव प्रकटयति । प्रभवेति । एतेषीतोगैत्यर्थस्यापिपूर्वस्य छया-थेत्वेऽपि कथमनाद्यनन्तस्य छयः स्यादित्याकाङ्कच वदीयछयस्यौपाविकत्वं वक्तुं जागिरतमनुवदिति । मन इति । बुद्धिपरिणामा एवोपाययस्तैरस्यार्थविकोषयोगाचिक्षरादीन्द्रिः यैस्तानेव स्थूछानर्थोन्पस्यअविद्विदेशेषण स्थूछदेहेनैक्यारोपमापन्नो जागर्तीति व्यव-द्वियत् इत्यर्थः । स्वप्नमुपन्यस्यति । तद्वासनेति । जाग्रद्वासनाभिविचिन्नाभिविविद्यो

शिष्टः स्वप्तान्परयन्मनःशब्दवाच्यो भवति स उपाधिद्वयोपरमे
स्रोषुप्तावस्थायामुपाधिकृतविशेषाभावात्स्वात्मिन मलीन इवेति स्वं
द्वपीतो भवतीत्युच्यते । यथा हृदयशब्दिनर्वचनं श्रुत्पा दिशेंतम् "स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदयम्"(छान्दो०
८।३।३) इति । तस्माद्वृदयमिति । यथा वाऽशनायोदन्याशब्दभवृत्तिमूलं दशेयति श्रुतिः "आप एव तदशितं नयन्ते"
"तेज एव तत्पीतं नयते" ( छान्दो० ६।८।३।५ ) इति च ।
" एवं स्वमात्मानं सच्छब्दवाच्यमपीतो भवति" इतीममर्थ
स्विपितिनामनिर्वचनेन दर्शयति । न च चेतन आत्माऽचेतनं मधानं स्वस्तपत्वेन मितपचेत । यदि पुनः मधानमेवाऽऽत्मीयत्वात्स्वशब्देनैवोच्येत । एवमपि चेतनोऽचेतनमप्येतीति
विरुद्धमापचेत । श्रुत्यन्तरं च "माक्नेनाऽरमना संपरिष्वको न
वाह्यं किंचन वेद नान्तरम् (बृह० ४।३।२१) इति सुषुप्तावस्थापां

मनोमात्रोपाधिर्जीवः स्वप्नानुचावचान्वासनामात्रदेहाननुभवन्नेवमेव स्रळु सोम्यैतन्मन इति मनःशब्दवाच्य इति मनोद्वारा छक्ष्यो भवतीत्यर्थः । तथाऽपि कुतोऽस्य छयो-क्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । स इति । स्थूळं मूक्ष्मं चोपाधिद्वयं तत्कतो विशेषो गन्तृत्व-द्रैष्टृत्वादिः । स्विपितिनामिक्क्तेरर्थेवादत्वान्न श्रुतार्थतेत्याशङ्कच तद्याथार्थ्योर्थे दृष्टान्त-द्वयमाह । यथेत्यादिना । तस्य इद्यशब्दस्यैतदेव निरुक्तं निर्वचनम् । अशनाया-पिपासे सोम्य विजानीहीत्युपक्रम्याशितस्यान्नस्य द्रवीकरणेन नयनाज्जरणादापोऽश-नाया छान्द्समेकवचनम् । एवमशनायाशब्दस्याप्मु प्रवृत्तौ मूळं दशेयाति 'आप एव तद्शितं नयन्ते' इति श्रुतिः । द्रावकोदकपाननयनात्तस्य शोषणादुदन्यं तेज आकाः रश्छान्दसः । एवमुद्दन्यशब्दस्य तेजसि प्रवृत्तौ निमित्तं तेज एव तत्पीतं नयत इति श्रुतिर्दर्शयतीति योजना । दृष्टान्तयोरर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति । एविमिति । प्रधा-र्नेस्य व्यापित्वाद्व्यापिजीवलयस्थानत्वयोगादुक्तहेतोरन्यथासिद्धिमाशङ्कच चितोऽ-चिचापत्तिरयुक्तेत्याह । न चेति । सज्ञब्दस्याऽऽत्मीयेऽपि ज्ञक्तत्वात्प्रधाने प्रवृत्ते-रन्यथासिद्धितादवस्थ्यमाशङ्कचोक्तं स्कोरयति।यदीति।स्वशब्दस्याऽऽत्मा मुख्योऽ-र्थेस्तरसंबन्धादात्मीयो लक्ष्य इति तद्ग्रहस्यानौचित्यभेवमपीत्मुक्तम् । मृदात्मनो घटस्य मृद्येव लयादात्मीये जलादावहृष्टेरित्यर्थः । स्विपितिनामनिरुक्तिश्रुत्यनुमाहकत्वेन वृह-दारण्यकश्रुति पठित । श्रुत्यन्तरं चेति । तस्य तात्पर्यमाह । मुषुप्तेति । हेतोरन्य-

१ ड. अ. ट. 'बुप्यव'। २ घ. ज. अ. ट. ह्यय'। ३ ठ. ड. ट. 'द्रष्टन्यादिः । ४ छ.

#### [भ॰१पा॰१मू०१०] आनन्दगिरिकृतटीकासंविख्तशांकरभाष्यसभैतानि।१०३

चेतनेऽप्ययं दर्शयत्यतो यस्मित्रप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चे-तनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम् ॥ ९ ॥ कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम् ।

## गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्विप भिन्ना कारणावगितरभविप्यत्किचिचेतनं ब्रह्म जगतः कारणं कचिदचेतनं प्रधानं कचिदन्यदेवेति । ततः कदाचित्प्रधानकारणवादानुरोधेनापीक्षत्यादिश्रवणमंकल्पिष्यत् । नत्वेतदस्ति । समानैव हि सर्वेषु वेदानतेषु चेतनकारणावगितः । यथाऽप्रेर्ज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विभितिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विभितष्ठन्ते ''प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः'' [कौ० २।२] इति ।
''तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः'' [ तैत्ति० २।१ ]
इति । ''आत्मत एवेदं सर्वम् [ छान्दो० ७ । २६ । १ ] इति ।
''आत्मन एष प्राणो जायते'' [ प्रश्न० २।२ ] इति चाऽऽत्मनः

#### थासिद्धच्यभावे फल्रितमाह । अत इति ॥ ९॥

उपक्रमोपसंहारयोर्बद्वाण्येकवाक्यत्वं तात्पर्येलिङ्गमुक्तवाऽभ्यासं लिङ्गान्तरं वक्तुं सूत्रान्तरं निक्षिपति । कुतश्चेति । श्रुतिप्रामाण्येक्यात्प्रत्युपनिषद्मभ्यासेन चेतनकार-णवावगितरेकरूपेत्ययुक्तमनेकरूपत्वापसङ्गादित्याशङ्कच्च कारणविषयत्वीत्तकेजन्यधीव-दत्तुल्यत्वपसिक्तं विक्तः । यदीति । वस्तुतश्चिद्विदात्मकमन्यदिलुँकं विरुद्धार्थ-त्वात्तिहें त्यागो वेदान्तानामित्याशङ्कच्च तेषामेकार्थतया नयनादत्यागमाह । तत्त इति । अस्तु तिहें तेष्विपे कारणावगतेरनेकरूपत्वं नेत्याह । नित्वित । विहें ज-डाजडार्थवचसोः सालम्बनत्वाय द्यात्मके ब्रह्मण्येव गतिसामान्यीमत्याशङ्कच्च चिदे-करसे तस्याः सामान्यमाह । समानेति । विस्फुलिङ्गपसङ्गार्थं ज्वलव इत्युक्तम् । विप्रतिष्ठेश्वानागितित्वेन दिशो दशापि प्रमृताः स्युरित्यर्थः । प्राणाश्वक्षुरादयो यथा-यतनं यथागोलकं विप्रतिष्ठन्ते विविधमुद्गच्छन्तीति यावत् । पाणेभ्योऽनन्तरमादि-त्याद्यस्तदनुमाहका देवतास्ताम्योऽनन्तरं लोक्यन्त इति लोका विषया भवन्ति। त्यर्थः। अनुक्तानागिपं वेदानतानामुक्तैः सहास्मिन्नर्थे तात्पर्यं सूच्याते। आरमन इति । जडाजडात्मकाखण्डक्रपमात्मशब्दमिति कृतो विवक्षित्वितिरित्याशङ्कच्च जहस्य सक्क-

१ ज. "मभविष्य"। २ ठ. ड. ट. "त्वात्कर्मतर्कथीव"। ३ ्ठ. ड. ड. "त्युक्तमनेकरूपत्वप्रसङ्गाद्विरु"। ४ ठ. ड. ढ. देवास्तेभ्योऽन"।

कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महच्च मामाण्यकारणमेतचद्वेदान्तवाक्यानां चेत-नकारणत्वे समानगतित्वं चक्षुरादीनामिव रूपादिषु । अतो गतिसामान्यात्सर्वेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् ॥ १०॥ कुतश्च सर्वेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् ।

## श्रुतत्वाच ॥ ११ ॥ (५)

स्वशब्देनैव च सर्वेज्ञ ईश्वरो जगतः कारणिमिति श्रूयते श्वेता-श्वतराणां मन्त्रोपिनषिद सर्वेज्ञमीश्वरं मकृत्यं "स कारणं कर-णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिष्जनिता न चाधिपः" [श्वेता० ६।९] इति । तस्मात्सर्वेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणं नाचेतनं म-धानमन्यद्वेति सिद्धम् ॥ १९॥ (५)

पामासत्वादखण्डाजडचैतन्यमेवाऽऽत्मेत्याह । आत्मेति । खतः प्रामाण्यादेक-स्यापि वाक्यस्य स्वार्थपीहेतुत्वात्तत्रानुग्राहकवाक्यान्तरोक्तिरगियेकेत्याङ्कच्याऽऽह । महच्चेति । एकार्थत्वोक्त्या ज्ञानदाट्याय वाक्यान्तरभित्यर्थः । वेदान्तानां चेतन-कारणे तुल्यगतित्वे दृष्टान्तमाह । चक्षुरादीनामिति । सर्वेषां चक्षू रूपमेव ग्राह-यति न रसादि कस्यचिदिति रूपे चक्षुषो गतिसामान्यं दृष्टम् । रसनादीनामपि रसादिषु । तथा वेदान्तानामपि चेतनकारणत्वे तुल्यगतित्वमित्यर्थः । सूत्रार्थं निगम-यति । अत इति ॥ १०॥

श्रुत्या रफुटार्थवया ब्रह्मकारणत्वं वाच्यम् । तथा सत्यन्यासां वेदैकार्ध्येनिर्णया-दित्युत्तरसूत्राकाङ्क्षामाह् । कुतश्चेति । वदैक्षवेत्यत्रेक्षणमात्रं कारणस्य श्रुतं न सर्व-इत्वं वस्य सर्वोर्थत्वादार्थिकी वद्धीः । श्वेताश्वतरे तु सर्वज्ञो जगद्धेतुरिति साक्षादु-कम् । अतः सर्वोर्थनिषदां वदेकवाक्यत्वधीरित्याह । श्रुतत्वाचेति । वद्ध्याचष्टे । स्वशब्देनेति । सर्वज्ञस्य वाचकेन शब्देनोति यावत् । सर्वश्चासौ ज्ञश्चेति । सर्ववाध-शक्ताहां वारयति । ईश्वर इति । वश्यमाणमन्नस्थसशब्दार्थमाह् । सर्वज्ञामिति । ज्ञः कालकालो गुणी सर्वेविद्य इति प्रकृत्य स कारणिति परामश्चीज्ञगद्धेतोः सर्वज्ञतित्य-र्थः । वस्य सर्वेश्वरत्वमाह् । करणेति । वेषामविषाः स्वामिनो जीवास्तेषामधिषः पर-मेश्वरस्वस्य सर्वेहेतुत्वार्थं विशेषणम् । न चेति । जीवान्प्रविश्वरत्वं हिरण्यगर्भोदेर-पत्त्याशङ्क्य नियन्नन्तरं निरस्यति । न चेति । महाप्रमेयमुपसंहरति । तस्मादिति । अन्यदित्युक्तंर्थः ॥ ११ ॥ ( ९ )

<sup>9</sup> ड. ट. <sup>\*</sup>त्य न तस्य कश्चित्पतिरस्ति छोके न चेशिता नैव च तस्य छिङ्गम्।स।२ क. तरै-क्वार्थ्यं। ३ क. ल. <sup>\*</sup>क्तार्थम्।

'जन्माद्यस्य यतः' इत्यारम्य श्रुतत्वाचेत्येवमन्तैः स्त्रैयान्युदाहुतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जमस्थितिल्यकारणिमत्येतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं
प्रतिपादितम् । गतिसामान्योपन्यासेन च सेर्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम् । अतः परस्य प्रन्थस्य किमुत्थानमिति । उच्यते । द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवार्जितम् । "यत्र हि
द्वैतिमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" [ वृह०४।५।१५ ] "यत्र
त्वस्य सर्वेमात्मैवाभूत्तत्वेन कं पश्येत्" [ वृह०४।५।१५ ] "यत्र
नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति तदरुपं यो वै भूमा
तदमृतमथ यदरुपं तन्मत्येम्" [छान्दो०७।२४।१] "सर्वोणि

वृत्तमनू चोत्तरसंदर्भमक्षिपति । जन्मादीति । ब्रह्मजिज्ञासां पविज्ञायेति वक्तव्यम् । वेषामेतद्रथेपतिपादनोपयुक्तन्यायग्रथनार्थमुत्तरः संदर्भोऽर्थवानित्याशङ्कचाऽऽह । न्या-येति । अनुक्तवाक्यानां वत्परत्वं वक्तमूत्तरो प्रन्थ इत्याशङ्कचाऽऽह। गतीति । अनु-क्तसमन्वयाभावान्नोत्तरस्योत्थानभित्याह । अतः इति । उत्तरसूत्राणामगतार्थत्वं वक्तुमार-भवे । उच्यत इति । वदर्थं वेदान्तेषु भासमानमर्थं संक्षिपावे । द्विरूपं हीति । वत्र सोपाधिकविषयं वाक्यमुदाहरति । यत्रेति । यस्यां खल्वविद्यावस्थायामाभासभूतं द्वैतं सदिव भावि वनेवरः सन्नितरं पश्यवीति दृष्टचादिगोचरमुपाधिमद्वस्तु वद्वीत्यर्थः । निरुपाधिकविषयं वाक्यं पठित । यत्र तिवित । यस्या विद्यावस्थायामस्य विदुषः सर्वै कर्जाचात्माविरेकेणासदेवाऽऽसीत्तत्र केन करणेन कं विषयं की वा कर्ता पश्येदित्या-क्षेपाद्व्यवहार्यमनौपाधिकं तत्त्वमित्यर्थः । निरुपाधिके श्रुत्यन्तरमाह । यत्रेति । यस्मिन्भूमि स्थितो विद्वानन्यद्वष्टव्यं चक्षुषा न पश्यत्यन्यच श्रोतव्यं श्रोत्रेण न भूणोति न चान्यन्मन्तव्यं ज्ञातव्यं वा मनसा बुद्धन्या वा मनुते जानाति वा स भूमा **दृष्टचाद्यगोचरो** निरतिशयमहत्त्वसंपन्नः परमात्मेत्यर्थः । तत्रैवावान्तरवाक्ये सोपावि-कमि खरूपमुक्तामित्याइ । अथेति । निरुपाधिकभूमोक्त्यनन्तरं सोपाधिकमि रूपमु-च्यते । यस्मिन्पारिच्छिन्ने वस्तुनि निष्ठो योऽविद्वानन्यद्वष्टव्यादि चक्षुरादिनाऽनुसं-भत्ते तदल्पं परिच्छिन्नमुपहितमित्यर्थः । भूम्रोऽल्पस्य च विशेषान्तरमाह । यो वा इति । अथोति द्योतितो विशेषो वाक्येन प्रकटितः । सोपाविकेऽन्तर्यामिणि श्रुत्य-न्तरमाह । सर्वाणीति । सर्वज्ञो हीश्वरो नामक्रपादिकं विश्वं निर्माय तत्र पविश्या-

ह्याणि विचित्य धीरो नामानि क्रत्वाऽभिवदन्यदास्ते" ितैत्ति ० था०३।१२।७] ''निष्कलं निष्किपं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्"[ श्वेता०६।१९] "नेति नेति'' [ बृह०२।२।६ ] इति "अस्थूरुमनणु" [ बृह०२।८।८ ] न्यूनमन्यरस्थानं संपूर्णमन्यदिति वैवं सहस्रशो विद्याविद्यावि-षयभेदेन ब्रह्मणो हिन्दपतां दर्शयन्ति वाक्यानि । तत्राविद्याव-स्थायां ब्रह्मण उपास्योपासंकादिस्रक्षणः सर्वे व्यवहारः । तत्र कानिचिद्रह्मण उपासनान्यभ्युदयार्थानि कानिचित्क्रममुक्त्यर्था-नि कानिचित्कर्मसमृद्धचर्थानि तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः ।

भिवदनादि कुर्वन्योऽवतिष्ठते तं विद्वानिहैवामृतो भवतीत्यर्थः । निरुपाधिके श्रुत्यन्त-रमाह । निष्कलमिति । निष्कलं निरंशं निरंशत्वादेव सर्विकियाश्चय निष्कियं तस्मा-देव शान्तमपरिणामि रागादिरहित निरवद्यं धर्माधर्मोद्यसंबद्धं निरञ्जनम् । नभसोऽस्य विशेषमाह । अमृतस्येति । यथा मृहारुमयः सेतुर्नदीकुल्यादिपरकूळपाप्तेरुपायस्तथा संसारसागरस्य परं पारं परं ब्रह्म तद्भावस्यामृतस्य वाक्योत्थबैद्धःचामिञ्यक्तं तदेव साधनं सेतुवदवस्थितम् । तस्योपज्ञान्तत्वे दृष्टान्तमाह । दुर्गधिति । यथा दुर्ग्वन्वनो-Sमि: शाम्यति तथाऽज्ञानं तदुत्यं च द्ग्ध्वा स्थितं प्रशान्तं प्रसन्नं विद्यादित्यर्थः I इतिभ्यां विश्वं दृश्यमादाय नञ्भ्यां तिन्नेषेषादिष श्रुत्यन्तरं निरुपाविकार्थमाह । नेतीति । द्रव्यगुणादिसर्वद्वैतिनिषेषादि बाक्यं तथेत्याह । अस्यूल्रमिति । रूपद्वये श्रुत्यन्तरमाह । न्यूनिमिति । निष्पपश्चादन्यदुपास्यं सप्रपश्चस्यानं न्यूनं परिच्छिन्नं ततोऽन्यं निष्पपञ्चं मुक्तोपसृष्यं त्रिधापॅरिच्छित्तिशून्यं सिचदानन्दास्मेकिसत्यर्थः । उक्तवाक्यानामुपछक्षणत्वं विवक्षित्वोक्तमेवमिति । ननु ब्रह्मणो म द्वैविध्यं युगपदेकस्य तिद्वरोधात्तनाठिठह । विद्येति । अद्वैतमेव वास्तवं चेदुपास्योपासकादिभेदस्यीवस्तुत्वा-दुपास्तिविध्यानथेक्यमित्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । उपास्तीनामपि मुक्त्यर्थत्वाद्वि-चानइस्तुगामितेत्याशङ्कच साक्षान मोक्षार्थतेत्याह । तत्रेति । अभ्यद्यार्थानि पती-कोपासनानि । क्रममुक्त्यर्थानि दहराद्युपासनानि । कर्भसमृद्धचर्थान्युद्रीथादिध्यानानि । यद्यापे विषेयत्वादेतानि कर्मकाण्डे युक्तानि तथाऽपि मानसत्वेन विद्यासाम्यादिहोक्ता-नीसर्थः । उपास्यैक्यात्तत्पाघ्रेरुपास्तिफळत्वादुपास्तितत्फळभेदासिद्धिमाशङ्कचाऽऽह् । तेषामिति । परस्य गुणभेदादुपास्तिभेदाच भेदेऽपि खरूपाभेदादुपास्यादिभेदायोगता-

९ ज. °सनादि°। २ क. °बुद्धित्रच्याभि°। ३ क. स्त. °थीमत्याह। ४ क. स्त.ठ. स्त.ट. र्यार-च्छेदश्रुं। ५ छ. 'स्यात्रास्तत्रत्वा'। ६ क. ल. 'पि ध्येय'।

एक एव तु परमात्मेश्वरस्तैस्तैर्गुणिवशेषैविशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति तथाऽपि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते । "तं यथा यथोपासते तदेव भवति" [छान्दो०३।१४।१ ] इति श्रुतेः। यथा ऋतुरस्मिङ्कोके पुरुषो भवति तथेतः मेत्य भवतीति च। स्मृतेश्व—

> "यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमावितः"॥

[भ०गी०८।६] इति । यद्यप्येकं आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढस्तथाऽपि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्य-स्येकद्धपस्याप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतैस्य तारतम्यमैश्वर्यशक्तिविशेषैः श्रूयते ''तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद'' [ ऐ० आ० २ । ३ । २ । १ ] इत्यत्र । स्मृतावि —

''यचद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्त्वदेवावगच्छ त्वं मम तेर्जोशसंभवम्''॥

[ भ० गी० १० | ४१ ] इति । यत्र यत्र विभूत्याचितिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोचते । एवमिहाप्यादित्यमण्डले

दवस्थ्यमाशङ्कच सक्रपाभेदेऽप्युपहितमेदमाह । एक इति । उपास्तिपचैयसंस्कारादुपास्यतद्रुणपाप्तिरिखत्र श्रुत्यन्तरमाह । यथेति । कतुः संकल्पो ध्यानम् । ध्यानम्
संस्कारप्रचयाद्वयेयात्मतां ध्याता देहपाते प्रतिपचते किंवा तदाऽपि पूर्वेबद्धचातृत्वमेवेति संश्ये संस्कारप्रकर्षादेवतात्मत्वमेवाऽऽप्रोतीति निणेतुमाह । स्मृतेश्वेति । संवेनाऽऽत्मैक्यात्तस्य कौटस्थ्यात्तस्यैदोपास्यत्वात्कृतस्ततारतम्यश्रुतिरिखाशङ्कच नीहारायावरणमेदादादिखबद्धिचातारतम्यादात्मा वस्तुतो निरितशयोऽपि साविश्ययो भावीत्याह।
यचपीति । यथोक्तस्याप्यात्मनः स्थावरादारम्य ब्रह्मान्तेषु प्राणिषूत्तरोत्तरमाविष्टस्य
कुद्धच्यपाधिशुद्धच्युत्कषवारतम्यात्मज्ञाधीनेश्वयेशक्तिविशेपेस्तारतम्यं तस्योक्तोपाधिकस्य
पक्तस्याऽऽत्मनो यो ध्याता सक्रपमाविस्तरामितशयेन प्रकटमुपास्तिवशाहुध्यते
सोऽश्चृते ह्याविभूयेत्येतरयके श्रुतम् । तथा चोपास्यतारतम्यं श्रीतमोपाधिकं युक्तमित्यर्थः । उपास्येश्वरतारतम्यं भगवद्गीतास्वि सिद्धमित्याह । स्मृताविति । श्रुतिस्मृतितात्पर्यमाह । यत्रेति । न केवलं द्वैविध्यं ब्रह्मणः श्रुतिस्मृत्योरेव सिद्धं कितु
सूत्रक्रतोऽपि मतमित्याह । एवमिति । श्रुतिस्मृत्योरिव पक्तवेऽपि शास्त्रे द्वैक्ष्यं
ब्रह्मणो भावि तत्र सोपाधिकब्रह्मविष्यमन्तस्तद्धमीविकरणमुदाहरति । आदित्येति ।

१ ड. ज. °क एवाऽऽत्मा । २ क. ड. °ततार । ३ ठ.ड. ढ. °चयात्संस्का । ४ ख. सर्वात्मे °। ५ ठ. ड. ढ. °तो≲ाति । ६ छ. बुद्धचाखुपा । ७ छ. °म्यं श्रुत । ८ छ. द्वैविध्यं ।

हिरणमयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयि इष्ट्रात्पर एवेति वक्ष्यति । एव-माकाशस्त छिङ्कादित्यादिषु द्रष्ट्रव्यम् । एवं सद्योमुक्तिकारणम-प्यात्मक्षानमुपाधिविशेषद्वारेणोपदिश्यमानमप्यविवक्षितोपाधिसं-बन्धविशेषं परापरविषयत्वेन संदिक्षमानं वाक्यगतिपर्याछोचन-या निर्णेतव्यं भवति । यथेहैव तावदानन्दमयोऽभ्यासादिति । एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसंबन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं चोपा-स्यत्वेन क्षेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत इति पदर्शियतुं परो अन्थ आरभ्यते । यच गतिसामान्यादित्यचेतनकारणनिराकरणमुक्तं तदिष वाक्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविप-रीतकारणनिषधेन प्रपञ्चचते।

## ञानन्द्मयोऽभ्यासात् ॥ १२ ॥

तैत्तिरीयके 'अन्नमयं' 'प्राणमयं' मनोमयं' 'विज्ञानमयं' [ तै०

उक्तन्यायं तुल्यदेशेषु प्रसारयति । एविमिति । सोपाविकोपदेशविन्ररपाधिकोपदेशं द्रशेयति । एवमित्यादिना । आत्मज्ञानं निर्णेतव्यमिति संबन्धः । निर्णेयपसङ्गभाह । परेति । अनमयाद्युपाविद्वारोक्तस्य कथं पर्विषयत्वं तत्राऽऽह । उपाधीति । निर्णे-यक्रममाइ । वाक्येति । उक्तार्थमधिकरणं कास्तीत्याशङ्क्योक्तमः । यथेति । अस्मि-न्नेवाधिकरणे यथा निरुपाविकं ब्रह्मैवोच्यते तथा चुम्वाचायतनमित्यादिष्वपीत्यर्थः । श्रुतिसमृतिस्त्रेषु इष्टं बद्याद्वेरूप्यं शिष्ट्वाऽनन्तरसंदर्भारम्भं संभावयाते । एवमिति । अपेक्षितोपाधिसंबन्धमुपास्यत्वेन निरस्तोपाधिसंबन्धं च ज्ञेयत्वेनोति संबन्धः । तस्या-द्याप्यविवेकात्कुत्रोपाविरिष्टः कुत्र वा नेति निरूपयितुमुत्तरम्रन्थ इत्यर्थः । सिद्धवदु-क्तगतिसामान्यस्यापि साधनायेखुत्तरस्योपयोगान्तरमाह । यचेति । वाक्रयान्तराणि व्याख्यातातिरिक्तानीति यावतः । वेदान्तानामिवशेषेण निविशेषे ब्रह्मणि समन्वये सिद्धे कचित्तस्य हिरण्मयवाक्यादावपवादः कचिदानन्दमयवाक्यादौ तदामासे तद-सत्त्वमुच्यत इत्यध्यायशेषारम्भे स्थिते निर्गुणविषयमेव तावद्विकरणं पस्तैति । आनन्दमय इति । तस्य वृत्तिकारमतेन विषयमाह । तैत्तिरीयक इति । अन्न-रसविकारी देहोऽन्नमयः पाणोपाधिरात्मा पाणविकारः पाणमयो मनोमयस्तदुपा-धिरात्मा विद्वकारो विज्ञानमयो विज्ञानोपाधिरात्मा विज्ञानविकारः । यद्वा भुगुवह्यु-काधिदैविकान्नादीनप्रत्याध्यात्मिकान्नादिकोशा विकारास्तदेतचतुष्टयं स वा

# [अ०१पा०१सू०१२]आनन्दगिरिकृतटीकासैव।ञतशांकरभाष्यसमेतानि । १०९

२ | १ | ५ ] चानुक्रम्याऽऽम्नायते । 'तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर् आत्माऽऽनन्दमयः' इति । तत्र संशयः ।
किमिहाऽऽनन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्मकृतं 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति किंवाऽक्रमयादिवह्नह्मणोऽर्थान्तरमिति । किं
तावत्माप्तं ब्रह्मणोऽर्थान्तरममुख्य आत्माऽऽनन्दमयः स्पात् ।
कस्मात् । अक्रमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् । अथापि स्यासर्वान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य एवाऽऽत्मेति । न स्पात्मियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रेवणाच । मुख्यश्रेदात्मोऽऽनन्दमयः
स्यात्र प्रियादिसंस्पर्शः स्यात् । इह तु 'तस्य प्रियमेव शिरः'
इत्यादि श्रूयते । शारीरत्वं च श्रूयते ''तस्येष एव शारीर
आत्मा यः पूर्वस्य" [तैत्ति०२।६] इति । तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्येष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यर्थः । न च सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शो वार-

इत्यादिना क्रमेणोक्तवाऽऽनन्द्मय उक्तस्तस्मादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इति सूत्रितादित्येततः । तस्यैव समृत्यर्थो वैशब्दः । एतस्मात्तस्य श्रद्धैव शिर इत्यादिना व्याख्यातातः । ततोऽन्यत्वं मनोमयस्यापीत्यत उक्तमन्तर इति । तस्मादानन्दमय-शब्दे मयटो विकारपाचुर्यसाधारण्याद्विचारबीजं संशयमाह । तत्रेति । ईक्षत्यिध-करणे मुँख्यसंभवे गौणस्यानवकाशत्वाद्विशयानुदये प्रायपाठस्याकिचित्करत्वादमुख्ये-क्षणप्रवाहपावेऽपि जगत्कारणे मुख्यं तदिसुक्तम् । इह तु मयटो विकारपाचुर्ययो-भुक्यत्वे सीत विश्वयोदये पाचुर्यार्थीत्पायदृष्टेर्व्यावर्तकत्वात्पूर्वाधिकरणसिद्धान्तामा-वेन पूर्वपक्षोन्मेषात्मसुदाहरणात्मिकां संगति विवक्षन्नाकाङ्क्षाद्वारा पूर्वपक्षयित । किमिति । शुलादिसंगतिचतुष्टयं फलं च वश्यते । मयटः साधारण्येऽपि विशे-षग्रहे हेतुर्नोस्तीत्याह । कस्मादिति । विकारमायपाँठं हेतुमाह । अन्नेति । पाय-पाठेऽपि पकरणाछिङ्गं बलवदित्याह । अथापीति । सावयवत्वशारीरत्विङ्गाभ्यां मयट्श्रुत्या चानुगृहीतं प्रकरणमेव प्रबलमित्याह । न स्यादिति । सावयवत्वस्यान्य-थासिद्धि पत्याह । मुरूपश्चेदिति । तस्य निष्कलत्वश्चर्या निरंशत्वादिर्यर्थः । आन-न्द्मयेऽपि कुतः सावयवत्वं तत्राऽऽह । इह त्विति । लिङ्गान्तरं विभजते । शारी-रत्वं चेति । व्यवहितान्वयेनाभीष्टार्थेहणे व्याचष्टे । तस्येति । शारीरत्वेऽपि परमा-त्मत्वं कि न स्यात्तत्राऽऽह । न चेति । पियादिस्पर्कित्वे च संसारित्विमत्यर्थः ।

१ झ. 'श्रयणाच । २ क. ज. ञ. ट. 'त्मा स्या'। ३ ख. 'मुख्यासं'। ४ ख. 'द्विषया'। ५ ख. 'पाठे हें'।

यितं शक्यः। अतस्मात्संसार्येवाऽऽनन्दमय आत्मेत्येवं पाप्त इदमुच्यते 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' पर एवाऽऽत्माऽऽनन्दमयो भवितुमहिति । कुतः।अभ्यासात्।परस्मिनेव ज्ञात्मन्यानन्दशब्दो बहकूत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं पस्तुत्य ''रसो वै सः'' [तैत्ति ० २ l७]इति तस्यैव रसत्वमुक्त्वोच्यते ''रस<sup>्</sup> द्वेवायं स्रव्ध्वाऽऽनन्दी-भवति''इति।''को ह्येवान्यास्कः प्राण्यात्।य एष आकाश आनन्दो न स्यात्। एष द्वेवाऽऽनन्दयाति'' [तैत्ति ०२।७] ''सैषाऽऽनन्द-स्य मीमारसा भवति''ितैत्ति ०२।८]''एतमानन्दमयमात्मानमुप-संकामति '' [ तैत्ति० २ ८ ] ''आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतश्रन" [तैत्ति०२।९] इति । "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजा-नात् " (तैत्ति० २ । ६ ) इति च । श्रुत्यन्तरे च "विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म'' [ बृह० ३।९।२८ ] इति ब्रह्मण्येवाऽऽनन्दशब्दो दृष्टः । एवमानन्दशब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय

का वर्हि सर्वान्वरत्वस्य गविरित्याशङ्कचा चतुष्कोशान्तरत्वमेव न सर्वान्वरत्विमित्याह । तस्मादिति । उक्तं पकरणादि तच्छब्दार्थः । आनन्दमये संसारिण्युपास्तिद्वारा दुःखरहिविभियादियुक्तस्वरूपावस्थानं फलं वक्तुामितिशब्दः । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्त-यति । एविमिति । सौत्री पितज्ञां विभजते । पर एवेति । पकरणादिना तस्य संसा-रित्वे मितज्ञानुपपत्तिरित्याह । कुत इति । हेतुमादाय व्याकरोति । अभ्यासा-दिति । आनन्दशब्दाभ्यासे कथमानन्दमयस्य ब्रह्मतेत्याशङ्कच ब्रह्मणि प्रयुक्तपूर्वस्य तस्य प्रकरणादानन्दमये प्रयोगाज्ज्योतिष्टोमाधिकारे ज्योतिःशब्दाभ्यासवदानन्दम-याधिकारे तत्पदाभ्यासस्य विद्विषयत्वादित्याह । आनन्दमयमिति । रसः सारोऽ-न्नमयादिकोशचतुष्टयान्तरत्वादानन्दमयोऽयं छब्ध्वा ध्याता पूर्णश्चेदानन्दः सर्व-साक्षी सर्वेपेरको न स्यात्तदा पाणादेरचेतनस्य चेष्टा न युक्तेत्याह । को हीति । सर्वोनन्दायितृत्वादिष परानन्दत्वमस्येत्याह । एष हीति । युवा स्यादित्यादिना सार्वभौ-ममारभ्य ब्रह्मान्वमुत्तरोत्तरमुत्कृष्टानन्दस्य ब्रह्मणि समाप्तिफला मीमासा सेषेसुक्ता। मयडन्तस्याभ्यासमाह । एतमिति । उपसंक्रमणं पाधिकैम्रणः शेषः । गतिसामान्यार्थे ब्रह्मण्यानन्दशब्दस्यान्यत्रापि प्रयुक्तत्वमाह । श्रुत्यन्तरे चेति । तथाऽपि कथमानन्दमयस्य ब्रह्मत्वामित्याशङ्कच हेत्वर्थमुपसंहरति । एविभिति । अभ्यासात्तस्य चाधिकारादानन्दमयार्थत्वादिति शेषः । छिङ्गात्तस्य ब्रह्मत्वमुक्त्वा तदः

<sup>🛪</sup> चतुष्कोशान्तरत्वेन न सर्वोन्तरतोच्यते । प्रियादिभागी शारीरो जीवो न ब्रह्म युज्यत इत्याक्षेपाशयः ।

आत्मा ब्रह्मेति गम्यते । यत्त्र्कमन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्त्वादानन्दमयस्याप्यमुख्यत्विमिति । नासौ दोषः । आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् । मुख्यमेव द्वात्मानमुपिदिदेश्च शास्त्रं छोकबुद्धिमनुसरदन्नमेयं शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्मत्वेन मसिद्धमनुद्य मूषानिषक्तद्वतताम्नादिमतिमावत्ततोऽन्तरं ततोऽन्तरिमत्येवं पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति प्राहयत्मित्यवे पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति प्राहयत्मित्यविप्तिसौक्योपेक्षया सर्वान्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मानमुपिददेशेति सिष्ठष्टतरम् । यथाऽरुन्धतीनिदर्शने बह्वीष्विप तारास्वमुख्यास्वरुविपत्त्वे पार्वे विपत्ते स्वरुवे निहास्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वानमुख्यमात्मत्वम् । यत्तु ब्रूषे प्रियादीनां शिरस्त्वादिकख्यनाऽनुपपन्ना मुख्यस्याऽऽत्मन इति । अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाविकीत्यदोषः । शारीरत्वमप्यानन्दमयस्यान्नमयादिशरीरपरंपरया प्रदर्श्यमानत्त्वान्न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारिवत्तस्मादानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १२ ॥

न्नक्षेत्वहेतुं प्रायपाठमनुवद्ति । यत्विति । छिङ्गबाध्यः संनिधिरित्याह । नासाविति । तस्य चतुष्कोशान्तरत्वमेव न सर्वान्तरत्वमिसुक्तमाशङ्कच्च तात्पर्यमाह ।

मुख्यमिति । किमिति तर्हि प्रथममन्नमयादिचतुष्टयमादिष्टं तत्राऽऽह । छोकेति ।

कथं वर्हि देहे मनुष्योऽहमित्यात्मत्वधीरित्याशङ्कचाविवेकादित्याह । अन्यन्तेति ।

अन्यम्तेति । अन्यम्तेति । वर्हि प्राणमयादेरेवान्यतमस्याऽऽत्मत्वसंभवे किमानन्दमस्याऽऽन्तरत्वे द्वष्टान्तो मूर्षेति । तर्हि प्राणमयादेरेवान्यतमस्याऽऽत्मत्वसंभवे किमानन्दमयेनेत्याशङ्कचाऽऽह । पूर्वेणेति । अनात्मत्वेन साम्ये तत्तज्ज्ञापनमिकेचित्करमित्याशद्वच्च छोकबुद्धिमनुसरादित्युक्तं स्मारयि । प्रतिपत्तीति । आनन्दमयादन्यस्याऽऽन्तरस्यानुक्तेरस्य निरङ्कुशमान्तरत्वमित्याह । सर्वेति । अमुख्यपवाहपातेऽपि मुख्यत्वं
द्वष्टान्तमाह । यथेति । इहापीत्यमुख्यपवाहे पतितस्यापिति यावत् । छिङ्गेन संनिधिवावेऽपि सावयवत्वछिङ्गानुग्रहीतः स बळवानित्याशङ्कचोक्तमनुवद्ति । यत्त्विते ।

तस्य विज्ञानमयकोशोपाध्यधीनत्वेनान्यथासिद्धेने सनिधिसहायतेत्याह । अतीतेति ।

छिङ्गान्तरं संनिधिसहायत्वेनोक्तमनुवद्ति । शारीरत्विमिति । छिङ्गयोरन्यथासिद्धत्वे

छिङ्गेन केवळसंनिधिवाधे फिळवमाह । तस्मादिति ॥ १२ ॥

१ इ.ज. मुख्यात्मत्विमिति । २ ज. ैय शारी ै। ३ इ. ज. ट. ैनिषिक्त ै। ४ इ. याऽन्ते ५ इ. प्रदर्यमा ै। ६ क. ल. ैहाले हे ै। ७ छ. ततो ।

# विकारशब्दान्नेति चेत्र पाचुर्यात् ॥ १३ ॥

अत्राऽऽह नाऽऽनन्दमयः पैर आत्माभिवितुमहिति।कस्मात्।विकारशब्दात् । प्रकृतिवचनादयमन्यः शब्दो विकारवचनः समियित आनन्दमय इति मयद्यो विकारार्थत्वात् । तस्मादत्रमयादिशब्द-वद्विकारविषय एवौऽऽनन्दमयशब्द इति चेत्र माचुर्यार्थेऽपि म-यदः स्मरणात् । 'तत्मकृतवचने मयद्' [पाणि० स्० ५।४ २१ ] इति हि मचुरतायामि मयद् स्मर्यते । यथा ''अन्नमयो यज्ञः'' [तैत्ति० २।८] इत्यन्नमचुर उच्यते । एवमानन्दैमय उच्यते । आनन्दमचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरिस्मन्नु-त्तरिसम्स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरति-शयत्वावधारणात् । तस्मात्माचुर्यार्थे मयद् ॥ १३ ॥

मयट्शब्दश्रुतिः संनिध्यनुमाहिकेत्युक्तमनुद्य निरस्यति । विकारेति । वैत्रानुवा-दं व्याख्याति । अत्राऽ ऽहेति । अभ्यासादिना तस्य परत्वे स्थिते कृतश्चोद्यामित्याह । करमादिति । बलवत्या शुत्योत्तरमाह । विकारेति । यथा विकारे च प्रकृति-शब्द इत्यत्र शालिविकारं भुद्धे मुद्रविकारेणेत्यस्मिन्नर्थे शालीन्भुद्धे मुद्रैरिति प्रकृतिश-ब्दो विकारे प्रयुक्तस्तथा विकारशब्दोऽपि प्रकृतौ स्यादित्याशङ्कच व्याच हे । प्रकृ-तीति । कः पुनरत्र विकारेशक्त इत्युक्ते 'मयड्वा' इति सूत्रान्मयट्शब्दस्य विकार-वाचित्वान्नाष्ठऽनन्दमयस्य मुख्यात्मतेत्याह । आनन्देति । श्रुतेर्विकारार्थत्वे तद्युक्तः संनिधिः संसारिणमेव गोचरयतीत्याह । तस्मादिति । मयटो विकारार्थत्वानियमान श्रुत्यनुग्रहः संनिधेरित्याह । नेति । तदेव स्फुटयवि । तत्पक्कतेति । पाचुर्येण प-स्तुतं प्रकृतं तदुच्यते ऽस्मिन्निति प्रकृतवचनमन्नादि तदिति प्रथमासम्थीचथोक्तेऽ-भिषेये मयट्पत्ययो भवतीति प्रचुरतायुक्तेऽपि वस्तुनि विकारवन्मयट्स्मरणान्न विका-रार्थेता नियतेत्यर्थः । प्राचुर्यार्थत्वं मयटो हष्टान्तेन स्पष्टयति । यथेति । आनन्द्म-यशब्दस्याऽऽनन्दमाचुर्याथैत्वं तद्विपरीतदुःखस्यापि लेशतो ब्रह्मणि पाप्तिरित्याश-**ङ्कचाऽऽह । आनन्देति ।** ब्रह्मानन्दस्य मनुष्यत्वाविषषु पूर्वस्थानेषु सुखालपत्वापेलं माचुर्यं न सगतदुःखलेशापेक्षम् । अतो ब्रह्मण्यानन्दैकरस्यं युक्तमित्यर्थः । श्रुतेरी संनिधिसहायतेत्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ १३ ॥

१ क. ज. व. ट. परमात्मा । २ ड. व. <sup>\*</sup>वायमान<sup>°</sup>। ३ क. ड. ज. व. ट. <sup>\*</sup>न्दप्रचुर ब्रह्माऽऽन-न्दमय । ४ ख. तदनु<sup>\*</sup>। ५ क. ख. ठ. ड. ड. रै.राज्य इ<sup>°</sup>। ६ क. ख. ते तस्मि<sup>\*</sup>।

### [अ.१पा.१पू.१४।१५]आनन्दगिरिकृतटीकासंवस्त्रितशांकरभाष्यसमेतानि।११३

# तद्वेतुव्यपदेशाच ॥ १४॥

इतश्च प्राचुर्यार्थे मयट् । यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिश्वाति श्वातिः "एष क्वेवाऽऽनन्दयाति" [तैत्ति ० २।७] इति । आनन्द-यतीत्पर्थः । यो क्वन्यानानन्दयित स प्रचुरानन्द इति प्रसिद्धं भवति । यथा स्रोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयित स प्रचुरधन इति गम्यते तद्वत् । तस्मात्माचुर्यार्थेऽपि मयटः संभवादानन्द-मयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १४ ॥

## मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५॥

इतश्चाऽऽनन्दमयः पर एवाऽऽत्मा । यस्मात् "ब्रह्मविदाप्नोति परम्" [तेत्ति० २।१ ] इत्युपक्रम्य "सत्यं । ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यस्मिन्मन्ने यत्मकृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविशेषणैनिर्धारितम् । यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतौन्यजायन्त यस्च भूतानि सृष्ट्वा तान्यनुमविश्य गुहायामवस्थितं सर्वान्तरं यस्य विज्ञानायान्योऽन्तरं आत्माऽन्योऽन्तरं आत्मोति मकान्तं तन्मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते । अन्योऽन्तरं आत्माऽऽन्तरम्य इति । मन्नब्राह्मणयोश्चेकार्थत्वं युक्तमविरोधात् ।

सूत्रस्थं चकारं व्याकरोति । इतश्चेति । अविशष्टं व्याकुर्वनितः शब्दार्थं स्फुटय-ति । यस्मादिति । ब्रह्मणो नात्राऽऽनन्दहेतुत्वं भातीत्याशङ्कचाऽऽह । आनन्द-यतीत्यर्थं इति । ब्रह्मणो छोनिकानन्दहेतुत्वेऽपि कथं पाचुर्यार्थता मयटः स्यादि-त्याशङ्कचाऽऽह । यो हीति । तदेव दृष्टान्तेन स्फीरयति । यथेति । पाचुर्यार्थत्वे मयटः स्थिते फिळितमाह । तस्मादिति ॥ १४ ॥

चशब्दार्थमाह । इतश्चेति । तदेव हेत्वन्तरमाह । यस्मादिति । तस्मादिति व्य-वहितेन संबन्धः । यन्निर्धारितं तदेवेह गीयत इति योजना । प्रकरणाविच्छेदार्थे त-दनुसंबत्ते । यस्मादिति । भूतयोनरेव सर्वप्रत्यक्तमत्वेन सर्वान्तरत्वमाह । यचेति । तस्यव ज्ञेयत्वेन प्रकृतत्वमाह । यस्पेति । तदेवात्रोच्यमानिर्मित कुतो गम्यते त-त्राऽऽह । मन्नोति । अविरोधादित्येकार्थत्वे सत्युपायोपेयत्वयोगादित्यर्थः। तयोरनेका-

९ ट. <sup>\*</sup>तानि जायन्ते य<sup>°</sup>। २ ज. ञ. <sup>°</sup>न्तर आत्मिति । ३ क. ख. स्फोटयति । ४ छ. <sup>\*</sup>तोऽत्रग<sup>°</sup>।

अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम् । न चान्नम-यादिभ्य इवाडऽनन्दमयादन्योऽन्तर् आत्माऽभिधीयते । ए-तन्त्रिष्ठैव च ''सेषा भागवी वारुणी विद्या'' [तै०३।६]। तस्मा-दानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १५॥

# नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥

इतश्चाऽऽनन्दमयः पर एवाऽऽत्मा । नेतरः । ईतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः । न जीव आनन्दमयशब्देनाभिधीयते । कस्मात् । अनुपपत्तेः । आनन्दमयं हि मकृत्य श्रूपते ''सोऽ-कामयत । बहु स्पां मजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्त-प्त्वा । इदः सर्वमस्रजत । यदिदं किंच'' [तै० २।६] इति । तत्र माक्शरीराशुत्पत्तेरभिष्यानं स्रज्यमानानां च विकाराणां स्रष्टुरव्य-तिरेकः सर्वविकारस्रष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते॥१६॥

## भेद्व्यपदेशाच ॥ १७ ॥

इतश्चाऽऽनन्दमयः संसारी। यस्मादानन्दमयाधिकारे "रसो वै सः। रसः होवापं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति" [ तै० २।७ ] इति जीवा-नन्दमयो भेदेन व्यपदिशति। नहि लब्धेव लब्धव्यो भवति।

र्थत्वे दोषमाह । अन्यथेति । अन्नमयादीनामनात्मत्वेऽप्यविरोधवदिहापि स्यादित्या-शङ्कचाऽऽह । न चेति । ब्रह्मणस्तदान्तरत्वं पुच्छश्रुंतिहतमिति भावः । किंच भृगु-वक्ष्यां पश्चमपयीयेणोपसंहारात्तस्य ब्रह्मार्थत्ववदत्रापि तस्य स्थानात्तद्र्येतेत्याह । एत-न्निष्ठेति । पकरणादिसिद्धमर्थमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ १५ ॥

पूर्वेसूत्रस्थं चकारमाकृष्य सूत्रस्य हेत्वन्तरपरत्वमाह । इतश्चेति । जीवस्य प्रति-पाचत्वापाप्त्या कि निषेध्यमित्याशङ्कचाऽऽनन्दमयशब्दवाच्यतेत्याह । नेति । तस्यापि वैषयिकविविधानन्दमाक्त्वात्तच्छब्दत्वं कि न स्यादित्याह । कस्मादिति । हेतुमा-दाय व्याकर्तुं भूभिकां करोति । अनुपपत्तेरिति । आछोचनं तपो नाऽऽयासमयम् । अस्त्वेवं काऽनुपपत्तिस्तत्राऽऽह । तत्रेति ॥ १६ ॥

जीवस्याऽऽनन्दमयत्विनिषेधे हेत्वन्तरमाह । भेदेति । चकारार्थे प्रतिज्ञाय प्रक-टयन्भेदव्यपदेशं विश्वद्यति । इतश्चेत्यादिना । स इत्यानन्दमयपरामर्शे इति वक्तुमान-न्दमयाधिकार इत्युक्तम् । श्रुतेरर्थमाह । जीवेति । कयाऽनुपपत्त्या भेदोक्तिस्वन्नाऽऽ-ह । नहीति । छब्यैव छब्यव्यो न चेत्तार्हे श्रुतिस्मृत्योरनुपपत्तिरिति शङ्कते । कथ- कथं तर्ज्ञातमाऽन्वेष्टव्यः । आत्मलाभान्न परं विचत इति श्रुतिस्मृती । यावता न लब्धेव लब्धव्यो भवतीत्युक्तम् । बाढम् ।
तथाऽप्यात्मनोऽमच्युतात्मभावस्येव सतस्तत्त्वानवबोधिनिमित्ती
देहादिष्वनात्मस्वात्मत्विनश्रयो लोकिको दृष्टः । तेन देहादिभूतस्याऽऽत्मनोऽप्यात्माऽनिवृष्टोऽन्वेष्टव्योऽलब्धो लब्धव्योऽश्रुतः श्रोतव्योऽमतो मन्तव्योऽविज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादिभेदृव्यपदेश उपपचते । मतिषिध्यत एव तु परमार्थतः सर्वज्ञात्यरमेश्वरादन्यो दृष्टा श्रोता वा "नान्योऽतोऽस्ति दृष्टा" [बृ०३।
७।२३ ] इत्यादिना । परमेश्वरस्त्वविचाकलिपताच्छारित्तःकर्तुर्भोक्तुर्विज्ञानात्माख्यादन्यः । यथा मायाविनश्चमंखद्गधरातसूत्रेणाऽऽकाशमधिरोहतःस एव मायावी परमार्थद्वपो भूमिष्ठोऽन्यः।
यथा वा घटाकाशाद्वपाधिपरिच्छित्रादनुपाधिपरिच्छित्र आकाशोऽन्यः । ईदृशं च विज्ञानात्मपरमात्मभेदमाश्चित्य नेतरोऽनुपपत्तेर्भेदव्यपदेशाचेत्युक्तम् ॥ १७ ॥

मिति । का वयोरनुपपत्तिस्तत्राऽऽह । यावतेति । किमेकत्र वस्तुतो न छब्धृछब्ध-व्यत्वं किवा कल्पनयाऽपि तन्नाऽऽद्यमङ्गीकरोति । बाहिमिति । श्रुत्याद्युपपत्तये द्वितीयं प्रत्याह् । तथाऽपीति । अपच्युतात्मभावोऽखण्डेकरस्यम् । छौिकको छोका-दनपेतोऽपामाणिकः । तस्य फछवन्त्वमाह । तेनेति । अन्वेषणं विचारारम्भमात्रं तरफछाप्तिछोभः अवणं शक्तितात्पर्यभीरिति भेदः । द्रष्टृद्रष्टव्यत्वादिसंग्रहार्थमादिप-दम् । जीवत्वेनाऽऽनन्दमयस्य जीवस्याविद्ययाऽपि जीवाद्रेदाभावान्न भेदव्यपदेशः स्यादिति भावः । किमिति कल्पितमेदेन छब्धृछब्धव्यत्वाद्युच्यते श्रुत्यादिवशाद्धा-स्तवो भेदोऽस्त्वित्याशङ्कचाऽऽह । प्रतिषध्यत इति । जीवश्चेनेश्वरादन्यस्ताई सोऽपि ततोऽन्यो नेति तस्यापि कल्पितत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । प्रमेश्वरस्त्वित । कल्पितस्याधिष्ठानाह्यते सन्वाद्ययोगाद्वेदेनासन्वेऽपि तवोऽन्यदेवाधिष्ठानं सन्तास्फूत्योः स्वातश्चयादिति मत्वा दृष्टान्तमाह । यथेति । सूत्राक्षढं स्वतोऽपि मिथ्या जीवे भेदन्मात्रं तथा न स्वक्षपमित्यपरितोषादुक्तं यथा विते । तथाऽपि सूत्रद्वयसामध्यी-त्पारमाधिकं भेदमाशङ्कचाऽऽह । ईहशं चेति । अन्यथा श्रुतिसूत्रविरोव इति भावः ॥ १७॥ ।

१ ज. <sup>°</sup>ती भवत: । या । २ ड. <sup>°</sup>तो मिध्येव दे । ३ क. छ. ठ. ड. ढ. <sup>°</sup>त्वे त्वान ।

## कामाच नानुमानापेक्षा ॥ १८॥

आनन्दमयाधिकारे च "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति" [तैत्ति ० २ । ६ ] कामियतृत्विनिर्देशांच नानुमानिकमिय सांख्यपिकिल्पतमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वाऽपेकित्यम् । "ईक्षतेर्नाशब्दम्"इति निराकृतमिय प्रधानं पूर्वस्नन्त्रोदाहृतां कामियतृत्वश्चतिमाश्चित्य प्रसङ्गात्पुनर्निराक्रियते गित्तामान्यमपञ्चनाय ॥ १८ ॥

# अस्मित्रस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९॥ (६)

इतश्च न प्रधाने जीवे वाऽऽनन्दमयशब्दः । यस्मादस्मिन्नानन्दमये मकृत आत्मिन प्रतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति ।
तदात्मना योगस्तद्योगस्तद्भावापित्तर्भुक्तिरित्यर्थः । तद्योगं शास्ति शास्त्रम् ''यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलपनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्ये-

नन्वौपचारिकस्य कामियतृत्वस्य प्रधानेऽपि संभवात्तदेवाऽऽनन्दमयत्वेन कारणत्वेन वाऽपेक्ष्यतां न परमात्मेत्याशङ्कचाऽऽह । कामाचेति । तद्याख्याति । आनन्देति । ईक्षत्यिकरणे प्रधानस्य निरस्तत्वादिहापि तिन्नरासे पुनस्किरित्याशङ्कचाऽऽह । ईक्षतेरिति । प्रासङ्किकिरासस्य प्रकृतोपयोगमाह । गतीति ॥ १८ ॥

आनन्दमयस्य प्रधानजीवयोरन्यतरत्वाभावे हेत्वन्तरं कामियतृत्वस्यागैणित्वं सूचयन्नाह् । अस्मिनिति । चशब्दार्थमाह् । इतश्चेति । अस्मिनित्यादि व्याकुर्वनितःशब्दार्थं स्पैष्टयति । यस्मादिति । प्रधानपक्षेऽपि तद्योगः स्यादित्याशङ्कच्याऽऽह् ।
तदात्मनेति । स्वतो भिन्नयोस्तादात्म्यसंबन्धं व्यावर्तयति । तद्वावेति । उक्तार्थं पदमनूद्य कियापदापिक्षतं पूरयति । तद्योगिमिति । यस्यामैक्यज्ञानावस्थायां विद्वानेतस्मिन्नग्नाणि पश्चीकृतभूतपश्चकेन तत्कार्येण च समिष्टस्थूछदेहेन विराजा दृश्यशब्दितेनैक्यतादात्म्यशून्ये स्मसंबन्धितयाऽध्यस्तेनिद्रयजातेनापश्चीकृतभूतकार्येणाऽऽत्म्येन
तादात्म्यादिहीने निकृष्योच्यन्त इति निक्कानि भूतसूक्ष्माणि तैश्वामेदवर्जिते निःशेषछयस्थानं निछयनमिति मूळमकृतेक्तेस्तत्तादात्म्यादिरहिते प्रकर्षेण स्थिति पुनरावृत्तिरहितां छभते । अभयं यथा स्यादिखुक्तं व्यनिक्त । अथेति । ज्ञाने फळमुकृत्वा ज्ञानाभावे दोषमाह । यदा हीति । भेदस्यानादित्वात्त्त्वारणाधीनदोषोक्तिरयुक्तेत्याश-

वैष एतस्मिन्नदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति" [तैचि॰ २।७] इति । एतदुक्तं भवति । यदैतस्मिन्नानन्दमयेऽ एतमप्यन्तरमतादात्म्यरूपं प्रयति तदा संसारभयान्न निवर्तते । यदा
त्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन मितितष्ठिति तदा
संसारभयान्निवर्तत इति । तच्च परमात्मपरिग्रहे घटते न मधानपरिग्रहे जीवपरिग्रहे वा। तस्मादानन्दमयः परमात्मेतिं स्थितम् ।
इदं त्विहश्चक्तव्यम् । "स वा एष पुरुषोऽन्तर् आत्मा माणमयः" [तैचि॰ २।२] "तस्मादन्योऽन्तर् आत्मा माणमयः" [तैचि॰ २।२] "तस्मादन्योऽन्तर् आत्मा मनोमयः"
[तैचि॰ २।३] क्तिच विकारार्थे मयट्भवाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मादर्धजरतीयन्यायेन कथमिव मयटः प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्मविषयत्वं
चाऽऽश्रीयत इति।मान्नवर्णिकब्रह्माधिकारादिति चेत्रान्नमयादीनाम-

क्कचाऽऽह । एतदिति । अभयं प्रतिष्ठामिसँक्त्वा पुनरभयं गतो भवतीसुक्ते पुनरुकिरित्याशक्कचाऽऽह । यदा त्विति । शास्त्रस्थान्यथासिद्धि प्रत्याह । तचिति ।
वृक्तिक्वां मतमुपसंहरित । तस्मादिति । परस्य ज्ञेयत्वे कैवन्यं फलतीति मत्वाऽऽह । इति स्थितमिति । अत्र चाऽऽनन्दमये परिस्मिन्नात्मिने स्पष्टब्रह्मालिङ्गानां
तैक्तिरीयकश्चर्तानां समन्वयादित्वं संगतिचतुष्टयमिति स्वमतसंग्रहार्थं स्वयूथ्यमतं दूषयति । इदं त्विति । इहेति परस्य व्याख्योक्तिः । पर्यायचतुष्टये मयटो विकारार्थत्वात्पश्चमे पर्याये ताद्ध्यमिति प्रकरणं दर्शयति । स वा इति । मयद्वेति
सूत्रान्मयट्शब्दो विकारे श्रुतिरिति वक्तुं विकारार्थे मयदित्युक्तम् । विकारप्रकरणं प्रकटियतुं प्रवाहपदम् । प्रियाचवयवत्वस्य विकारार्थे लिङ्गत्वात्माचुर्यार्थत्वे
च हेत्वभावान्मयटो न तद्धेतेत्याह । आनन्देति । एकस्यैव मयटोऽर्थद्वयं नेत्यत्र
दृष्टान्तमाह । अर्धेति । श्रुतिलिङ्गप्रकरणविरोधेन प्राचुर्यार्थत्वे मयटो दृष्टान्तोऽपि
नास्तीत्याह । कथमिति । विकारार्थत्वे निश्चिते तद्वाक्यस्य न ब्रह्मार्थतेत्याह । ब्रह्मोति ।
कथंशब्दस्य प्रश्नार्थतामुपेत्य प्रकरणेन शङ्कते । मान्नेति । न प्रकरणमात्रं नियामकमितपसक्तेरित्याह । अन्नेति । वेषामबद्धात्वं लिङ्गिदिति शङ्कते । अन्नेति ।

अयमुत्सर्गः । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठिति ब्रह्मशब्दात्प्रतीयते । विशुद्ध ब्रह्म विकृतं त्वानन्दमयशब्दतः ।

१ ड. ञ. °ित सिद्धर्म् । २ ज. °त्व वा निश्चीय । इ. ञ. °त्वं वाSSशी । ३ ञ. ट. °चेदन्न । ४ इ. °त्युक्तं पु ।

ब्रह्मत्वं तस्मात्तस्मादान्तरस्याऽऽन्तरस्यान्यस्यान्यस्याऽऽत्मन उच्यमानत्वात् । आनन्दमयात्तु न कश्चिदंन्य आन्तर् आत्मो-च्यते । तेनाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वम् । अन्यथा प्रकृतहाना-प्रकृतपिक्रयापसङ्कादिति । अत्रोच्यते । यद्यप्यमयादिस्य इवाऽऽनन्दमयादन्योऽन्तर् आत्मेति न श्रूयते तथाऽपि नाऽऽ-नन्दमयस्य ब्रह्मत्वं यत आनन्दमयं प्रकृत्य श्रूयते ''तस्य पि-यमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा'' [तै०२।५] इति । तत्र यद्भैद्य मन्न-वर्णे पक्षतम् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति तदिह ब्रह्म पुच्छं प-तिष्ठेत्युच्यते।तद्विजिज्ञापिष्ययेवाऽन्तमयादय आनन्दमेयपर्यन्ताः पश्च कोशाः कल्प्यन्ते। तत्र कुतः प्रकृतहानापकृतपिक्रया-प्रसङ्कः। नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्युच्यतेऽ-न्नमयादीनामिवेदं पुच्छं प्रतिष्ठेत्यादि । तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप-

आनन्दमयाद्पि पुच्छं ब्रह्मान्यदान्तरमुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । आनन्देति । ब्रह्म-ण्यान्तरत्वमञ्जतं पुच्छत्वं तु श्रुतमित्यर्थः । तस्मादान्तरस्यानुक्तौ प्राकरणिकमर्थ-माह । तेनेति । तस्याब्रक्यत्वे दोषमाह । अन्यथेति । किमानन्दमयादान्तरत्वेनान्य-स्यानुक्तेस्तस्य ब्रह्मत्वं किंवाऽन्यस्यैवानुक्तेरिति विकल्पयति । अत्रेति । तत्राऽऽन-न्द्रमयादान्तरस्याश्रुतिमुपेत्य ब्रह्मत्वं प्रत्याह । यद्यपीति । अन्यस्य पुच्छब्रह्मणोऽभि-धानादिति हेतुं बुविन्द्वितीयं निराह । यत इति । इष्टार्थेह्प्टी व्यक्तं हर्षेमात्रं पिय-मिष्टरमुतौ हर्षो मोदः स चाभ्यासात्मरुष्टः प्रमोदः सुखमात्रमानन्दः । मग्रवणौक्तं ब्रह्म पुच्छवाक्ये ब्रह्मशब्दात्मत्यभिज्ञातम्। ब्रह्मत्वे त्वानन्दमयस्य ब्रह्मशब्दस्यान्यत्र वृत्तिरानन्दमयशब्दस्य ब्रह्मण्यप्रयुक्तस्य तस्मिन्प्युक्तिश्चेत्ययुक्तं स्यादिति श्रुतिवात्पर्य-माह । सत्रेति । आनन्दमयस्यात्रमात्वे तद्वितिवयर्थमाश्रद्धान्नमयादिवतपुच्छत्रमा-ज्ञापनार्थो वदुक्तिरित्याह । तदिति । यदुक्तमानन्दमयस्याबद्गत्वे प्रकृतहानमप्रकृत-मिक्रया चेति तत्राठ ऽह । तत्रेति । पुच्छं बद्मवाक्यस्य स्वमधान बद्मार्थत्वे सर्वावि यावतः । पुच्छश्रुतिविरोधान तस्य समधानार्थतेति शङ्कते । नन्विति । पुच्छश्च-स्यात्रावयवार्थत्वाभावे मकरणविरोधमाह । अन्नेति । पुच्छश्रुतेरवयवार्थत्वे फलिवमाह । तत्रेति । स्वमधानब्रह्माधिकाराष्ट्रसभाव्दाचेथैव वत्मत्यभिज्ञाने पुच्छशब्दविरोधे सत्ये-कस्मिन्वाक्ये प्रथमचरमश्रुतशब्दयोराचस्यानुपसंजातविरोधिनो बळीयस्त्वात्पुच्छत्वेन

१ ड. ज. ट. दैन्योऽन्त । २ ज. ज. इंद्रोह म । ३ ज. मयान्ताः । ४ क. ख. ठ. ड. ट. वैच्छवा ।

धानत्वं शक्यं विज्ञातुम् । प्रकृतत्वादिति ब्रमः । नन्वानन्दमयावय-वत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न मकतत्वं हीयत आनन्दमयस्य ब्रह्मस्वादिति । अत्रोच्यते । तथा सति तदेव ब्रह्माऽऽनन्दमय आत्माऽवयवी तदेव च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाऽवयव इत्यसामञ्जरपं स्यात् । अन्यतरपरिग्रहे तु युक्तं ब्रह्म पुरुछं प्रतिष्ठेत्यत्रैव ब्रह्म-निर्देश आश्रयितं ब्रह्मशब्दसंयोगात । नाऽऽनन्दमपवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपि च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्युक्तवेदमु-च्यते "तदप्येष श्लोको भवति । असम्रेव स भवति । असहह्येति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः " ( तै० २।६) इति । अस्मिँश श्लोकेऽननुकृष्याऽऽनन्द्रमयं ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोर्गुणदोषाभिधानाद्रम्यते ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठे-त्यत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वमिति । न चाडडनन्दमयस्याडड-त्मनो भावाभावाशङ्खा युक्ता प्रियमोदादिविशेषस्याऽऽनन्दमय-स्य सर्वेलोकप्रसिद्धत्वात् । कथं पुनः स्वप्रधानं सहस्राऽऽनन्द-मयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति । नैष दोषः । पुच्छवत्पुच्छं प्रतिष्ठा परायणमेकनीहं स्त्रीकिकस्पाऽऽनन्दजा-

गुणत्ववाधया स्वप्रधानब्रह्मधीरित्याह । प्रकृतत्वादिति । अन्ययाऽपि प्रकृतत्वं स्यादिन्त्याह । निन्वति । कि प्रकृतं ब्रह्माऽऽनन्द्मयवाक्ये पुच्छवाक्ये चोच्यते किवैकन्नेति विकल्पयति । अन्नेति । प्रथमं प्रस्याह । तथिति । अवयवावयवित्वस्य कल्पितत्वेऽ-प्यन्नमयादिष्विवैकन्न गुणप्रधानत्वायोगात । यदि द्वितीयस्तन्नाऽऽह । अन्यत्तरेति । अन्यत्रस्मन्वाक्ये ब्रह्मोक्तिस्वीकारे सतीस्यर्थः । वाक्यक्षेषाद्षि पुच्छवाक्य एवोच्यते स्प्रधानं ब्रह्मोत्ति । प्रतिष्ठत्यन्नैवेति । श्लोकस्याऽऽनन्दमयार्थत्वमाशङ्कृत्य तात्पर्यमाह । अस्म्प्रश्चेति । प्रतिष्ठत्यन्नैवेति संबन्धः । आनन्दमयस्यैव ब्रह्मणो भावाभाव-धियोर्गुणदोषोक्तिरित्याशङ्कत्त्वाऽऽह । न चेति। पुच्छवाक्ये ब्रह्मश्चेते स्पर्धानोक्ती पुच्छवाक्ये ब्रह्मश्चेते स्वर्णानेक्ती पुच्छवाव्यविष्ठि व्यविष्ठा व्यविष्ठा विष्यापि स्वीवारे छक्षणया पुच्छपदिमित्याह । नेति । न द्विवीयः प्रतिष्ठाक्वविरोधादिन्त्याह । प्रतिष्ठेति । पुच्छत्वेऽपि परायणत्वं वार्यति । एकेति । नीडत्वमाश्चित्याह । स्वीकिकस्येति । पूर्वस्योत्तरेण निर्णयान्नावयवार्थवेति फिल्तमाह ।

तस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते नावयवत्वम् । " एत-स्पैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" (बृह० ४।३।३२ ) इति श्रुत्यन्तरात । अपि चाऽँऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माभ्यपगन्तव्यम् । निर्विशेषं त ब्रह्म वाक्यशेषे श्रुयते वाङ्यनसयोरगोचरत्वाभिधानात् "यतो वाचो निवर्तन्ते । अपाप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न बिभेति कुतश्चनेति" [तै०२।९] अपि चाऽऽनन्दमचुर इत्युक्ते द्वःखीस्तत्वमपि गम्यते माचुर्यस्य छोके प्रतियोग्यल्प-त्वापेक्षत्वात । तथा च सति ''यत्र नान्यत्परयति, नान्यच्छ-णोति, नान्यद्विजानाति, स भूमा" [ छा० ७ । २४ । १ ] इति भूमि ब्रह्मणि तद्यतिरिक्ताभावश्चितिरुपरुध्येत । प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदादानन्दमयस्य भिन्नत्वं ब्रह्म तुन प्रतिशरीरं भि-द्यते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यानन्त्यश्रुतेः ''एको देवः स-र्वभतेषु गृहः सर्वेव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा" श्वि० ६ । ११ 1 इति च श्रुत्यन्तरात् । न चाऽऽनन्दर्मयाभ्यासः श्रूयते । पा-

अनेनेति । उक्तेऽर्थे बृहदारण्यक संवादयवि । एतस्येति । नन् वृत्तिकारैरपि तैत्ति-रीयकवाक्यं ब्रह्मण्येव समन्वितमिष्टं तत्र किमुदाहरणभेदेनेत्याशङ्कचाऽऽह । अपि चेति । निवह सविशेषमेव ब्रह्मेष्टं वाक्यशेषे रागादिमतोवीङ्गनसयोरगोचरो ब्रह्म शुद्धियोस्तु गोचर इत्यभ्युपगमादित्याशङ्कच सविशेषस्य मृषात्वाद्पाप्तिनेषेवापाताच मैविमित्याह । निर्विशेषं निवति । अवोऽभीष्टनिर्विशेषब्रह्मसिद्धये पुच्छवाक्यमेवोदाह-वैष्यमिति भावः । मयटो विकारार्थत्वोक्त्या पाचुर्यार्थत्वं निरस्यता पुच्छ-वाक्ये स्वप्रधानब्रह्मीकिरुक्ता । संप्रवि प्राचुर्यार्थत्वे दोषान्तरमाह । अपि चेति । स्वपकृत्यर्थपतियोग्यल्पतामत्रैवानपेक्ष्य स्थानान्तरस्थतत्सजातीयाल्पत्वापे-क्षामात्रेण मयटोऽप्रयोगादित्यर्थः । अतिमधुरे रुच्यर्थं रसान्तरानुवेववदानन्दे मी-सुत्कषीर्थमीषद्वःस्वानुषिक्तिरिष्टेसाशङ्कचाऽऽह । तथा चेति । पाचुर्यार्थतामाः वान्मयटो नाडडनन्दमयो ब्रह्मेत्यत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रतिशारीरं चेति । प-विदेहं साविशयत्वेन भिन्नादानन्दमयाद्वह्य सर्वानुगतमन्यदेवेत्यर्थः । यरवभ्यासादा-नन्दमयो ब्रह्मेति तत्र किमानन्दमयशब्दस्याभ्यासः किवाऽऽनन्दशब्दस्येति विक-ल्प्याऽऽचेऽसिद्धिमाह । न चेति । आनन्दमयं पैकत्य ब्रह्मणि पैयुक्तपूर्वीनन्द्रशब्द-

१ ट. ° खाल्पत्व ° २ ड. त. ° स्यापि भि ° ३ ड. ° मयस्याभ्या । ४ क. शेषः । ५ छ. प्रीत्य-र्थमी । ६ ख. ठ. ड. ड. प्रस्तुत्व । ७ च. प्रत्युक्त ।

### [अ०१पा०१स०१९]आनन्दगिरिकत्रितीकासँविकत्रांकरभाष्यसमेतानि।१२१

तिपदिकार्थमात्रमेव हि सर्वत्राभ्यस्यते । "रसो वै सः । रसः होवायं स्टब्धाऽऽनन्दी भवति । को होवान्यात्कः प्राण्यातः।य-देष आकाश आनन्दो न स्यात" [तै०२।७] "सैषाऽऽ-नन्दस्य मीमारसा भवति" [तै० २ । ८ ] "आनन्दं ब्रह्मगो विद्वान विभेति कुतश्चेन" [तै०२।९]। " आनन्दो ब्रह्मे-ति व्यजानात्" ति० ३ । ६ ] इति च । यदि चाऽऽनन्दम-यशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निश्चितं भवेत्तत उत्तरेष्वानन्दमात्रपयो-गेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम-स्ति पिपशिरस्त्वादिभिर्हेतुभिरित्यवोचाम । तस्माच्छूत्यन्तरे "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" [ बृ० ३ । ९ । २८ ] इत्यानन्दर्गात-परिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदर्शनात । ''यदेष आकाश आनन्दो न स्पात्" इत्पादि ब्रह्मविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम् । यस्त्वयं मयडन्तस्यैवाऽऽनन्दशब्दस्याभ्यासः "एतमानन्दमयमात्मानमुपसंकामति" [तै० २।८] इति न तस्य ब्रह्मविषयत्वमस्ति विकारात्मनामेवान्नमयादीनामनात्मना-मुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात् । नन्वानन्दमयस्योपसंक्र-मितव्यस्यात्रमयादिवदब्रह्मत्वे सति नैव विदुषो ब्रह्ममाप्तिफङं निर्दिष्टं भवेत् । नैष दोषः । आनन्दमयोपसंक्रमणनिर्देशेनैवं पु-च्छमतिष्ठामतंत्रहामाप्तेः फलस्य निर्दिष्टत्वात । " तदप्येष श्लो-

स्याभ्यासो हेतुरिति द्वितीयं निरस्यति । यदि चेति । आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्राति-पदिकमात्राभ्यासोऽपि प्रकृतानन्दमयार्थः । ततस्तस्य ब्रह्मताविरित्यन्योन्याश्रयतेति । आनन्दपदाभ्यासस्तिहि किविषयः पुच्छवाक्योक्तव्रह्मविषय इत्याह । तस्मादिति । आनन्दाभ्यासस्याऽऽनन्दमयार्थत्वायोगस्तच्छन्दार्थः । मयडन्तस्याप्यभ्यासात्रकथं तद्रभ्यासिसिद्धिस्तत्राऽऽह । यस्तिवति । उपसंक्रमितन्यानां विवेकेन त्याज्यानामित्यर्थः । अन्नमयादावुपसंक्रमस्य विद्वत्फ्रलाप्त्यर्थत्वादानन्दमयस्याब्रह्मत्वे ब्रह्माधेरमुक्तेः प्रक्रमभङ्ग इति शङ्कते । निविति । किमिहोपसंक्रमणं प्राधिरितिक्रमो वा । आद्येऽवयविप्राप्त्याऽवयवपाग्नेरार्थिकत्वात्पुच्छब्ब्रह्माधिरक्तेव । द्वितीये न हाति-क्रमस्य परतीराधित्वत्कोशातिक्रमस्य ब्रह्माधित्वात्तत्पाग्निरर्थोदुक्तेत्याह । नेष इति । ब्रह्माधिर्मेश्रणे वक्ष्यमाणत्वाच तदनुक्तिरसिद्धेत्याह । तदपीति । यत्तु सोऽकामयतेत्या-

१ ड. °श्चनेति । आ । २ ड. °रें ऽपि वि । ३ ड ज. °व विदुषः पु । ४ ख.ठ.इ.ट. 'अपासा-सि । ५ क. ख. "सिखव । ६ ठ. ड. ट. ण लक्ष्य ।

को भवति"। " यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादिना च पपश्य-मानत्वात् । या त्वानन्दमयसंनिधाने "सोऽकामयत बहु स्यां मजायेपेति'' इयं श्रुतिरुदाहता सा "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यनेन संनिहिततरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना नाऽडनन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य ग्रन्थस्य । 'रसो वै सः' इत्यादेनांऽऽनन्दमयविषयता । नन् 'सोऽकामयत' इति ब्रह्मणि पुंलिङ्किनिर्देशो नोपपद्यते । नायं दोषः । "तस्माद्वा ए-तस्मादात्मन आकाशः संभूतः" [ तै० २ । १ ] इत्यत्र पुंलिक्केनाप्यात्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् । या तु 'भार्गवी वारुणी विद्या' 'आनन्दो ब्रह्मोत व्यजानात' इति त-स्यां मयहश्रवणात्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम् । तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एव भियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते। न चेह सविशेषं ब्रह्म मतिपिपादियिषितम् । वाङ्यनसगोचरातिक्रमश्चतेः । तस्माद-त्रमपादिष्विवाऽऽनन्दमयेऽपि विकारार्थ एवं मयहिन्नयो न भाचुपार्थः । सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्पत्र

द्यानन्दमयार्थं सत्तद्भात्ववोधीति तन्नाऽऽह । या त्विति । रसो वै स इत्यादेरुत्तर-स्याऽऽनन्दमयार्थत्वमुक्तं प्रत्याह । तदपेक्षत्वादिति । सोऽकामयतेत्यादि अग्राण्य-युक्तं नपुंसके पुंळिङ्गायोगादिति शङ्कते । नन्विति । प्रक्रमेण समावते । नायमिति । यतु भुगुवल्लचां पश्चमपयोयस्य ब्रह्मार्थत्वादिहापि तादर्थ्यं स्थानादिति तत्राऽऽह । या त्विति । इह मयटो विकारार्थस्य प्रियशिरस्त्वादेश्व श्रुवेरानन्दमयस्याबद्यतेति शेषः । ब्रह्मणो निर्विशेषस्य नाऽऽनन्दमयतेत्युपसंहराति । तस्मादिति । इष्टद्यष्टेस्तछा-भात्तत्समृतेश्वाभिन्यकाः सुखिविशेषास्तन्मात्रं च पियादिशब्दार्थे इत्युक्तम् । सन्तोप-सर्जनात्तमसस्तद्भुपसर्जनाद्रजसो द्वयोरुपसर्जनात्सच्वात्केवलाद्याभिव्यक्तं सुखं वत्त-च्छब्दवाच्यमित्याचार्याः । तेन विषयसंबन्वं सत्त्वादिसंबन्वं वा विशेषमीषनमात्रम-प्यनाश्रित्य ब्रह्मणः स्वतो न पियशिरस्त्वादि युक्तम् । तस्मादानन्दमयस्य सवि-शेषत्वात्मतिपाचौ ब्रह्मणोऽन्यते सर्थः । इहापि स्विशेषमेव प्रतिपाचिमसाशद्भचोक्तं स्मारयवि । न चेति । परमतनिरासमुपसंहरति । तस्मादिति । स्तमते सूत्रा-णामननुगुणत्वमाशङ्कच वानि योजयितुमुपक्रमते । सूत्राणीति । व्याख्यामेवाऽऽ-रूपातुं विषयमुक्तवा पुच्छ ब्रह्मशब्दाभ्यां संज्ञायमाह । ब्रह्मीत । स्वप्रधानत्वेनेति

१ ठ. ड. ड. <sup>°</sup>ति । उपक्र°। २ क. ख. छ. ठ. ड. ड. ड. <sup>°</sup>साह्रस<sup>°</sup>।

#### [अ०१पा०१सू०१९]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्षतशांकरभाष्यसमेतानि।१२३

किमानन्दमंपावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत स्वमधानत्वेनेति । पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति माम उच्यते । "आनन्दमयोऽभ्या-सात्" आनन्दमय आत्मेत्यत्र ब्रह्म पुच्छं मिष्ठेति स्वमधानमेव ब्रह्मोपिदश्यतेऽभ्यासात् । "असन्नेव स भवति" इत्यस्मित्रिग-मनश्चोके ब्रह्मण एव केवल्लस्याभ्यस्यमानत्वात् । विकारशब्दान्नेति चेन्न माचुर्यात् । विकारशब्दाऽवयवशब्दोऽभिमेतः । पुच्छ-मित्यवयवशब्दान्न स्वमधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं तस्य परिहारो वक्तव्यः । अत्रोच्यते । नायं दोषः । माचुर्यं प्रायापित्तरवयवर्गाये वचनमित्यर्थः । अन्नमयादिनां हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्ववयवप्रव्यवशब्दोपयन्तेः । माचुर्यं प्रायापित्तरवयवर्गाये वचनमित्यर्थः । अन्नमयादिनां हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्वयवप्रविष्केष्वानन्दमयस्यापि शिरआदीन्यवयवान्तराण्युक्त्वाऽवयवप्रयापापत्त्या ब्रह्म पुच्छं प्रतिश्वर्याह नावयविववसया । यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः सम्भितम् । 'तद्धेनुव्यपदेशाच्च '। सर्वस्यं विकारजान्तस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते । "इदः सर्वन्यस्यता । यदिदं किंच" [ते० २।६] इति । न च कारणं सह्रद्म

संशये सर्वाित शेषः । पूर्वाधिकरणे मुख्येक्षणाह्रश्चानिर्णये गौणः प्रायपाठो बिधित इह त्याधारमात्रत्वेऽवयवमात्रत्वे च पुच्छशब्दस्य छाक्षणिकत्वसाम्येऽवयवपायद्दछेरवयवार्थवेित संगत्मा पूर्वपक्षयति । पुच्छोति । वैतिरियोपनिषदः स्पष्टबद्धािछङ्गाया
निर्गुणबद्धान्याक्तः श्रुत्मादिसंगतयः । परपक्षे पूर्वोत्तरपक्षयोक्तपात्तिरेव फळम् ।
इह पूर्वपक्षे तथा सिद्धान्वे प्रमितिः । पूर्वपक्षमनूद्य सिद्धान्तयति । इति प्राप्त
इति । स्वयूथ्यव्याख्यां व्यावृत्य स्वािममतां व्याख्यामाह् । आनन्दमय इति । आनन्दमयशब्देन पञ्चमपर्यायस्थपुच्छवाक्यस्थं ब्रह्मपदमुपछक्ष्य वेन स्वप्रधानमेव ब्रह्मोच्यत इति प्रतिज्ञायां हेतुं व्याख्याित । असक्षेवेित । पूर्वपक्षविज्ञमनुभाष्य दूषयाित । विकारेित । वाचकत्वाभावादिभिनेत इत्युक्तम् । परिहारभागमवतार्थे व्याकरािति । अत्रेत्यादिना । ब्रह्माधिकरणामिति वाच्ये पूर्वत्रावयवप्रधानभयोगात्तस्य बुद्धिस्थत्वात्तेनाप्यविकरण्छक्षणात्पुच्छोक्तिरिति वात्पर्यमाह् । अवयवेति । वदेव पपञ्चयाित । अक्षेति । तत्र गमकमाह । यदिति । इतश्च पुच्छवाक्ये पुच्छशब्देनावयवो
नोच्यते कित्वाधारो छक्ष्यत इत्याह् । तद्धेत्विति । तद्ध्याच्छे । सर्वस्थिति । वधाऽपि कस्मादानन्दमयावयवत्वं ब्रह्मणो नेष्यते तत्राऽऽह । नचेति । इर्तश्चाऽऽन-

१ ड.ज.ट. "मयस्याव"। २ ड. "शब्देनाव"। ३ ड.ज. "प्रायव"। ४ ज. 'दिखव"। ५ ड. स्य च वि"। ६ठ.ड.ड. पैयो गीणप्रायपाठे वा"। ७ ठ.ड.इ. ति। तच्छब्देना ८८व"। ८ क.च.ठ ड.ह. तक्ष ना ८८व"।

स्वविकारस्याऽऽनन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याऽवयव उपपद्यते'। अपराण्यपि सूत्राणि यथासंभवं पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्यैव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १९ ॥ (६)

# अन्तस्तद्वर्भोपदेशात् ॥ २०॥

इदमाम्नायते ''अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इउयते हिरण्यदमश्चार्हिरण्यकेश आ प्रणस्वात्सर्वे एव स्रवर्णः''

न्दमयः परभात्मा । यतः सत्यमित्यादिमञ्जवर्णेन यद्धश्लोक्तं तदेवाSSनन्द्रमयशब्देन विशिष्टद्वारा छक्ष्यमाणजीवचैतन्यस्य स्वरूपमिति पुच्छवाक्येन तत्त्वमसीतिवद्गीयते । ब्रह्माविदाप्रोतीति ब्रह्मविद्स्तत्याप्यभिधानेन ब्रह्मात्मनोरैक्योपक्रमात् । स यश्चायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एक इत्येक्योपसंहारात् । मध्येऽपि विशिष्टद्वारा सर्क्षपैक्ये तात्पर्यस्य युक्तत्वादित्याह । माञ्रवणिकमिति । इतश्च पुच्छवाक्यस्थं ब्रह्मैव स्वप-धानं प्रतिपाद्यमित्रस्त्वानन्द्मयो न प्रतिपाद्यो वैषयिकप्रियाद्मित्वेन तत्र मुख्यस्रष्ट्-त्वाचनुपपत्तेरित्याह । नेतर् इति । इतश्च नाऽऽनन्दमयोऽत्र पविपाचवे । ब्रह्मानन्द-प्रतिविभिवतं रसञ्चिद्वं लब्ध्वाऽयमानन्दमयः स्वयमानन्दी भवतीति ब्रह्मणो भेदेन तस्योक्तेब्रह्मत्वायोगादित्याइ । भेदेनेति । ननु भृगुवद्ययामानन्दस्य ब्रह्मत्वादानन्दम-यस्यापि बद्मात्वं पश्चमपर्यायस्थत्वादनुभीयते तत्राऽऽह । कामाचेति । काम्यत इति काम आनन्दस्तस्य ब्रह्मत्वदृष्टेनीनुमानेनाऽऽनन्द्मयस्यापि ब्रह्मत्वमपेक्षितव्यम् । विकारार्थमयड्विरोधादित्यर्थः । इतोऽपि नाऽऽनन्दमयोऽत्र प्रतिपाद्यते । पुच्छवाक्योक्ते ब्रमणि प्रतिबुद्धस्याऽऽनन्द्मयस्य यदा हीत्यादिना तत्पाप्तिमोक्षाभिधानात्तस्मादानन्द-मयशब्दवाच्यस्याप्रतिपाद्यत्वात्त्रह्रस्यस्य ब्रह्मणोऽव्यतिरेकात्पुच्छवाक्यस्यं ब्रह्मैवात्र स्वमधानं प्रतिपाद्यमिति तत्प्रभित्या कैवल्यं फलतीत्याह । अस्मिनिति । तदेत-दाह । अपराण्यपीति ॥ १९ ॥ (६)

समन्वयस्य सिवशेषपरत्वमपोद्योत्सर्गः स्थापितः । अधुनाऽपवादार्थत्वेनाधिक-रेणमवतारयति । अन्तरिति । छान्दोग्यस्थं वाक्यमुदाहरति । इदमिति । अक्सा-मयोः पृथिन्यग्न्याद्यात्मत्वोकत्यनन्तरमुपास्तिपस्तावार्थोऽथशन्दः । ये एष इति शास्त्रमिसिद्धः संनिधिश्चोक्ता । तस्योपास्त्यर्थमाधिदैविकं स्थानमाह । अन्तरिति । आदित्यमण्डळस्य मध्ये स्थित इति यावत । ध्यानार्थमेव क्षपविशेषमाह । हिरण्मय इति । ज्योतिर्भय इत्यर्थः । स्थानकृतं परिच्छोदं व्यवच्छिनति । पुरुष इति । तन्ना-विद्विधियामनुभवं बमाणयति । हश्यत इति । तर्दि पुरुषत्वात्पूर्णस्य कथमुपास्तिस्त-न्नाऽऽह । हिर्ण्येति । तद्वज्ज्योतिर्मयान्येवास्य समश्रूणि केशाश्चेति वयोक्तः । कि

## [अ०९पा०९सू०२०]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तिशांकरभाष्यसमेतानि । १२५

[ छान्दो॰ १ | ६ | ६ ] "तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमिक्षणी तस्योदिति नाम स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति
ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद" [ छा० १।६।७] इत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मम्। 'अथ य एवोऽन्तरिक्षणि पुरुषो हृदयिदेइत्यादि । तत्र संशयः । किं विद्याकर्मोतिशयवशात्माप्तोत्कर्षः
कश्चित्संसारी सूर्यमण्डले वक्षणि चोपास्यत्वेन श्रूयते किंवा
नित्यसिद्धः परमेश्वर इति । किं तावत्माप्तं संसारीति । कुतः ।
हृपवत्त्वश्रवणात् । आदित्यपुरुषे तावद्धिरण्यश्मश्चरित्यादि हृपमुदाहृतमिक्षपुरुषेऽपि तदेवातिदेशेन माप्यते 'तस्यतस्य तदेव हृपं
यदमुष्य हृपम्' इति । न च परमेश्वरस्य हृपवत्त्वं युक्तम्। "अशव्दमस्पर्शेमहृपमञ्ययम्" [ को० १।३।१५ ] इति श्वतेराधारश्रवणाच "य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरिक्षणि" इति । न द्य-

बहुनाऽऽ पणखात्पणखो नखामं तेन सह सर्व एव सुवर्णो ज्योतिर्मयः । चक्षषोर्वि-शेषमाह । तस्येति । कपेर्भकेटस्याऽऽसः पृष्ठमागोऽत्यन्तवेजस्वी वत्त्रस्यम् । पण्डरीकं यथाऽत्यन्तदीप्तिमत्तयाऽस्य देवस्याक्षिणी प्रक्रष्टदीप्तिमती । ध्यानार्थमेव नाम करो-ति । तस्येति । कथं तस्योदितिनामत्वं तदाह । स इति । उदिते उद्रतः सकार्यस-र्वेपापास्पृष्ट इत्यर्थः । ध्यानफलमुद्तेतिति । आदिशब्दात्तस्य ऋक् च साम च गेष्णा-वित्याचुक्तमधिदैवतं देवतामिकत्योपास्तिवाक्यमित्यर्थः । आधिदैवध्यानोक्त्यनन्तर-मात्मानं देहमविकत्यापि तदुक्तिरित्याह । अथेति । ऋक्सामयोर्वोक्प्राणाद्यात्मत्वो-क्लानन्तर्यमथेलक्तम् । आदिशब्दात्सैवर्के तत्सामेलाचुक्तम् । स्थानद्वयस्थं पुरुषं विषयीकृत्य कपवत्त्वश्रुत्या सर्वेपापास्पर्शश्रुत्या च संशयमाह । तत्रेति । कश्चिदित्या-दिसक्षेत्रज्ञ उक्तः । पूर्वेसूत्रे ब्रह्मपदमानन्दमयपदमानन्दपदार्थोभ्यासश्चेति मूँख्यत्रया-र्थेबहु ममाणवशानिर्विशेषनिर्णयवद्भुपवस्वादिबहु प्रमाणात्संसारी हिरण्मयः पुरुष इति संगत्या पूर्वपक्षमाकाङ्क्षापूर्वकमाइ । किं ताबदिति । स्फुटबह्माळिङ्गोक्तश्रुतेः सगुणे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः शुत्यादिसंगतयः । पूर्वीत्तरपक्षयोरपरस्य परस्य चोपास्तिरेव फलम्। सर्वेरुपास्थेत्वाय पर एव करमान्नेति एष्ट्रा हेतुमाह । कृत इति । चाक्षुषे पुरुषे यथो-क्तं कपं न श्रुविमत्याशङ्कचाऽऽह । अक्षीति । परस्थैव स्थानमेदाद्व गवस्वमुपदेशाविन देशाभ्याभिति चेन्नेत्याह । न चेति । परापरिग्रहे हेत्वन्तरमाह । आधारेति । अन-न्वराक्तित्वात्तस्याप्याधारश्रुविरित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । परस्यानाधारत्वे स्वम-

१ ट. दिखे पुं। २ ठ. ड. ड. दित: स्वकां। ३ ठ. ड. ढ. वैत्र झं। ४ ठ. ड. ढ. ति मु- स्यं न यथार्थवं। ५ ठ. ड. ड. है. स्यमप्।

नाधारस्य स्वमहिममितष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याऽऽधार उपिद्रयेत । "स भगवः किस्मन्मितिष्ठित इति स्वे महिम्नि" [छा० ७ । २४ । १ ] इति "आकाशवत्सर्वमतश्च नित्यः" इति च श्रुती भवतः । ऐश्वर्षमयीदाश्चतेश्च । "स एष ये चामु-ष्मात्पराञ्चो छोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" इत्यादित्यपुरु-षस्यैश्वर्यमयीदा । "स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो छोकास्तेषां चेष्टे मनुष्पकामानां च" इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेश्वरस्य मर्या-दावदेश्वर्यं युक्तम् । "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपितरेष भूतपाछ एष सेतुर्विधरण एषां छोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४।४।२२ ] इत्यिवशेषश्चतेः । तस्मानाक्ष्यादित्ययोरन्तः परमेश्वर इत्येवं माम्ने श्रूवमः । अन्तस्तद्धभौपदेशात् । 'य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्षिणि ' इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव न

हिममिविष्ठत्वं हेतुस्तत्र मानं स भगव इति । तत्रैव हेत्वन्तरं सर्वव्यापित्वं तत्राऽपि मानमाह । आकाशविदिति । ईश्वराग्रहे हेत्वन्तरमाह । ऐश्वर्धेति । स एष इत्याधितै विकपुरुषोक्तिः । अमुष्मादादित्यादूर्ध्वगा ये लोकास्तेषामीशिता ये च देवानां कामा भोगास्तेषां चेत्यर्थः । से एष इत्याध्यात्मिकपुरुषोक्तिरेतस्मा अधुषः सकाशाद्धांग्गता थे लोकास्तेषामीशिता ये च मनुष्याणां कामा भोगास्तेषां चेत्येतस्य मर्यादावदेश्वर्थमुक्तित्यः थेः । परस्यापि ध्यानार्थं ताद्यगेश्वर्यं स्यानेत्याह । न चेति । एष सर्वेश्वर इत्यविशेष-अतिरित्तं संवन्धः । कथमेतस्य सर्वेश्वरत्वं यतो भूतानां नियन्तां यमोऽस्ति नेत्याह । एष भृतेति । कथं पुरो भूतानामधिष्ठाय पालयिता पालयितुरिन्द्रादेः सन्वात्तत्राऽऽह । एष भृतेति । तथाऽपि ब्रह्मा मर्योदास्थापकोऽस्ति कृतोऽस्य सर्वेश्वरत्वं तत्राऽऽह । एष इति । यथा मृदारुमयः सेतुर्जलक्यूहस्य क्षेत्रसंपदामसंमेदाय धारयिता तथेषोऽपि सर्वेषां वर्णोदीनामसंकराय धारयिता स्यादित्यर्थः । मर्योदाधारकपश्चतेरादित्यक्षेत्रज्ञ एवात्रोपास्य इत्युपसंहराति । तस्मादिति । तस्य कर्मानिकारात्सर्वपाप्निगमः । सर्वोत्मस्वमुपासनावै स्तुत्यर्थमनूचत इति भावः । पूर्वपक्षमनूच सूत्रमवतार्थं प्रतिज्ञां क्याकरोति । एविमत्यादिना । मथमश्चतकप्रवादिना चरमश्चतस्वपाप्निविगमः ।

<sup>\*</sup> मर्यादाधाररूषाणि संसारिणि परे न तु । तस्मादुपास्यः ससारी कर्मानधिकृतो रविः ।

९ ठ. ड. ढ. य। २ ठ. ड. ढ. भेकस्य। ३ ठ. ड. ढ. ैन्ता निर्यं। ४ क. झ. ठ. ड. ढ. थ परी। ५ क. झ. ैनायाः स्तुं। ६ छ. भादेर्तयनात्र।

संसारी । कुतः । तद्धभीपदेशात् । तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टाः । तद्यथा 'तस्पोदिति नाम' इति श्रावियत्वा "अस्याऽऽदित्यपुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः" इति सर्वेपाप्मापगमेन निर्वेक्ति । तदेव च कृतनिर्वेचनं नामाक्षि-पुरुषस्याप्यतिदिशति "यत्राम तन्नाम" इति । सर्वेपाप्मापगम्य परमात्मन एव श्रूयते "य आत्माऽपहतपाप्मा" [ छा० ८ । ७ । १ ] इत्यादौ । तथा ''वाक्षुषे पुरुषे सैव ऋक् तत्साम तद्वन्थं तद्यज्ञस्तद्वस्य" इत्यृक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति । सा च परमेश्वरस्योपपद्यते सर्वेकारणत्वात्सर्वात्मेकत्वोपपत्तेः । पृथिव्यग्न्याद्यात्मके चाधिदैवतमृक्सामे वाक्याणाद्यात्मके चाध्यत्ममनुक्रम्याऽऽह । तस्यर्क् साम च गेष्णावित्यधिदैव-तम् । तथाऽध्यात्ममपि "यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ" इति ।

त्वान परस्ये पाप्तिरित्याह । कृत इति । फलवत्पाप्मविगमादिलिङ्गस्य चरमस्यापि तच्छून्यत्वेनाविवक्षिताञ्चिङ्गादाचाद्पि बळीयस्त्वात्तद्वशेनेतरत्नेयमित्याह । तद्धभैति । इहोति स्थानद्वयस्थपरुषोक्तिः । आदित्यक्षेत्रज्ञस्यापि कमीनधिकारात्पाप्माँस्पर्शो युक्तः 'न ह वै देवान्पापम्' इति श्रुतेरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । देवादिषु पश्वादि-वत्कर्मानविकारेऽपि प्राचि भवे सचितपापयोगात्तदल्पत्वाच्च ह वै देवानित्युक्तेर्ने जीवः सर्वेपापास्प्रष्टः प्रदेशान्तरे च तस्य परस्मिन्नेव श्रुतेरत्रापि तष्ट्रष्टचा तत्प्रत्यभिज्ञाना-त्तस्यैवोपास्यवेति भावः । सार्वोत्म्यमपि श्रुतं न संसारिंणि युक्तमित्याह । तथेति । र्वत्र तच्छब्दैश्राक्षुषनरोक्तिः । ऋगादिविषेयापेक्षया विलक्षणलिङ्गोक्तिः । उन्थं शस्र-विशेषः । तत्साहचर्यात्तत्सामस्तोत्रमुक्थादन्यच्छस्रमृगुच्यते । ब्रह्म त्रयो वेदाः । ऋगाद्यात्मना चाक्षुषस्य मंसारित्वेऽपि स्तुतिरुपास्त्यर्थित्याशङ्कत्र मुख्यसंभवे नामु-ख्यकल्पनेत्याह । सा चेति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रथिवीति । ऋगिषेदैवतं प्रथि-व्यन्तरिक्षद्यनक्षत्रादित्यगत्रञ्ज्ञभाक्षेषा । साम चामिवाञ्वादित्यचन्द्रादित्यगतपरः कृष्णास्यातिकृष्णकूर्णमयमेवर्गीयः सामेतादिनोक्तम् । अध्यात्म च वाक्चक्षुःश्रोत्रा-क्षिगतशुक्रभालक्षणा वावद्दगुक्ता । साम च प्राणच्छायात्ममनोक्षिस्थरः व्णभारू पं वागेव अरुमाणः सामेत्यादिनोक्तमेवमुभयत्रोक्तका अरुमामे अभेगोक्तवा पुरुषस्योक्तमकारक् चाभिहितपकारं साम चेत्थेते हे गेडेगी पादपर्वणी इति देवतायामुक्त्वाऽऽत्मन्यपि

१ ज. "त्मत्वो"। २ छ. "स्य प्रतीतिनि"। ३ ठ. इ. द. "हादिष । ४ क.स. "प्मासस्प"। ५ ठ. इ. इ. "रिणमुक्त"। ६ ठ. इ. इ. तत्तच्छ"। ७ ठ. इ. इ. हपम्। सा"। ८ क. स. प्रीमय सैव"। ९ ठ. इ. द. ध्यो प"।

नाधारस्य स्वमहिममतिष्ठस्य सर्वेव्यापिनः परमेश्वरस्याऽऽधार उपिद्वयेत । "स भगदः कस्मिन्मतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" [ छा० ७ । २४ । १ ] इति "आकाशवत्सर्वेमतश्च नित्यः" इति च श्वती भवतः । ऐश्वर्षमर्यादाश्वतेश्च । "स एष ये चामु-ष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" इत्यादित्यपुरु-षस्यैश्वर्षमर्यादा । "स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च" इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेश्वरस्य मर्या-दावदेश्वर्यं युक्तम् । "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४।४।२२ ] इत्यविशेषश्चतेः । तस्मान्नाक्ष्यादित्ययोरन्तः परमेश्वर इत्येवं माप्ते श्रव्यमः । अन्तस्तद्धमेंपिदेशात् । 'य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्षिणि ' इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव न

हिमप्रतिष्ठत्वं हेतुस्तत्र मानं स भगव इति । तत्रैव हेत्वन्तरं सर्वेव्यापित्वं तत्राऽपि मानमाइ। आकाशविदिति । ईश्वराप्रहे हेत्वन्तरमाइ। ऐश्वर्धेति । स एष इत्याधिदै-विकपुरुषोक्तिः। अमुष्मादादित्यादूष्वंगा ये छोकास्तेषाभीशिता ये च देवानां कामा भोगास्तेषां चेत्यर्थः । से एष इत्याध्यात्मकपुरुषोक्तिरेतस्मा अक्षुषः सकाशादवीग्गता थे छोकास्तेषाभीशिता ये च मनुष्याणां कामा भोगास्तेषा चेत्येवस्य मर्यादावदेश्वर्थमुक्तिन्त्यः। परस्यापि ध्यानार्थं ताद्यगेश्वर्यं स्यान्नेत्याइ। न चेति । एष सर्वेश्वर इत्यविभेष-अतिरित्तं संबन्धः। कथमेतस्य सर्वेश्वरत्वं यतो भूतानां नियन्तां यमोऽस्ति नेत्याइ। एष इति । क्षं पुरो भूतानामाधिष्ठाय पाछियता पाछियतुरिन्द्रादेः सन्वात्तत्राऽऽह । एष भूतेति । तथाऽपि ब्रह्मा मर्योदास्थापकोऽस्ति कृतोऽस्य सर्वेश्वरत्वं तत्राऽऽह । एष इति । यथा मृदारुमयः सेतुर्जछन्यूहस्य क्षेत्रसंपदामसंभेदाय धारियता वयेषोऽपि सर्वेषां वर्णादीन। मसंकराय धारियता स्यादित्यर्थः । मर्योदाधारकपश्चतेरादित्यक्षेत्रज्ञ ए-वात्रोपास्य इत्युपसंहराति । तस्मादिति । तस्य कर्मानिषकारात्सर्वपाप्नितेगमः । सर्वोत्मस्वमुपासनाचै स्तुत्यर्थमनूचत इति भावः । पूर्वपक्षमनूच सूत्रमवतार्थं प्रतिज्ञां व्याकरोति । एविमित्यादिना । मध्मश्चतक्षपदातिना चरमश्चतस्वपाप्निविगानिवानामेदिनेथ-

<sup>\*</sup> मर्यादाधाररूषाणि संसारिणि परे न तु । तस्मादुपास्यः सतारी कर्मानिधक्वतो रविः ।

९ ठ. ड. ड. या २ ठ. ड. ड. भैकस्या३ ठ. ड. ड. कितानिया ४ क. ख. ठ. ड. ड. थ परी १५ क. ख. नायाः स्तु। ६ छ. भादेनैयनान्न ।

संसारी । कुतः । तद्धभीपदेशात् । तस्य हि परभेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टाः । तद्यथा 'तस्योदिति नाम' इति श्रावियत्वा "अस्याऽऽदित्यपुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः" इति सर्वेपाप्मापगमेन निर्वेक्ति । तदेव च कृतनिर्वेचनं नामाक्षि-पुरुषस्याप्यतिदिशति "यत्राम तन्नाम" इति । सर्वेपाप्मापग्मश्च परमात्मन एव श्रूयते "य आत्माऽपहतपाप्मा" [ छा० ८ । ७ । १ ] इत्यादौ । तथा "चाक्षुषे पुरुषे सैव ऋक् तत्साम तद्वन्थं तद्यज्ञस्तद्वह्म" इत्यृक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति । सा च परमेश्वरस्योपपद्यते सर्वेकारणत्वात्सर्वात्मेकत्वोपपत्तेः । पृथिव्यग्न्याद्यात्मके चाधिदैवतमृक्सामे वाक्पाणाद्यात्मके चाध्यत्ममनुक्रम्याऽऽह । तस्यर्क् साम च गेष्णावित्यिधदैवन्तम् । तथाऽध्यात्ममपि "यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ" इति ।

त्वान परस्ये पाप्तिरित्याह । कुत इति । फळवत्पाप्मविगमादिळिङ्गस्य चरमस्यापि तच्छून्यत्वेनाविवक्षिताञ्जिङ्गौदाचाद्पि बळीयस्त्वात्तद्वश्चेनेतरन्नेयमित्याह । तद्धर्मैति । इहोति स्थानद्वयस्थपुरुषोक्तिः । आदित्यक्षेत्रज्ञस्यापि कर्मानधिकारात्पाप्माँस्पर्शो युक्तः 'न ह वै देवान्पापम्' इति श्रुतिरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । देवादिषु पश्वादि-वत्कर्मानिवकारेऽपि पाचि भवे संचितपापयोगात्तद्रन्यत्वान ह वै देवानित्युक्तेर्न जीवः सर्वेपापास्प्रष्टः प्रदेशान्तरे च तस्य परस्मिन्नेव श्रुतेरत्रापि तदृष्टचा तत्पत्यभिज्ञाना-त्तरयैवोपास्यवेति भावः । सार्वात्म्यमपि श्रुतं न संसारिंणि युक्तमित्याइ । तथेति । र्तत्र तच्छब्देश्राक्षुषनरोक्तिः । ऋगादिविधेयापेक्षया विछक्षणिङ्कोक्तिः । उक्थं सस्र-विशेषः । तत्साहचर्यात्तत्सामस्तोत्रमुक्यादन्यच्छस्रमृगुच्यते । ब्रह्म त्रयो वेदाः । ऋगाचात्मना चाक्षुषस्य संसारित्वेऽपि स्तुतिरुपास्त्यर्थिमत्याशङ्कच मुख्यसंभवे नामु-ख्यकल्पनेत्याह । स्ना चेति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । पृथिवीति । ऋगिधेदैवतं पृथि-व्यन्तरिक्षद्यनक्षत्रादित्यगतशुक्रभाक्षेषा । साम चामिवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतपरः कृष्णास्यातिकृष्णकूर्पमियमेवर्गीमः सामेत्यादिनोक्तम् । अध्यात्मं च वाक्चक्षुःश्रोत्रा-क्षिगतशुक्रभालक्षणा वावहगुक्ता । साम च प्राणच्छायात्ममनोक्षिस्थकः व्याभारू पं वागेव ऋक्पाणः सामेत्यादिनोक्तमेवमुभयत्रोक्तरूपे ऋक्सामे ऋमेणोक्त्वा पुरुषस्थोक्तपकारक् चाभिहितप्रकारं साम चेत्थेते हु गेडेंगी पादपर्वणी इति देवतायामुक्तवाऽऽत्मन्यपि

ş

तम्ब सर्वातमेन एवोपपचते । "तद्य इमे वीणायां गायन्तैयेतं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः" इति च ङौिककेष्वपि गानेष्व-स्पैव गीयमानत्वं दर्शयति । तच्च परमेश्वरपरिग्रहे घटते।

" यद्यद्विभतिमत्सत्त्वं श्रीमदार्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम "

[१०।४१] इति भगवद्गीतादर्शनात् । लोककामेशिनृत्वमि निरङ्कशं श्रूपमाणं परमेश्वरं गमयति । यत्तूक्तं हिरण्यदमश्रुंत्वा-हिरूपॅश्रवणं परमेश्वरे नोपपचत इति । अत्र ब्रूमः । स्यात्परमे-श्वरस्यापीच्छावज्ञानमायामयं रूपं साधकानग्रहार्थम् ।

"माया होषा मया सृष्टा यन्मां प्रथित नारद । सर्वभृतगुणैयुक्तं मैवं मां जातुमहिस" इति स्मरणात् । अपि च यत्रं तु निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते भवति तत्र शास्त्रम् "अशब्दमस्पर्शमरूपमन्ययम्"

किं। १।३।१५] इत्यादि । सर्वकारणत्वात्तु विकारधर्मैरपि कैं-श्चिद्धितिष्ठाः प्रमेश्वर उपाम्यत्वेन निर्दित्यते "सर्वकर्मा सर्वका-

तयोर्कक्सामयोरतिदेशेन गेष्णत्वमुक्तमित्यर्थः । तद्पि संसारिविषयं किं न स्याने-त्याह । तचेति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । तद्य इति । व्यवहारभूमिस्तच्छब्दार्थः । धनसनयो धनस्य छब्धारो विभूतिमन्त इत्यर्थः । राजादीनामपि श्रीमतां गीयमानत्व-इष्टेरन्यथासिद्धिमाशङ्कचाऽऽह । तचेति । उक्तेऽर्थे समृतिमनुक्ळयति । यद्यदिति । धनादिसमृद्धिमत्त्वं विभूतिमत्त्वम् । कान्तिमत्त्वं श्रीमत्त्वम् । बलवत्त्वमौर्जित्यम् । ईश्वर-पक्षे हेत्वन्वरमाह । छोकेति । निरङ्कशमनन्याचीनं सर्वपाप्मविरहादिना तस्यैवोपा-स्यतेत्युक्तवा परोक्तमनुवदाति । यन्त्विति । रूपवन्वं नावश्यं संसारिछिङ्गिभित्याह । अत्रेति । मायामयस्यापि रूपस्य हिरण्यश्मश्रुत्वादिनियमे हेतुमाह । इच्छेति । वधाविधक्रपोपयोगमाह । साधकेति । तस्येच्छाऽपि मायामयीति मत्वाऽऽह । माये-ति । यथादृष्टि देहादिवैशिष्टचमीश्वरस्य तात्त्विकित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । अ-रूपशुविविरुद्धं ह्नपवत्त्वमित्युक्तमाशङ्कचा विषयभेदमाह । अपि चेति । वात्त्विकमैश्वरं रूपमाश्रित्याशब्दादिशास्त्रे कथं वस्य रूपादिमचोक्तिस्वत्राऽऽह । सर्वेति । निर्विशेष-मेव ब्रह्मात्र प्रतिपाद्यं तज्ज्ञानादेव मुक्तिरित्याशङ्कचोपास्तिवाक्यत्वात्सावशेषोक्तिरि-

९ घ. <sup>°</sup>रमत्वे सत्येवो <sup>°</sup>। ड. <sup>°</sup>रमकत्वे सत्येवो <sup>°</sup>। २ ज. <sup>°</sup>न्येत त्वेव गा °। ३ ड. ज. <sup>\*</sup>श्रीत्या-दि<sup>\*</sup>। ४ घ. <sup>°</sup>पवत्त्वश्र<sup>\*</sup>। ५ ड. ञ. मा द्रष्ट्रम<sup>°</sup>। ६ क. ज. ञ. ट. °त्र नि<sup>\*</sup>। ७ क. ख. <sup>°</sup>स्यात्तत्राऽऽह ।

## [अ०१पा०१सू०२१]आनन्दगिरिकृतटीकासंविखतशांकरभाष्यसमेतानि ।१२६

मः सर्वेगन्धः सर्वेरसः" [छान्दो०३।१४।२] इत्यादिना। तथा हि-रण्यसम्भुत्वादिनिर्देशोऽपि भविष्यति। यदप्याधारश्रवणात्र पर-मेश्वर इति । अत्रोच्यते। स्वमहिममतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्थो भविष्यति। सर्वेगतत्वाद्वद्यणो व्योमवत्सर्वीन्तरत्वोप-पत्तेः । ऐश्वर्यमर्यादाश्रवणमप्यध्यात्माधिदैवतविभागापेक्षमुपास-नार्थमेव। तस्मात्परमेश्वर एवाक्ष्यादित्ययोरन्तरुपदिश्यते॥ २०॥

# भेद्व्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ ॥ (७)

अस्ति चाऽऽदित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽ -न्तर्यामी "य आदित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्याऽऽदित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽ-न्तर्योम्यमृतः" [ बृ० ३ । ७ । ९ ] इति श्वत्यन्तरे भेदव्यप-देशात् । तत्र ह्यादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेदेति वेदितुरादि-त्याद्विज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्यामी स्पष्टं निर्दिश्यते । स एवेहाप्य-

स्याह । तथेति । स्वमहिमप्रतिष्ठस्याऽऽधारायोगादत्र चाऽऽधारश्रुवेरिश्वराद्धान्वरवे-स्युक्तमनुवद्गति । यदपीति । आधारानपेक्षस्यापि फळवशास्त्रुक्तेनीनिश्वरवेत्याह । अत्रेति । किमित्युपासनाये तद्धिकः साक्षादेव कि न स्यास्त्रज्ञाऽऽह । सर्वगतत्वा-दिति । मर्योदावदैश्वर्यमिश्वरस्य नेसुक्तं प्रत्याह । ऐश्वर्येति । एकस्यैवेश्वरस्य स्थान-मेदावच्छेदादैश्वर्यमर्यादाकरणं प्रथगनुध्यानार्थं न परिच्छेदपाष्त्यर्थमित्यर्थः । परोक्त-स्विङ्गानामन्यथात्वे फळिवमाह । तस्मादिति ॥ २०॥

उपास्योदेशेनोपास्तिविधेर्विवयिक्षयाकर्मणोर्वीद्यादिवदन्यतः सिद्धिर्वाच्येत्याश-द्भश्याऽऽह । मेदेति । आदित्यक्षेत्रज्ञादन्तर्यामिणः श्रुत्यन्तरे मेदोक्तेस्ततोऽन्य ईश्वरः सिद्ध इत्यक्षरार्थमाह । अस्तीति । आदित्यमण्डळे स्थितरिश्मपुञ्जस्यापि स्यादि-त्यत उक्तमादित्यादिति । तेज्ञीवं व्युदस्यति । यमिति । तस्य देहित्वे जीवत्वम-देहित्वे न नियन्तृतेत्याशङ्कचाऽऽह । यस्येति । इतश्चाऽऽदित्यजीवादन्योऽसावि-त्याह । य इति । तस्य ताटस्थ्यं वारयति । एष इति । श्रुत्यन्तरस्याप्यनिश्वर-विषयत्वमाशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । तथाऽपि पत्यभिज्ञापकाभावानेह तदुपास्तिर-त्याशङ्कचाऽऽह । स एवेति । आदित्यान्तस्थत्वश्रुतिसाम्यात्पत्यभिज्ञया पर एवो-

१ ट. हिम्नि प्र"। २ ज. "वीत्मान्त"। ३ ठ. ड. ड. 'तिष्टितस्या"। ४ क. "धारत्यायी"। ५ झ. तजीव्यं।

न्तरादित्ये पुरुषो भवितुमहैति श्वितिसामान्यात् । तस्मात्परमे-श्वर एवेहोपदि स्वयत इति सिद्धम् ॥ २१ ॥ (७)

## आकाशस्ति क्षेत्राव् ॥ २२ ॥ (८)

इदमामनित ''अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्त आकाशं भत्यस्तं पन्त्याकाशो ह्वेवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्'' [छा-न्दो० १ | ९ | १ ] इति । तत्र संशयः । किमाकाशशब्देन परं ब्रह्माभिधीयत उत भूताकाशिमिति। कुतः संशयः । उभयत्र प्रयो-गदर्शनात् । भूतविशेषे तावत्सुप्रसिद्धो लोकवेदयोराकाशशब्दः । ब्रह्मण्यपि कचित्मयुज्यमानो दृश्यते । यत्र वाक्यशेषवशादसाधा-रणगुणश्रवणाद्धा निर्धारितं ब्रह्म भवति यथा ''यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्'' [तै०२।७] इति । ''आकाशो वै नाम नाम-रूपयोर्निवंहिता ते यदन्तरा तद्दक्ष'' [ छा०८।१४ ] इति चैव-

द्रीथे ध्येयत्वेनोपदिश्यत इत्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ २१ ॥ ( ७ )

पूर्वत्राव्यभिचारिलिङ्गेन क्रपवच्वाद्यन्यथा नीतिमिह तु लिङ्गान श्रुतिरन्यथियतव्यति माघ्रे मत्याह । आकाश इति । छान्दोग्यवाक्यमेवोदाहरित । इदिमिति ।
इन्ताहंमेतद्भगवंत्तो वेदानीत्युपसन्नः शालावत्यो विद्धिति जैवलिनेकि पृच्छिति ।
अस्येति । सर्वेस्यैव मपश्रस्य मितिष्ठामश्रे भवाहणस्योत्तरमाह । आकाश इति ।
कयं भूताकाशः सर्वजगत्मितिष्ठा तत्राऽऽह । सर्वाणीति । उपनिषदां तदिभिन्नानां च मिद्धिमेतिदिति चोतकी निपातौ । निमित्तमात्रत्वं निराकर्तुं विशिनिष्ट । आकाशमिति । भूताकाशव्यावृत्तये हेत्वन्तरमाह । आकाशो हीति । तत्रेत । अनिपसङ्गार्थं मश्रद्धारा निमित्तमाह । कृत इति । विवारवीजं संशयमाह । तत्रेति । अनिपसङ्गार्थं मश्रद्धारा निमित्तमाह । कृत इति । कचिदित्युक्तं स्पष्टयित । यत्रेति । असाधारणगुणश्रुतेराकाशशब्दस्य ब्रह्मार्थते स्थानतो यथेति । असाधारणेनाऽऽनन्देनान्यत्रासंभावितेन सामानाविकरण्यादाकाशो ब्रह्मेत्यर्थः । वाक्यशेषादाकाशस्य ब्रह्मत्वे दृष्टान्तमाह । आकाश इति । निपातावाकाशस्य नामक्रपोपलाक्षितस्वपश्र्वनिवाहकत्वपासिद्वार्थौ । ते नामक्रपे यदन्तरा यस्मादन्ये यस्य वा मध्ये स्तस्तन्नामक्रपास्यष्टं ब्रह्मोति

<sup>\*</sup> सार्वोत्म्यसर्वेदुरितविरहाभ्यामिहोत्त्यते । बह्रौवाव्यभिचारिभ्या सर्वेहेतुर्वि शास्त्रत् ।

१ छ. हिमिद भग । २ क. ख. वतो वे । ३ छ. नोक्त. प्रे।

मादौ । अतः संशयः । कि पुनरत्र युक्तं भूताकाशमिति । कृतस्तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघं बुद्धिमारोहित । न चायमाकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञानुमनेकार्थत्वपसङ्कात् ।
तस्माद्ध्यणि गौण आकाशशब्दो भवितुमहिति । विभुत्वादिभिहिं
बहुभिधेंमैंः सहशमाकाशेन ब्रह्म भवित । न च मुख्यसंभवे
गौणोऽर्थो ग्रहणमहिति । संभवित चेह मुख्यस्यैवाऽऽकाशस्य
ग्रहणम् । ननु भूताकाशपरिग्रहे वाक्यशेषो नोपपचते सर्वाणि
ह वा इमानि भूतान्याकाशदिव समुत्पचन्त इत्यादिः । नैष
दोषो भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि "तस्माद्धा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वायुर्वायोरिग्धः" (ते० २।१) इत्यादि । ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्षयोपपचेते भूताकाशस्यापि तस्मादाकाश-

वाक्यभेषादत्राऽऽकाभो ब्रह्मेत्यर्थः। य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्त्रास्मञ्भेत इत्यादिवाक्य-संग्रहार्थमादिपद्म् । यथैवमादावाकाशो ब्रह्म तथाऽत्रापीति योजना । रूढिनिक्छिन्यां संशयमुपसंहरति । अत इति । विमृश्य पूर्वपक्षयति । कि पुनरिति । स्फुटब्रह्माळि-ङ्गोक्तश्रुतेरुद्रीथे संपाद्योपास्ये ब्रह्माणि समन्वयोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे भूवाकाशदः ष्टचोद्रीथोपास्तिः सिद्धान्ते ब्रह्मदृष्टचेति फलम् । वैदिकप्रयोगस्य वादकप्रयोगाद्धमा-र्थत्वे सिद्धे कुवो भूताकाशार्थतेवि शङ्कित्वा हेतुमाह । कुत इति । पथमश्रुताकाश-श्रुत्या भूतार्थे रुट्या चरमश्रुतबद्गालिङ्गबाधान श्रुत्यन्तरेण ब्रह्मार्थेतेत्यर्थः । ब्रह्म-ण्यपि साधारणत्वाचाऽऽकाश्रृतिर्वद्मालिङ्गवाधिकत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । एकस्यापि गोशब्दस्यानेकार्थत्वमगत्याऽभीष्टं ब्रह्मणि त्वाकाशशब्दो गौणत्वेनापि गच्छतीत्याइ । तस्मादिति । गौणत्वार्थं गुणयोगमाह । विभुत्वेति । गुणवृ-त्तेरि शब्दवृत्तित्वात्तया किं न ब्रह्म ग्रह्मते तैत्राऽऽह । न चेति । ननु नेह मुख्यं संभवति तत्र सर्वकारणत्वयोगादतो मुरूयगौणयोमुस्ये संप्रत्ययन्यायस्यानवकाशत्वं तत्राऽऽह । संभवतीति । तदेव साधियतुं शङ्कयति । नन्विति । आकाशस्य प्रथ-मश्रुवत्वेनासंजाविरोधित्वात्तहुद्धौ तदेकवाक्यस्थमुपस्थितं सर्वमुपजाविरोधित्वात्तदा-नुगुण्येन नेयमित्याह । नेति । तंत्रेव तैत्तिरीयकश्रुतिसंवादमाह । विज्ञायते हीति । तथाऽपि कथं वाक्यशेषो भूताकाशे स्यात्तत्राऽह । जायस्स्वेति । भूताकाशेऽपि शेषोपपत्तौ फल्टिवमाह । तस्मादिति । भूवाकाशदृष्टचोद्रीबोपास्विरिति प्राप्तमनूद्य

शब्देन भूताकाशस्य \*प्रहणिमत्येवं प्राप्ते ब्रूमः । आकाशस्ति हुन्ते । आकाशशब्देन ब्रह्मणो प्रहणं युक्तम् । कुतः । ति हुक्कात् । परस्य हि ब्रह्मण इदं लिक्कम् 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते' इति । परस्याद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्ति-रिति वेदान्तेषु मर्यादा । ननु भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वं दश्तितम् । सत्यं दश्तितम् । तथाऽपि मूलकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिग्रहादाकाशादेवेत्यवधारणं सर्वाणीति च भूतिवशेषणं नानुकूलं स्यात्तथाऽऽकाशं पत्यस्तं यन्तीति ब्रह्मलिक्कमाकाशो ह्योयमत्वयावानकाशः परायणमिति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे । ज्यायस्त्वं द्यनापेक्षिकं परमात्मन्येवैकस्मिन्नाम्नातम् ''ज्यायान्ध-रिवण ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः'' [ छा० ३।१४।३ ] इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वान्यस्यात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्वितिश्व भवति ''विद्यानमानन्वं ब्रह्म रातेर्वानुः परायणम्'' [ वृ०३।९।२८ ] इति । अपि चान्त-

सिद्धान्तयि । एविमिति । रूट्या प्रयोगबाहुल्याच सिद्धभूताकाक्षसागे न हेतुरिति शिद्धन्ता हेतुमादाय व्याचि । कृत इति । ननु वादिनः सर्वयोनित्वं ब्रह्मणो नेच्छन्ति तत्राऽइह । परस्माद्धीति । तस्यान्यथासिद्धि स्मारयिते । निन्वित । उक्तमुः पेस्य पत्याह । सत्यमिति । तत्र तत्र तेजः प्रभृतिषु वाख्वादेरि कारणत्वादवधारः णासिद्धिभूळकारणापेक्षायां ब्रह्मण्येव तद्युक्तम् । सर्वाणीति भूतिविशेषणं च भूताकाकः पक्षे वाख्वादौ संकुचितं स्यात्तस्माच्चान्यथासिद्धिरित्यर्थः । सर्वभूतोत्पादकत्ववत्त्वस्या धारत्वमि ब्रह्माळिङ्गमित्याह । तथेति । ब्रह्मणो ळिङ्गद्धयमाह । आकाशो हिति । भूताकाशस्यापि ज्यायस्त्वादि सापेक्षमुक्तमित्याशङ्कच्याऽइह । जायस्त्विमिति । नैर पेक्षपिया तरपो वचनम् । न केवळं युक्त्याऽस्य परायणत्वं श्रुतेरित्यर्थः । आकाशो ब्रह्मो त्याच ळिङ्गातरमाह । अपि चेति । शाळावत्यो दालभ्यो जैवळिरिसुद्दीयविद्याकुश ळानां कि परायणमुद्धीयस्येति विचारे सर्गळोक एवेति दालभ्योक्तं निरस्यायं छोक इति शाळावत्योक्तावन्तवद्धै किळ ते शाळावत्य सामेति प्रथिवीळोकस्यान्तवस्वात्मतिश्रत्वं निन्दित्वा जैवळिना साम प्रतिष्ठाक्रपमनन्तमेव विवक्षता एहीतमाकाशं नान्तवद्युक्तमतो क्रित्वे निन्दत्वा जैवळिना साम प्रतिष्ठाक्रपमनन्तमेव विवक्षता एहीतमाकाशं नान्तवद्युक्तमतो क्रित्वं निन्दित्वा जैवळिना साम प्रतिष्ठाक्रपमनन्त्वमेव विवक्षता एहीतमाकाशं नान्तविष्ठाक्रमतो क्रित्वं निन्दत्वा जिवक्षता साम प्रतिष्ठाक्रमाना स्वापित्रप्रति विवक्षता एहीतमाकाशं नान्तविष्ठाक्रमानात्वा स्वापित्रप्रति विवक्षता एहीतमाकाशं नान्तविष्ठाक्रक्रमतो क्राप्ति ।

प्रथमत्वात्प्रधानत्वादाकाशं मुख्यमेव न ।तदानुगृण्येनान्यानि व्याख्येयानीति निश्रयः।

<sup>9</sup> घ. कादिति । आँ। २ क. °तिष्टितत्व ।

### [अ०१पा०१स०२२] आनन्दगिरिकृतटीकासंवलितशांकरभाष्यसमैतानि । १३३

वन्तदोषेण शालावत्यस्य पक्षं निन्दित्वाडनन्तं किंचिद्धक्तकामेन जैवलिनाडडकाशः परिग्रहीतस्तं चाडडकाशग्रुद्रीथं संपाद्योपसंहरित 'स एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोडनन्तः'' [ छा०१।८।२ ] इति । तन्ताडडनन्त्यं ब्रह्मलिङ्गम् । यत्पुनरुक्तं भूताकाशं मसिद्धि- बल्लेन मथमत्तरं मतीयत इति । अत्र ब्रूमः । मथमतरं मतीतमिषं सद्धाक्यशेषगतान्ब्रह्मगुणान्दृष्ट्या न परिग्रह्मते । वशितश्च बन्धण्यप्याकाशशब्दः 'आकाशो वै नाम नामह्मपयोनिर्वेहिता' इत्यादौ । तथाडडकाशपर्यायवाचिनामिष ब्रह्मणि मयोगो दृश्यत्ते ''ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः'' [ ऋ० सं० १ । १६४ । ३९ ] ''सेषा भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्यतिष्ठिता'' [ ते० ३ । ६ ] '' ॐ कं ब्रक्स' [ छान्दो०४ । १० । ५ ] ''सं ब्रह्म खं पुराणम्'' [ बृह० ५ । १ ] इति चैवमादौ । वाक्योपऋमेडित वर्तमानस्याडडका-

हैं।वाऽऽकाशमित्यर्थः।नन्वनन्तमाकाशमिह नोपसंद्वियते कित्द्रीयस्तत्कथमानन्त्यादाकाशो ब्रह्म तत्राष्ठ्रह । तं चेति । स एष इत्याकाशात्मत्वोक्तिः । देशतोऽनन्तत्वं परत्वम् । गुणत उत्कृष्टत्वं वरीयस्त्वम् । काळवो वस्तुतश्चापरिन्छिन्नत्वमानन्सम् । परेभ्यः स्वरादि-भ्योऽविशयेन श्रेष्ठचं वा परोवरीयस्त्वम् । तथाऽपि कथमाकाशो ब्रह्म तत्राऽऽह । तचेति । नाब्रह्मणस्त्रिधाऽऽनन्त्यं तेनोपक्रमोपसंहारमतिपाद्यतालपर्यवदानन्त्यमाकाश-स्य ब्रह्मत्ववोधीत्यर्थः । श्रुतिवाधो लिङ्गान सष्ट इत्युक्तमनुवदति । पदिति । त्यजे-देकं कुलस्यार्थं इतिन्यायाद्भयसीनां ब्रह्मालिङ्गश्रुवीनामनुग्रहायाऽऽकाशश्रुवेरेकस्या बाध इत्याह । अत्रेति । किंचाऽऽकाशशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगपानुर्यादत्यन्ताभ्यासेन गीणादिष तस्मादाचा धीः स्यादित्याह । दिशतश्चेति । नाडडकाशशब्दस्यैव ब्रह्मणि बहुकुत्वः प्रयोगस्तत्पर्यायाणां चेत्याह । तथेति । व्योमन्व्योम्नि परमे प्रकृष्टेऽश्लरे कूटस्थे ब्रह्माणे ऋगुपछक्षिताः सर्वे वेदा ज्ञापकाः सन्ति यस्मिनक्षरे विश्वे देवा अधि े निषेदुरिषष्टिताः सक्रपत्वेन पविष्टा इत्यर्थः। भागेवी भृगुणा प्राप्ता वारुणी वरुणेनीका सेषा विद्याऽऽनन्दो ब्रह्मोति व्यजानादिति प्रकृता परस्मिन्ब्रह्माण व्योमि स्थिते-त्यर्थः । ॐकारस्य पतीकत्वेन वाचकत्वेन छक्षकत्वेन वा ब्रह्मत्वमुक्तमोमिति । कं सुखं तस्यार्थेन्द्रिययोगजत्वं वार्यितुं खिमाति । तस्य भूताकाशत्वं न्यासेद्धं पुराणिम-त्युक्तम् । किच त्तत्रैव पथमानुग्रुण्येनोत्तरं नीयते यत्र तन्नेतुं शक्यं यत्र त्वशक्यं तत्रोत्तरानुगुण्येनेतरन्नेयमित्याइ । वाक्येति । तत्र दृष्टान्वोऽभिरिति । आकाशश्रुवे-

ज्ञज्जन्य वाक्यशेषवज्ञाचुक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । "अग्नि-रधीतेऽनुवाकम्"इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यग्निशब्दो माणवक-विषयो हुउयते । तस्मादाकोशशब्दं अह्यति सिद्धम् ॥२२॥(८)

### अत एव प्राणः ॥ २३ ॥ (९)

उद्रीथे "प्रस्तोतर्यो देवता प्रस्तावमन्वायत्ता" [छा०१। १०। ९ ] इत्युपक्रम्य श्रयते "कत्तमा सा देवतेति" [ छान्दो० १। ११। ४ ] ''प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भुतानि पाणमेवाभिसंविशन्ति पाणमभ्यज्जिहते सेषा देवता †मस्तावमन्वायत्ता" [ छा० १ । ११ । ५ | इति । तत्र संश-यनिर्णयौ पूर्ववदेव द्रष्टव्यौ । "प्राणबन्धन हि सोम्य मनः" [ छा०६।८।२]। "प्राणस्य प्राणम्" [ बु०४।४।१८] इति चैवमारौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो हश्यते । वायवि-

#### गैं।णत्वे फलितमुषसंहराति । तस्मादिति ॥ २२ ॥ ( ८ )

आकाशवाक्योक्तमनन्तरवाक्येऽतिदिशति । अत एवेति । तत्रोदाहरणमुद्रीथ इति । परोवरीयांसमुद्रीथमुपास्त इत्युक्तत्वातः । अथातः शौव उद्रीथ इति च वश्य-माणत्वादुद्रीथाधिकारे प्रासङ्किकं प्रस्तावध्यानमिति वक्तमुद्रीथ इत्युक्तम्।कश्चिद्धिश्चा-क्रायणो नाम धनार्थं राज्ञो यज्ञं गत्वा ज्ञानवैभवं स्वस्य प्रकटयन्प्रस्तोतारमुवाच । हे प्रस्तोतयो देवता प्रस्तावं भक्तिविशेषमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्मम विदुषः संनिधी प-स्वोष्यसि मूर्घो ते विपतिष्यतीवि । स भीवः सन्पपच्छ कतमेत्यादिना । प्रतिवचनं पाण इति । मुख्यपाणं व्यावर्तेयति । सर्वाणीति । पाणमभिलक्ष्य लयकाले संविज्ञान्ति जन्मकाळे तमेवाभिळक्ष्योष्टिहत उद्गच्छान्ति सेषा परा देवता प्रस्तावं भक्तिविशेषमनु-गतेत्यर्थः । अविदेशक्रवमर्थमाह । तत्रेति । आकाशशब्दस्योभयत्र प्रयुक्तेः संशयेऽपि पाणशब्दस्य नैवामिति कुतः संशयादिस्तनाऽऽह । पाणोति । मनःशब्दछक्ष्यं तत्सा-क्षिचैतन्यं माणे परस्मिन्नैक्येन स्थित्मित्यर्थः । ये माणस्य पश्चवृत्तेर्वासुविकारस्य माणं सत्तास्फूर्तिद्मात्मानं विदुस्ते ब्रह्म जानन्तीत्याह । माणस्येति । अमृतः माणो ब्रह्मै-वेत्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । तथाऽपि कुतः संशयस्तत्राऽऽह । वाय्विति । हेतुम्-

सामानाधिकरण्येन प्रश्नतत्प्रतिवाक्ययोः । पौर्वापर्यपरामद्याद्रियानत्वेऽपि गौणता । † साम्रो भक्तिविशेषमनुगतेत्यर्थः ।

१ट. °काशं ब्र'। र ज. 'र्याया दे'। ३ ख. 'वं सामभ'। ४ क. ख. भीतस्त पप्र'।

कारे तु प्रसिद्धतरो लोकवेदयोरत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशयः । किं पुनरत्र
युक्तम् । वायुविकारस्य पञ्चकृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम् ।
तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यवोचाम । ननु पूर्वविद्दापि
तिल्लाङ्काद्वर्षण एव ग्रहणं युक्तम् । इहापि वाक्यशेषे भूतानां
संवेशनोद्गमनं पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते । न । मुख्येऽपि प्राणे
भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात् । एवं ह्याद्मायते "यदा वै पुरुषः
स्विपति प्राणं तिर्हे वागप्येति प्राणं चक्षः प्राणं श्रोत्रं प्राणं
मनः स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते" [श० प० त्रा०
१०।२।२।६ ] इति । प्रत्यक्षं चैतत्स्वापकाले प्राणवत्तावपरिलुप्यमानायामिन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते प्रवोधकाले च प्रादुभवन्तीति । इन्द्रियसारत्वाच भूतानामिवद्धो मुख्ये प्राणेऽपि
भूतसंवेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः। अपि चाऽऽदित्योऽनं चोद्गीथप्रतिहारयोदेवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्यानन्तरं निर्दिश्यते ।

क्तवा फल्लमाइ । अत इति । इहेति मस्ताववाक्योक्तिः । अनन्तार्थपरोपक्रमोपसंहा-राभ्यामाकाशस्य ब्रह्मत्वेऽप्यत्र ब्रह्मासाधारणधर्मोपकमाद्यदृष्टेने ब्रह्मतेति विया विमृ-इय पूर्वपक्षयाति । किभिति । पस्तावश्रुतेः स्पष्टब्रह्माळिंङ्गतया ब्रह्मणि पस्तावेऽध्यस्य ध्येये समन्वयोक्तेः संगतयः। पूर्वपक्षे पाणहृष्ट्या प्रस्तावोपास्तिः सिद्धान्ते ब्रह्महृष्ट्येति फलम् । वैदिकपाणशब्दस्य ताद्यक्पयुक्तिसिद्धे ब्रह्मणि वाचकत्वमाशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । वात्पर्यरहितलौकिकवैदिकपयोगत्यागात्तात्पर्यवद्नोकलिङ्गातपूर्वन्यायेन ब्रह्म आह्यमिति शङ्कते । निन्वति । ज्यायस्त्वादि छिङ्गमत्र नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह । इहेति । अन्यथासिद्धेर्न श्रुविवाधकतेत्याह । नेति । वदेवं वैदिकं दर्शनमाह । एवं हीति । तर्हि तस्यामवस्थायामिति यावत् । वागनुक्तकर्मेन्द्रियोपलक्षणम् । चक्षः-श्रोत्रे ताहम्बुद्धीन्द्रियाणाम् । बुद्धिरपि मनसा लक्ष्यते । पाणस्यापि खापे बुद्धचा-दिवल्लयान लयरथानतेत्याशङ्कचाऽऽह । प्रत्यक्षं चेति । ननु भूतानामृत्यस्यादि वा-क्यशेषे श्रुतं भृतशब्दश्च प्राणिसमृहस्य महाभूताना च वाचको नेन्द्रियमात्रस्य तन्न पाणे वाक्यशेषः सिद्धस्तत्राऽऽह । इन्द्रियेति । भूतेष्विन्द्रियाणि सक्ष्मत्वाद्भोक्तु-सामीप्याच साराण्यतस्तेषां लयोदयोक्त्येतरेषामि तित्सद्धेः शेषघटनेत्यर्थः । अज्ञह्म-साहचर्याच पाणो न ब्रह्मत्याह । अपि चेति । उद्गात्रा कतमा सा देवतोद्गीयमन्वा-यत्तेवि पृष्टश्चाकायणः मत्युवाचाऽऽदित्य इति । मतिहत्री च कतमा सा देवता मति- न च तयोर्बह्मत्वमस्ति तत्सामान्याच प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमित्येवं प्राप्ते सूत्रकार आह । \* 'अत एव प्राणः' इति ।
तिष्ठिङ्गादिति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टम् । अत एव तिष्ठिङ्गात्माणशब्दमिष् परं ब्रह्म भिवतुमहिति । प्राणस्यापि हि ब्रह्मिल्जुसंबन्धः
श्रूयते 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति
प्राणमम्युज्जिहते' [ छान्दो० १।११।५ ] इति । प्राणनिमित्तौ
सर्वेषां भूतानामुत्पत्तिप्रल्यायुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमपतः । ननूक्तं मुख्यप्राणपरिग्रहेऽपि संवेशनोद्गमनदर्शनमविरुद्धं
स्वापमघोधयोर्दर्शनादिति । अत्रोच्यते । स्वापमबोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेशनोद्गमनं हश्यते न सर्वेषां
भूतानाम् । इह तु सेन्द्रियाणां सश्चरिराणां च जीवाविष्टानां
भूतानाम् । 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि' [छान्दो० १।१९।६]
इति श्रुतेः । यदाऽपि भूतश्चितर्महाभूतविषया परिष्टद्वते तदाऽपि
ब्रह्मलिङ्गत्वमविरुद्धम् । ननु सहापि विषयैरिन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणेऽप्ययं प्राणाच प्रभवं शृणुमः ''यदा सुप्तः स्वपं न

हारमन्वायत्तेति पृष्टोऽज्ञीमत्युवाचेत्यादिना मिक्तदेवते कार्यकरणवत्यावादित्याज्ञे उक्ते । तयोरज्ञज्ञाणोः संनिधानात्पाणस्यापि मिक्तदेवतात्वाद्ज्ञज्ञातेत्यथेः । संनिध्य-नुग्रहीतप्रथमश्रुतपाणश्रुत्या वायुविकारसिद्धौ तद्दृष्टचा प्रस्तावोपास्तिरिद्युपसंहर्तुमिति-शब्दः । पूर्वपक्षमनूद्य सिद्धान्वयति । एविमिति । ज्यायस्त्वादिवज्ञात्र छिङ्गं भावी-खाशङ्कचाऽऽह । प्राणस्येति । ज्ञ्चाछङ्गं स्फोरियतुं श्रुतेरर्थमाह । प्राणिति । वाक्य-श्रेषस्यान्यथासिद्धि स्मारयति । निव्वति । स्वापाद्यक्तेः संवर्गविद्याधिकारात्प्रकृतो-केश्चोद्धीथसंबन्धानान्योरेकवाक्यतेत्याह । अत्रेति । किंच वाक्यशेषस्थो भूतशब्दो योगाद्विकारणातं ज्रूयाद्वृद्ध्या वा महाभूतानि । आद्ये प्रकृतवाक्यस्य न स्वापादिवाक्ययेन तुज्यार्थतेत्याह । स्वापेति । प्रकृतश्चेतिकारमात्रलयाद्यर्थत्वे सर्वशब्दश्चिमनुक्लयि । सर्वाणीति । तथा च प्राणार्थत्वेऽपि स्वापोक्तिनिस्यास्तादर्थ्यम् । नाहि विकारमात्रं संवेशनादि परस्मादन्यत्र लभ्यभित्यर्थः । कल्पान्तरं प्रत्याह । पदेति । प्राणस्य भौतिकत्वान्न महाभूतयोनितेत्यर्थः । भूतशब्देन विकारेजातमहेऽपि न मुक्य-प्राणपत्युक्तिरिति शङ्कते । नन्विति । प्राणशब्दल्लस्ये चिदात्मिन जीवैक्यापत्ती भेद-

अधिकरणान्तरारम्भवीज तु—अथे श्रुत्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाऽऽदियामहे । मानान्तरावगम्ये तु
तद्वशात्त्रस्र्यविश्विरिति ।

१ ड. ज. ञ. 'इत्यत्र । २ छ. 'रमात्रप्र'।

#### [अ०९पा०९सू०२३] आनन्दगिरिकृतटीकासँवल्लितशाँकरभाष्यसमेतानि । १३७

कंचन पश्यत्यथास्मिन्पाण एवैकधा भवति तदैवं वाक्सवेंनीमिः सहाप्येति" [की०२।२] इति। तत्रापि ति छुङ्गात्माणशब्दं ब्रह्मेव। यत्पुनरक्वादित्यसंनिधानात्माणैस्याब्रह्मत्विमिति तदयुक्तम् । वाक्यशेषबल्धेन माणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां मतीयमानायां संनिधानस्याकिंचित्करत्वात् । यत्पुनः माणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ मित्वद्वतरत्वं तदाकाशशब्दस्येव मतिविधेयम् । तस्मात्तिद्धं मस्तावदेवतायाः माणस्य \*ब्रह्मत्वम् । अत्र केचिदुदाहरन्ति "माणस्य माणम्" [ बृ०४।४।१८] "माणबन्धनं हि सोम्य मनः" [ छा० ६।८।२] इति च । तद्वयुक्तम् । शब्दभेदात्मकरणाच संशयानुपपत्तेः । यथा पितुः पितेति मयोगेऽन्यः पिता षष्ठीनिँदिश्चाऽन्यः मथमानिर्दृष्टः पितुः पितेति मम्यते । तद्वत्माणस्य माणमिति शब्दभेदात्मसिद्धात्माणादन्यः माणस्य माण इति निश्चीयते । नहि स एव तस्येति भेदनिर्देशार्ही भवति । यस्य च मकर्णे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र मकर्णी

कवागाचुपानां जडं प्राणमुहिश्य छयः स्यादित्याह । तदेति । जीवेनैकतया पाप्यत्वांछिङ्गादकोषिवकारछयस्थानत्वछिङ्गाच न मुख्यपाणार्थत्वं तस्यापीत्याह । तत्रेति ।
संनिधेरिविकाशङ्कामुक्तामनुभाषते । यदिति । छिङ्गेन बाध्यः संनिधिरत्याह । तदिति । एकवाक्यत्वं वाक्यशेषस्वद्वछं तद्गतं छिङ्गे तेन ब्रह्मता पाणस्य स्थिता स्ववाक्यस्थछिङ्गस्य वाक्यान्तरस्थसांनिधेर्वेछीयस्त्वाद्वो नास्याब्रह्मतेत्यर्थः । संनिधेरब्रह्मतामावेऽपि
पाणस्य श्रुतेरब्रह्मतेत्याशङ्कन्याऽऽह । यदिति । जमत्मक्रितित्वावधारणोपवृंहितं
पतिपिपादियिषितं देवताशाब्दितं चेवनत्वं पाणश्रुति बाधित्वा ब्रह्म छक्षयतीत्याह ।
तदिति । पाणशब्देन कारणब्रह्मछक्षणात्त्रहृष्ट्या प्रस्तावीपास्तिमुपसंहरति । तस्मादिति । वृत्तिकतामुदाहरणमाह । अत्रेति । सर्वत्र संदिग्वं वाक्यमुदाहत्य निर्णीयत
इदं त्वसंदेहान्नेविमिति दूषयति । तदिति । शब्दभेदं विवृणोति । यथेति । पाणस्य
पश्रमा वृत्तिहेतुस्तत्साक्षा तस्य पाण इत्युच्यते । राहोः शिर इतिवद्यपदेशमाशङ्कन्य
घटो घटस्येत्यद्दष्टभेनैविमित्याह । नहीति । प्रकरणं पपश्रयति । यस्येति । तदेव

<sup>\*</sup> अत्राऽऽहु:--- णुत्राक्यस्य बटीयस्त्वं मानान्तरसमागमात् । अपीरुषेये वानये तत्संगतिः कि करिष्यतीति ।

१ ड. ज. ज इत्यत्र । २ अ. °णज्ञहर्स्या । ३ ज. "द्प्ययु । ४ ड. "निर्देश्चरप्रथ । ५ ज. रिणे नि । ड. अ. रिणनि ।

निर्दिष्ट इति गम्पते ! यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे 'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' इत्पत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयो भवति तथा परस्य ब्रह्मणः मकरणे "माणवन्धनं हि सोम्य मनः" [छा० ६।८।२] इति श्चेतः माणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवग-मयेत् । अतः संश्याविषयत्वाश्चेतदुदाहरणं युक्तम् । मस्तावदे-वतायां तु माणे संशयपूर्वपक्षनिर्णया उपपादिताः ॥ २३॥(९)

## ज्योतिश्वरणाभिधानात् ॥ २४ ॥

इदमामनन्ति "अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः प्रष्ठेषु सर्वतः प्रष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्वदं वाव तद्यदिदमस्मिन्न्नतः पुरुषे ज्योतिः" [ छा० ३।१३।७ ] इति । तत्र संशयः किमिह ज्योतिःशब्देनाऽऽदित्यादि ज्योतिरिमधीयते किंवा पर्रमात्मेति । अर्थान्तरविषयस्यापि शब्दस्य तिल्लाङ्ग ह्रह्मविषयत्वमुन्तम् । इहं तिल्लाङ्गमेवास्ति नास्तीति विचार्यते किं तावत्माप्तम् ।

हृष्टान्तेन स्पष्टयाति । यथेति । प्राणः परमात्मा बन्वनमाश्रयः स्रक्षपं यस्येति विग्रहः। वाक्ययोर्निश्चितार्थत्वे फलितमाह । अत इति । त्वदुदाहरणेऽपि वाक्यशेपविरोवा- गुरुयमसंदिग्यत्वमित्याशङ्कचाऽऽह । प्रस्तावेति ॥ २३ ॥ (९)

आकाशवायुवाक्ययोर्बह्मार्थत्वोक्त्या तेजोवाक्यस्यापि वद्येत्वमाह । ज्योतिरिति । छान्दोग्यवाक्यं पठाते । इदमिति । गायञ्युपाधिब्रह्मोपास्यनन्वरमुपास्त्यन्तरोक्त्यथोऽथशब्दः । अतो दिवो द्युळोकात्परः परस्ताद्यज्ज्ञ्योतिर्द्याच्यते विद्दमिति
जाठरे ज्योतिष्यध्यस्यते । कुत्र वद्दीप्यते तत्राऽऽह । छोकेष्विति । तेऽपि क
सन्ति तत्राऽऽह । विश्वत इति । विश्वस्मात्पाणिवर्गोद्वपरिष्टादित्यर्थः । तेषां प्रसिद्धलोकप्रवेशमाशङ्कचाऽऽह । सर्वत इति । सर्वस्मात्पाणिवर्गोद्वपरिष्टादित्यर्थः । उत्तमा
न विद्यन्ते येभ्यस्तेऽनुत्तमास्तेषु । वथाऽपि कथं तेषामुत्कर्षस्तत्राऽऽह । उत्तमेविति । इदंशब्दार्थं स्फुटयित । यदिति । ज्योतिःशब्दस्य छोके तेजिम रूढेः
श्रुती चाऽऽत्मिन निरूढेविचारबीजं संशयमाह । तत्रेति । आकाशादिशब्दस्यार्थानतरे रूढस्यापि ब्रह्मार्थत्वसिद्धस्तेनैतद्रतमित्यसंशयात्र प्रथगारभ्यमित्याशङ्कचाऽऽह ।
अर्थान्तरेति । स्ववाक्ये ज्योतिषो ब्रह्माळ्डुभावादुक्तन्यायानवतारादगतार्थतेत्यर्थः ।
वाक्यशेषस्यब्रह्माळिङ्गात्माणादिशब्दस्य गौणतोक्ता प्रकृते ब्रह्मळिङ्गाद्दप्रतेजोळिङ्गस्यैव
प्रष्टेरीत्सर्गिकमुख्यसंपत्ययस्य नापवाद इत्याकाङ्क्षाद्वारा पूर्वपक्षयिति । कि ताव-

९ क. ड. ज. श्रुतेः । २ ड. ज. ँदिकं ज्यो । ३ ड. ज. ज. र आत्मे ॥ ४ घ. ँह तुतै। ५, ख. ँगीतुपै।

आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिष्ठद्यत इति । कुतः । मिसद्धेः । तमो ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्परमितद्वेद्विविषयौ मिसद्धौ । चक्षृर्वचेनिरीधकं शार्वरादिकं तम उच्यते । तस्या एवानुमाहक-मादित्यादिकं ज्योतिः । तथा दीप्यत इतीयमि श्रुतिरादित्यादिवषया मिसद्धौ । न हि द्धपादिहीनं बद्ध दीप्यत इति मुख्यां श्रुतिमर्हतिं । द्यमर्यादत्वश्रुतेश्च । निह चराचरबीजस्य बद्धाणः सर्वातमकस्य द्योमयादा युक्ता। कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छित्रस्य द्योमयादा स्यात् । परो दिवो ज्योतिरिति च बाह्यणम् । ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वादयुमर्यादावत्त्वमसमञ्च-सम् । अस्तु तद्धित्रदृत्कृतं तेजः मथमजम् । न । अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः मयोजनं यद्वपास्यत्वदर्शनात् । वत्वानामवादिति । इदमेव मयोजनं यद्वपास्यत्वदर्शनात् ।

दिति । कीक्षेये ज्योविष्यारोप्योपास्ये परस्मिन्ब्रह्मण्युक्तश्रुवेः समन्वयोकेः श्रुत्यादि-संगतयः । स्वाक्ये स्पष्टबह्मालिङ्गाभविऽपि ब्रह्मपत्यभिज्ञापकलिङ्गस्यैव तथात्वातपाद-संगतिः । फलं पूर्वपक्षे कौक्षेये ज्योतिष्यादिस्यादिस्थ्योपास्तिः सिद्धान्ते ब्रह्मह-ष्टचेति । ज्योति:शब्दस्य प्रकाशवाचित्वाचित्पकाशं हित्वा किमिति लौकिकपका-शार्थवेवि शहुते । कृत इति । तमीनिरोधिनि ज्योविःशब्दस्य क्रिकेश्वेजसस्तथात्वा-चदेवात्र ज्योतिरित्याह । प्रसिद्धेरिति । तामेव स्फोरयवि । तम इति । अज्ञानतमी-विरोधि ब्रह्मापि तर्हि ज्योतिरिति तत्राऽऽह । चक्षुरिति । अर्थावरकत्वेन निरोवक-त्वोक्त्या भावत्वमि द्योतितम् । रूपित्वेनापि तद्वक्तं विश्विनिष्ट । शार्वरादिकमिति । एवमिप कुवो ज्योतिनिश्चितिभत्याशङ्कच मितपक्षनिर्णयादित्याह । तस्या इति । ज्योतिः श्रुत्या तेजो ज्योतिरित्युक्तवा तेत्रवः शिङ्गमाह । तथेति । ब्रह्मण्यपि युक्ता दीप्रिरियन्यथासिद्धं वारयवि । नहीति । कपादिमतः सावयवस्यैव दीप्रियोगादिखर्थः । कार्ये ज्योतिषि लिङ्गान्तरमाह । द्यमपीदन्तेति । अन्यथासिद्धि निरस्यति। नहीति। असिद्धि मत्याह । कार्यस्येति । ज्योतिषो चुमर्योदत्वश्रुतिरेव की हशी तत्राऽऽह । पर इति । ब्रह्मवत्कार्यस्यापि मयीदायोगादनर्थकं ब्राह्मणमित्याक्षिपवि । नन्विति । चोदकैकदेशी परिहराति । अस्तिवति । त्रिवृत्कृतं तेजो दिवोऽवीगपि गम्यते तथाऽ-पीतरत्ततः परस्ताद्भविष्यति वेदस्यादुष्टत्वेनाऽऽनभेक्यायोगादित्यर्थः । त्रिवृत्कतस्यैवा-र्थिकियावस्वादफल्लेऽन्यरिमन्न वाक्यमामाण्यमित्याक्षेष्ठा ब्रुवे । नेति । पूर्ववादिदेशीयः शङ्कते । इदमेवेति । निष्फलस्योपास्यताऽपि नेत्याक्षेघाऽऽह । नेति । अत्रिवृत्कतं

'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि' इति चाविशेषश्चतेः ।
न चात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो सुमर्पादत्वं मसिद्धम् । अस्तु ताईं
त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिःशब्दम् । ननूक्तमर्वागिप दिवोऽवगम्यतेऽग्न्यादिकं ज्योतिरिति । नैष दोषः । सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः परो दिव इत्युपासनार्थः मदेशविशेषपरिम्रहो
न विरुध्यते । न तु निष्मदेशेस्यापि ब्रह्मणः मदेशविशेषकल्पना भागिनी । "सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषु" [ छान्दो०
३ । १३ । ७ ] इति चाऽऽधारबहुत्वश्चितः कार्पे ज्योतिष्युपपचतेतराम् । "इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिष्युपपचतेतराम् । "इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिष्युविरुध्यस्यमानं दृश्यते । साह्यपनिमित्ताश्चाध्यासा भवन्ति ।
विरुध्यस्यमानं दृश्यते । साह्यपनिमित्ताश्चाध्यासा भवन्ति ।
व्या "तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्" [ बृ० ६।
६ । ३ ] इति । कोक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमब्रह्मत्वम् ।
"तस्येषा दृष्टः" "तस्येषा श्चितः" [ छा० ३ । १३ । ७ ]

तेजोऽङ्गीकृत्याफलत्वमुक्त्वा वदेव नेत्याह । तासामिति । देवतानां तेजोबन्नानामे केकां देवतां द्विधा द्विधा विभज्य पुनरेकैकं भागं तथा कृत्वा तदित्रयोनिक्षिप्य निमुणरज्जवित्रवृतं करवाणीत्यविशेषोक्तेनीत्रवृत्कृतं तेजोऽस्तीत्यथेः । वद्गित्तवेऽपि यच्छव्दोपवन्धात्सिद्धवत्परामशोदन्यतस्तस्य द्युमयोदत्वं वाच्यं तन्नास्तित्याह न चेति । पूर्वपक्षकदेशिनि परेण परास्ते परमपूर्ववाद्याह । अस्त्विति । तत्राऽऽक्षेष्ठा स्वोक्तं स्मारयित । निवति । पूर्ववाद्याह । निति। वार्हं ब्रह्मण एव ध्यानाथों देशिव शेषः स्यान्नत्याह । न त्विति । अपदेशस्य प्रदेशकल्पना गौरवादयुक्तत्यर्थः । इतः अ कार्यमेव ज्योतिरत्रोपास्यमित्याह । सर्वत इति । ब्रह्मण्यवच्छेदकल्पनयाऽऽधार- बहुत्वयोगेऽपि कार्ये ज्योतिषि स्वतस्तिसिद्धिरत्यितशयमाह । तरामिति । उपास्य- ज्योतिषो ब्रह्मत्वामावे हेत्वन्तरमाह । इदिमिति । अध्यासेऽपि ज्योतिर्वह्मासत् नेत्याह । साक्ष्यपेति । तत्र मानमाह । यथेति । एकत्वसाम्याद्ध्रीरत्यिसम्किरे प्रजापतेः शिरोद्धष्टिक्ता तथाऽत्रापि साक्ष्य्यं वाच्यमन्यथाऽध्यासासिद्धेरित्यथेः । कौक्षयमिप ज्योतिश्चैतन्यमेवेत्यनध्यासात्तादात्म्योक्तिरेषेत्याशङ्घ चाऽऽह । कौक्षेयस्पेति । शब्दस्पर्शिक्षत्वाभ्यामापि तद्बक्षेत्याह । तस्येति । एषा द्यध्येदेतद्विणमानं स्पर्शेन विजानात्थेष श्रिविरेत्वर्णाविपिधाय निनदिनव शृणोतिति शेषः। दृष्टश्वितिङक्तत्वान्न ज्योन

१ इ. ज. °शस्य व । २ व. इ. 'कं हि शि'। ३ व. ट. 'सेव त'।

इति चौष्ण्यघोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात् । "तदेतहृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत" [ छान्दो० ३ । १३ । ७ ] इति च श्रुतेः । "च- श्रुष्पः श्रुतो भवति य एवं वेद" [ छान्दो० ३ । १३ । ७ ] इति चाल्पफलश्रवणादब्रह्मत्वम् । महते हि फलाय ब्रह्मोपासन- मिष्यते । न चान्यदिष किंचित्स्ववाक्ये प्राणाकाशवज्ज्योतिषोऽ- स्ति ब्रह्मलिङ्गम् । न च पूर्वेस्मिन्निष वाक्ये ब्रह्म निर्देष्टमस्ति "गायत्री वा इदः सर्वं भूतम्" [छा० ३।१२।१] इति छन्दोनिर्देश्चात् । अथापि कथंचित्पूर्वेस्मिन्वाक्ये ब्रह्म निर्देष्टं स्पादेवमिष न तस्येह मत्यभिज्ञानमस्ति । तत्र हि "त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति चौर्योक्तरणत्वेन श्रूयतेऽत्र पुनः "परो दिवो ज्योतिः" इति चौर्योक्तरणत्वेन श्रूयतेऽत्र पुनः "परो दिवो ज्योतिः" इति चौर्योक्तरणत्वेन श्रूयतेऽत्र पुनः "परो दिवो ज्योतिः" इति चौर्योदात्वेन । तस्मात्माकृतं ज्योतिरिह्रंग्राह्ममित्येवं माप्ते ब्र्मः । ज्योतिरिह ब्रह्म ग्राह्मम् । कृतः । चरणाभिधानात्पादा-भिधानादित्पर्थः । पूर्वेस्मिन्ह वाक्ये चतुष्पाह्मस्न निर्देष्टम्

विषोऽपि तदुच्यते तचाविवक्षितमित्याशङ्ख्योपास्यत्वश्रुवेनैविमित्याह । तदेतदिति । वदब्रह्मत्वे हेत्व-तरमाह । चक्षुष्य इति । चक्षुष्यो दर्शनीयः । श्रुतो विश्रुतः । ब्रह्मोपास्विफलमेपि किं न स्यात्त्र नाइड । महते हीति । मुक्तिफला ब्रह्मोपास्विनील्प-फला युक्तेत्यर्थः । बहुन्यब्रह्मालिङ्गानि , स्ववाक्यस्थान्युक्तवा ब्रह्मालिङ्गं । किमपि तत्र नास्वीत्याह । न चेति । ज्योतिषो ब्रह्मिळकुमिप किचिदन्यन्नास्तीति संबन्धः । ननु पूर्ववाक्ये त्रिपादस्यामृतं दिवीत्युक्तं बद्भवात्र गुसंबन्धात्पत्यभिज्ञायते तत्र यच्छब्द-परामुष्टे ज्योतिःशब्दो वर्तते नेत्याह । नचेति । सर्वोत्मत्वभूतादिपादत्वाभ्यां तदेत-द्रह्मेवि वाक्याचीक्तमेव पूर्ववाक्ये ब्रह्मेलाशङ्कचाऽऽह । अथापीति । सप्तमीपश्चमी-भ्यामुक्तिभेदान तत्पत्यभिज्ञीत साधयति । तत्रीति । ब्रह्मालङ्गामावाचेजोलिङ्गभावात्त-देव कौक्षेयन्योतिष्यारोप्योपास्यमित्युपसंहरति । तस्मादिति । पाकृतं पकृतेर्जातं कार्यमित्यर्थः । पूर्वपक्षानुवादेन सुत्रमवतार्ये प्रतिज्ञार्थमाह । एवमिति । निश्चितब्रह्म-छिङ्गं विना नास्य ब्रह्मतेति शङ्कित्वा हेतुमाह । कुत इति । रमणीयचरणा इत्यादौ चरणशब्दस्य चारित्रार्थत्वादत्रापि तथेत्यसांगत्यमाशङ्कचाऽऽह । पादेति । पाद-वाचिपदमस्मिन्वाक्ये न दृष्टिगित चेत्तत्राऽऽह । पूर्वस्मिनिति । गायत्री वा इदं सर्वं भूतमित्यादिना भूतप्रथिवीशरीरहृद्यवाक्पाणैः षड्विना चतुष्पदा गायत्रीत्युक्तमेतदनुग-तब्रह्मणस्तावान्महिमा विभूतियोवानयं प्रपञ्चो वस्तुतस्त्वयं पुरुषस्ततो ज्यायान्महत्तरः । "तावानस्य महिमा ततो ज्यायाः अ पूरुषः । पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" [ छान्दो० २।१२।६ ] इत्यनेन मन्नेण । तत्र पचतुष्पदो ब्रह्मणित्विपादमृतं चुसंबन्धिक्षपं निर्दिष्टं तदेवेह चुसंबन्धिक्षपं निर्दिष्टं तदेवेह चुसंबन्धिक्षपं निर्दिष्टं मित मत्यभिन्नायते । तत्परित्यष्य पाकृतं प्योतिः कल्पयतः मकृतहानामकृतमिक्षये मसज्येयाताम् । न केवलं च्योतिर्विक्य एव ब्रह्मानुवृत्तिः परस्यामिप शाण्डिल्यविद्यायामनुवृत्तिं प्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म मितपत्तव्यम् । यत्तृक्तम् "ज्योतिर्दीप्यते" [छा० ३ । १३ । ७] इति चैतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषि मिद्धाविति । नायं दोषः । मकरणाह्मह्मावममे सत्यनयोः शब्दयोरिवशेषकत्वात् । दीप्यमानकार्यज्योतिरूपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसंभवात्। "येन सूर्यम्

तदेव स्फुटयति । पादोऽस्पेति । सर्वाणि भूतान्यस्य ब्रह्मण एकः पादः । अस्यैव त्रिपादमृतं दिवि द्योतनवि स्वात्मिनि स्थितम् । यथा कार्षापणश्चतुर्वो विभक्तः पा-दादेकस्मात्पादत्रयोक्तवो महानेवं पुरुषो वास्तवोऽवास्तवात्मपञ्चान्महानित्यर्थः । पूर्वे ब्रह्मोक्ताविप कथमुक्तहेतुना ज्योतिषो ब्रह्मवेत्याशङ्ख्याऽऽह । तत्रेति । लिङ्गोपस्था-पिताद्वामाः शुरयुपस्थापिततेजसो बलीयस्रवेऽपि यच्छन्दार्थे ज्योतिषि संनिवापकमाना-पेक्षायां त्रिपाद्वव्यणो ध्याने विनियोगाकाङ्क्षस्यानन्तरवाक्ये शुसुक्तेर्विजावीयमाना-काङ्क्षश्रुत्युक्तवेजोभिषानाहिङ्गोपनीताविसंनिहितसजावीयश्रुविसिद्धैकवाक्यवाकाङ्-क्षत्रह्मोक्तिर्येच्छव्दस्य युक्ता तस्माचच्छव्दार्थे मयुक्तो ज्योतिःशब्दो ब्रह्मार्थे इति भावः l यच्छब्दस्य ब्रह्मार्थत्वं हित्वा तेजोवाचित्वे बुद्धिगौरवमुक्त्वा दोषान्तरमाह । तदिति। पूर्ववाक्यस्थे ब्रह्माण युसंबन्वाज्ज्योतिर्वाक्येऽपि प्रत्यभिज्ञाते यच्छब्दार्थे तत्समाना-धिक्त ज्योतिः शब्द पवृत्तिरिसुक्तम् । संपति सर्वै खल्विदं ब्रश्लेसुत्तरवाक्येऽपि ब्रश्ला-नुवृत्तेभध्यस्यमपि ज्योतिर्वाक्यं तत्परमेवेति संदंशन्यायमाह । नेति । प्रकरणालिङ्गश्र-तिसिद्धमर्थमुपसंहरावे । तस्मादिति । श्रुविछिङ्गाभ्यामुक्तमनुवद्वि । यत्त्विति । मा-नत्रयान्मानद्वयं दुर्बेलमिति दूषयति । नायमिति । मकरणं श्रुतिलिङ्गयोरु-पलक्षणम् । ब्रह्मणो व्यवच्छिच तेजःसमर्पेकत्वं विशेषकत्वं तदभावोऽविशेष-कत्वम् । ब्रह्माणि यथोक्तशब्दानुपपत्ती कथं तयोरिवशेषकत्वं तत्राऽऽह । दी-प्यमानेति । कार्यवाचिशब्दाभ्यां कारणलक्षणे सर्वेरिपे शब्दैर्बद्वाणो लक्षणा स्यादित्याशङ्कच सूर्योदिज्योतिषी विशेषयोगे मानमाह । येनेति । येन तेज-

१ घ. °ळ पूर्ववाक्याज्ज्योति । २ ड. ज. ज. पि हि शा । ३ ट. °ते च व्र । ४ स्त. °िष संविधायक । ५ ठ. इ. ट. पि समृष्टेर्क । ६ क. स. ठ. इ. ट. वित्रा वि । ७ ठ. इ. ट. पकल्यों ।

स्तपित तेजसेद्धः" [तै० ब्रा० ३।१२।६।७] इति च मन्नवर्णात् । यद्वा नायं ज्योतिःशद्धश्वश्वं तेरेवानुत्राहके तेजसि वर्ततेऽन्य- त्रापि प्रयोगदर्शनात् । " वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते " [बृह० ४।३।६] "मनो ज्योतिर्ज्जेषताम्" [ते० ब्रा० १।६।३।३] इति च । तस्माचचत्कस्यचिदवभासकं तत्तज्ज्योतिःशब्देनाभिधीयते । तथा सित ब्रह्मणोऽपि चैतन्यह्मपस्य समस्तजगदवभासहेतुत्वादुपप्नो ज्योतिःशब्दः । "तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" [कौ० २।५।१५] "तहेबा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्" [बृ० ४।४।१६] इन्यादिश्वतिभ्यश्च । यद-प्युक्तं द्युमर्यादत्वं सर्वगतस्य ब्रह्मणो नापपचत इति। अत्रोच्यते । सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते।

सा चैतन्यज्योतिषेद्धो दीप्तः सुर्यः सर्वेमपि जगत्तपति प्रकाशयित तज्ज्योतिरात्मानं बृहन्तमनतिशयमहत्त्ववन्तमवेद्विन मनुत इति योजना । कार्ये क्रिडिमुपेत्य कारणे लाक्षणिको ज्योति:शब्द इत्युक्तम् । इदानी कारणेऽपि ब्रह्मणि मुख्य एवेत्याह । य-द्वेति । शान्ते सूर्यादौ तिमिरावृते जगति वाचैव ज्योतिषाऽयं कार्यकरणात्मा पुरुषो व्यवहारमासनादिकं करोतीत्यर्थः । मनोभासकत्वाज्ज्योतिस्त चाऽऽज्यं जुषतां सेवता वेन वाक्येन चक्षुद्वीरा विषयीकृतेनादुष्टतया दृष्टेन यज्ञाममं केनापि हेतुना विज्छिन्न-मपाप्तानुष्ठान संद्धात्वक्षतं कुर्योदिसर्थः । एकस्य शब्दस्य कथमनेकार्थतेत्याशङ्कच निमित्तभेदेनानेकत्र वृत्तेः शक्तयैक्यान्मैवमित्याह । तस्मादिति । भासकत्वमेकं नि-मित्तीकृत्यानेकत्र ज्योति:शब्देऽि कथमसौ ब्रह्मणि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । तस्य सर्वजगद्धासकत्वे मानमाह । तमेवेति । पूर्वार्थे विषयसप्तम्या परामृष्टस्तच्छ-ब्दार्थः । गच्छन्तमनुगच्छतीसुक्ते स्वगतगतिवदनुमानेऽपि स्वगतमानमाशङ्खचाऽऽह । तस्येति । न केवळं मासकत्वाद्ध्याणि ज्योतिःशब्दस्तरिमन्प्युक्तत्वाचेत्याह । तदिति । यसमाद्वीगेव संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते वं परमात्मानमिन्द्राद्यो देवा ज्यो-विषामादित्यादीनां ज्योविर्भासकं जगवी जीवनं कूटस्थमिति च ध्यायन्तीत्यर्थः ! अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योति।रित्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः । ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरि-त्यादिसमृतिसंग्रहार्थश्रकारः । ज्योतिः श्रुतेदीि छिद्धस्य चान्यथासिद्धत्वेऽपि चुमर्योद-त्वमनन्यथासिद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । यदपीति । प्रमित्यर्थत्वेनोपास्त्यर्थत्वेन वा मर्योदावत्त्वं नोपपचते । तत्राऽऽचमङ्गीकरोति । अत्रेति । द्वितीयं प्रत्याह । सर्वेति । योषितोऽमित्ववद्भमणोऽपि द्युमयीद्।वत्त्वमारोप्योपास्तिरविरुद्धेसर्थः । अपदेशस्य

नन्तं निष्पदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेशिवशेषकल्पना नोपपचत इति ।
नायं दोषः। निष्पदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेषसंबन्धात्पदेशिवशेषकल्पनोपपत्तेः।तथा द्यादित्ये चक्षुषि हृदय इति प्रदेशिवशेषसंबन्धानि ब्रह्मण उपासनानि श्रूपन्ते। एतेन विश्वतः पृष्ठेष्वत्याधारबहुत्वमुपपादितम् । यद्यतहुक्तमौष्ण्यघोषांनुमिते कौक्षेये
कार्ये ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कार्यं ज्योतिरेवेति ।
तद्य्यकुक्तम् । परस्यापि ब्रह्मणो नामादिपतीकत्ववत्कौक्षेयज्योतिष्प्रध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कार्यं ज्योतिरेवेति ।
तद्य्यकुक्तम् । परस्यापि ब्रह्मणो नामादिपतीकत्ववत्कौक्षेयज्योतिष्प्रतीकत्वोपपत्तेः। दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीतेति तु मतीकद्भारकं दृष्टतं श्रुतत्वं च भविष्यति । यद्य्यल्पफलश्यवणान्वह्मोति तदंनुपपन्तम्। न हीयते फल्लाय ब्रह्माऽऽश्रयणीयमियते नेति नियमहेनुरस्ति । यत्र हि निरस्तसर्वविशेषसंबन्धं परं
ब्रह्माऽऽत्मत्वेनोपदिश्यते तत्रैकरूपमेव फल्लं मोक्ष इत्यवगम्यते।
यत्र तु गुणविशेषसंबन्धं प्रतीकविशेषसंबन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते
तत्र संसारगोचराण्येवोच्चावचानि फल्लानि दृश्यन्ते ''अन्नादो

प्रदेशकल्पने गौरवमुक्तं स्मारयि । निविति । स्वतो वा तत्कल्पनानुपपित्तिरुपाधिवो वा तत्राऽऽद्यमुपेत्यान्त्यं प्रत्याह । नायमिति । न चेदमपूर्वं कल्प्यते वादकल्पनान्गमन्यत्रापि दृष्टेरित्याह । तथेति । ब्रह्मणि कथमाधारबहुत्व तत्राऽऽह । एतेनेति । द्युमर्योदत्ववदाध्यानार्थत्वेनत्यर्थः । अत्राध्यासस्य साक्ष्य्यकृतत्वाद्ब्रह्मण्यध्यस्यमानमपि ज्योतिरब्रह्मत्युक्तमनुमापते । यदपीति । आरोपस्य साक्ष्य्याधीनत्वं व्याभिचार्यति । तदपीति । उपास्तिस्थानत्वमत्र प्रतीकत्वमारोप्य ज्योतिषो दृष्टत्वादि श्रुते-क्र्रमणस्वद्योगाद्ब्रह्मतेत्याशङ्कचाऽऽह । दृष्टं चेति । जाठरज्योतिषो दृष्टत्वादि श्रुते-क्र्रमणस्वद्योगाद्ब्रह्मतेत्याशङ्कचाऽऽह । दृष्टं चेति । जाठरज्योतिषो दृष्टत्वादि श्रुते-क्र्रमणस्वद्योगाद्ब्रह्मतेत्याशङ्कचाऽऽह । द्युपति । वाजिना-मित्रस्वत्यावा वं यथा यथेत्यादिश्रुतिमाश्रित्यानुपपत्ति स्कोरयित । न हीति । ब्रह्मचियो मुक्तिफल्यवात्त्यस्तुतोपास्तेरिप मुक्तिफल्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । यत्रेति । ब्रह्मविया मुक्तिफल्यत्वात्त्यस्तुतोपास्तेरिप मुक्तिफल्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । यत्र ति । स वा एष महानज आत्मेत्युक्तो जीवात्मनाऽन्नादो वसु धनं क्षेपलं तदावा परक्रपेणस्तुक्तवा यः कश्चिदुक्तगुणमात्मानमुपास्ते स धनं लभवे दीप्ताभिश्च भववित्याह । अन्नाद इति । आदिपदेन परोवरीय एव हास्यास्मिःहोके जीवनमित्यादि गृहतिम । यदुक्तं न

९ ड. ञ. बन्धीनि । २ ड. ञ. बास्यामनु । ३ ठ. कार्यज्यो । ४ ड. ञ. कार्य ज्यो । ५ ज. ति प्र । ६ ड. ञ. देप्यनु । ७ क. ज. यमे हे । ८ ठ. ड. ढ. अध्या । ९ झ. रोप्यस्य । झ. होप्यसा । ९० ठ. ड. ढ. न धर्म ।

#### [अ०१पा०१सु०२५]आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि।१४५

वसुदानो विन्दते वसु प एवं वेद" [ कृह० ४।४।२४ ] इत्पाद्यासु श्रुतिषु । पद्यपि न स्ववाक्ये किंचिज्ज्योतिषो ब्रह्मलिङ्गमस्ति तथाऽपि पूर्वस्मिन्वाक्ये हरयमानं प्रहीतव्यं भवति । तहुक्तं स्त्रकारेण—ज्योतिश्वरणाभिधानादिति । कथं पुनर्वाक्यान्तर-गतेन ब्रह्मसंनिधानेन ज्योतिःश्वतिः स्वविषयाच्छक्या प्रच्याविष्युम् । नेष दोषः । यदतः परो दिवो ज्योतिरिति प्रथमतर-पठितेन पच्छव्देन सर्वनाम्ना द्युसंबन्धात्प्रत्यभिज्ञायमाने पूर्ववाक्यनिष्ठि ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परामृष्ठे सत्यर्थाज्ज्योतिःशब्द-स्पापि ब्रह्मविषयत्वोपपत्तेः । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्मप्रतिपत्त्वयम् ॥ २४ ॥

## छन्दोभिधानात्रीति चेत्र तथा चेतोर्पण-निगदात्तथाहि दुर्शनम् ॥ २५ ॥

अथ यदुक्तं पूर्विसम्त्रिप वाक्ये न ब्रह्माभिहितमस्ति "गायत्री वा इदः सर्वं भूतं यदिदं किंच" [छान्दो०३।१३।१] इति गाय-त्र्याख्यस्य च्छन्दसोऽभिहितत्वादिति । तत्परिहर्तव्यम् । कथं पुनश्छन्दोभिधानात्र ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तुम् । यावता "तावानस्य महिमा" (छान्दो०३।१२।६) इत्येतस्यामृचि चतु-ष्पाह्रह्म दर्शितम्। नैतदस्ति। "गायत्री वा इदं सर्वम्" इति गा-

स्वाक्ये ज्योतिषो ब्रह्मलिङ्गमिति तत्राऽऽह । यद्यपीति । उक्तेऽधे सूत्रानुगुण्य-माह । तदुक्तमिति । पकरणेन श्रुतिरबाध्येग्याह । कथिमिति । न पकरणादेव श्रुतिबोध्या पकरणलिङ्गानुगृहीतपथमश्रुतयच्छब्दश्रुत्येत्याह । नेत्यादिना । द्युसंब-च्यादिति प्रथानस्य द्युसंबन्धस्य प्रातिपदिकार्थस्यैक्येन प्रत्यभिज्ञानात्तिद्वेशेषणस्य मर्था-दाधारितिभक्त्यर्थस्यान्यत्वमात्रेण नान्यतेत्यर्थः । यच्छब्देन परामुष्टे सर्वति संबन्धः । स्वमामध्येन सर्वनाम्नः संनिहितपरामिशित्ववशेनेत्यर्थः । अर्थाद्यच्छब्दसामानाधिकर-ण्यब्छादित्यर्थः । मानमुक्त्वा मेयमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ २४ ॥

पूर्ववाक्यस्य च्छन्दोविषयत्वाच ब्रह्म प्रकृतिमत्युक्तमनू च निराकरोति । छन्दोभि-धानादिति । तत्रानुवादभागं व्याख्याय चोद्यस्य समाधियोग्यतामाह । अथेत्या-दिना । पूर्ववाक्ये छन्दसोऽन्यस्य वाऽभिधानेऽपि ब्रह्मोक्तमेवेत्येकदेशी शङ्कते । कथिमिति । मन्नस्य ब्राह्मणोक्तार्थत्वाद्वाह्मणे गायत्रीकथनान्मन्नेऽपि न ब्रह्म प्रकारयत इति सौत्रं हेतुं साधयन्पूर्ववाद्याह । नैतदिति। गायत्री वा इदं सर्व भूतं यदिदं किचेति यत्रीमुपक्रम्य तामेव भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्प्राणप्रभेदैव्यांरूपाय "सेषा चतुष्पदा षड्डिधा गायत्री" तदेतहचाऽभ्यत्त्तम् ।
"तावानस्य महिमा" इति । तस्यामेव व्याख्यातह्नपायां गायत्र्यामुदाहृतो मन्नः कथमकस्माह्नह्म चतुष्पादिभदध्यात् । योऽपि
तत्र " यद्गे तह्नह्म " इति ब्रह्मशब्दः सोऽपि च्छन्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दोविषय एव । " य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद "
[ छान्दो० ३ । ११ । ३ ] इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते । तस्माच्छन्दोभिधानात्र ब्रह्मणः प्रकृतत्विमिति चेत्रैष
दोषः । तथा चेतोपणिनगदात्तथा गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण
तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽपणं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते । " गायत्री वा इदं सर्वम् " इति । नह्मक्ष-

सर्वोत्मिकां गायत्रीमुक्तवा वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सर्वे भूतं गायति च त्रायते चेति तस्याः सर्वभूतमय्या वागात्मत्वमाख्याय या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिवी या वै सा प्रथिवीय वाव सा यदिदं शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता यद्वै शरीरामिदं त खूद्य-मस्मिन्हींमे प्राणाः प्रतिष्ठिता इति पृथिव्या भूताथारत्वात्सर्वभूतमयगायत्रीत्वं शरीरह-दययोर्भृतात्मकपाणाश्रयत्वादिति पक्तां गायत्री भृतादिपकारैरुक्ता सेषा षडक्षरैः पाँदेश्वतुष्पदा सती छन्दोक्षपा गायत्री वाग्मतपृथिवीशरीरपाणहृदयभेदैः षट्पकारे-त्युपसंहत्य वस्यां श्रुंवो मन्नो न शक्तो ब्रह्म वक्तुमिति हेतुसिद्धिरित्यर्थः । मन्नानन्वरं यदै तद्रहोति ब्रह्मशब्दान्मन्नेऽपि ब्रह्मोक्तिनित्याशङ्कचाऽऽह । योऽपीति । न प्रक-रणाद्धस्मराब्दस्य च्छन्दोवाचित्वं तस्य सर्वोपनिषदि परमात्मार्थत्वप्रसिद्धेरित्याञ्चङ्य वेदविषये प्रयोगात्तदेकदेशगायञ्यामि तस्योपपत्तिरित्याह । य इति । यः कश्चि-द्धचातिता प्रकृतां ब्रह्मोपनिषदं वेदरहस्यं मधुविद्यारूपं वेद तस्मै विदुषे नोदेति नास्त-मेति सविता सदैवाहभेवत्यतो विद्वानुदयास्तमयापरिच्छेद्यं नित्यं ब्रह्मेव भवतीति ब्रह्मपदं वेदे पयुक्तमित्यर्थः । मन्नब्राह्मणयोरैकाथ्योद्गह्मशब्दस्य पछतच्छन्दोगामित्वा-ब्रुताद्यध्यासेन ध्येयगायत्रीछन्दोवाचित्वे मब्रस्य स्थिते फलितमाह । तस्मादिति । सिद्धान्तभागैनार्थमुक्तवा हेतुमादाय व्याच्छे । नेत्यादिना । गायत्रीशब्दस्यै मुख्या-र्थेसिद्धचर्यं गायत्रीमात्रमेव गृह्यतामित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । नमसो घटाव-च्छिन्नस्यानवच्छिन्नत्वायोगवह्रस्रणो गायत्रीविशिष्टस्य न सर्वेत्विमत्याशङ्कन्य गाय-

१ क. ख. ठ. श्रुतौ । २ क. °गे नत्रर्थ° । ३ क. °स्य प्रकृतच्छन्दोगमु° ।

रसंनिवेशमात्राया गायन्याः सर्वात्मकत्वं संभवति । तस्मा-खद्गायन्यारुपविकारेऽनुगतं जगत्कारणं ब्रह्मं तदिह सर्वमित्यु-च्यते । यथा "सर्वं खिल्वदं ब्रह्म" [ छा० ३ । १४ । १ ] इति । कार्यं च कारणादव्यितिरक्तमिति वश्च्यामः 'तदनन्यत्वमार-म्भणशब्दादिभ्यः' इत्यत्र । तथाऽन्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मण उपासनं दृश्यते " एतं ह्येव बह्नुचा महत्युक्थे मीमां-सन्त एतमप्रावध्वयेव एतं महाव्रते छन्दोगाः " [ऐत० आर० ३ । २ । ३ । १२ ] इति । तस्मादित च्छन्दोभि-धानेऽपि पूर्वस्मिन्वाक्ये चतुष्पाह्मद्वा निर्दिष्टम् । तदेव ज्यो-तिर्वाक्येऽपि परामृश्यत उपासनान्तरविधानाय । अपर आह । साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म मितपाद्यते संख्यासामान्यात् । यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः पादेस्तथा ब्रह्म चतुष्पात् ।

**त्र्युपलक्षितब्रह्मणः** सर्वेत्वमित्याह । तस्मादिति । गाथबीशब्देन च्लन्दोमात्रोक्ती स्वेभवादिकपत्वस्यासदारोपत्वापावाद्वह्योक्तौ कार्यकारणयोस्वादात्म्ये सदारोपात्तच्छ-ब्देन तद्नुगतं ब्रह्मोपलक्ष्य तदुपास्तिर्विधेयेत्यर्थः । कार्यकारणयोरभेदोक्तिरन्यत्रापि **इप्टेत्याह । यथेति ।** त्वनमवेऽपि कार्यकारणयोरत्यन्तभेदादसदारोपापित्तिरित्याश-द्भचाऽऽह । कार्यं चेति । सर्वं खल्वित्यत्र कार्यमात्रवाचिसवेशब्देन कारणब्रह्मणो लक्ष्यत्वेऽपि कार्येकदेशार्थगायत्रीशब्देन कुतो लक्ष्येतेत्थाशङ्कच तथाहि दर्शनाम-त्यस्यार्थमाह । तथेति । एतमेव परमात्मानमृग्वेदिनो महति कस्मिँश्चिद्वकथारूये श-स्रे तदनुगतमुपासते । अध्वरीवो यजुर्वेदिनोडमी क्रती तदनुंश्रितमेतमनुसंद्धते । सा-मवेदिनो महाव्रते ऋतवितमनुसंद्वितत्यैतरेयके दृष्टमित्यर्थः । हेतुमुपेत्य तस्यासाध-कत्वमुपसंहराति । तस्मादिति । तथाऽपि ज्योतिर्वाक्ये कि जातिनित्याशङ्कच प-कृतपरामार्शियच्छच्दमाश्रित्याऽऽह । तदेवेति । परामशेफलमाह । उपासनान्त-रेति । गायत्रीपदं ब्रह्मणि लाक्षणिकमित्युक्त्वा तस्य गौणत्वं ब्रुवाणः सिद्धान्तभागं विधान्तरेण व्याकरोति । अपर इति । साक्षादिकारानवच्छेदेनेत्यर्थः । तथा गाय-त्रीवचतुष्पाच्वसाम्येन ब्रह्मणि येन गायत्रीशब्देन चेतः समर्प्येते तेन ब्रह्मण एव निगदान पूर्वे छन्दः पक्तमित्यर्थः । संख्यासाम्यं साधयति । यथेति । तस्याश्चतु-ष्पास्वं व्यनिक । पिडिति । स्थावरजङ्गमानि सर्वाणि भूतान्यस्यैकः पादः । दिवि द्योतनवति चिदात्मनि प्रसिद्धाया वा दिवि त्रयः पादा अस्येति ब्रह्मणश्चतुष्पात्त्वमा-ह । तथेति । चतुष्पात्त्वसाम्याद्भद्माणि गायत्रीपदमयोगेऽतिपसक्तिमाशङ्कच श्रीत-

१ ड हा निाई छंत । अ. हा निाई छंतदिद सं। २ ठ. ड. ड. नुस्यूत ।

तथाऽन्यत्रापि च्छन्दोभिधायी शब्दोऽर्थोन्तरे संख्यासामान्यात्मयुज्यमानो दृश्यते । तद्यथा ''ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दृश सन्तस्तत्कृतम्" [छा० ४।३।८] इत्युपक्रम्याऽऽह ''सैषा विराडवादी'' [छान्दो० ४।३।८] इति । अस्मिन्पक्षे ब्रह्मेवाभिहितमिति न च्छन्दोभिधानम् । सर्वथाऽप्यस्ति पूर्वन्हिमन्वाक्ये पकृतं ब्रह्म ॥ २५॥

### श्रूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्रीवम् ॥ २६ ॥ इतश्रीवमभ्युपगन्तव्यमस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये मकृतं ब्रह्मेति । यतो

मयोगानियतार्थत्वे दृष्टान्तमाह । तथेति । तदेवोदाहरति । तद्यथेति । संवर्गविद्या-यामिवदैवमिसर्यचन्द्राम्भांसि वायौ लीयन्तेऽध्यातमं पाणे वाक्चक्षःश्रोत्रमनांसीत्यु-क्तम् । ते वायुना सह पञ्चाऽऽध्यात्मिकेभ्योऽन्य एते पाणेन सहाऽऽधिदैविकेभ्यो-Sनये पश्च ते सर्वे दश सन्तरतत्कृतं कृतायोगलक्षितं द्यतं भवति । अत्र ाहे चतुर-ड्रायच्तगतचतुरहृवचत्वारः पदार्थाः सन्ति । ज्यङ्गयवत्रयः । द्यद्वायवद्वौ । एकाङ्कायवदेकश्च । द्यूते च चतुरङ्कायः कृतसंज्ञकः स च दशात्मकश्चतुष्वेङ्केषु त्रयाणां त्रिषु द्वयोस्तयोरेकस्य चान्तर्भावाद्वायुप्रभृतयोऽपि दश्च तस्मात्तेऽपि कृतमित्युपऋ-म्याऽऽह । सेपेति । विधेयाभिपायः स्त्रीलिङ्गनिर्देशः । दशसंख्यात्वाद्विराडनं दशा-क्षरा विराडनं विराडिति श्रुतेः । कृतत्वाच साडनादिनी । कृते खल्वनभूता दशसं-रूयाऽन्तभेवस्रतस्तामत्तीवेत्यनादिनी विराडित्युच्यते । तथा चानादत्वेनापि गुणेन वाय्वादीनामुपास्यता । तत्र यथा संख्यासाम्याद्विराटं शब्दो वाय्वादिषु तथा गायत्रीश-ब्दोऽपि चतुष्पात्त्वसाम्याद्वद्वाणीत्यर्थः । तथाहीत्यादि व्याख्यायास्य पूर्वस्माद्विशेष-माह ! अस्मिनिति । अभिहितं तात्पर्यगम्यमिति यावतः । न च्छन्दोभिधानं न तत्र तात्वर्यमित्यर्थः । यद्यपि पूर्वं विकार्स्थं ब्रह्म गायत्रीपदालक्षणया तात्पर्यतोऽ-भिह्तिं तथाऽपि गौणपयोगे वाक्यस्थो गुणस्तात्पर्याह्नभ्यते छक्षणायां तु वाच्यसं-बन्धादर्थान्तरे तात्पर्यभिति भेदः । छाक्षणिकत्वं गौणत्वं वो कतरत्तर्हीष्टं तदाह । सर्वथेति ॥ २५ ॥

श्रुत्यादिष्वाधैकमानादुत्तरानेकमानं बलर्वाद्धि संवादस्य तालर्थहेतुत्वादिति न्याये-नापि गायत्रीशब्दं ब्रह्मेत्याह । भूतादीति । चशब्दमेवंशब्दं च व्याकरोति । इत-श्रेति । तदेव स्फुटयति । यत इति । व्यपदिशति गायत्री वा इत्यादिश्रुतिरिति

१ ज. "साभ्यातप्र"। २ छ. "यो विली"। ३ क. स. "ट्छन्दो वा"। ४ ठ. इ. इ. "ते तरू-क्षणयातु। ५ इ. वा कुतस्तर्हों । ६ क. स. "विद्विस"। ठ. इ. इ. "वद्धीसं"।

#### [अ०१पा०१सु०२६] आनन्दगिरिकृतटीकासंबद्धितशांकरभाष्यसमेतानि।१४९

भूतादीन्पादान्व्यपिदशित । भूतप्रिधवीशरीरहृदयांनि हि निदिश्याऽऽह "सैषा चतुष्पदा षिट्टिया गायत्री" [ छान्दो०
३ । १२ । ५ ] इति । निह ब्रह्मानाश्रयणे केवरुस्य च्छन्दसो
भूतादयः पादा उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेपमृक्
संबध्येत 'तावानंस्य' इति । अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मेवाभिधीयते । 'पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति
सर्वातमत्वोपपत्तेः । पुरुषसूक्तेऽपीयमृग्ब्रह्मपत्तयेव समाम्नापते ।
स्मृतिश्च ब्रह्मण एवंह्मपतां दर्शयित "विष्टभ्याहिमदं कृद्धमेकांशेन स्थितो जगत्" इति । "यद्धे तद्वस्य" इति च निर्देशः ।
एवं सित मुख्यार्थ उपपद्यते "पञ्च ब्रह्मपुरुषाः" इति च "हृदयस्रिषषु ब्रह्मपुरुषः" इति श्वित्रब्द्मसंबन्धितायां विवक्षितायां
संभवित । तस्मादिस्त पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम् । तदेव ब्रह्म
जयोतिविक्ये द्यसंबन्धात्मत्यभिज्ञायमानं परामृश्यत इति स्थितम् ॥ २६ ॥

भेषः । भूतादीन्येवोच्यन्ते न तेषां पादत्विमित्याशङ्कचाऽऽह। भूतेति । पादैः षडक्षरै-श्रवुष्पाच्वेऽप्यनन्तरोक्तभूतादीनां पादत्वं सेषेत्यादिश्रास्त्रादित्यर्थः । तत्रान्यार्थत्वेनोक्ताविष वाक्तपाणावुपेत्य षड्विषत्वम् । भूतादिपादत्वस्यान्यथासिद्धि प्रत्याह् । नहीति । चकारसूचितं युक्तत्यन्तरमाह् । अपि चेति । छन्दोङ्गीकारे कथमृचोऽसंगिवस्तत्राऽऽह् । अनयेति । उत्तरार्थेन पूर्वार्थविवरणेनोच्यमानसार्वात्त्र्यस्य सर्वकारणे ब्रह्मण्युपप्रत्येति । अस्तर्यादेव पूर्वार्थविवरणेनोच्यमानसार्वात्त्र्यस्य सर्वकारणे ब्रह्मण्युपप्रत्येति । स्वातिष्यस्य दर्शयन्त्रकोऽर्थे हिशव्दसूचितं हेतुमाह् । पादोऽस्येति । ब्रह्माधि कारोत्पत्तेरि तत्परत्वमृचो वाच्यमित्याह् । पुरुषेति । ब्रह्मविषयस्तृत्यर्थस्यात्र प्रत्याभिज्ञानाच वयेत्याह् । स्मृतिश्चेति । यत्तु मन्नानन्तरभाविष्रह्मश्चर्यस्य पञ्चन्दोविषयत्वं वहूषयि । पदिति । एवं सार्व पूर्ववाक्ये ब्रह्मोपगमे सतीत्यर्थः । इतोऽपि पूर्वे ब्रह्मोक्तिस्याह् । पञ्चेति । गायक्रयाख्यब्रह्मणो हार्दस्योपास्त्यङ्गत्वेन द्वारपाछादिगुण-विध्यर्थं तस्य ह् वा एतस्य द्वयस्य पञ्च देवसुषय इत्यादिवाक्यं तत्र च वे वा एवे पञ्च ब्रह्मपुरुषा इति पाच्यादिद्वद्यच्छित्रेषु हार्दब्रह्मसंवन्धाद्वस्त्रपुरुष्वश्चित्रतोऽप्यस्ति पूर्वे ब्रह्मोक्तमित्यर्थः । गायत्रीवाक्यस्य च्छन्दोमात्रार्थत्वाभावे फिलितमाह् । तस्मा-दिति । परामृश्यते यच्छन्देनि शेषः॥ २६॥

१ ड. इ. यादीनि । २ ड. ज. अ. "नस्य महिप्रेति । ३ ड. अ. "ते । ते वा एते प"। ४ ठ. ड. ट. "दिशेषादि"। ५ ठ. ड. ट. पूर्वोक्त ।

### उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥ (१०)

यद्द्येतहुक्तं पूर्वत्र "त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति सप्तम्या चौरा-धारत्वेनोपदिष्टेह पुनरथ यदतः परो दिव इति पञ्चम्यां मर्या-दात्वेन तस्मादुपदेशभेदात्र तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति । तत्प-रिहर्तेव्यम् । अत्रोच्यते । नायं दोषः । उभयस्मिन्नप्यविरोधात् । उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाग्रसंबद्धोऽपि व्येन उभयथो-पदिश्यमानो दृश्यते । वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः श्येन इति च । एवं दिन्येव सद्घ्य दिवः पर्मित्युपदिश्यते । अपर आह । यथा लोके वृक्षाग्रेणासंबद्धोऽपि श्येन उभयथोप-दिश्यमानो दृश्यते वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः श्येन इति च । एवं च दिवः परमपि सद्घ्य दिवीत्युपदिश्यते । तस्मादस्ति पू-वेनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम् । अतः परमेव ब्रह्म ज्यो-तिःशब्दिमिति सिद्धम् ॥ २०॥ (१०)

<sup>9</sup> घ. भिया शीर्मिया १ २ ट. दियते । ३ ठ. ड. ट. भेदे दोषो । ४ ठ. ड. ट. गस्य । ५ ठ. ड. ट. कता सेत्य । ६ क. ख. न्तरं प्र ।

#### प्राणस्तथाऽनुगमात् ॥ २८ ॥

अस्ति कौषीतिक ब्राह्मणोपिन पदीन्द्र भत्तर्दनारव्यायिका ''मत-देनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य मियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरु-षेण च'' [कौषी०३।१] इत्यारम्याऽऽम्नाता। तस्यां श्रूयते ''स होवाच माणोऽस्मि मज्ञात्मा तं मामायुरमृतिमत्युपास्व'' [कौ०३।२] इति। तथोत्तरत्रापि ''अथ खल्ल माण एव मज्ञात्मेदं शरीरं परिष्रक्कोत्थापयित'' [कौ०३।३] इति। तथा ''न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्'' [कौ०३।८] इत्यादि। अन्ते च ''स एष माण एव मज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽ-मृतः'' [कौ०३।८] इत्यादि। तत्र संशयः किमिह माणश-व्देन वायुमात्रमिधीयत उत्त देवतात्मोत जीवोऽथवा परं ब्रह्मे-ति। नन्वत एव माण इत्यत्र वार्णेतं माणशब्दस्य ब्रह्मपरत्विम-हापि च ब्रह्मालुङ्गमस्ति ''आनन्दोऽजरोऽमृतः'' (कौ०३।८)

अनन्यथासिद्धतात्पर्यवद्धहाछिद्गादुक्तवाक्यानां ब्रह्मपरत्वेऽपि मातर्देने वाक्ये पदार्थानामनेकेषामनेकछिद्ग हृष्टच्या कस्यानुसारात्क नेयमित्याकाङ्क्षायामाह । प्राण इति ।
विषयं वक्तुमुपक्रममनुक्रामाति । अस्तीति । मतर्देनस्य राज्ञो छोकपिसद्धच्यों निपातो ।
दिवोदासस्यापत्यं दैवोदासिस्तित्त्रयं प्रेमास्पदं वाम ग्रहं तद्वतौ हेतुर्युद्धनेति । तत्क-रणेन पुरुषकारपद्श्वनेन चेत्यर्थः । आम्नातिति तं हेन्द्र उवाच प्रतदेन वरं ते द्दौ-नीति स होवाच पतर्देनस्त्वमेव मे वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस इत्याख्यायिका श्रुतेत्यर्थः । मुख्यपाणव्यावृत्त्यर्थं प्रज्ञात्मति । निर्विशेषं चिन्मात्रं व्याववियति । तं मापिति । देवतासंभावनाये वाक्यमुक्त्वा प्राणसंभावनार्थमाह ।
तथेति । देहधारणं न वागादिक्विमत्युक्त्यनन्तर्मित्यथराब्दार्थः । प्राणस्य तत्कार्यं प्रसिद्धमिति खिल्वत्युक्तम् । जीव संभावित्वुमाह । तथेति । परमात्मानं संभावयति ।
अन्ते चेति । आदिपदेन स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानित्याद्युक्तम् । विषयमुक्त्वाऽनेकछिद्ग हृष्टच्या संशयमाह । तत्रेति । गवार्थत्वेन तमाक्षिपति । निर्वित । ब्रह्मछिद्गात्माणशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तिकक्ता पक्रते कथिनत्याशद्वच्याऽह । इहापीति । एष छोकाविपतिरित्यादिसंग्रहायाऽहिपदम् । अनेकेषु
छिद्गेषु हृष्यु कतमछिद्गं छिद्गाभास वा कतमादिति संशयं निरसितुमविकरणामित्याह ।

१ ठ. ढ. °द्धस्वारपूर्ववै। ड. °द्धस्वात्तारपै। २ ठ. ड. ढ. °तुर्मुधेने ै। ३ ठ. ड. ढ. ैदामीति । ४ ठ. ड. ढ. मे हैं। ५ ठ. ड. द. ैति । तद्देवै। ६ ठ. ड. द. ैनेषामनेनेषु ।

अनेकेति । तदेव विवृणोति । नेत्यादिना । न गन्वं विजिज्ञासीत बातारं विचादि-त्यादिपदेनोक्तम् । अनेकलिङ्गानि दशैयित्वा तत्कार्यमाह । अत इति । पूर्वत्र पक्तिवाद्भापरामिश्चयच्छब्दसमानाधिकता ज्योतिःश्रुतिस्तद्रथेत्युक्तमिह न तथा-विवमसाधारणं किचिद्दित प्राणस्य ब्रह्मत्वे मानमिति प्रसिद्धचनतिक्रमात्प्राणो वाय-रेवेत्याइ । तत्रेति । स्फुटबद्मालिङ्गानां कीषीतिकश्रुतीनां ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादि-संगवयः । पूर्वपक्षे पाणदेववाजीवानामन्यवमोपास्विः फळं सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्विः । मुरुयपाणपक्षमनूच मूत्रमादाय प्रतिज्ञां विभजते । इति प्राप्त इति । छिङ्गान्तरेषु सत्सु कुतोऽस्य ब्रह्मार्थतेत्याह । कुत इति । तेषां वक्ष्यमाणान्यथासिद्धि मत्वा हेतुमाह । तथेति । ब्रह्ममितपादनपरत्वेनैव पदानामन्वयह धेरित्यर्थः । हेत्वर्थं पपश्चयाते । तथाहीति । तत्राऽऽदावुपक्रमे पदानां ब्रह्मण्यन्वयमाह । उपक्रम इति । यं त्वं मनुष्यायातिशयेन हितं मन्यसे तं वरमभिल्पितं भेहां त्वमेव वृणीष्व पयच्छोति पतर्दनेनोक्ते मामेवेत्यादिना पाणस्योच्यमानस्य न युक्ता वायुविकारवेत्याह । तस्मा इति । उपास्तरिचन्त्यश-कित्वात्प्राणोपास्विरेव मोक्षहेतुर्छं ब्रह्मवियेत्याशङ्कचाऽऽह । नहीति । एवकारार्थ-माह । नान्य इति । आदिशब्देन तमेवं विद्वानित्याचा श्रुतिरुक्ता । उपक्रमवन्मध्येऽ-पि पदानां ब्रह्मण्यन्वयमाह । तथेति । स यः कश्चिद्धिकतो मां ब्रह्मरूपं साक्षादनु-भवित तस्य विदुषो लोको मोक्षो महताऽपि पातकेन न मीयते न हिस्यते न प्रतिबक्धाते

१ ड. ल. 'सिद्धो वायुः । २ ड. ज. 'शब्दवाच्यं व्र'। ३ ठ, ड. ढ. मे ।

"स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भूणहत्यया" [काँ० ३ । १ ] इत्यादि च ब्रह्मपरि- ब्रह्म घटते । ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः मिसदः "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे" [मुण्ड० २ । २ । ८ ] इत्याचामु श्रुतिषु । मज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्ष एवोपपचते । नज्ञचे- तनस्य वायोः मज्ञात्मत्वं संभवति । तथोपसंहारेऽपि "आनन्दोऽ- करोऽमृतः" इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्यक् संभवित । "स न साधुना कर्मणा भूयान्भवित नो एवासाधुनां कर्मणा कनीयानेष होव साधु कर्म कारयित" "तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते" इति "एष लोके। धिपतिरेष लोकेशः" [काँ० ३ । ८ ] इति च सर्वमेतत्परिमन्ब्रह्मण्याश्रीयमाणेऽ- नुगन्तुं शक्यते न मुक्ये पाणे । तस्मात्पाणो ब्रह्म ॥ २८ ॥

### न वक्तरात्मोपदेशादिति चेद्ध्यात्मसंबन्धभूमा ह्यस्मिन् ॥ २९ ॥

यदुक्तं माणो बह्नेति तदाक्षिप्यते।न परं ब्रह्म प्राणसब्दम्। कस्मा-त्।वक्तुरात्मोपदेशात्। वक्ता हीन्द्रो नाम कश्चिद्विग्रहवान्देवता-

ज्ञानमाहात्म्येन सर्वस्यापि पापस्य दग्धत्वादित्याह । स य इति । केनचन कर्मणेत्युक्तं स्पष्टयित । नेत्यादिनाः । न मातृववेन न पितृववेनेत्यादि वक्तुमादिप-दम् । श्रुतस्य सर्वेपापदाहस्यान्यथासिद्धं प्रत्याह । ब्रह्मोति । एवं न हास्येत्यादि-श्रुतिसंग्रहार्थमेवमाद्यास्वित्युक्तम् । इतश्च ब्रह्मोव प्राणशब्दिमत्याह । ब्रह्मोति । अन्य-योगव्यावृत्तिमाह । नहीति । प्रक्रमादिवदुपसंहारेऽपि पदानां ब्रह्मोर्थत्वमाह । तथे-ति । आनन्दस्य दुःखाभावत्वानमुख्येऽपि प्राणे योगाददेहस्य जरामरणयोरभावादज्ञ-रत्वादेरि वन्नोपपत्तेनोपसंहारस्य ब्रह्माथेतत्याशङ्कचाऽऽह । आनन्दत्वादीनीति । प्राणशब्दं ब्रह्मोत्यत्र लिङ्गान्तराष्याह । स नेत्यादिना । धर्मोद्यस्प्रष्टत्वं तत्कारियतृत्वं तदीशिवृत्वं च सर्वमुक्तम् । उक्तलिङ्गफ्लमाह । तस्मादिति ॥ २८ ॥

देवतापक्षमुत्थाप्य मत्याह । नेत्यादिना । चोद्यतात्पर्थमाह । यदुक्तमिति । तत्र नञ्चथमाह । नेति । उक्तहेतुषु सत्सु निषेधासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । हेतुमादाय व्याचष्टे । वक्तरिति । अहंकारवादेनेति कियापदेन संबध्यते ।

१ ड. ैना कनी । २ ड. ज. ज. ँछोकपाछ एव छोका । ३ क. ख. ट. ड. ट. प्रज्ञेति । ४ ख. ँथेतामा । ५ ख. ट. ड. ट. ैस्य तस्य जा ।

विशेषः स्वमात्मानं मतर्देनायाऽऽचचक्षे "मामेव विजानीहि" इन्त्युपक्रम्य "माणोऽस्मि मज्ञात्मा" इत्यहंकारवादेन।स एंव वक्तरात्मत्वेनोपिद्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात् । न हि बैह्मणो वक्तृत्वं संभवति "अवागमनाः" [ बृह० ३।८।८] इत्यादिश्चितिन्यः। तथा विश्रहसंबन्धिभरेव ब्रह्मण्यसंभवद्भिधभैरात्मानं तुष्टाव "त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनमरुन्मुखान्यतीञ्शालावकेभ्यः प्रायच्छम्" इत्येवमादिभिः । प्राणत्वं चेन्द्रस्य बलवत्त्वादुपपच्यते प्राणो वै बलमिति हि विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा या च कौचिद्धलमकृतिरिन्द्रकभैव तदिति हि वंदन्ति । प्रज्ञात्मत्वमप्पपितहत्रज्ञानत्वादेवतात्मनः संभवति । अप्रतिहत्ज्ञाना देवता इति हि वदन्ति । निश्चिते चैवं देवतात्मोपदेशे हिततमन्त्वादिवचनानि पथासंभवं तद्विषयाण्येव योजयित्वयानि । तस्माद्वक्तिरिन्द्रस्याऽऽत्मोपदेशान्न प्राणो ब्रह्मेत्याक्षिप्य प्रतिसम्माधीयते । अध्यात्मसंबन्धः श्रह्माधीयते । अध्यात्मसंबन्धः स्वाधीयते । अध्यात्मसंबन्धः

कथमितिसूचितानुपपत्ति स्फुटयति । नहीति । अवाक्यनादर इत्यादिश्राति-रादिशब्दार्थः । ब्रह्मणो वक्तृत्वाभावादत्र वज्ञा स्वस्यैव ज्ञेयत्वोक्तेरिन्द्रोपास्तिपरं वाक्यमित्यत्रैव हेत्वन्तरमाह । तथेति । त्रीणि शीर्षाणि स निशीषो विश्वक्रपः स च त्वाष्ट्रस्त्वष्ट्ररपत्यं तमहनं इतवानस्मि । रौति यथार्थे शब्दयतीति रुद्धेदान्तवाक्यं तत्र मुखं येषां ते रुन्मुखास्ततोऽन्ये चारुन्मुखास्तान्वेदान्तबहिर्मुखानित्यर्थः।शालावृका वन्यश्वानः। बह्वीः संध्या अति-ऋम्य दिवि प्रह्मादीनंमतृणामित्यादिरादिशब्दार्थः । तथाऽपि पाणशब्दान्नेन्द्रस्योपा-स्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । प्राणत्वं चेति । बलवन्वाद्वलशब्दोपचौरेऽपि कथं प्राणश-ब्दस्येत्याशङ्कचाऽऽह । प्राण इति । बलवन्त्वमेवेन्द्रस्य कथं तत्राऽऽह । बलस्येति । मसिद्धि लौकिकत्वेन मकटयति । येति । तथाऽपि मज्ञात्मत्वविरोवादनुपास्यता नेत्याह । प्रज्ञेति । कथमप्रतिहतज्ञानत्वं लोकवेदपसिद्धोरित्याह । अप्रतिहतेति । तथाऽपि हिततमपुरुषार्थहेतुत्वाद्यक्तिविरोधे कुतोऽस्योपास्यता तत्राऽऽह । निश्चिते चेति । शक्त्यविशयादुक्तपुमर्थहेतुत्वं कमीनधिकाराद्भूणहत्याद्यपरामृष्टत्वं लोकपाल-त्वाल्लोकाधिपत्यं स्वर्गस्याऽऽनन्दत्वादानन्दत्वममृतत्वाजरत्वे चाऽऽभूतसष्ठवं स्थिते-रिति भावः । आक्षेपमुपसंहरति । तस्मादिति । तमनूच समाधिमवतारयाति । इत्या-क्षिप्येति । तस्यार्थमाह । अध्यात्मेति । अस्मिनध्याये यत्र मामेव विजानीहीत्या-

१ ड. ज. त्र. ट. एष। २ ज. ब्रह्मणि। ३ ड. काचन बल । ४ ड. पटन्ति। ५ क. 'नतृ'। ६ ख. 'चारित्वेऽपि।

#### [अ॰१पा०१स०२९] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमैतानि। १६६

पत्यगात्मसंबन्धस्तस्य भूमा बाहुल्यमिसम्बध्याय उपलम्यते । यावद्वचिसम्बश्रीरे प्राणो वस्ति तावदायुरिति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्रूतस्याऽऽयुष्पदानोपसंहारयोः स्वातन्त्रयं दर्श-यित न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । तथाऽस्तित्वे च प्राणानां निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति । तथा 'प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिष्रद्वोत्थापयति'' [को०३।३] इति । न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यादिति चोपक्रम्य तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता एवमेवेता भूत-मात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मात्रमेविताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मात्रमेवोपसंहरति। स मआत्मेति विद्यादिति चो-पसंहारः प्रत्यगात्मानमेवोपसंहरति। स मआत्मेति विद्यादिति चो-पसंहारः प्रत्यगात्मपरिप्रहे साधुन पराचीनपरिप्रहे। ''अपमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः'' [बृह०२।६।१९] इति च श्रुत्यन्तरम्। तस्मादध्यात्मसंबन्धवाहुल्याद्वद्वोपदेश एवापं न देवतात्मो-पदेशः ॥ २९॥

दि श्रूयते वत्रेति यावतः । बाहुल्यमेवाऽऽह । यावद्धीति । तस्यार्थमाह । प्राण-स्पेति । एवकारार्थमाह । नेति । वयेत्यायुष्पदानोपसंहारयोः स्वावक्रयविद्यर्थः । अस्तित्वे प्राणस्थितौ प्राणानामिन्द्रयाणां स्थितिरित्यथातो निःश्रेयसादानमित्याद्य-थेतो यहीत्वा वद्येमाह । अस्तित्वे चेति । इन्द्रियाणां प्राणाश्रयत्वविदिते वथा-थेः । इत्यध्यात्ममेव प्राणस्य देहधारियवृत्वमाहेति शेषः । इतश्र देवता न प्राण इत्याह । नेति । इति च प्रत्यगात्मन एव वक्तृत्वमुक्तमिति शेषः । देवतात्मनोऽिष वकृत्वान वाचिमित्याद्यविरुद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । उपक्रम्येति । तत्र च प्रज्ञामान्त्राणां भूवमात्राणां च नानात्वं नेत्यंत्र इष्टान्तो यथेति । यथा छोके प्रसिद्धस्य रथ-स्यारेषु मध्यविद्याद्याद्यस्य विषया मीयन्त इति मात्राः प्रज्ञामात्रास् स्विन्धकानेष्विन्द्रयेषु चापितास्तद्धानत्वात्तद्यवहारस्य वाश्य प्रज्ञामात्राः प्राणे परस्मिन्विष्वानिद्योषु चापितास्तद्धानत्वात्तद्यवहारस्य वाश्य प्रज्ञामात्राः प्राणे परस्मिनविष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वाच्यानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वानेष्वा

कथं तर्हि वक्तरात्मोपदेशः।

### शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव परं ब्रह्मे-त्यार्षेण दर्शनेन यथाशास्त्रं पश्यनुपदिशति स्म मामेव वि-यथा तद्वैतत्पश्यन्त्रिषिवीमदेवः प्रतिपेदे ऽहं मन्रभवं सर्पश्चेति तद्वत् । " तद्यो पो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत " (बु० १ । ४ । १०) इति श्रुतेः । यत्पुन-ककं मामेव विजानीहीत्यकत्वा विग्रहधर्मेरिन्द आत्मानं तष्टाव त्वाष्ट्रवधादिभिरिति तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते । न त्वाष्ट्रव-धादीनां विज्ञेयेन्द्रस्तृत्यर्थत्वेनोपन्यासो यस्मादेवंकर्माऽहं तस्मान्मां विजानीहीति । कथं तीर्ह । विज्ञानस्तुस्पर्थत्वेन । यत्कारणं त्वाष्ट्रवधादीनि साहसान्यपन्यस्य परेण विद्यानस्तु-तिमनुसंदधाति " तस्य मे तत्र छोम च न मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्प केन च कर्मणा लोको मीयते " इत्या-दिना । एतद्वक्तं भवति । यस्मादीदृशान्यपि ऋराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य छोमापि न हिंस्यते स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यत इति।

अनन्यथासिद्धिकृत्तेः श्रुविवात्पर्योच प्राणस्य ब्रह्मत्वे देवतालिङ्गानां गवि-वीच्योवि पृच्छिति । कथमिति । सूत्रमुत्तरम् । वद्याख्यावि । इन्द्र इति । कथं तस्य गुर्वोच्यावे ज्ञानं वत्राऽऽह । आर्षेणेति । वस्य विहं प्रविभात्वेनामानत्वं नेत्याह । यथिति । अवणाच्यावे कृतो ब्रह्मास्मीतिवीस्तिद्विधिवरोधात्तत्राऽऽह । यथिति । जन्मान्तरीयअवणादेराधुनिकधीरिविरुद्धेवि भावः । अध्ययनामावे कथं यथाशास्त्रमैक्य-धीरित्याशङ्कत्त्य देववाधिकरणन्यायेनाऽऽह । तदिति । इन्द्रश्चेद्धह्मात्मना स्वात्मान-मुपदिशवि कथं त्वाष्ट्रवयादिना स्तुविस्तत्राऽऽह । यदिति । नेयं विज्ञेयस्तुविरिण तु विज्ञानस्तुविरित्याह । अत्रेति । तत्र गमकमाह । यदिति । वस्मान्महामाग्रथेयं ज्ञान-सिवि शेषः । त्वदीयज्ञानस्यैवंद्भपत्वेऽपि किमधिक्यतस्य स्यात्तदाह । स य इति ।

### [अ०१पा०१सू०३१]आनन्दगिरिक्कतटीकासंविस्त्रतशांकरभाष्यसमेतानि ।१५७

विज्ञेयं तु ब्रह्मेव प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मेति वक्ष्यमाणम् । तस्माद्र-ह्मवाक्यमेतत् ॥ २०॥

# जीवमुरूपप्राणलिङ्गात्रेति चेत्रोपासात्रैविध्या-दाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥ (११)

यद्यप्यध्यात्मसंबन्धभूमदर्शनात्र पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशस्तथाऽपि न ब्रह्मवावयं भिवतुमहीति । कुतः । जीविल्रङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच । जीवस्य तावदिस्मन्वाक्ये विस्पष्टं लिङ्गमुपलभ्यते ''न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्'' इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणैर्व्याष्टतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते । तथा मुख्य-प्राणलिङ्गमपि । अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिग्रज्ञोन्थापयतीति । शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य धर्मः प्राणसंवादे वागादीन्प्राणान्यकृत्य ''तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापच-थाहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद्भाणमवष्टभ्य विधारयामि''

ननु स्तूयमानज्ञानस्य ज्ञेयाकाङ्क्षायामिन्द्र एव संबध्यवे नेत्याह । विज्ञेयं त्विति । अध्यात्मबाहुल्यात्पराचीनदेववोक्त्ययोगात्प्राणोऽस्भीत्यादि ब्रह्मार्थमेवेत्पुपसं-हरवि । तस्मादिति ॥ ३० ॥

प्रकारान्तरेण ब्रह्मपरत्वमाक्षिण्य समाधते । जीवेति । प्राणोऽस्मीत्यादि देवतापरं नेसुक्तमङ्गीकरोति । यद्यपीति । ति ब्रिं ब्रह्मपक्ष एवायं परिशिष्यते नेत्याह । तथाऽपीति । पूर्वोत्तरपक्षयोरनुपपत्तिरयुक्तेत्याह । कुत इति । देवतापक्षस्याविफल्गुतया निरासेऽपि पक्षान्तरसद्भावान्मैवामित्याह । जीवेति । तत्राऽऽ धं व्यनक्ति । जीवस्येति । वक्तुरेवात्र वेद्यता भाति न किचिज्ञीविलङ्गित्याशङ्कर्याऽऽह । अत्रेति । द्वितीयं विवृणोति । तथेति । वक्तृत्वाद्यपदेशानन्त्ययमथशब्दार्थः । देहोत्थापनमपि जीविलङ्गित्व न स्यात्तत्राऽऽह । शरीरेति । वागादयः सर्वे प्रत्येकं श्रेष्ठत्वात्ममपे जीविलङ्गित्व न स्यात्तत्राऽऽह । शरीरेति । वागादयः सर्वे प्रत्येकं श्रेष्ठत्वात्मनो मन्यमाना-स्तिन्निद्वार्यययया प्रजापितमुपजग्मः स च तानुवाच यस्मिन्नत्कान्ति शरीरं पापिष्ठत-रामिव भवित स वः श्रेष्ठ इति । तस्मिन्नवमुक्तवित क्रमेण वागादिष्ठत्कान्तेष्विप मूका-दिभावेन शरीरं स्वस्थमस्थानमुख्यस्य प्राणस्योचिक्रमिषायां सर्वेषां व्याकुलत्वासौ तान्पिति पाणो व्याद्वतवान्मा मोहमापद्यथ यतोऽहमेवैतत्करोमि । किं तत्पश्चधा प्राणा-दिभेदेनाऽऽत्मानं विभज्येतद्वाणं वाति गच्छतीति वाणं तदेव बाणमस्थिरं शरीरमव-

[प्र०२|३] इति श्रवणात्। ये त्विमं शरीरं परिष्रह्येति पठन्ति तेषामिमं जीविमिन्द्रियग्रामं वा परिष्रद्य शरीरमुत्थापयतीति व्याख्येयम्। प्रज्ञात्मत्वमिप जीवे तावचेतनत्वादुपपन्नम्। मुख्येऽपि प्राणे
प्रज्ञात्मत्वमिप जीवे तावचेतनत्वादुपपन्नम्। मुख्येऽपि प्राणे
प्रज्ञात्मानाः सहवृत्तित्वेनाभेदिनिर्देशः स्वद्धपेण च भेदिनदेश इत्युभयथा निर्देश उपपद्यते। यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वै
प्रज्ञा स प्राणः सह क्षेताविस्मि शारि वसतः सहोत्क्रामत इति।
ब्रह्मपरिग्रहे तु किं कस्माद्रिचेत । तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभी वा प्रतीयेयातां न ब्रह्मेति चेत्। नैतदेवमुपासात्रेविध्यात्। एवं सित त्रिविधमुपासनं प्रसज्येत जीवोपासनं
मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । नचैतदेकस्मिन्वाक्येऽभ्युपगन्तुं युक्तम् । उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्येकत्वमवगम्यते । मामेव विज्ञानीहीत्युपक्रम्य प्राणोऽस्मि
प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्वेत्युक्तवाऽन्ते स एष प्राण एव
प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृत इत्येकद्धपानुपक्रमोपसंहारो हृद्ये-

ते । तत्रार्थेकत्वं युक्तमाश्रियतुम् । न च ब्रह्मलिङ्गमन्यपरत्वेन परिणेतुं शक्यम् । दशानां भूतमात्राणां प्रद्वामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रापेणानुपपत्तेः । आश्रितत्वाधान्यत्रापि ब्रह्मलिङ्गवन्शात्पाणशब्दस्य ब्रह्मणि पृत्तेः । इहापि च हितत्रमोपन्यासादिन्ब्रह्मलिङ्गपोगाह्मह्मोपदेश एवायमिति नम्यते । यत्तु मुख्यमाण-लिङ्गं दर्शित्मिदं शरीरं परिग्रह्मोत्थापयतीति । तदसत् । माण-व्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात्परमात्मन्युपचरितुं शक्यत्वात् । "न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति परिमन्नतानुपाश्रितौ" [काठ०२।५।५] इति श्रुतेः । यदपि न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यादित्यादिजीवलिङ्गं दर्शितं तदपि न ब्रह्मपक्षं निवारयित् । नहि जीवो नामात्यन्त-भिन्नो ब्रह्मणस्तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मीत्यादिश्वतिभ्यः । ब्रह्मचाद्यपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्य ब्रह्मैव सञ्जीवः कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते । तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वर्ह्मं ब्रह्म दर्शितुं न वाचं

क्यैक्येऽपि किमिलार्थभेदो न स्यात्तत्राऽऽह । तत्रेति । पदार्थधियो वाक्यार्थधीहेतु-त्वेऽपि वाक्यार्थबोषस्योहेश्यत्वेन प्राधान्यात्पदानां पदार्थबोधे फले पर्यवसानाभावा-त्तस्य नान्तरीयकत्वात्प्रधानीभतवाक्यार्थस्योपक्रमोपसंहारैकरूप्यावगतस्य युक्तमैक्य-मिति भावः । उपीसनात्रैविध्यनिरासाय ब्रह्माळिङ्गं जीवादिविषयं नेयभित्याशङ्कचा-SSह । न चेति । पश्च मन्दादयः पश्च पृथिन्यादयश्च दश भूतमात्राः पश्च बुद्धी-न्द्रियाणि पश्च बुद्धय इति दश प्रज्ञामात्राः। यद्वा ज्ञानेन्द्रियार्थाः पश्च कर्मेन्द्रिया-र्थाश्च पश्चेति दश भूतमात्रा द्विविवानीनिदयाणि प्रज्ञामात्रा दशेति भौवः । प्राण-शब्दस्य ब्रह्मण्यवृत्तेस्रेविध्यं तवापि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । आश्रितत्वाचेति । तत्र ब्रह्माळिङ्गाद्रह्माणि वृत्तिराश्रिता प्रकृते कथिमत्याशङ्कचाऽऽह । इहापीति । पाणस्य ब्रह्मत्वे मुरूयपाणिलुङ्गं विरुध्येवेत्याशङ्कचाऽऽह । यत्त्वित । पाणव्यापा-रस्य परमात्मायत्तत्वे मानमाइ । नेति । कारणस्य कार्याकारेण स्थितस्य तद्धर्मेणापि संबन्धात्कार्यस्य व्यावृत्तस्य कार्योन्तरेष्वेषि स्थितकारणधर्मेणासंबन्धात्माणादिलिङ्गानि ब्रह्मणि युज्यन्ते न विञ्चङ्गानि तत्रेति भावः । जीविलिङ्गमपि ब्रह्मविरोधीत्यनुवादपूर्व-कमाह । यदपीति । कथं तर्हि ब्रह्मण एव सतो जीवस्य संसारित्वं तत्राऽऽह । बुद्धचादीति । जीवो ब्रह्मेव चेन्न तस्य वक्तृत्वं तस्य ब्रह्मत्वविरोवित्वात्तनाऽऽह । तस्येति । वक्तारं विद्यादिति न विधिवक्तृत्वस्याध्यक्षत्वात्कितु तदुदेशेनामसिद्धं

१ ज, ट. 'त्वे प'। २ ठ. ड. ढ. पासात्रे'। ३ ठ. ड. ढ. भेरः । ४ ड. ढ. ेरेडिय ।

विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यादित्यादिना प्रस्यगाहमाभिमुखीकरणार्थमुपदेशो न विरुध्यते । "यद्वाचाडनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते
तदेव बद्धा त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" [ के० १ । ४ ]
इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्याष्ट्रतस्यैवाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं
दशेयति । यत्पुनरेतदुक्तं सह द्वेतावस्मिन्शरीरे वसतः सहोत्कामत इति प्राणपज्ञात्मनोर्भेददर्शनं ब्रह्मवांदे नोपपद्यत
इति । नेषदोषः । ज्ञानिक्रयाशक्तिद्धयाश्रययोर्बुद्धिप्राणयोः पत्यगात्मोपाधिभूतयोर्भेदिनिर्देशोपपत्तेः । उपाधिद्वयोपिहतस्य तु प्रस्यगात्मनः स्वरूपेणाभेद इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मेरयेकीकरणमविरुद्धम् । अथवा नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगादित्यस्यायमन्योऽर्थः । न ब्रह्मवाक्येऽपि जीवमुख्यप्राणिलकुं
विरुध्यते । कथम् । उपासात्रैविध्यात् । त्रिविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधर्मेण प्रज्ञाधर्मेण स्वधर्मेण च । तत्र "आयुरमृत्रमुत्रमुत्रास्स्वाऽऽयुः प्राणः" इति "इदं शरीरे परिग्रह्मोत्थाप-

ब्रक्सत्वं विधित्मितमित्यर्थैः । प्रत्यमात्माभिर्मुंख्योऽथीं लिङादिरिति समन्वयसूत्रेऽपि होंशेतिमित्याशयेनाऽऽह । प्रत्यमिति । तत्र तलवकारश्रुतिमाह । यद्वाचिति । येन चैतन्येन वागभ्युद्यते प्रेयेते वद्नसामर्थ्यमापाद्यते तदेव वागादे-रगम्यं ब्रह्मेत्यर्थः । तस्य तात्पर्यमाह । वचनादीति । द्विवचनसहभावो-त्कममश्रवणं सिद्धान्ते दुर्थोजमित्युक्तमनूद्य दूषयति । यदित्यादिना । उपा-धिमेदात्तद्विशिष्टस्य भिन्नतेति विशिवष्टि । प्रत्यगिति । अभेदस्ताई कथं तत्राऽऽ-ह । उपाधीति । उपिन्तद्वारोपल्लितस्येत्यर्थः । स्वमते सूत्रावयवं व्याख्याय वृत्ति-कारमते व्याकरोति । अथवेति । तत्र नव्यथमाह । नेति । ब्रह्मवाक्यत्वे जीवपाण-योरध्ययत्वात्तिष्टुद्विशिषोऽस्त्यवेत्याह । कथमिति । हेतुमुक्त्वा व्याख्याति । उपासेति । सत्तत्राणां त्रयाणामुपास्तौ वाक्यमेदो नत्वेकस्यैव ब्रह्मणस्तद्धमेंणेत्यर्थः । उक्तमेव विभजते । तत्रेति । पाणो हि मूतानामायुरिति श्रुत्यन्तरेणाऽऽह । आयु-रिति । तस्याऽऽयुष्ट्रं जीवनस्य तद्धीनत्वात्माणस्यव देहाद्युत्थापकत्वं तस्मादित्युच्यत उत्थापयिति देहादीत्युक्यं माणः । सहवासः सहोत्कान्तिश्रेत्युकत्यान-तर्थमथश-व्दार्थः । अस्या जीवाख्यप्रज्ञायाः संबन्धीनि मूत्वा सर्वाणि मूतानि तद्दृश्यत्वेन कल्पि-

१ ड. ज. म. ट. वादिनो नो । २ ज. ीलेड्डे विरुध्येते । ३ ज. ब्रह्मण उपा । ४ क. ड. ज. म. तमित्युपा । ५ ठ. इ. ड. मुख्यायों ।

पति" इति "तस्मादेतदेवोक्थमुपासीत" इति च प्राणधर्मः । अथ पथाऽस्ये मज्ञाये सर्वाणि भूतान्येकीभवन्ति तद्याख्यास्याम इत्युपद्गम्य वागेवास्या एकमङ्गमदूढुहत्तस्ये नामं परस्तात्मतिविहिता भूतमात्रा प्रज्ञायां वाचं समारुद्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्रोतीत्यादिः प्रज्ञाधर्मः। ता वा एता दशैव भूतमात्रा अधिमज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्। यद्धि भूतमात्राः स्युनं प्रज्ञामात्राः स्युः। यद्धि प्रज्ञामात्रा न स्युनं भूतमात्राः स्युः। न ज्ञान्यतरतो रूपं किंचन सिध्येत्। नो एतत्राना। तद्यथा रथस्यारेषु
नेमिर्पिता नाभावरा अपिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मेत्यादिर्वद्वाधर्मः। तस्माद्वद्वाण एवतद्वपाधिद्वयधर्मेण स्वधर्मेण
नेकमुपासनं त्रिविधं विवक्षितम्। अन्यत्रापि "मनोमयः प्राण-

वानि वस्तुवो यथैकं भवन्ति तथा तद्वस्तु व्याख्यास्याम इत्युपऋम्योक्तं वागेवे-त्यादि । बुद्धेः सामासायाः स्वरूपतो जातत्वेऽपि विषयित्वमिन्द्रियसाध्यम् । तत्र कर्मेन्द्रियेषु मध्ये वागेवास्याः पज्ञाया देहार्वमेकमङ्गमद्दुहद्रेचितवती प्रयामास ना-मक्पारमा पपश्चो विषयस्तन नामपपश्चे वाग्द्वारा प्रविष्टा धीस्तं प्रति विषयित्वमाप्रो-बीसर्थः । बस्याः प्रज्ञायाः पुनर्नाम किल परस्वादपरभागे चक्षुरादिना प्रतिविहिता समुत्थापिता मृतमात्रा रूपादिरूपा चक्षुरादिना रूपाद्यपेणेन बुद्धेरपरभौगरूपं रूपप-पश्चं प्रति विष्यित्वं निर्वर्तत इलाह । तस्या इति । बुद्धच्यपहितचैतन्यद्वारा स-क्रेप द्रष्ट्रत्वाध्यासमाह । प्रज्ञयेति । तया द्वारा चिदात्मा वाचं करणं प्रति कर्तेत्य-ध्यासमनुभूय वाचा करणेन सर्वाणि नामानि वक्तव्यत्वेनाऽऽप्रोति चक्षुषा सर्वाणि रुपाणि पश्यतीत्येवं द्रष्टुत्वमनुभवतीत्यर्थः । सर्वभूताविषयित्वमात्माने विशिष्टद्रष्टुत्वा-दिकरत्वं च बुद्धेर्धर्भ इत्युक्तम् । सर्वोधारत्वानन्दत्वादि ब्रह्मधर्म इत्याह । ता वा एता इति । उँका भूतमात्राः प्रज्ञाशन्दिवेन्द्रियाणि वदुत्यज्ञानानि चाथिरुत्य पवर्वन्ते । पद्मामात्राश्चोक्ता भूतश्चिद्वतानि पृथिन्यादीनि शब्दादीनि चाविकृत्य भवन्ति । ग्रा-ह्ममाइकयोर्मिथः सापेक्षकत्वं साथयाति । यदिति । तदेव स्पष्टयति । नहीति । अन्योन्यापेक्षमप्येतद्विषयविषयिद्वयं न द्वैतपक्षवन्नाना वस्तुतो भिन्नं कित्वेक-स्मिन्नेवाऽऽरोपितमित्याह । नो इति । तद्यथेत्यादि व्याख्यातम् । नोपासात्रै-विष्यादित्यस्यार्थमुपसंहरति । तस्मादिति । अन्यधर्मेणान्यस्योपासनं कथमित्याक्षः क्कचाऽऽश्रितत्वादित्याह । अन्यत्रापीति । तत्रोपक्रमे ब्रह्मणः श्रुतत्वाद्यक्ता मनोम-

९ ज. ट. भाग रू<sup>°</sup>। २ ज. नो एवैत । ३ ठ. ड. ड. °भाग रू<sup>°</sup>। ४ क. ख. उक्तभ्°।

शरीरः" [छा० २।१४।२] इत्यादाबुपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासन-माश्रितम् । इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेका-र्थत्वावगमात्माणमज्ञाब्रह्मालिङ्गावगमाच । तस्माह्रह्मवाक्यमेत-दिति सिद्धम् ॥ २१ ॥ २१ ॥

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये शंकरभगवत्पादकृतौ पथमा-ध्यायस्य पथमः पादः॥१॥

यत्वादिविशिष्टस्योपास्तिरिह कथिमत्याशङ्कच तचोगादित्याह । इहापीति । उपा-स्तेस्तर्हि कथं त्रैविध्यं तत्राऽऽह । प्राणेति । वाक्यभेदस्तु ब्रह्मण एकस्यैवोपासात्रे-विध्योक्ता मत्युक्तः । किमत्रोपासात्रयविशिष्टं ब्रह्म विधेयमुत ब्रह्मविशिष्टमुपासात्रयं कि वा तद्नुवादेन तदाश्रित्योपासात्रयम्। नाऽऽद्यः। ब्रह्मणः सिद्धत्वाद्विध्यनहैत्वात्। न द्वितीयः । वाक्यान्तरेभ्यो ब्रह्मणो ज्ञातत्वातः । न तृतीयः । ब्रह्मानुवादेनोपास्ति-विधावेकविशेष्यावशीकारादुपास्वीनां मिथोसंबन्धातप्रत्युपास्विविध्यावृत्त्या वाक्यभेदा-दित्येकीयव्याख्यामुपेक्ष्य स्वपक्षमुपसंहरति । तस्मादिति । पाकरणित्वेऽपि ब्रह्म-णोऽवान्तरवाक्यभेदेन श्रवणादिवद्विविदिषार्थं यज्ञादिवचोपास्तित्रयं विषेयम् । विधेय-त्रयधर्मवद्भक्षोपास्तिश्चेकेति कुतो वाक्यभेद इत्येके । तन्न । अन्तस्तद्धर्माधिकरणेन गतत्वात्तत्र हि सार्वोत्म्यसर्वदुरित विरहाभ्यां सर्वकारणे ब्रह्माणे सिद्धे रूपवत्त्वादिकार्य-धर्मी नीतास्तथाऽत्रापि पागुक्तन्यायेन पाणादिधर्मीणां ब्रह्मणि संभवान पृथग्विचाराव-सरः । तस्माक्वीवमाणब्रह्माणि सहोपास्यानि ब्रह्मेव वा प्रतिपाद्यमिति पदार्थेवाक्यार्थ-योबेलाबलज्ञानेन संदिह्य दिंवी दिवीत्यत्र प्रधानप्रकृत्यशीमेदेन गुणमृतप्रत्ययार्थमे-दनयनवरत्रापि स्वतत्रपाणादिपदार्थभेदृहष्टौ तद्पेक्षत्वेन गुणभूतवाक्याथेहष्टेरन्य-थानयनात्पदार्थेनुद्धेवीत्रयार्थनुद्धचोपजीव्यत्वेन स्वातब्रयाद्वात्रयैत्रयं भङ्कत्वा त्रीणि सहोपास्यानीति पापण्य पदानां वाक्यार्थेबोधोदेशेन प्रवृत्तत्वालदार्थेबोधस्य नान्तर रीयकत्वाद्वाक्यार्थेबोवपावान्याद्यक्रमोपसंहारैकक्रप्यासिद्धपवानवाक्यार्थमङ्गयोगात्मा-णादिलिङ्गानां च ब्रह्मणि नीवत्वादनन्यथासिद्धब्रह्मलिङ्गाद्धह्मैवात्र प्रतिपाद्यमिति सिद्धान्तियतन्यम्। सर्वेथाऽपि पातर्देनं वाक्यं ब्रह्मणि ज्ञेये समन्वितमिति॥३१॥११॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्थश्रीशुद्धानन्दपूज्यपाद्शिष्यमगवदानन्दज्ञा-निवरचिते शारीरकॅमाष्यिनिर्णये प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ माष्यसंख्या ११५० टीकासंख्या ३०१० संमील्य निष्पन्ना ४१६०

<sup>9</sup> ठ. ड. ઢ. ° धायक्त । २ ड. ढ. ૈતિ । प्रक्त । ३ ठ. ड. ઢ. ° वो विषयीत्य । ૪ ઠ. ड. ઢ. \*कन्यायनि ।

मथमे पादे जन्माद्यस्य यत इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्वेज्ञत्वं सर्वेशक्तित्वं सर्वात्मत्वमित्येवंज्ञाती-यैका धर्मा उक्ता एव भवन्ति । अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषां चिच्छब्दानां ब्रह्मविषपन्वे हेतुप्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टब्रह्मान्यकानि संदिद्यमानानि ब्रह्मप्रतया निर्णीतानि । पुनरप्यन्यानि वाक्पान्यस्पष्टब्रह्मलिङ्गानि संदिह्मन्ते । किं परं बद्य मतिपादयन्त्याहोस्विदर्थान्तरं किंचिदिति । तन्निर्णयाय द्वितीयन्तीयौ पादावारम्येते ।

### सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

इदमाञ्चापते ''सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञान्त उपा-सीत । अथ खलु कतुमयः पुरुषो यथा कतुरस्मिक्षीके पुरुषो

पूर्वीपजीवनेनोत्तरोत्थानाद्धेतुहेतुमत्त्वं संबन्धं वक्तं वृत्तमनुद्रवित । प्रथम इति । कारणत्वमात्रं नात्रोपयुक्तं व्यापित्वादेरिप सिद्धवद्धेतुत्वयोपादानादतस्तदनुक्तौ कथं संग-तिरित्याशङ्ख चाऽऽह । तस्येति । उक्तमुपजीन्योत्तरप्रवृत्तौ कथं पादभेद इत्याश द्भचाऽऽह । अर्थान्तरेति । उत्तरपादृद्धयस्यानविगतमर्थमाह । पुनरिति । पूर्व मृताकाशादिषु रूढाकाशादिशब्दानां ब्रह्मपरत्वे विलङ्कादिविहेतूक्त्या स्पष्टबह्मालि-ङ्गानि नीवानि । अथास्पष्टब्रह्मालिङ्गवाक्यान्यर्थोन्वरार्थवया शङ्कचमानानि ब्रह्माण नीयन्ते । तत्र द्वितीयतृतीयपादयोरवान्तरभेदस्तु प्रायशः सविशेषनिर्विशेषार्थतया किंढियोगबहुळतया वेति भावः। पूर्वं जीवळिङ्गवाषया ब्रह्मपरत्ववन्मनोमयादिवा-क्येऽपि तद्वाधेन तत्परत्वमाह । सर्वत्रेति । छान्दोग्यवाक्यमुदाहरति । इदमिति । सर्वे जगद्भग्नेवेत्यत्र हेतुमाह । तज्जेति । तस्माज्जायत इति तज्जम् । तस्मिङ्घीयत इति तल्लम् । तस्मिननिति चेष्टत इति तदनम् । तज्जं च तलं च तदनं च तदिति तज्जलानवयवलोपरछान्दसः । इति हेतौ यस्मादेवं जगत्तस्माद्धह्नीव सर्वे जगदिसर्थः। अतो वियो रागादिविषयाभावाद्वपासीत स ज्ञान्तः स्यादित्याह । शान्त इति । गुणं विधाय गुणिविधित्सया पुंपयत्नस्य साफल्यमाह । अथेति । पुरुषोऽविकृतः ऋतु-मयः संकल्पमधानस्तत्र हेतुर्यथेति । ज्ञानं कमे वा यथाऽस्मिन्देहे स्थितः संकल्पयते वथा तद्नुसारेण फलं परत्र लभते सोऽधिकतः क्रतुं ध्यान कुर्वीत । कि ध्यायेदि-

९ ज. अ. ट. <sup>\*</sup>यको धर्म उक्त एव भवति । अ<sup>°</sup>। २ अ. ट. <sup>°</sup>नि स<sup>°</sup>। ३ क. ख. ठ. ड. ढ. ुवं तस्मा । ४ ठ. ड. ड. °तो यो । ५ क. ख. °स्मिन्यो देहे ।

भवित तथेतः प्रेत्य भवित स ऋतुं कुर्वीत" [ छा० ३।१४।१ ]
"मनोमयः प्राणशरीरः" [ छा० ३।१४।२ ] इत्यादि । तत्र
संशयः । किमिह मनोमयत्वादिभिधंमैंः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपिदश्यत आहोस्वित्परं ब्रह्मित । किं तावत्माप्तम् । शारीर
इति । कुतः । तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनआदिभिः
संबन्धो नै परस्य ब्रह्मणः "अपाणो ह्यमनाः श्रुऋः" [ मुण्ड०
२।१।२। इत्यादिश्वतिभ्यः । ननु सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति स्वशब्देनैव ब्रह्मोपात्तं कथिमह शारीर आत्मोपास्यै आशङ्कचते । नैप
दोषः । नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरं किं तर्हि शमविधिपरम् ।
यत्कारणं सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानित शान्त उपासीतेत्याह ।
एतदुक्तं भवित । यस्मात्सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्मेव तज्जत्वात्तछत्वात्तदनत्वाच । नच सर्वस्यैकात्मत्वे रागादयः संभवनित
तस्माच्छान्त उपासीतेति । नच शमविधिपरत्वे सस्यनेन

त्याकाङ्क्षायामाह । मनोमय इति । विभक्तिव्यत्ययेन मनोमयं प्राणशरीरं ध्यायेदि-त्यर्थः । आदिशब्दाद्वारूपः सत्यसंकल्प इत्यादि गृहीतम् । मनोमयत्वादीनां प्रकृ-तब्रह्मानपेक्षस्वसापेक्षस्वाभ्या संदेहमाह । तत्रेति । एकवाक्यस्यब्रह्माबह्मालेष्ट्रयोबेह्म-लिङ्गवशादब्रह्मालिङ्गं नीतिमिह ब्रह्माब्रह्मपकरणलिङ्ग्संनिपाते कि युक्तमिति प्रच्छिति । किमिति । सर्वेमित्यादिश्रुतेः सविशेषार्थाया ध्येये ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे जीवस्य सिद्धान्ते परस्योपास्तिः फलम् । रात्रिसत्रन्यायेनोपास्त्या वाक्यशे-पस्थो जीवः संबध्यत इति पूर्वेपक्षयति । शारीर इति । विश्वजिङ्यायेन सर्वोभीष्टं ब्रह्मैव मनोमयादौ विशेष्याकाङ्क्षायामुपास्तिसंबन्धीत्याह । कृत इति । विशेष्याका-ङ्क्षायामपि जीव एव लिङ्गबलीयस्तया संबन्ध्यत इत्याह । तस्येति । तदन्यथासिद्धि परयाह । नेति । आदिपदेनावागमना इत्याद्या श्रुतिरुक्ता । श्रुत्या शहुते । नन्विति । न छिङ्गं श्रुत्या बाध्यमित्याह । नैष इति । कि पूर्ववाक्ये ब्रह्मोपास्ति-विहितेत्युच्यते किं वा पक्तं बद्दीवोत्तरत्र संबद्धमिति नाऽऽद्य इत्याह । नेद-मिति । शमनिधिपरत्वे हेतुर्थेदिति । उपासीतेत्युपास्तिविवौ अते कथं गुणविविस्त-त्राऽऽह । एतदिति । सर्वस्यैकात्मैत्वेऽपि कथं शमविधिस्तत्राऽऽह । नचेति । तर्दि कामी ध्यानमित्युभयं विधीयतां नेत्याह । नचेति । वाक्यभेदापत्तेरिति भावः । दध्ना जुहोतीति होमानुवादेन गुणविधिविद्हापि शमविधौ वाक्यान्तरसिद्धोपास्ति-

१ ड. ज. न तुप<sup>°</sup>। २ ड. ज. <sup>°</sup>स्य इत्याश<sup>°</sup>। ३ . क. ख. ठ. ड. ट. <sup>°</sup>स्मक्तवेऽ°।

वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते । उपासनं तु स ऋतुं कुर्वी-तेरपनेन विधीपते । ऋतः संकल्पो ध्यानमित्पर्थः । तस्य च विषयत्वेन श्रुपते मनोमयः प्राणशरीर इति जीवलिङ्म । अतो ब्रुमो जीवविषयमेसदुपासनमिति । सर्वेकमी सर्वेकाम इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीवविषयमुवपद्यते । एष म आत्माडन्तर्हद-येऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वेति च हृदयायतनत्वमणीयस्त्वं चाऽऽरा-ग्रमात्रस्य जीवस्यावकैल्पते नापरिच्छित्रस्य ब्रह्मणः। नन ज्यायानपृथिव्या इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेऽवकल्पतः इति । अत्र बुगः । न तावदणीयस्त्वं जायस्त्वं चोभयमेकस्मिन्समाश्रयितं शक्यं विरोधात । अन्यतराश्रयणे च प्रथमश्रतत्वादणीयस्त्वं युक्तमाश्रपितुं ज्यापस्त्वं तु ब्रह्मभावापेक्षया भविष्पेतीति । निश्चिते च जीवविषयत्वे यदनते ब्रह्मसंकीर्तनम् " एतह्रस " [ मुण्ड० ३।१४।४ ] इति तद्यि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाज्जीवविषय-मेव । तस्मान्मनोमयत्वादिभिधेर्भैजीव उपास्य इत्येवं प्राप्ते ब्रुमः । परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधेर्मैरुपास्यम् । कुतः । सर्वत्र मसि-खोपरेशात । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु मसिद्धं ब्रह्मशब्दस्याऽऽलम्बनं

रनूचत इत्याह । उपासनं त्विति । क्रतुरेव तत्र विधीयवे नोपास्तिरित्याशङ्कचोक्तं क्रतुरिति । द्वितीयं पत्याह । तस्य चेति । ब्रह्मैव मनोमयादिशन्दाभित्याशङ्कच मनआदियोगस्य जीवळिङ्गत्वान्नेत्याह । जीवेति । तस्योपास्यत्वे वाक्यशेषस्थं सर्व-कमैत्वादि कथमित्याशङ्कच क्रमेणेत्याह । सर्वेति । जीवपक्षे लिङ्गद्वयमाह । एष इति । जीवे ज्यायस्त्वायोगं शङ्कते । निन्वति । कि ज्यायस्त्वमणीयस्त्वं चोभयं सत्यम-न्यतरद्वेति विकल्पयति । अत्रेति । आद्यं दूषयति । न तावदिति । द्वितीयं निराह । अन्यतरेति। वचाऽऽराममात्रस्य जीवस्य युक्तमिति वस्यैवोपास्यतेत्यर्थः। श्रुंत्या ज्या-यस्त्वस्थात्यन्तवाधे श्रुतिवाधमाशङ्कचाऽऽह । ज्यायस्त्वं त्विति । जीवपक्षे कथमन्ते ब्रह्मपदं तत्राऽऽह । निश्चिते चेति । जीवेऽपि देहादिबुंहणाज्ज्यायस्त्वन्यायाद्वा ब्रह्मवेत्यर्थः । एतमिवः प्रत्याभिसंभवितास्मीति कर्मकर्तृव्यपदेशादन्तरात्मनपुरुष इति च तुल्याधिकारे भेदोक्तर्न जीवस्योपास्यतेत्याशङ्कच साधनफळावस्थापेक्षया कर्मकर्तृत्व-स्यान्यस्य च स्वे महिम्नीविवदुपचाराज्जीवस्थैवोपास्यवेत्युपसंहरति । तस्मादिति । पूर्वपक्षमन् सिद्धान्तयन्स्त्राद्धहिरेव प्रतिजानीते । एवमिति । मनोमयादिशब्दाः ध्येये जीवे मान्ति न ब्रह्म तथेलाइ । कृत इति । सूत्रमादाय व्याचछे । सर्वत्रेति ।

<sup>🤋</sup> ज. 'कल्प्यते । २ इ. ज. 'ध्यति । ३ क. ख. ठ. इ. इ. श्रुतज्या'।

जगत्कारणिमह च सर्वं खिल्वदं ब्रह्मेति वाक्योपक्रमे श्रुतं तदेव मनोमयत्वादिधभैविशिष्टमुपदिय्यत इति युक्तम् । एवं च मक्तहानामकृतमिक्रये न भविष्यतः । ननु वाक्योपक्रमे शमिविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं न स्वविवक्षयेत्युक्तम् । अत्रोच्यते । यचिप शमिविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं तथाऽपि मनोमयत्वादिषू-पदियमानेषु तदेव ब्रह्म संनिहितं भवित जीवस्तु न संनिहितो नच स्वशब्देनोपात्त इति वैषम्यम् ॥ १॥

#### विवक्षितगुणोपपत्तेश्व ॥ २ ॥

वक्तिमिष्टा विवक्षिताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तरभावाने-च्छार्थः संभवति तथाऽप्युपादेयेन फलेनोपचर्यते । लोकेऽपि पच्छन्दाभिहितमुपादेयं भवति तद्विवक्षितमित्युच्यते यदनुपा-देयं तद्विवक्षितमिति । तद्वद्वेदेऽप्यपादेयत्वेनाभिहितं तद्विव-

रात्रिसत्रन्यायस्य छघुत्वेऽिष जीवगामित्वेनाफल्लाद्विश्विजन्यायस्य गुरोरिष ब्रह्मगामित्वेन फल्वतः श्रुतितात्पर्यगमकस्य बलीयस्त्वाद्वह्नह्मेवात्रोपास्यामिति मावः । किं
च मनोमयत्वादिलिङ्गं बाधित्वा ब्रह्मश्रुत्या ब्रह्मेवोपास्यामित्याह । इह चेति ।
किंचाफललिङ्गोपनीतं जीवं हित्वा फल्ठवत्मकरणप्राप्तं ब्रह्म प्राह्मित्याह । एविमिति ।
पाणः शरीरमस्येति समासगतसर्वनाम्ना संनिहिताधन पक्ततं ब्रह्म हित्वा जीवममल्ठविमच्छतः पक्तवहानिरपक्रतप्रक्रिया चेत्यर्थः । आगैतो राजपुरुषस्तं मोजयोदितिवदन्यशेषस्य ब्रह्मणः सर्वनामादिनां न परामर्शः स्यादित्याशङ्कते । निन्वित । विमननसीदेत्यादौ सदनस्येवोपसर्जनस्यापि परामर्शमाह । अन्नेति । जीवस्यापि लिङ्गादस्ति
संनिधिरित्याशङ्कत्य तस्योपारितिधयो विशेषणवैयर्थ्यादिविविक्षितं लिङ्गिमत्याह । जीवसित्वित । वथाऽपि मनोमयादिशब्दात्तदुःक्तेनेत्याह । नचेति । वस्य वदवाचित्वादित्यर्थः । वैषम्यं जीवब्रह्मणोरिति शेषः ॥ १ ॥

इतश्च ब्रह्मैवात्रोपास्यिभित्याह । विवक्षितेति । ननु शास्त्रयोनित्वेऽपीश्वरस्य रचनायामस्वात्र्र्याद्पौरुषेयत्वं वेदस्थोक्तम् । तत्र वक्तुरमावादित्यं विवक्षितपदं कथं विग्रह्मते तत्राऽऽह । यद्यपीति । विवक्षितस्योपादानादुपास्तावुपादानस्य विवक्षाफ- अस्य सत्यसंकल्पादिगुणेषु इष्टेविंवक्षितत्वमुपचर्य विग्रह इत्यर्थः । उक्तोपचारस्या- लैकिकत्वं पत्याह । लोकेऽपीति । विवक्षितत्वोपादेयत्वयोरन्योन्याश्रयत्वमाश-

<sup>ै</sup> ड. अ. ट. पादानेन । २ ड. अ. °के हि य° ३ ड. अ. ट. °त विव°। ४ ठ ड. ढ. °गते राजपुरुषेत भो । ५ झ. °ना प'। ६ क. ख. °स्य तस्य स'।

क्षितं भवतीतरदविवक्षितम् । उपादानानुपादाने तु वेदवाक्यतात्प-र्यातात्पर्याभ्यामवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासना-यामुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सत्यसंकल्पमभूतयस्ते परस्मिन्ब्रह्मण्यु-पपचन्ते । सत्यसंकल्पत्वं हि सृष्टिस्थितसंहारेष्वमितंबद्धशक्ति-त्वात्परमात्मन एवावकल्पते । परमात्मग्रुणत्वेन च "प आत्मा-ऽपहतपाप्मा''[छा०८।७।१] इत्यत्र सत्यकामः सत्यसंकल्प इति श्रुतम् । आकाशात्मेत्यादिनाऽऽकाशवदात्माऽस्येत्यर्थः । सर्वग-तत्वादिभिधंभैः संभवत्याकाञ्चेन साम्यं ब्रह्मणः । ज्यायानप्र-थिव्या इत्यादिना चैतदेव दर्शयति । पैदाऽप्याकाश आत्मां यस्येति व्याख्यायते तँदाऽपि संभवति सर्वजगत्कारणस्य सर्वा-त्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वमत एव सर्वकर्मेत्यादि । एविमहो-पास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । येत्तुक्तं मनोमयः माणशरीर इति जीवलिङ्गं न तह्रह्मण्युपपचत इति । तदिप ब्रह्मण्युपपचत इति ब्रूमः । सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवसंबन्धीनि मनोमयत्वादीनि ब्रह्मसंबन्धीनि भवन्ति । तथाच ब्रह्मविषये श्रुतिस्मृती भवतः । "त्वं स्त्री त्वं पुमानिस त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीणों दण्डेन वञ्चित त्वं जातो भवति विश्वतो-

द्वचाऽऽह । उपादानेति । परिग्रह्पिरत्यां गावुपादानानुपादाने । प्रसङ्गागँतमुक्तवा सूत्रं व्याचिष्टे । तिहितेत । तच्छव्दो यथोक्तसमासोपपित्तपरामशीं । प्रकृतं प्रकरणिमिहेत्यु-क्तम् । ब्रह्मण्येव सत्यसंकल्पत्वं सावयति । सत्येति । श्रुतिर्राप युक्तिविह्हास्तित्याह । परमात्मेति । आकाशात्मत्वं वक्तुं तिन्नहिक्तं करोति । आकाशित । कथं जडाज्डयोः साम्यं तदाह । सर्वेति । ज्यायस्त्वं सर्वगतत्वसाधकिमत्याह । ज्यायानिति । आकाशात्मत्वस्य निरुक्त्यन्तरमाशङ्कचाङ्गीकरोति । यदेति । सर्वोत्मत्वमत एवेत्यु-क्तम् । आदिपदं सर्वकामादिसंग्रहार्थम् । उक्तामुपपित्तमुपसंहरति । एविमिति । इहिति प्रकरणोक्तिस्तेन तदेवोपास्यिमिति शेषः । ध्येयस्यापि मनोमयत्वादे ब्रह्मणि नोपपित्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । यित्विति । तस्यापि ब्रह्मण्युपपित्तमाह । तदपीति । कथं जीवगामिनो ब्रह्मणि सिद्धिस्तवाऽऽह । सर्वेति । जीवस्यवासाधारणं मनोम-यत्वादीत्युपेत्य ब्रह्मण्युपपित्तमुक्त्वा तस्य साधारण्ये मानमाह । तथाचेति । जीर्णः स्थिति । भूत्वा यो दण्डेन वश्चिति गच्छिति सोऽपि त्वमेव । सर्वेतः सर्वासु दिक्षु श्रुतयः

<sup>9</sup> ज. 'तिहतशं। २ ञ. ट. यदप्यां। ३ ड. ञ. 'त्माऽस्यें। ४ ञ. ट. तदपि। ५ घ ड. यत्पुनरुक्ता। ६ क. ख. 'त्यागरूपोपां। ७ क. ख. गते उक्ता। ८ ख. 'श्वित गच्छित सोऽं।

मुखः" [ श्वेता० ४ । ३ ] इति । सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोितः शिरोमुखम् । सर्वतःश्वितिमञ्जोके सर्वमादृत्य तिष्ठति" [ श्वेता० ३ । १६ ] इति च । अपाणो द्यमनाः श्रुञ्ज इति श्वेतिः श्रद्धत्र-ह्यविषयेयं तु मनोमयः पाणशरीर इति सगुणब्रह्मविषयेति वि-शेषः । अतो विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रेह्मेहोपास्यत्वेनोपदि-ष्टमिति गम्यते ॥ २ ॥

## अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ताऽनेनं शारीरे तेषामनुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दोऽवधारणार्थः । ब्रह्मैवो-केन न्यायेन मनोमयत्वादिगुणं न तु शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः । यत्कारणं सत्यसंकल्प आकाशात्माऽवाक्यनादरो ज्यायान्प्रथिव्या इति चैवंजातीयका गुणा न शारीर आञ्जस्येनोपपद्यन्ते । शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः । नन्वीश्वरोऽिप शरीरे भवति । सत्यं शरीरे भवति न तु शरीर एव भवति । ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षादाकाशवत्सर्वगतश्च नित्य इति च व्यापित्वश्चवणात् । जीवस्तु शरीर एव भवति तस्य भोगा-धिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात् ॥ ३ ॥

श्रोत्राण्यस्यैवेति सर्वतःश्रुतिमत् । ब्रह्माणि मनोमयत्वादि वदतः श्रुत्यन्तरविरोधमाश-द्धचाऽऽह । अपाणो हीति । सूत्रार्थमुपसंहरति । अत इति ॥ २ ॥

ब्रह्मणि जीवगतं मनोमयत्वादीष्टं चेद्रह्मगतमि सत्यसंकल्पत्वाद्यभेदाज्ञीवेऽस्तु नेत्याह । अनुपपत्तेस्तित । सूत्रं व्याख्यातुं संगतिमाह । पूर्वेणोति । आर्रोप्य- क्रपेण विषयस्यैव क्रिपतं न विपरातं निह रज्जां क्रपेण सपों क्रपवानित्यर्थः । अवधारणमेव स्फोरयन्नेत्यादि विभजते । ब्रह्मोति । सर्वात्मत्वा-दिक्तो न्यायः । अनुपपत्तेरिति व्याचष्टे । पदिति । वागेव वाकः सोऽस्यास्तिति वाकी न वाक्यवाकी वागादिसर्वेन्द्रियरित इत्यर्थः । आप्तकामत्वानं कुत्रचिदादरो-ऽस्तीत्यनादरः । शारीरत्वमीश्वरेऽपि व्यापिनि स्यादिति शङ्कते । निवति । अयोग्यव्यवच्छेदमङ्गीकृत्यान्ययोगव्यवच्छेदार्भावान्नेत्वा । सत्यिमिति । अन्ययोगाव्यवच्छेद सेतुज्यीयानिति । जीवे वा कथं विशिष्टं शारीरत्वं तत्राऽऽह । जीव-रित्वति ॥ ३ ॥

१ ज. ब्रह्मोपाँ। २ घ. ैन तुझाँ। ३ ड. ज. इत्येवैं। ४ ठ. ड. ट. ँरोप्येण । ५ ठ. ड. ड. ैंज्ज्वासँ। ६ क. ँभावो नेत्याँ।

#### [अ०१पा०२मू०४।५]आनन्दगिरिक्वतटीकासंविद्यतशांकरभाष्यसमेतानि।१६९

## कर्मकर्तृव्यपदेशाच ॥ ४ ॥

इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः । यस्मात्कर्मकर्तृव्यपदेशो भवति ''एतमितः पेत्पाभिसंभवितास्मि'' [ छा० ३ । १४ । ४ । ४ ] इति । एतमिति पक्चतं मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन पाप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन पापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्यर्थः । नच सत्यां गतावेकस्य कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः । तथोपास्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादपि न शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४ ॥

### शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणो यस्माच्छव्दविशेषो भव-ति समानप्रकरणे श्वत्यन्तरे । "यथा ब्रीहिवा यवो वा व्यामाको वा व्यामाकतण्डुलो वैवमयमन्तरात्मन्युरुषो हिरण्मयः" [शत० बा० १० । ६ । ३ । २] इति । शारीरस्याऽऽत्मनो यः श-व्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्तरात्मित्रिति तस्माद्विशिष्ठोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्ठस्याऽऽत्मनोऽभि-धायकः । तस्मात्तयोभेदो गम्यते ॥ ५ ॥

जीवस्य मनोमयत्वादिगुणत्वाभावे हेत्वन्तरम् । कर्मेति । पूर्वसूत्रान्नेत्याद्यारुष्य चशब्दार्थेमाह । इतश्चेति । पाष्यपापकत्वेन कर्मकर्तृव्यपदेशं विशदयति । एतिम-ति । वाक्यं व्याकरोति । एतिमत्यादिना । पापकत्वेन व्यपदिशतीति संबन्धः । मार्महं जानामीतिवद्यपदेशमाशङ्कचाऽऽह । नचेति । कर्मकर्तृव्यपदेशे सूत्राभि-येतं प्रकारान्तरमाह । उपास्येति । उक्तव्यपदेशफलमाह । तस्मादिति ॥ ४ ॥

तन्नैव हेत्वन्तरमाह । शब्देति । सूत्रे हेत्वन्तरद्योतकाभावमाशङ्कृत्य पूर्वसूत्रस्यं चशब्दमाळ्य्य व्याकरोति । इतश्चेति । समानमकरणत्वमेकविद्याविषयत्वम् । अन्त-रात्मनिति च्छान्दसो विभक्तिलोपः । शब्दमेदफलमाह । तस्मादिति ॥ ५ ॥

## स्मृतेश्व ॥ ६ ॥

स्मृतिश्र शारीरपरमौत्मनोर्भेदं दर्शयति ''ईश्वरः सर्वेभूतानां हरेंगेऽर्जन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्नाह्रदानि मायया" भि० गी० १८ | ६१] इत्याद्या । अत्राऽऽह कः पुनरयं **शा**-रीरो नाम परमात्मनोऽन्यो यः पतिषिध्यतेऽनुपपत्तेस्त न शारी-र इत्यादिना । श्रुतिरेतु '' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽ-तोऽस्ति श्रोता " [बृह० ३ । ७ । २३] इत्येवंजातीयका पर-मात्मनोऽन्यमात्मानं वारयति । तथा स्मृतिरिप "क्षेत्रक्कं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत'' [ भ० गी० र३ । २ ] इत्येवंजा-तीयकेति । अत्रोच्यते । सत्यमेवैतत्पर एवाऽऽत्मा देहेन्द्रियमनो-बुद्धः प्राधिभः परिच्छिद्यमानो बालैः श्र्शारीर इत्युपचर्यते । यथा घटकरकाचुपाधिवज्ञादपरिच्छित्रमपि नभः परिच्छित्रव-

आत्मान्तः रिथतस्यान्यस्यायोगे स्वे महिम्नीतिवदुपचारादेव शब्दभेदः स्यादिसुक्त-माशङ्क चाऽऽह । स्मृतेश्चेति । इदि स्थितस्य शारीराद्भेदः स्मृत्योच्यते ततो मनोम-यत्वादिविशिष्टो हृदि स्थितोऽन्यः शारीरादिति नोपचारशङ्केति व्याचष्टे । स्मृतिश्चे-ति । तमेव शरणं गच्छेत्यादिवाक्यमादिशब्दार्भः । ईक्षत्यधिकरणे निरस्तमपि चोद्यं पसङ्गादुद्भावयति । अत्रेति । श्रुतिस्मृतिभ्यां भेदवादः सप्तम्यर्थः । ननु नान्यत्वं साध्यते किंत्वनयस्य मनोमयत्वादि निषिध्यते तत्राऽऽह । य इति । विवाक्षतगुणव-च्वेन जीवस्य ध्येयत्वनिषेषानुपपच्या तदन्यत्वधीरित्यर्थः । परस्यांशो विकारो वा जीवो नामेत्याशङ्कच श्रुतिस्मृतिविरोषानैविमत्याह । श्रुतिरिति । नच मेदामेदाभ्यां श्रुतिस्पृँत्यविरोधस्तदयोगादिति । कि वस्तुतोऽन्यो जीवो नास्ति कि वोपाधितोऽपीति विकल्पयति । अत्रेति । आद्यमङ्गीकरोति । सत्यमिति । द्वितीयं दूषयाति । पर इति । अपरिच्छिनस्योपाधिना परिच्छिनत्वदृष्टि दृष्टान्तेन स्पष्टयति । यथेति ।

<sup>\*</sup> अनाग्रविद्यावच्छेदलब्ध जीवरवः पर एवः SSरमा स्वतो भेरेनावभासते । ताहशां च जीवानाः मविद्या न तु निरुपाधिनो ब्रह्मणः । नचाविद्याया सत्या जीवात्नविभागः सति चास्मिस्तदाश्रयाऽविद्ये-त्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम् । अनादित्वेन जीवाविद्ययोवीं जाङ्करवदनवक्क्ष्मेरयोगात् । न च परमेश्वरस्य कुत कस्मात्संसगरेता यो हि परतन्त्र: सोऽन्थेन वन्धनाँगरे प्रवेश्येत न तु स्वतन्त्र इति वाच्यप् । नह्ययतनी जीवस्य बन्धनागारप्रवेशिता येनानुयुज्येत । कित्वियमनादिः पूर्वपूर्वकर्मीविद्यासस्कारिनवन्धना नानुयोगमर्हति । नचैवमीश्वरस्यानीश्वरत्वम् । नह्यपकरणाद्यपेक्षितं कर्तुः स्वातच्यं विहन्ति । तस्माः-दारिकचिदेतत ।

१ क. घ. ज. भात्मानी भेरेन दैं। २ क. ज. रितार्हिना । ३ छ दिपदार्थ. । ४ ठड.ट स्मृतिवि ।

दवभासते तद्वत् । तदपेक्षया च कर्मकर्तृत्वादिभेदव्यवहारो न विरुध्यते पाकत्त्वमसीत्यात्मैकत्वोपदेशग्रहणात् । ग्रहीते त्वात्मै-कत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्यात् ॥ ६ ॥

## अर्भकौकस्त्वात्तद्रचपदेशाच नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥

अर्भकमल्पमोको नीडमेष म आत्माऽन्तर्हृदय इति परिच्छित्राय-तनत्वात्स्वशब्देन चाणीयान्त्रीहेर्बा यवाद्वेस्यणीयस्त्वव्यपदेशा-च्छारीर एवाऽऽराप्रमात्रो जीव इहोपिद्दयते न सर्वगतः परमा-त्मेति यदुक्तं तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते । नायं दोषः । न ताव-त्परिच्छित्रदेशस्य सर्वगतत्वव्यपदेशः कथमप्युपपचते । सर्व-गतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छित्रदेशव्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया संभवति । यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्योध्याधिपतिरिति व्यपदिश्यते । कया पुनरपेक्षया सर्व-

श्रुती स्मृती च कमेकर्नृत्वादिन्यवहारात्पारमार्थिक एव भेद इत्याझङ्कचाऽऽह । तिदिति । अवाधाद्भेदन्यवहारस्य वात्विकत्वमाझङ्कच प्रामूर्ध्वं वा बोधादबाध इति विकल्प्याऽऽद्यमनुजानाति । प्रामिति । दिवीयं प्रत्याह । ग्रहीते त्विति ॥ ६॥

जैवं लिङ्गद्वयं निरस्यति । अभैकेति । अभैकनोको यस्य सोऽभैकौकास्तस्य भाव-स्तन्तं तस्मादिति यावत् । अभैकशन्दस्य शिशुविषयत्वनिषेपार्थमलपिमितिपर्यायत्वो-किः । ओकःशन्दस्याप्रसिद्धार्थेता न्यवन्त्विन्नते । नीडिमिति । वाक्यार्थं वदनौ-शद्धां विवृणोति । एष इति । तत्र लिङ्गयोः संभावनार्थं विशिनष्टि । आराग्रेति । परत्र तदसंभावनार्थं सर्वेगत इति । तस्यानुपेक्षणीयत्वमाह् । तदिति । परिहारमाग-मवतारयति । अत्रेति । अणीयस्त्वमुपेत्य ज्यायस्त्वं वा बाध्यं तदिष वा कथंचिद-नुगन्तन्यम् । नाऽऽद्यः श्रुतस्य बाधायोगादित्याह् । नायमिति । द्वितीयं प्रत्याह् । न तावदिति । त्वयाऽपि ज्यायस्त्वमुपेत्याणीयस्त्वं बाध्यते तदिष वा कथंचिदनु-गम्यते । नाऽऽद्यः श्रुतबाधायोगसाम्यात् । न द्वितीयो ज्यायसोऽणीयस्त्वस्य सर्वे-यैवायुक्तत्वात्तत्राऽऽह् । सर्वेति । अपरिच्छिनस्य परिच्छिनदेशोक्तौ दृष्टान्तमाह् । समस्तेति।तत्र पुरवासापेक्षया न्यपदेशेऽपि कथिमेहे।ति प्रच्छित।कसेति।सूत्रावयव-

1

गतः मन्नीश्वरोऽर्भकौका अणीयाँश्च व्यपदिश्यत इति । निचा-य्यत्वादेवमिति ब्रमः । एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र द्रदयपण्डरीके निचारयो दृष्ट्य उपदिश्यते । यथा शास्त्रममे हरिः । तत्रास्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम् । सर्वगतोऽपीश्वरस्तंत्र तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । व्योमवचैतहृष्टव्यम् । यथा सर्वगत-मपि सहोम सचीपाजाचपेक्षयाडभेकीकोडणीयश्च व्यपदिवयते। एवं ब्रह्मापि । तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽर्भकौकस्त्वमणी-यस्त्वं च न पारमार्थिकम् । तत्र यदाशङ्क्वते हृदयायतनत्वा-इसणो हदयानां च प्रतिशरीरं भित्रत्वादित्रायतनानां च थुका-दीनामनेकत्वसावयवत्वानित्यत्वादिदोषदर्शनाह्यस्रणोऽपि तद्व-रमसङ इति तदपि परिहृतं भवति ॥ ७ ॥

# संभोगपाप्तिरिति चेन वैशेष्यात् ॥ ८॥ (१)

व्योगवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वेषाणिहृदयसंबन्धाचिद्रपतया च शारीरादविशिष्टत्वातसुखदुःस्वादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । एकत्वाच । नहि परस्मादात्मनो इन्यः कश्चिदात्मा संसारी विचते "नान्योऽतोऽस्ति विद्वाता" [बु० ३|७|२३] इत्यादिश्रुतिभ्यः।

मुत्तरमवतार्थे व्याचष्टे । निचाय्यस्वादिति । सर्वेगतस्य कथमेकदेशे द्रष्टव्यत्वं तत्रा-ऽऽह । पथेति । तत्र शास्त्रपामाण्यात्तथाऽस्तु प्रस्तुते कथं तत्राऽऽह । तत्रेति । बुद्धिविज्ञानिमत्यन्तःकरणस्य प्रमाणजा वृत्तिरुक्ता । सर्वेगतस्य कुतो इदय एव मान-माह्यत्वं तत्राऽऽह । सर्वेति । अपरिच्छिनस्य परिच्छिनायतनत्वादिन्यपदेशं सौत्रो-दाहरणेन साधयात । व्योमवदिति । ब्रह्मापि हृदयापेक्षया द्विधोक्तिमागिति शेषः । दार्ष्टोन्तिकमुपसंइरति । तदेविमिति । इदयायतर्नस्यातात्त्विकत्वे चोद्यान्तरमपि निर-स्तिमित्याह । तत्रेति । निह परोपाधिपरिच्छेदाद्नित्यत्वाद् युक्तं न्योम्नोऽदृष्टेरिति भावः ॥ ७ ॥

हार्देखे ब्रह्मणोऽनिष्टमसङ्गान्नीवस्यैव हार्दस्योपास्यतेति शङ्कित्वा समावत्ते । संभो-गेति । चोद्यं प्रपञ्चयति । व्योमवदिति । सर्वेबुद्धिसंबन्वेऽपि नमोवदमोगमा-शङ्कचोक्तम् । चिदिति । तथाऽपि भोगहेतुसंबद्धस्यैव भोगो नेतरस्येत्याश-ङ्कचाSS ह । एकत्वाचेति । तत्पपश्चयति । नहीति । अनिष्टमसङ्गं निगमयति ।

१ क घ. इ. ज. ज. 'स्तत्रो'। २ क. घ. इ. ज. 'यायतनाना । ३ क.ज.'रीरेणावि'। ४ ठ. ड. द. नित्वस्था। ५ क. स. ठ. इ. द. वन्धस्थै।

तस्मात्परस्यैव संसारसंभोगपाप्तिरिति चेत्। न । वैशेष्यात् । न तावत्सर्वमाणिहृदयसंबन्धाच्छारीरवह्नह्मणः संभोगमसङ्गे वैशे-ष्यात । विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः । एकः कर्ता भोका धर्माधर्मसाधनः सुखदुःखादिगाँश्च । एकस्तद्विपरीते।ऽपहतपाप्म-त्वादिगुणः । एतस्मादनयोर्विशेषादेकस्य भोगो नेतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेणे वस्तुशक्तिमनाश्रित्य कार्यसंबन्धोऽभ्युपग-म्येताऽऽकाशादीनामपि दाहादिमसङ्गः । सर्वेगतानेकात्मवादि-नामपि समावेती चोद्यपरिहारी । यदप्येकत्वाह्रह्मण आत्मान्त-राभावाच्छारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगमसङ्ग इत्यत्र वदामः । इदं तावदेवानां प्रियः प्रष्टव्यः । कथमयं त्वया ८८त्मान्तराभावो-Sध्यवसित इति । तत्त्वमस्पहं ब्रह्मास्मि नान्योऽतोऽस्ति विज्ञा-तेत्पादिशास्त्रेभ्य इति चेत् । यथाशास्त्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः म-तिपत्तव्यो न तत्रार्धजरतीयं रूभ्यम् । शास्त्रं च तत्त्वमसीत्यप-हतपाप्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्याऽऽत्मत्वेनोपदिशच्छारी-रस्पैव तावद्वपभोक्तत्वं वार्यति । कृतस्तद्वपभोगेन ब्रह्मण उप-

तस्मादिति । उत्तरमादत्ते । नेति । यतु बुद्धिस्थत्वे सति चैतन्याद्रझणो मोक्तृत्वं जीववदिति वत्राऽऽह । न तावदिति । हेतुं विवृणोति । विशेषो हीति । धर्माधर्मवत्त्वस्यैव भोगप्रयोजकत्वादपयोजको हेतुरित्यर्थः । उक्तवैशेष्यफलमाइ । ए-तस्मादिति । साधनव्याप्तिमाशङ्कत्रान्यत्र धर्मोदित्यादिश्रुतिविरोवान्मैविमित्याह । यदि चेति । किच जीवा विभवो बहवश्र्येति स्थितावेकस्मिन्देहदेशे सर्वसंनिध्यविशे-षाज्ञुल्यो भोगः स्याच चेंन्नैकस्यापि । स्तकर्मीर्जिते देहे भोगो नान्यत्रेति चेद्वयमपि तथैवाभिद्धीमहीत्याह । सर्वेति । ब्रह्मणो भोऋभिन्नत्वाद्भोक्तृवेत्युक्तमनुभाषवे । यद-पीति । तत्र प्रतिज्ञैवायुक्तेत्थाइ । अत्रेति । तदयुक्ति वक्तुं एच्छिति । इदमिति । किमेकत्वमज्ञातं ज्ञातं वांऽऽद्ये हेत्वसिद्धिः । द्वितीये वद्धीमेंदुक्तेः शास्त्राद्वेति पश्नमेव पकटयति । कथमिति । अन्त्यमादत्ते । तत्त्वमिति । शास्त्रानुसरणे वद्विक्रमणम-युक्तमित्याह । यथेति । नहि कुक्कुटादेरेकदेशो भोगाय पच्यत एकदेशस्तु प्रसवाय कॅल्प्यते विरोधादित्याह । नेति । ऐक्यं बोधयदिष शास्त्रं न संसारं वारयति तत्क-थमर्थजरतीयपसक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । शास्त्रं चेति । संसारिणो ब्रह्मणैक्यबोधना-योगाज्जीवस्य संसारित्वनिरासद्वारा शास्त्रमैक्यं बोधयत्यशोधितपदार्थस्य वाक्यार्थज्ञा-

१ घ. 'तोऽपा'। २ घ. 'ण ब्रह्मश्च'। ३ ख. 'न्देहेस'। ० क. ख. कल्पते।

भोगमसङ्गः । अथाग्रहीतं शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वं तदा मिथ्याज्ञानिमित्तः शारीरस्योपभोगो न तेन परमार्थक्रपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः । निह बालैस्तलमिलनेतादिभिव्योम्नि विकल्प्यमाने तलमिलनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति । तदाह न वैशेष्पादिति । नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोग- प्रसङ्गो वैशेष्यात् । विशेषो हि भ वति मिथ्याज्ञानसम्यग्ज्ञानयोः । मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वम् । नच मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग्ज्ञानदृष्टं वस्तु संस्पृद्यते । तस्मान्नोपभोगगन्थोऽपि शक्य \*ईश्वरस्य कल्पयितुम्॥८॥(१)

## अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥

कठवछीषु पठ्यते "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्पोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः" [११८१८५ ] इति। अत्र कश्चिदोदनोपसेचनग्रचितोऽत्ता मतीयते । तत्र किममिरत्ता स्पाद्धत जीवोऽथवा परमात्मेति संशयः । विशेषानवधारणात् । त्रयाणां चामिजीवपरमात्मनामस्मिन्मन्थे मश्लोपन्यासोपल्रब्धेः ।

नाभावादित्यर्थः । त्वदुक्तेरैक्यं ज्ञातं न शास्त्रादिति द्वितीयमुत्यापयित । अथेति । तत्र वास्तवे भोकृत्वे साध्ये साध्यवैकल्यमवास्तवे सिद्धसाध्यतेति मत्वाऽऽह । तदेति । तदेव हृष्टान्वेनाऽऽह । नहीति । तत्र सूत्रभागमवतार्थे योजयति । तदाहेति । तयोविकाषेऽपि कथं ब्रह्मणि वस्तुतो भोगाभावस्तत्राऽऽह । नचेति । हेतुद्वयनिरासमुपसंहरति । तस्मान्नेति । मनोमयत्वादिविशिष्टस्यैवेश्वरस्य ध्यानार्थे हादैत्वेऽ-पि निर्दोषत्वात्तसिन्नेव शाण्डिल्यविद्यावेद्ये सर्वभित्यादिवाक्यं समन्वतिमित्यर्थः॥८॥(१)

ईश्वरस्याभोकृत्वे नाषृत्वमपीत्याशङ्कचाऽऽह । अत्तेति । उदाहरि । कठेति । यस्य परस्याऽऽत्मनो ब्रह्म च क्षत्रं चोभे जाती मिसद्धान्नवदीदेनौ मवतो यस्य मृत्युः सर्वमारकः सन्नुपसेचनमोदनामिश्रघृतव।त्तिष्ठति यत्र सोऽत्ता कारणात्मा वर्तते तं निर्विशेषमात्मानं नाविरतो दुश्विरितादितिमन्नोक्तोपायवान्यथा वेदेत्थमन्यस्तद्रहितो न वेदेत्यर्थः।अत्तुरत्राश्रवणान्न सूत्रानुसारितेत्याशङ्कचाऽऽह । अत्रेति । सिद्धेऽत्तरि विचारमूळं संशयमाह । तत्रेति । विशेषानवधारणोत्थः संशयस्त्रिष्वेव कथं नियम्यते तनाऽऽह । त्रयाणामिति । स त्वमामिस्यादिरम्रयेयं मेते विचिकित्सेत्यादिर्जीवस्यानयत्र धर्मोदित्यादिर्जन्नाणः प्रश्नः। प्रतिवचनमाप छोकादिममिनित्याद्यमेहन्त त इद-

<sup>\*</sup> निर्मृष्टासिळाविद्यातद्वासनःवेन शुद्धबुद्धस्वभावत्वादिति भावः ।

१ क. घ. नित्वति । २ क. ख. देने भं।

कि तावत्पाप्तम् । अग्निरत्तेति । कुतः । "अग्निरत्नादः" [ वृह० १ । ४ । ६ ] इति श्रुतिप्रसिद्धिभ्याम् । जीवो वाऽत्ता स्पात् "तयोरन्यः पिप्पल्लं स्वाद्वत्ति" [ मु० ३ । १ । १ ] इति दर्शनात् । न परमात्माऽनश्र्वनयोऽभिचाकशीति" [ मुण्ड० ३ । १ । १ ] इति दर्शनादिरयेवं पाप्ते ब्रूमः । अत्ताऽत्र परमात्मा भवितुमहिति । कुतः । चराचरग्रहणात् । चराचरं हि स्था-यरजङ्गमं मृत्यूपसेचनिमहाऽऽद्यत्वेन मतीयते ताहशस्य चाऽऽ-द्यस्य न परमात्मनोऽन्यः कात्स्न्येनात्ता संभवित । परमात्मा तु विकारजातमुपसंहरन्सर्वमत्तीत्युपपद्यते । निवह चराचरग्रहणं नोपल्यभ्यते कथं सिद्धवचराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते । नैष दोषः । मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात् । ब्रह्मक्षत्रयोश्च प्राधान्यात्प्रदर्शनार्थन

मित्यादीवरयोरेवं त्रयाणामेव तयोरिहोपलब्वेस्त्रिष्वेव संशयो विशेषानुपलब्वेरित्यर्थः । पठितकठश्रुतेर्निर्विशेषेत्रह्मणि समन्वयोक्त्या श्रुत्यादिसंगति ग्रहीत्वा पूर्वपक्षयति । कि ताविदत्ति । पूर्वपक्षेऽग्रेजीवस्य वोपास्तिः सिद्धान्ते निर्विशेषवस्तुधीरितिं फलम् । विशेषेऽनवधृते कुर्तोऽवधृतिरित्याह । कुत इति । अग्निरन्नादोऽन्नपतिरितिश्रुतेरमेर-न्नादत्वपसिद्धेश्च<sup>े</sup>विशेषचीरित्याह । अग्निरिति । अग्न्यधिकारमिकम्याध्यात्माधि-कारे तदुक्त्ययोगादोदनशब्दस्य च भोग्यत्वगुणाद्गन्नक्षश्रत्रवृत्तेभींकृणमकत्वादमेश्र्य संह-र्वृत्वेऽपि भोक्तृत्वाभावान्नाः युपास्तिरिहेत्यपरितोषादाह । जीवो वेति । ओदनशब्देन कर्मफलोक्तेर्मृत्युशब्दस्य तदनुगुणत्वाच जायत इत्यादेश्य जीवे योगात्तदुपास्तिरत्रेति भावः । ओदनशब्देन ब्रह्मक्षत्रवृत्तिना जगलक्षणात्तत्संहर्नृत्वस्य परस्मिन्प्रसिद्धेस्तद्धीः रेवात्रेष्टेत्याशङ्कचाऽऽह । नेति । श्रुतिंलक्षणाविषये श्रुतेन्यीय्यत्वादोदनशब्दस्य भोग्यार्थत्वाद्धक्षक्षत्रयोश्च भोग्यत्वाद्भोकृत्वस्य परस्मिन्वारितत्वाच्च तत्परतेत्वर्थः । पूर्व-पक्षमनूच सिद्धान्तयाति । एवमिति । साधिते जीवपक्षे परस्मिन्को हेतुरिति प्रच्छ-ति । कुत इति । हेतुमुक्त्वा व्याचष्टे । चरेति । तद्कृत्वस्यान्यथासिद्धि निराह । तादशस्पेति । हेतोः पक्षधर्मतामाह । परमेति । ब्रह्मक्षत्रयोरेव मृत्यूपसेचनयोरत्र ष्टिष्टरसिद्धो हेतुरिति शङ्कते । निन्वति । ओदनशब्देन ब्रह्मक्षत्रवृत्तिना मृत्यूपसेचन-संनिधानादोदनस्थं नाश्यत्वमाश्रित्य ब्रह्मक्षत्रशब्दाभ्यां जगछक्ष्यते तेन तन्नाशकत्व-लिङ्गाद्रह्मात्र भावीत्याह । नैष इति । निषेषश्रुत्या परस्य नाकृतेत्युक्तमनूच तस्य

९ ड. ज. ैते तस्क्यं। २ छ. ° होषे ब्र°। ३ ठ ड. ट. ° ति तस्फर्छं। ४ ख. ° ति तस्रक्षणाविषये

त्वोषपत्तेः । यत्तु परमात्मनोऽपि नातृत्वं संभवत्यनश्चन्योऽ-भिचाकशीतीति दर्शनादिति । अत्रोच्यते । कर्मफल्लभोगस्य प्रतिषेधकमेतदर्शनं तस्य संनिहितत्वात् । न विकारसंहारस्य प्रतिषेधकं सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्र-सिद्धत्वात् । तस्मात्परमात्मैवेहात्ता भवितुमर्हति ॥ ९ ॥

## प्रकरणाच ॥ १०॥ (२)

इतश्च परमात्मैवेहात्ता भवितुमहीत यत्कारणं प्रकरणमिदं परमा-त्मनः "न जायते म्रियते वा विपश्चित्" [काठ० १।२।१८] इत्यादि । प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम् । क इत्था वेद यत्र स इति च द्वविद्यानत्वं परमात्मि छङ्कम् ॥ १०॥ (२)

गुहां प्रविष्ठावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ११ ॥

कठवर्छीष्वेव पठचते ''ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां पविष्ठौ परमे परार्थे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाप्रयो ये च त्रिणाचिकेताः'' [काठ० १।३।१] इति । तत्र संशयः । किमिह

गविमाह । यन्त्रित । तयोरित्यादिना कर्मफलमोगस्य पूर्वोक्तत्वं संनिहितत्वम् । अविशेषेणे विकारसंहारस्यापि किमित्येतन्न निषेषकं सर्ववेदान्तविरोधादित्याह । ने-स्यादिना । लेक्किकमर्थमुपसंहरित । तस्मादिति ॥ ९ ॥

परमात्मैवात्तेत्यत्र मानान्तरमाह । प्रकरणाचिति । सूत्रं व्याचष्टे । इतश्चेति । प्रकत्त्वममयोजकमित्याशङ्काचोक्तं प्रकृतेति । न्याय्यममकृतर्ग्वहादिति शेषः । इतश्च परमात्मैवात्तेत्याह । क इति । यस्येत्यादि वाक्यं ज्ञेये परमात्मिन मायाद्वारा सर्व-संहर्तेयन्तितमित्यर्थः ॥ १० ॥ (२)

पूर्वोदाहतानन्तरमन्नार्थनिर्णयार्थमाह । गुहामिति । संगति वदन्विषयमाह । कठेति । ऋतं सत्यमावरयकं कर्मफलं पिबन्ती भुआनी सुकृतस्य लोके सम्यगर्जित-स्याह्यस्य कार्ये देहे वर्तमानी परस्य ब्रह्मणोऽर्थं स्थानमहितीति परार्थं हृद्य तस्मिन्परमे श्रेष्ठे या गुहा नमोलक्षणा तां प्रविश्य स्थिती छायातपवन्मिथो विरुद्धी ती च ब्रह्मविदः कर्मिणश्च वदन्ति । त्रिनीचिकेतोऽग्निश्चतो यैस्ते त्रिणाचिकेतास्तेऽपि वदन्ति-सर्थः । बुद्धत्यविक्रिक्रस्य जीवस्यं परस्य च प्रकृतत्वाह्यतपानकर्तृत्वस्य जीवेन सह बुद्धीरव परस्यापि च्छित्रन्यायेन लाक्षणिकत्वाविशेषाच संशयमाह । तत्रेति ।

बुद्धिजीवा निर्दिष्टावृत जीवपरमात्मानावित । यदि बुद्धिजीवा ततो बुद्धिपधानात्कार्यकरणसंघाताद्विलक्षणो जीवः मतिपादिता भवति । तदपीह मितपादिपतव्यम् । "येयं मेते विचिकित्सां मनुष्पेऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विचामनुशिष्टस्त-याऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः" [काठ०१।१।२०] इति पृष्टत्वात् । अथ जीवपरमात्माना ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा मतिपादितो भवति । तदपीह मतिपादिपतव्यम् । "अन्यत्र धर्मादन्यन्नाधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्प्यस्ति तद्वद" [काठ०१।२।१४] इति पृष्टत्वात् । अत्राऽऽहा-ऽऽक्षेप्रा । उभावप्येती पक्षी न संभवतः । कस्मात् । ऋतपानं कर्मफलोपभोगः सुकृतस्य लोक इति लिङ्कात् । तंचेतनस्य क्षेत्र-क्रस्य संभवति नाचेतनाया बुद्धेः । पिबन्ताविति च द्विवचनेन द्वयोः पानं दर्शयति श्वतिः।अतो बुद्धिक्षेत्रज्ञपक्षस्तावन्न संभवति । अत एव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न संभवति । चेतनेऽपि परमा-रमिन ऋतपानासंभवात्। "अनक्षत्रन्योऽभिचाकशीति" [मुण्ड०

वाक्यभेदशङ्कां परिहरनपूर्वपक्षे फलमाह। यदीति । पक्तं प्रतिपाद्यं कुतो जीवस्त्यथेति तत्राऽऽह । तदपीति । जीवतत्त्वं तद्येः। प्रकरणं सप्तम्यथः। मनुष्ये प्रेते मृते सित येयं विचिकित्सा संशयः परलोकभोक्ताऽस्वीत्येके नास्तीति चान्ये त्वयोपिदृष्टोऽहमे-तत्त्वं ज्ञातुमिच्लामित्यथः। वराणां पितुः सौमनस्यमितिचात्मविद्येत्येतेषामिति निर्वारणे पष्ठा । सिद्धान्तेऽपि वाक्यभेदं वारयन्फलमाह । अथेत्यादिना । जीविविल्लक्षणस्य ब्रह्मणोऽपक्तत्वात्कथं प्रतिपाद्यतेसाशङ्कच्याऽऽह । तदपीति । परमात्मस्वक्षं विद्तत्युक्तमन्यत्रेत्यन्यदिति यावत । कताकृतात्कारणात्कार्योचेत्यथः। चकाराभ्यां भवतो प्रहणम् । उभयोभोंकृत्वायोगेन संशयमाक्षिपिति । अत्रेति । पक्रतत्वात्तपुप्पत्ती तदसंमावना नास्तीत्याह । कस्मादिति । पक्षयोरसंभावनां वक्तुमृतपानशब्दार्थमाह । कस्तिति । तत्तकत्रोंदिहयोगदृष्टिरिति हेतुमाह । सुकृतस्येति । वधाऽपि कथं पक्षयोरनुपपत्तिरित्याशङ्कच्य पूर्वपक्षानुपपत्तिमाह । तच्चेतनस्येति । अस्तु जीवस्यैव चतनत्वाद्यपानं मा वाऽचेतनाया बुद्धेभूत्तथाऽपि का क्षतिस्तत्वाऽऽह । पिबन्ता-विति । जीवस्यैव पातृत्वं न बुद्धोरिति स्थिते फलितमाह । अत इति । द्वयोरुकं पानायोगं हेतूकृत्य सिद्धान्वयोगमाह । अत एवेति । बुद्धेरचैतन्यात्पानायोगेऽपि परस्य चैतन्यात्त्वागमाशङ्कच्याऽऽह । चेतनेऽपीति । संशयायोगादिवकरणाक्षेन

<sup>9</sup> झ. ट. "नौ जीं। २ घ. "नंहि क"। ३ क. ड. ज. ज. तच चेतै।

३।१।१] इति मञ्जवणीदिति । अत्रोच्यते । नैष दोषः । छतिणो
गच्छन्तीत्येकेनापि च्छतिणा बहूनां छित्रत्वोपचारदर्शनात् ।
एवमेकेनापि पिबता द्वौ पिबन्तावुच्येते । यद्वा जीवस्ताविष्बतीश्वरस्तु पायपति पायपत्रिप पिबतीत्युच्यते । पाचियतर्यपि
पक्तृत्वपसिद्धिदर्शनात् । बुद्धिक्षेत्रज्ञपरिग्रहेऽपि संभवित करणे
कर्तृत्वोपचारात् । एधांसि पचन्तीति प्रयोगदर्शनात् । न चाध्यात्माधिकारेऽन्यौ कौचिद्वावृतं पिबन्तौ संभवतः । तस्माद्बद्धिजीवौ स्यातां जीवपरमात्मानौ वेति संशयः । किं तावत्पाप्तम् ।
बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति । कुतः । गुहां प्रविष्टाविति विशेषणात् । यदि
शरीरं गुहा यदि वा हृदयमुभयथाऽपि बुद्धिक्षेत्रज्ञौ गुहां प्रविष्टावुपपचेते । नच सति संभवे सर्वगतस्य ब्रद्धणो विशिष्टदेशत्वं
युक्तं कल्पियतुम् । सकृतस्य लोक इति च कर्मगोचरानितक्रमं दर्शयति । परमात्मा तु न सकृतस्य वा दुष्कृतस्य वा

पमनूच परिहरित । अतेति । किं पक्षद्वयं कथंचिद्दिप नीपपचते किंवा कथंचिद्योने गेऽपि सम्यक्पक्षान्तरमस्ति नाऽऽच इत्याह । नेष इति । सिद्धान्तोपपिति विधानतरेणाऽऽह । यद्वेति । तथाऽपि कथं पिवन्ताविति द्विवचनं तन्नाऽऽह । पायपितिति । प्रधानकर्तिर प्रयोगो गुणकर्तरि कथमित्याशङ्कचाऽऽह । पाचितिरीति । यः कारयित स करोत्येवेति न्यायादित्यर्थः । पूर्वपक्षेऽपि द्विवचनोपपितिमाह । वुद्धीति । संभवित द्विवचनमिति शेषः । कर्तरि यो व्यपदेशः स कथं करणे स्यात्तनाऽऽह । एधांसीति । कथंचिदुपपित पक्षयोश्वत्तवा द्वितीयं निराह । नचेति । पक्षद्वयं संमाव्याविकरणारम्भमुपसंहरित । तस्मादिति । ब्रह्मक्षत्रव्यस्त्रवादित्तां वृद्धिक्षेत्रज्ञपरत्वविद्वापि पिवच्छब्दस्य संनिद्वित । अतिविद्वित । अतिविद्वित विमृश्य पूर्वपक्षयित । किं ताविदित । अतिविद्वित अतिविद्वित । कृत्वस्त्रवादं विमृश्य पूर्वपक्षयित । किं ताविदिति । अतिविद्वित्यत्वं कि न स्यादित्याह । कृत इति । सूत्रावयवेनोत्तरं गुहामिति । हेतुभेव स्फुटयिति । पदीति । जीवाद्वितियं ब्रह्मेव गुहां प्रविष्टं यो वेद निहित गुहायाभिति श्रुतेरित्यान शङ्कच्याऽऽह । नचेति । इतश्च न ब्रह्म गुहा प्रविष्टमित्याह । सुकृतस्येति । ब्रह्मणोऽपि सुकृतछोकवित्वमाशङ्कचाऽऽह । परमात्मेति । पूर्वपक्षे हेत्वन्तरमाह ।

९ क. ड. ज. °च्येयाताम् । य'। २ क. ख. ठ. ड. ट. रज्जीवद्विती'। ३ क. ख. ठ. ड. ट. जीवद्विती'।

गोचरे वर्तते । न कर्मणा वर्धते नो कनीयानिति श्रुतेः । छायातपाविति चेतनाचेतनयोनिर्देश उपपचते । छायातपवत्परस्परविलक्षणत्वात् । तस्माह्यद्विक्षेत्रज्ञाविहोच्येयातामित्येवं प्राप्ते बूमः।
विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम् । कस्मात् । आत्मानौ
हि ताबुभाविप चेतनौ समानस्वभावौ । संख्याश्रवणे च समानस्वभावेष्वेव लोके प्रतीतिर्दृश्यते । अस्य गोद्वितीयोऽन्वेष्टव्य
इत्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते नाश्वः पुरुषो वा । तदिह
ऋतपानेन लिङ्केन निश्चिते विज्ञानात्मिन द्वितीयान्वेषणायां
समानस्वभावश्चेतनः परमात्मेव प्रतीयते । ननूक्तं गुहाहितत्वदर्शनान्न परमात्मा
परयेतव्य इति वदामः । गुहाहितत्वदर्शनादेव परमात्मा
प्रत्येतव्य इति वदामः । गुहाहितत्वं तु श्रुतिस्मृतिष्वसङ्कत्परमात्मन एव दृश्यते "गुहाहितं गृह्ययं परमे व्योमन्" [ तै०

छायेति । बुद्धेद्वितीयजीवज्ञानार्वे वाक्यमित्युपसंहरति । तस्मादिति । सिद्धान्तसू-त्रमादायाऽऽत्मानाविति प्रतिज्ञां व्याकरोति । एवमिति । इहेति प्रकृतमत्रोक्तिः । पूर्णवया प्रवेशानह बहा कतोऽद्वितीयं जीवस्येत्याह । कस्मादिति । हीत्यक्तं हेत्-माह । आत्मानौ हीति । चेतनत्वेन समन्वयाज्जीवे पात्तरि सिद्धे द्वितीयत्वेन परस्याऽऽ-दानं युक्तमित्यर्थः । तत्र कि नियामकिमत्याशङ्कच तद्दर्शनादिति व्याचष्टे। संख्येति । **छौकिको दृष्टि**मेव **दृष्टान्तेनाऽऽह । अस्येति ।** एकस्य चेतनत्वे द्वितीयस्यापि तद्धीस्तदेवा-सिद्धमित्याशङ्चाऽऽह । तदिति । वत्तत्रेत्यं लौकिकदर्शने सतीति यावतः । इहेति वाक्योक्तिः । संप्रतिपन्नां जातिमुपजीव्य निर्विशेषान्तरग्रहे बुद्धिलाघवाद्विजातीय-**यहे तद्रौरवात्परमात्मैव द्वितीयो जीवस्येति सूचयति । समानेति । कारकत्वेन बुद्धे-**रिप जीवसाम्यमाशङ्ख्य तस्य बहिरङ्गत्वाचेतनस्य खभावत्वेनान्तरङ्गत्वान्भैविभ-त्याह । चेतन इति । बहिरङ्गमि कारकत्वमेव माह्यं गुहाहितत्विङ्गादिवि शङ्कते। निवित । तत्रापि वद्दर्शनादित्युत्तरमाह । गुहेति । तदेव स्फुटयित । गुहे-स्यादिना । परिभनगुहाहितत्वोक्तेस्तात्पर्यं वक्तमसक्रदित्युक्तम् । गुहायां बुद्धा-वाहितं निक्षिप्तं गह्वरे बहुविधानर्थसंकटे देहे स्थितं पुराणं चिरंतनं परं विदित्वा हर्षोदि जहातीति संबन्धः । परमे बाह्याकाशापेक्षया प्रकृष्टे व्योमन्यन्तःकरणाव-च्छिन्ने भूवाकाशे निहितं परं यो वेद सोऽश्वते सर्वीन्कामानिति संबन्धः । अन्विच्छ विचार्य निर्वारयेत्यर्थः । प्रवेशवाक्यसंग्रहार्थमादिपदम् । यत् सर्वगवस्य ब्रह्मणो न २। १] "आत्मानमन्विच्छ गुहां मविष्टम्" इत्याद्यास् । सर्व-गतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यथीं देशविशेषोपदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सुकृतलोकवर्तित्वं तु च्छत्रित्ववदेकस्मित्रपि वर्तमानसुभयोरविरुद्धम्। छायातपावित्यप्यविरुद्धम्। छायातपव-त्परस्परविलक्षणत्वात्संसारित्वासंसारित्वयोः। अविद्याकृतत्वात्सं-सारित्वस्य पारमार्थिकत्वाचासंसारित्वस्य । तस्माद्विज्ञानात्मपर-मात्मानौ गुहां पविष्टो खन्ने ॥ ११ ॥

कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ युद्धेते ।

## विशेषणाच ॥ १२॥ (३)

विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेवं भवति । "आत्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु" [काठ० १।३।३] इत्यादिना परेण अन्थेन रिथरथादिक प्रककल्पनया विज्ञानात्मानं रिथनं संसारमो- क्षयोर्गन्तारं कल्पपति। "सोऽ ध्वनः पारमाप्नोति तद्धिष्णोः परमं पदम्" [का०१।३।६] इति परमात्मानं गन्तव्यम् । तथा "तं दुर्दर्शं गृहमनुष्मविष्ठं गृहाहितं गृह्वरेष्ठं पुराणम्। अध्यात्मयोगाधिगमेन

विशिष्टदेशवीव वत्राऽऽह । सर्वेति । यत्तु परस्य न सुक्ठतलोकवर्विवेवि वत्राऽऽह । सुक्रतेति । यदिष च्छायावपाविवि चेवनाचेवनोक्तिरिवि वत्राऽऽह । छायेति । वद्वेलक्षण्ये वद्ववोरिष बित्सिद्धिरिवि हेवुं साधयवि । अविद्येति । प्रथमश्रुवचेवनत्व-वशाचरमश्रुवं गुहापवेशादि नेयिमस्युपसंहरिव । तस्मादिति ॥ ११ ॥

धर्मविशिष्टतया विलक्षणग्रहे बुद्धिरेव स्ततो विलक्षणा ग्राह्मोति मन्वानो हेत्वन्तरं पृच्छाति । कुतश्चेति । परमात्मासाधारणलिङ्गपरं सूत्रं व्याचष्टे । विशेषणं चेति । न बुद्धिजीवयोरित्येवकारार्थः । जीविवशेषणं विश्वद्यति । आत्मानिमिति । रिषत्व-कल्पनाफलं सूच्यते । संसारेति । परस्य विशेषणमाह । स इति । जीवः सर्वे-नामार्थः । अध्वनः संसारमार्गस्य पारमेव विशिनष्टि । तिहिति । व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः स्वरूपं विदित्यर्थः । परमं कार्यकारणातीतं पदं तदेव ज्ञेयं नान्यदित्यर्थः । किं चोत्तरवाक्यवत्पूर्वमिप जीवेश्वर्यारेव विशेषणाद्यतपानवाक्ये जीविद्वितीयत्वमीश्चर्यवेत्याह । तथेति । दुर्दशै सूक्ष्मत्वाहुर्ज्ञानं तत एव गूलमनुप्रविष्टं गहनतां गतभीश्वरमध्यात्मयोगः प्रत्यगात्मन्येव चित्तसमाधानं तत्सहस्रवाद्वाक्यादिनगमो ब्रह्मात्मेक्यव्यक्षकित्ववृत्तिविशेषस्तेनाहमेवोति निश्चित्य चीरो विद्वान्हषीद्युपल-

१ ड. अ. व सभा २ घ. ति च पा ३ क. ड. ज. अ. व्यं कल्पयति । ता ४ ठ. ड. इ. वेद्यार्थी ५ क. ख. व्यंटिप जीं।

#### [अ०१पा०२मु०१२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमैतानि । १८१

देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति" [काठ० १।२।१२] इति पूर्वस्मिन्निष ग्रन्थे मन्तृमन्तव्यत्वेनैतावेव विशेषितौ । मकरणं चेदं
परमात्मनः । ब्रह्मविदो वदन्तीति च वक्तृविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम् । एष
एव न्यायः "द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया" [ सुण्ड० ३।१।१ ]
इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि इध्यात्माधिकारात्र पाकृतौ सुपर्णावुच्येते । तयोरन्यः पिष्पछं स्वाद्वत्तीत्यदनिखङ्गाद्विज्ञानात्मा भवति । अनश्वन्योऽभिचाकशीतीत्यनशनचेतनत्वाभ्यां परमात्मा।
अनन्तरे च मन्ने तावेव द्रष्टुद्रष्टव्यभावेन विशिनष्टि "समाने
वक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित सुद्यमानः । जुष्टं यदा
परयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः" [ सुण्ड० ३ ।

क्षितं संसारं त्यजतीत्यर्थः । चकारस्चितमर्थमाह । प्रकरणं चेति । नच पृष्टत्वा-विशेषाच्चीवस्यापीदं प्रकरणं तस्य ब्रह्मत्वेन प्रतिपाद्यत्वादविरोधादिति भावः । जीव-द्विवीयत्वं परस्यैवेत्यत्र हेत्वन्वरमाह । ब्रह्मेति । ब्रह्मपक्षे हेतुबाहुल्याद्दतं पिवन्वा-वित्यत्र जीवानुवादेन तद्विरिक्तो वाक्यार्थीन्वियतद्रथेशोधनाय परात्मा प्रतिपाचत इत्युपसहरति । तस्मादिति । उक्तन्यायमन्यत्र संचारयति । एष इति । द्वा सुप-र्णेसादी सर्वत्र द्विवचनस्याऽऽकारञ्जान्दसः । द्वौ सुपर्णाविव सहैव युज्येते निय-म्यानियामकत्वेनेति सयुजौ सखायौ चेतनत्वेन समानस्वभावौ समानं नियम्यत्वेन तुल्यं वृक्षं छेदनयोग्यं शरीरं परिषस्वजाते समाश्रितावित्यर्थः । पक्षिणी कौचिदत्र पवीयेवे न जीवेशी तवो नेदमुदाहरणं तत्राऽऽह । तत्रेति । तदनेन गुहां पविष्टा-विवि व्याख्यातम् । आत्मानौ हीति व्याचष्टे । तयोरिति । तदर्शनादित्युभयोर्छि-ङ्गदर्शनादिति व्याख्येयम् । विशेषणाचेति व्याकरोति । अनन्तरे चेति । आत्मेश्वर-योखुल्यो वृक्षो देहस्तास्मिश्चीवो मनुष्योऽहमित्यभिनिवेशवाननीशयाऽविचया मु-ह्ममानस्तत्त्वमजानन्ननिशं शोचिति संसारमनुभवति जुष्टं ध्यानादिना सेविवं यदा तत्पकर्षद्शायामन्यं विम्वभूतमीशशब्दलक्ष्यं प्रत्यक्तेन पश्यति तदाऽस्यैवाऽऽत्मत्वेन इष्टस्य महिमानं खरूपं प्राप्नोति ततश्च वीतशोको विगतसंसारो भवति तत्र हेतुरि-तिशब्देनोक्तो बन्धहेत्वविद्यादेज्ञीनाभिना दग्यत्वादित्यर्थः । नचात्र जीवोक्तावन-श्रिन्नित्यथोगाद्वद्धिग्रहे चाभिचाकशीतीत्यसंभवात्पूर्वपक्षासिद्धिः । करणे कर्तृत्वोपचा-रादिभिचाकशीतीति बुद्धावि सिद्धत्वाक्वीवे चैतन्यमात्रादनशनसंभवात । मुरूये कर्तु-त्वे संभवति कर्वत्वोपचारो नेति सिद्धान्वाभिषायः । कत्वाचिन्वया द्वा सुपर्णेत्यादे-

१।२] इति । अपर आह । द्वा सुपर्णेति नेयमगस्याधिकर-णस्य सिद्धान्तं भजते पैद्धिरहस्यबाह्मणेनान्यथा व्याख्यात-त्वात् । तयोरन्यः पिप्पर्लं स्वाद्वत्तीति सत्त्वमनश्रन्नन्योऽभिचा-सत्त्वराब्दो जीवः क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति येदच्यते । तन्न सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दयोरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात् । तत्रैव च व्याख्यातत्वात् । तदेतत्सत्त्वं येन स्वमं पश्य-त्यथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्त्व-क्षेत्रज्ञाविति । नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते अत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कर्नृत्वभोकृत्वादिना संसारधर्मेणोपेतो विवक्ष्यते । कथं तीर्हे सर्वेसंसारधर्मेति।तो ब्रह्मस्वभावंश्चेतन्यमा-त्रस्वह्रपोऽनश्रत्रन्योऽभिचाकशीतीत्यनश्रत्रन्योऽभिपद्यति ज इति वचनात् । तत्त्वमसि ''क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि'' [ भ० गी० १३ । २ ] इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च । तावता च विद्योपसंहार-दर्शनमेवावकॅल्पते । तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ न ह वा एवंविदि किं-चन रज आध्वंसत इत्यादि । कथं पुनरस्मिन्पक्षे तयोरन्यः

रेवदिषकरणोदाहरणत्वमुक्त्वा कृत्वाचिन्तामुद्धाटयि । अपर इति । अन्यथा सिद्धान्तानुगुणत्वेनेति यावत् । सच्वामिति बुद्धिरुक्ता । सिद्धान्तार्थं व्याचिष्टे ब्राह्मण्यिति शङ्कते । सच्वेति । प्रसिद्धच्या प्रत्याह् । तन्नेति । ब्राह्मण्यिरोधाच न तदन्यथा व्याख्येयमित्याह् । तन्नेति । प्रकृतं ब्राह्मणं सप्तम्यर्थः । सच्वव्याख्यानानन्वर्यमथशब्दार्थः । सच्वव्याख्यानानन्वर्यमथशब्दार्थः । सच्वव्याख्यानानन्वर्यमथशब्दार्थः । सच्वव्याख्यानानन्वर्यमथशब्दार्थः । सच्वव्याख्यानानन्वर्यमथशब्दार्थः । साव्यव्याख्याशङ्कच्याऽऽह । नापीति । द्वितीयस्य ब्रह्मक्रपेणेव प्रतिपादनादिति हेतुमाह् । न हीति । अन्नेति मन्नब्राह्मणोक्तिः । नचायं वाक्याथों न युक्तः श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वादित्याह् । तच्विमिति । इतश्च जीवस्य ब्रह्मत्वोपदेशे घटते न सच्वक्षेत्रज्ञीविवेकमात्रेण भेद्यियो मिथ्याधीत्वादित्यर्थः । अविद्याध्वित्यक्षोक्तिरिप ब्रह्मात्मताज्ञानिमह् गमयवीत्याह् । न होति । जीवस्य ब्रह्मत्वोक्तिपरिनदं वाक्यिमित्याज्ञानिमह् गमयवीत्याह् । न होति । जीवस्य ब्रह्मत्वोक्तिपरिनदं वाक्यिमित्याज्ञानिमह् गमयवीत्याह् । न होति । जीवस्य ब्रह्मत्वोक्तिपरिनदं वाक्यिमित्याज्ञानिक्षके । क्रिक्षिति । बुद्धेभीकृत्वोक्तावतात्पर्योज्ञ तत्रोपपित्तिरन्वेष्येत्याह् ।

१ क. ड. यशुच्येत । अ. ट. यदुच्येत । २ ड. अ. 'दिसं'। ३ ङ. अ. 'मींपेतो । ४ ड. अ. 'कुलप्यते । ५ छ. अ. 'क्योविंवे'।

### <sup>[</sup>भ०१पा०२स्०१२] आनन्दगिरिक्कतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमैतानि । १८३

पिप्पलं स्वाद्वचीति सत्त्वमित्यचेतने सत्त्वे भोकृत्ववचनमिति । उच्यते । नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोकृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृ-त्वां । किं तर्िं चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोकृत्वं ब्रह्मस्वभावतीं च व-क्ष्यामीति । तद्धं ग्रुखादिविक्तियावति सत्त्वे भोकृत्वमध्यारोप्यति । इदं हि कर्तृत्वं भोकृत्वं च सत्त्वक्षेत्रज्ञयोरितरेतरस्वभावा-विवेककृतं कल्पते । परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि संभवत्यचेत-नत्वात्सत्त्वस्याविक्तयत्वाच क्षेत्रज्ञस्याविद्यापत्यप्रस्थापितस्वभावत्वाच सत्त्वस्य ग्रुतरां न संभवति । तथाच श्रुतिः "यत्र वा अन्यदिव स्यात्त्रत्रान्योऽन्यत्पश्येत्" इत्यादिना स्वप्रदृष्टहरूत्या-विव्यवहारवद्विद्याविषय एव कर्तृत्वादिव्यवहारं दर्शयति । "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्" [ बृह० ४ । ५ । १५ ] इत्यादिना च विवेकिनः कर्तृत्वादिव्यवहाराभावं दर्शयति ॥ १२ ॥ (३)

ाच्यत इति । क वर्हि श्रुवेस्ताल्पर्यं तत्राऽऽह । कि तहीति । इतिपदं पवृत्तेवि विंण संबध्यते । का तर्हि बुद्धेभोंकृत्वधियो गतिस्तत्राऽऽह । तदर्थमिति । जीवस्य । ह्मत्वसिद्धेच्यथीमेवि यावत् । चैतन्यच्छायापना धीः सुखादिना परिणमवे तत्र पुरु-ोऽपि भोकृत्विमवानुभवित न तत्त्वत इति वक्तमध्यारोपयतीत्युक्तम् । कुत्रत्यं भोकृ-वं बुद्धावारोग्यवे तत्राऽऽह । इदं हीति । नहि भान्तेरभान्तिपूर्वकरवं दण्डस्यारमु [ऋतावदित्युक्तं परमार्थतस्त्विति । सच्वस्य वस्तुतो भोकृत्वाभावे हेत्वन्तरमविद्येति । मेथ्याभोकृत्वे मानमाह । तथाचेति । यत्र यस्यामविद्यावस्थायां वैशब्दो निश्चया-र्थोऽन्यदिवाऽऽभासभृतं नानात्वं दृष्टं स्यात्तनाऽऽविद्यकबुद्धचादिसवन्यादन्यो भू-वाडन्यचक्षषा पश्येदन्यच श्रोत्रेण गृणुयादित्यर्थः । उक्तवाक्यतात्पर्यमाह । स्वप्ने-ते । वस्तुतो भोक्तत्वाभावे श्रुतिमाह । यत्र त्विति । यस्यां विद्यावस्थायामस्य वि-हुषः सर्वे पूर्णं बंद्मैवामूत्तत्राविद्याक्षये भेदभगाभावादारव्यकर्मणा काँर्यकरणव्यापारेऽपि वगतव्यापारानभिमानात्केन करणेन कं विषयं कः कर्वा पश्येदित्याक्षेपः । भनेनापि वाक्येन श्रत्युक्तमर्थमाह । विवेकिन इति । एवं जीवस्य भोकृत्वादे-मैथ्यात्वात्तद्रपोहेन वस्य बह्मवामाह पेद्गिबाह्मणाभिति पूर्वोत्तरपर्काननुगुणत्वादनुदा-इरणत्वेऽपि कत्वाचिन्तया द्वा सुपर्णत्यादीहोदाहृतम् । तचापपश्चे पत्यग्नह्मण्य-न्वतम् । ऋतं पिबन्ताविति तु जीवद्वितीये परस्मिन्निति स्थितम् ॥ १२ ॥ (३)

१ ज. °ता किमिति त'। २ ड. ज. ट. °ता व'। ३ क ड. ज. ज. ट. °त्व स'। ४ क. ड. न. हार वारयति । ५ ख. ँसिद्धिस्तर्थं। ६ क. ख. ठ.ड. ह. ब्रह्माऽऽत्मेवा । ७ ठ.ड. ह. येकार्ण। ट. ड. ड. क्यानुं।

# अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥

"य एषोऽक्षिणि पुरुषो हरयत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्वक्षेति । तद्यद्यप्यस्मिन्सिपैवींदकं वा सिश्चिति वर्समिनी एव
गच्छिति" [ छा० ४।१५।१ ] इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः।
किमयं मितिबम्बात्माऽक्ष्यधिकरणो निर्दिश्यतेऽथं विज्ञानात्मोत देवतात्मेन्द्रियस्याधिष्ठाताऽथवेश्वर इति । किं तावत्माप्तम् ।
छायात्मा पुरुषमितद्वप इति । कुतः। तस्य हश्यमानत्वमितद्वेः ।
य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यत इति च मितद्वबद्वपदेशात् ।
विज्ञानात्मनो वाऽयं निर्देश इति युक्तम् । स हि चक्षुषा
द्वपं पश्यश्रेश्वषि संनिहितो भवित । आत्मशब्दश्चास्मिनपक्षेऽनुकूलो भवित । आदित्यपुरुषो वा चक्षुषोऽनुग्राहकः मतीयते ।
"रिश्वमिरेषोऽस्मिन्मितिष्ठितः" [ बृह० ५।५।२ ] इति श्वतः।

पिबन्ताविति द्वित्वश्रत्या चेतनत्वेन तुल्यजीवपरदृष्टचनुसाराचैरमश्रुता गुहामवे-स्तुत्या कथंचिन्नेया इत्याशङ्कचाऽऽह । अन्तर इति । उपकोसलविद्यावाक्यमुदा-हरति । य इति । छायां निरसितुं विशिनष्टि । एतदिति । क्रियापदेनेविपदं संब-ध्यते । स्थानस्य ब्रह्मानुक्रप्यमाह । तदिति । वर्त्मनी पक्ष्मस्थाने । एतं संयद्वाम इत्यादि महीतुमादिपदम् । दर्शनस्य छौिककत्वशास्त्रीयत्वाभ्यां संशयमाह । तत्रेति । वदुक्तिसंभावनार्थे विशिनष्टि । अक्षीति । देवतां संभावयितुमिन्द्रियस्योते । आत्म-शब्दारपक्षद्वयमाह । अथेरयादिना । प्रथमश्रुतवशाचरमश्रुतं नेयमिति पूर्वन्यायेन विमृश्य पूर्वपक्षमाह । किमिति । उक्तश्रुतेः सर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंग-तयः । पूर्वपक्षे छायात्मोपास्तिर्बद्धोपास्तिः सिद्धान्ते फलम् । अमृतत्वादेरयोगान च्छायात्मेति शङ्कते । कृत इति । मनो ब्रह्मेत्यादिविदाविशब्दाशिरस्कत्वेन वाक्यस्या-विवक्षितार्थत्वं मत्वाऽऽहं । तस्येति । तथाऽपि कथं छायात्मनि वामनीत्वादिकमित्या-**राहुच चाक्षु**षत्वस्यान्यत्रायोगादुपक्रमदृष्टचा तद्पि स्तुत्या नेयमित्याह । य इति। प्रसिद्धवदुपदेशश्राक्षपत्वोक्तिरेव । चकारः शङ्कानिरासी । संभावनामात्रेण पक्षान्तर-माह । विज्ञानेति । तस्य सर्वदेहसाधारण्यात्कुतोऽक्षिस्थानत्वं तत्राऽऽह ।स हीति । संनिधिमात्रस्याविष्रसङ्गित्वमाशङ्कच हेत्वन्तरमाह । आत्मेति । संभावितं पक्षान्तर-माह । आदित्येति । तस्य चक्षुषि विशेषसंनिधि सूचयति । चक्षुष इति । तस्य वस्मिननुमाहकत्वेन संनिधौ मानमाह । रिकमिमिरिति । एतदमृतमित्यादि कल्पद्वये

<sup>9</sup> क. ज. ट. 'थवा वि<sup>°</sup>। २ छ. 'च चर<sup>°</sup>। ३ ठ. इ. इ. हिष्ट त<sup>°</sup>।

#### [अ॰ १पा॰ २मू॰ १३] आनन्दगिरिकृतटीकासंविखतशांकरभाष्यसमेतानि ।१८५

अमृतत्वादीनीं देवतात्मन्यपि कथंचित्संभवात् । नेश्वरः स्थान-विशेषिनिर्देशादित्येवं माप्ते ब्रमः । परमेश्वर एवाक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपिदष्ट इति । कस्मात् । उपपत्तेः । उपपचिते हि परमेश्वरे गुणजातिमहोपिदश्यमानम् । आत्मत्वं तावनमुख्यया वस्या परमेश्वरः उपपचिते । स आत्मा तस्त्वमसीति श्रुतेः । अमृत्तत्वाभयत्वे च तिस्मन्नसक्तेच्छूतौ श्रूपेते । तथा परमेश्वरानु-द्धपमेतदक्षिस्थानम् । यथा हि परमेश्वरः सर्वदोपैरिलिप्तोऽपहत-पौप्मत्वादिश्ववणात् । तथाऽक्षिस्थानं सर्वलेपरहितमुपिदष्टं त-चचप्पिस्मन्तिपिवौदकं वा सिश्चति । वत्मेनी एव गच्छतीति श्रुतेः । संपद्वामत्वादिगुणोपदेशश्च तिस्मन्नवकल्पते । "एतं संपद्वाम इत्याचक्षते । एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति । एष

कथं तदाह । अमृतत्वेति । जीवपक्षसंग्रहार्थोऽपिशब्दः । कथंचिदित्यौपचारिकोक्तिः। तेषां मुरूयत्वासंभवादीश्वरो यहातामित्याशङ्कच पथमदृष्टलिङ्गविरोधान्मैवमित्याह । नेति । सुखिविशष्टवस्मप्रकरणं नास्तीति कत्वाचिन्तया प्राप्ते पक्षमनुभाष्य सिद्धाः न्तमृत्थाप्य प्रतिज्ञीर्थमाह । एविमिति । उक्तेषु पक्षान्तरेषु नियमसिद्धिरित्याह । कस्मादिति । हेतुमादाय व्याकरोवि । उपपत्तेरिति । इहेत्यक्षिपुरुषोक्तिः । उपपत्तिमेव स्फ्रीरयति । आत्मत्विमिति । गौणमुख्ययोर्मुख्ये संपत्ययन्यायं सूचयात । मुख्ययोति । तत्राऽऽत्मत्वस्य मुख्यत्वे गमकमाह । स इति । **ईश्वरपक्षे हेत्वन्तर**माह । अमृतत्वेति । ईश्वरपक्षे हेत्वन्तरमाह । तथेति । अमृत-त्वादिवदित्यर्थः । आनुकूल्यमेव स्फोरयति । यथैति । तत्तत्र लोके यद्यपि यदपि **किंचिद्रिमन्नक्षिणि सर्पिर्धेतमुद्कं वा सिश्चिति क्षिपति तत्सर्वं वर्त्मनी पक्ष्मस्थाने एव** गच्छाति तेन न लिप्यते चक्षुरित्यर्थः । इति ह स्मोपाध्यायो वदतीत्यादावितिशब्दः स्योक्तार्थोवच्छेदेनोक्तियोगिनोऽर्थपरत्वदृष्टोरीते होवाचेत्यत्रापीतिशब्दस्यार्थोवच्छेदे-नोक्तियोगाद्रथेपरत्वष्टष्टेरात्मब्रह्मश्रुतिभ्याममृतत्वादिलिङ्गाच दृश्यत इति च्छायात्म -**छिङ्गं बाध्यमित्यर्थः । किचोपऋमस्यैकछिङ्गाद्वाक्यकोषस्थानेकछिङ्गानि बलवन्ति** संवादस्य तात्पर्यहेतुत्वादित्याह । संयदिति । कुतोऽस्य संयद्वामत्वं तत्राऽऽह । एतं हीति । वामानि कर्मफलान्येतमक्षिपुरुषं हेतुमाश्रित्याभिसंयन्त्युत्पद्यन्ते सर्वेफलो-क्यहेतुरयमित्यर्थः । वामनीरप्ययमेव पुमानित्याह । एष इति । ततुपपादयति ।

भक. ड. ज. ज. भाच दें। २ ज. ज. कृच्छूयें। ३ क. ड. ज. अ. ट. पाप्मादिं। ४ क. ज. अ. द्वामादिं। ५ छ. पेतं पूर्वपः। ६ छ. क्वातार्थः।

उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति। एष उ एव भामनी-रेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति" [ छा० ४। १५। २ ] इति च। अत उपपत्तेरन्तरः परमेश्वरः॥ १३॥

# स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४ ॥

कथं पुनराकाशवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽक्ष्यंत्यं स्थानमुपपचत इति । अत्रोच्यते । भवेदेषाऽनवक्रुप्तिर्यचेतदेवैकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत् । सन्ति ह्यन्यान्यिष प्रथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि "यः प्रथिव्यां तिष्ठन्" [ बृ० ३ । ७ । ३ ] इत्या-दिना । तेषु हि चक्षुरिष निर्देष्टं यश्रक्षुषि तिष्ठित्रिति । स्थाना-दिव्यपदेशादित्यादिग्रहणेनैतदर्शयति । न केवलं स्थानमेवैक-मनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते । किं तर्हि नामक्रपमित्ये-वंजातीयकमप्यनामक्रपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्य-ते । "तस्योदिति नाम हिरण्यश्मश्वः" [ छा० १ । ६ । ७ । ६ ] इत्यादि । निर्गुणमिष सद्वद्ध नामक्रपगतैर्गुणैः सगुणमु-पासनार्थं तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते शालग्राम इव विष्णोरित्येतदप्युक्तमेव ॥ १४ ॥

एप हीति । वामानि शोभनानि छोकं प्रापयति छोकस्य सर्वशुभपापकोऽयमित्यर्थः । भामनीरप्यमेवेत्याह । एप इति । भामानि भानानि सर्वत्र नयतीति भामनीरयमेव प्रकाशकः सर्वत्रेत्रत्यर्थः । तदेव स्फुटयति । एप हीति । प्रथमश्रुतस्यापि चरमश्रुतैर-नेकेरन्यथयिवव्यत्वमुपसंहरति । अत इति ॥ १३॥

पूर्वपक्षबीजं दूषयित । स्थानादीति । स्थानान्यादयो येषां नामरूपाणां तेषां व्यपदेशान्न परस्याक्षिस्थानत्वानुपपत्तिरिति योजना । यादसामम्भौधिरिव स्थानिनः स्थानं महहृष्टमिति शङ्कते । कथिमिति । व्योन्नः सूचीपाशादिवदक्ष्यादिस्थानत्वं महतोऽपि परस्य स्यादित्याह । अत्रेति । एवंजावीयकशब्देन गुणजातं ग्रहीतम् । निर्गुणस्य गुणसंबन्धोक्तिरप्ययुक्ता तत्कथमनेकदुर्घटमकटनमेव समाधिरित्याशङ्कत्था-ऽऽह । निर्गुणमिति । चकारार्थमाह । सर्वेति ॥ १४ ॥

<sup>3</sup> ड. ज. ज. ट. "क्यल्पस्था"। २ ऋ, ड ज. अ. "गो निर्दिश्यते" । ३ छ, "म्मोनिधि"।

# सुखविशिष्टाभियानादेव च ॥ १५॥

अपि च नैवात्र विविद्यत्वयं किं ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिधीयते न वेति । सुखिविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम् । सुखिविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रकान्तं प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति । तदेवेहाभिहितं पकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात् । आचार्यस्तु तेगातं वक्तेति च गतिमात्राभिधानमित्रज्ञानात् । कथं पुनर्वाक्योपक्रमे सुखिविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति । उच्यते । प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मत्येतदग्नीनां वचनं श्रुत्वोपकोसस्य उवाच । विज्ञानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न विज्ञानामीति । तत्रेदं प्रतिवचनम् । यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति । तत्र खंशव्दो भूताकाशे निह्नदो स्रोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कंशब्दः स्खवाची नोपादीयेत तथा सित केवस्रे भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात् । तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रयसंपर्कजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वा-

पकरणादिष ब्रह्मैवात्र प्राह्मिता । सुलेति । हेत्वन्तरपरं सूत्रमिति स्फोरयितुं चकारार्थमाह । अपि चेति । तदेव वक्तं प्रविज्ञानिते । नैवेति । विवादस्याकार्यत्वे हेतुमाह । सुलेति । ब्रह्मणो विशिष्टस्योपक्रमस्थस्याक्षिवाक्येऽपि
निर्देशाद्दस्यावारस्य पुंसो ब्रह्मतेत्वात् विवृणोति । सुलेत्यादिना । प्रकान्तत्वेऽपि
ब्रह्मणोऽक्षिवाक्ये कि जावं वदाह । तदेवेति । पक्तपरिप्रहस्याक्षिवाक्ये यच्छव्देनेति शेषः । दृश्यत इति छिङ्गोपनीतच्छायात्मार्थो यच्छव्दः । छिङ्गस्य प्रकरणादृष्टीयस्त्वादित्याशङ्क्य तथात्वे वाक्यभेदाद्विमात्रोक्तिशेषांचेकवाक्यत्वाकाङ्क्षायां
वदापादकमकरणस्य छिङ्गात्पावल्यात्पकृतं ब्रह्मते यच्छव्दोक्तिनित्याह । आचार्यस्ति । पणस्य सूत्रात्मनो वृहत्वाद्युक्तं ब्रह्मत्वं क्यं पुनर्थेन्द्रिययोगजं
सुखं खं च भूवाकाशं वद्मश्चेति ज्ञातुं शक्यमित्याह । एतदिति । शङ्कायामुत्तरम् ।
तत्रेति । पत्यकं ब्रह्मत्वमजानवो मिथोवैशिष्टचोक्ती क्यं धीरित्याशङ्कच खशव्दस्यवरव्यभिचारे दोषमाह । तत्र स्वमिति । प्रतिको नामाऽऽश्रयान्वरपत्ययस्याऽऽश्रयान्वरे क्षेपः । नचायं वदुपदेशः । अप्रतीकाछम्बनान्नयवीति न्यायेन वक्त्यमाणगितिविरोषादिति भावः । कंशव्दस्यापीतरव्यभिचारे दोषमाह । तथेति । क्षित्वा

त्। यदि तस्य खंशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत लैं। किकं सुखं ब्रह्मेति प्रतीतिः स्यात् । इतरेतरिवशेषितौ तु कंखंशब्दौ सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्दे ऽनुपादीयमाने कं खं ब्रह्मेरयेवोच्यमाने कंशब्दस्य विशेषणत्वेनवेषपुक्तत्वात्सुखस्य गुणस्याध्येयत्वं स्यात्तनमा भूदित्युभयोः कंखंशब्दयोर्ब्रह्मशब्दशिरस्त्वं कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति । इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्वचेयत्वम् । तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टम्। प्रत्येकं च गाईपत्यादयोऽमयः स्वं स्वं महिमानसुपदिश्येषा सोम्य तेऽस्मद्विचाऽऽत्मविचा चेत्युपसंहरन्तः पूर्वत्र
ब्रह्म निर्देष्टमिति ज्ञापयन्ति । आचार्यस्तु ते गातिं वक्तेति

पारतब्रयादि वाऽऽमयः । नच तिसनब्बह्यदृष्टिरुक्तन्यायादित्यर्थः । व्यतिरेके दोष-मुक्त्वोभयमहे गुणमाह । इतरेतरेति । अर्थयोर्विशेषिवत्वेन शब्दावापे विशेषिवा-वुक्ती । कशब्देन विशेषितो हि खंशब्दो भूताकाशं त्यक्त्वा तद्रणयोगाद्धव्राणि वर्तते । कमाप खेन विशेषितं निरामयं भवति । तथाच यथोक्तौ शब्दावनविच्छन्नसखगणकं ब्रह्म गमियत्वा चरितार्थावित्यर्थः । एकस्यैव ब्रह्मणो ध्येयत्वाद्भन्नपदाभ्यासो वृथेखा-शह चाऽऽह । तत्रेति। विशेषणत्वेनाऽऽकाशविशेषणार्पकत्वेनेति यावत्। उपरि प्रयो-गाद्रमपदं शिरो ययोस्ते ब्रह्मशिरसी तयोभींवी ब्रह्मशिरस्त्वम् । सुखस्याध्येयत्वभेवास्तु को दोष इत्याशङ्कचाऽऽह। इष्टं हीति । मार्गीक्त्या सगुणविद्यात्व इष्टेरित्यर्थः । ब्रह्मणः प्रकान्तत्वमुक्त्वोपसंहरति । तदेविमिति । वत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रत्येकं चेति । जपकोसलं गाईपलोऽनुज्ञज्ञास प्रथिव्यक्रिरच्नमादित्य इतीमा मे चतस्रस्तनवो य आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मीति । अन्वाहार्यपचनोऽपि तद्रनु-शासनमकरोदापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति मे तनवो य एप मासि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मीति । आह्वनीयोऽपि तद्नुझासनं कृतवान्या-ण आकाशो दीविंद्यदिति मम तनवो य एप विद्युति पुरुषः सोऽहमस्मी-त्येवमेते पत्येकममयः स्वं स्वं महिमानं विभूति प्रथिव्यादिविस्तारमुक्तवैषा सोम्य ते तुभ्यं प्रत्येकमुक्ताऽस्मद्विद्याऽग्निविषया पूर्वं च संमूय प्राणो ब्रह्मेत्यादिनाऽऽत्मविद्यो-क्ताऽस्मामिरित्युपसंहरन्तो ब्रह्मोपक्रमं दर्शयन्तीत्यर्थः । अभिवाक्ये ब्रह्मोक्तमि किनि-त्याचार्थवाक्येऽनुवर्वते वक्तृभेदा**द**र्थभेदिभिद्धेरित्याशङ्कचाऽऽह । आ**चार्यस्**त्विति । व-क्तृभेदेऽप्येकवाक्यता साकाङ्क्षत्वात्पूर्वोत्तरवाक्ययोरेकार्थत्वं वाक्यैक्यसंभवे तद्भेदस्या-

१ घ. पूर्व। २ ख. दि चाऽऽम<sup>°</sup>।

### [अ०१पा०२म्०६६] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तशांकरभाष्यसमेतानि।१८०

च गितमात्राभिधानपितज्ञानमर्थान्तरिववक्षां वारपित । यथा पुण्करपलाश आपो न श्विष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्विष्यन्त इति चाक्षिस्थानं पुरुषं विज्ञानतः पापेनानुपधातं ब्रुवन्नित्तस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति । तस्मात्मकृतस्यैव ब्रह्मणोऽक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोक्तवाऽचिरादिकां ति द्विदो गितं वक्ष्यामीत्युपक्रमते । य एषोऽक्षिणि पुरुषो हत्यत एष आत्मेति होवाचेति ॥ १५॥

## श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच ॥ १६ ॥

इतश्राक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरो यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य श्रुतः रहस्यविद्यानस्य ब्रह्मविदो यागितर्देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ ''अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचेथेण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्वि-ष्याऽऽदित्यमभिजयन्ते । एतद्भै प्राणानामायतनमेतदमृतमभय-मेतत्पायणमेतस्मात्र पुनरावर्तन्ते'' [ प्रश्न० १ । १० ] इति स्मृताविप ''अग्निज्योतिरहः श्रुद्धः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छिन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः'' [ भ० गी० ८ । २४]

योगादिस्थः । फलोक्तरि सिद्धमिक्षस्थस्य ब्रह्मत्विमिस्याह । यथेति । मक्तपुरुषि-दो हि पापाचनुपहतत्वं फलमुक्तं तच तद्धिगमाधिकरणे ब्रह्मधियोऽभिधास्यते वेना-स्य ब्रह्मत्विमस्यथः । आचार्येण गतिमात्रे वाच्ये किमित्यधिकं सोऽभिद्धितेस्याका-द्वन्यापेक्षितं पूरियत्वा गतिवीच्येत्युपसंहरन्नाह । तस्मादिति । पूर्वपरालोचनायामे-कवाक्यत्वनिश्वयादिस्यथः ॥ १५॥

पकरणादिक्षस्थस्य ब्रह्मत्वमुक्त्वा लिङ्गादिष वयेत्याह । श्रुतेति । श्रुता संवृत्तोषनिषद्रहस्यं ज्ञानं यस्य स वथा तस्य या देवयानाख्या गितरागमसिद्धा तस्याश्वाक्षपपुरुषवेदिन्यभिषानात्तद्वद्वातेत्यर्थः । चकारार्थमाह । इतश्चेति । अविश्वष्टं व्याचिष्टे ।
यस्मादिति । या गितः श्रुती स्मृतौ च मिसद्धा सैवेहाभिषीयमानेति संबन्धः । श्रुतिमाह । अथेति । देहपातानन्तर्यमथशब्दार्थः । तपोब्रह्मचर्याचुपायेनाऽऽत्मानमनुसंयाय तिद्वचया ध्यानाख्यया हेतुनोत्तरमार्गमिर्चराचुपलक्षितं प्राप्य तेनाऽऽदित्यद्वारा
कार्यं ब्रह्माऽऽमुवन्तित्यर्थः । ब्रह्म विश्वनिष्टं । एतदिनि । व्यष्टिसमष्टिकरणात्मकं
हेरण्यगर्मे पद्भित्यर्थः । तस्यैव वास्तवं रूपमाह । एतदिति । उक्तिवेशेषणसिद्धः चर्षे हेतुमाह । एतस्मादिति । गतिविषया श्रुतिमुक्त्वा स्मृतिमाह । अग्निरिति । अग्न्यादिशब्दैरातिवाहिक्यो देवता ग्रह्मन्ते । पथ्यन्तरादत्र विशेषमाह । तत्रेति । पथो इति सैवेहाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दृत्यते । "अथ यहु नैवास्मिञ्शव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषमेवाभिसंभवन्ति" इत्युप-क्रम्य "आदित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नाऽऽवर्तन्ते" [छा० ४ । १५ । ५] इति । तदिह ब्रह्मविद्याया प्रसिद्धया गत्याऽक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्ची-यते ॥ १६ ॥

## अनवस्थितेरसंभवाच नेतरः ॥ १७ ॥ ( ४ )

यत्पुनरुक्तं छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान इति । अत्रोच्यते । न च्छायात्मादिरितर इह ग्रहणमहीत । कस्मात् । अनवस्थितेः । न तावच्छायात्मनश्चश्चषि नित्यमव-स्थानं संभवति । यदैव हि कश्चित्पुरुषश्चश्चरासीदित तदा चश्चषि पुरुषच्छाया दृश्यतेऽपगते तस्मिन्न दृश्यते । य एषोऽक्षिणि

देवयानस्य प्रामाणिकत्वेऽपि प्रकृते किमायातिमत्याशङ्कचोक्तम् । सैवेति । इहेत्युक्तां श्रुतिमाह् । अथेति । देहपातानन्तर्यभेवाथेत्युक्तमस्मिन्नपासके प्रारब्धकर्मसमाप्त्या मृते यदि पुत्रा ज्ञातयो वा शब्यं शवसंबन्धिसंस्कारादिकर्म कुर्वेन्ति यदि वा न द्विषाऽप्यमतिहत्वभीफलास्तेऽचिरिममानिनीं देवतां प्राप्नुवन्ति तदाह । यद्व चेति । अचिषोऽहर्देवतां ततः शृक्कपक्षदेवतां ततः पण्मासोपलक्षितोक्तरायणदेवतां ततः संवत्सराभिमानिनी देवता तत्रश्चाऽऽदित्यं तत्रश्चन्द्रं ततो विच्युत्तमाप्रवन्ति । तत्तत्र स्थितानुपासकान्त्रह्मलोकादागत्यामानवः पुरुषो गन्तव्यं ब्रह्म पापयतीत्याह । इत्युपक्रम्येति । देवैनैतृपिरिषिष्ठितः पन्था देवपथो ब्रह्मणा गन्तव्यत्वेनोपलक्षितो ब्रह्मपथः । एतेन पथा कार्यं ब्रह्म प्रतिपद्यमानाः पुनिसमं मनोः सर्यं जन्ममरणाद्यावृत्तियुक्तं नाऽऽवर्तन्ते न प्रविशन्तित्याह । एष इति । तथाऽपि पक्तते कि जातं तदाह । तदिति । प्रकरणिनेहत्युक्तम् ॥ १६ ॥

सिद्धान्तमुपपाच परोक्तं मत्याह । अनवस्थितेरिति । तद्घाकर्तुं व्यावर्त्यमनुकी-र्वयति । पदिति । सूत्रमुत्तरत्वेन योजयति । अत्रेति । इहोति स्थानं वाक्यं चोक्त-म् । प्रश्नपूर्वकं हेतुं छायात्मिने व्याचष्टे । कस्मादिति । उक्तमन्वयव्यतिरेकाम्यां व्यनक्ति । यदेति । सचक्षि नित्यं संनिध्यभावेऽपि यत्र कापि च्छायात्मनः संभ-वादुपास्यवेत्याञ्जङ्कचाऽऽह । यइति । दृश्यतः इत्युक्ते स्वेनान्येन वेत्यविशेषाचर्मश्रु-

#### [अ०१पा०२सू०१७] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्षतशांकरभाष्यसमेतानि। १९१

परुष इति च श्रतिः संनिधानीत्स्वचक्षूषि दृश्यमानं पुरुषमुपा-स्यत्वेनोपदिशति । नैचोपासँनाकाले छायाकरं कंचित्पुरुषं च-क्षःसमीपे संनिधाप्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम् । " अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नवयति "िछा०८।९।१] इति श्रुतिश्छायात्मने।ऽप्यनवस्थितत्वं दर्शयति । असंभवाच । त-स्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न च्छायात्मनि मतीतिः। तथा वि-ज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कृतस्त्रशरीरेन्द्रियसंबन्धे सति चक्षुष्ये-वावस्थितत्वं वक्तुं न शक्यम् । ब्रह्मणस्तुं व्यापिँनोऽपि दृष्ट उ-पलब्ध्यथीं हृदयादिदेशविशेषसंबन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्य-प्यमुतत्वादीनां गुणानामसंभवः । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्म-नोऽनन्य एव तथाऽप्यविद्याकामकर्मकृतं तस्मिन्मर्त्यत्वमध्यारो-पितं भयं चेत्यमृतत्वाभयत्वे नोषपचेते । संयद्वामत्वादयश्चैतस्मि-त्रनैश्वर्यादनुषपत्रा एव । देवतात्मनस्तु रिश्मभिरेषोऽस्मिन्मति-ष्ठित इति श्रुतेः । यद्यपि चक्षुष्यवस्थानं स्यात्तथाऽप्यात्मत्वं तावन्न संभवति पराष्ट्रपत्वात् । अमृतत्वादयोऽपि न संभवन्त्यु-त्पत्तिप्रख्यश्रवणात् । अमरत्वमपि देवानां चिरकाखावस्थाना-पेक्षम् । ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्तं न स्वाभाविकम् । भीषाऽस्मा-

तत्वाच प्रथमश्रुतमाक्ष सर्कीयमेव युक्तं संनियेः स्वस्मिन्नविश्चयादित्याह् । संनिधानादिति । तर्हि पुरुषान्तरं सनियाप्य स्वचक्षुषि तद्दृश्यस्योपास्यता स्यादित्याशङ्कच
गौरवान्नेत्याह् । नचेति । युक्त्याऽनवस्थितत्वमुक्त्वा तत्रैव श्रुविमाह् । अस्पेति ।
छायाकरस्येत्यर्थः । आनन्त्वयोथोऽनुशब्दः । एषशब्दश्र्ष्णयात्मार्थः । हेत्वन्तरमादाय
व्याख्यावि । असंभवाचेति । जीवनिरासेऽप्यनवस्थिति व्याच्छे । तथेति । छायात्मवित्त्यर्थः । न हि तस्य चक्षुष्येव व्यक्तियोग्यता येन तत्रोपास्तिविनाऽपि स्थानविशेषमहमिति व्यक्तेरित्यर्थः। वर्हि ब्रह्मणोऽपि सर्वत्र सत्त्वान्न चक्षुष्येव स्थितिस्तत्राऽऽह । ब्रह्मणस्त्विति । दृष्टः श्रुवाविति शेषः । हेत्वन्तरं जीवेऽपि योजयित । समानश्रेति । जीवस्य ब्रह्मभेदात्तत्रामृतत्वादि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । यद्यपीति । अनवस्थिविदेवतात्मन्यसिद्धेत्याशङ्कच हेत्वन्तरेण निराह । देवतेति । देवेष्वमरत्वपसिद्धिवायितं
वदुत्पत्त्यादिवाक्यमित्याशङ्कचाऽऽह । अमरत्विमिति । संयद्वामत्वादिकमपि न तत्रेत्याह । ऐश्वर्यमिति । तस्येश्वरायक्तत्वे भयास्तित्वे च मानमाह । भीषेति । भये-

१ ट. 'ति श्रु'। २ ज. ज. 'नात्स्वे च'। ३ ज. नचासातुपासनका'। क. नच स उपासनका'। ४ अ. "सनका'। ५ क.ज. ज. 'नोऽन'। ६ ड. ज.ज. 'स्तु सर्वव्या'। ७ क. 'पिलेऽपि।८घ.'संबन्धः। य'।

द्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादिमिश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धान्वित पञ्चम इति मञ्जवर्णात् । तस्मात्परमेश्वर एवायमक्षिस्थानः मत्येतव्यः । अस्मिश्च पक्षे दृश्यत इति मिसद्भवदुपादानं शास्त्राव्यपेक्षं विद्वद्विषयं मरोचनार्थमिति व्याख्येयम् ॥ १७ ॥ (४) अन्तर्याम्यियदेवादिषु तद्धमव्यपदेशात् ॥ १८ ॥ "य इमं च छोकं परं च छोकं सर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयित" इत्युपक्रम्य श्रूयते "यः प्रथिव्यां तिष्ठनप्रथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः" [ बृह० ३ । ७ । १ ] इत्यादि । अत्राधिदैवतमिष्ठछोकमिष्ठवेदमिथयज्ञमिभूतमध्यातमं च कश्चिन

नास्मादीश्वरात्यवते चलित वायुरित्यर्थः । पक्षत्रयायोगे फलितमाह । तस्मादिति । ईश्वरेऽपि दृश्यत इत्ययुक्तं तस्यादृश्यत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । अस्मित्रिति । उप्लिब्धिदेशेनं तेत्र शास्त्रीयदृशेनस्य शास्त्रमेव संनिहिते करणमिति विद्वत्मिसिद्धं शास्त्रीयमेव दर्शनं सिद्धवदनूचते तत्राज्ञानामनुरागार्थमित्यर्थः । शास्त्रादीत्यादिपदं विद्वद्रनुभवार्थम् । तद्विषयदृशेनोक्तेरुपयोगमाह । प्ररोचनिति । उक्तं तस्वदृशेनमयोग्यमिन् सुके न तद्शेने फलवित भवत्यभिरुचिरित्यर्थः । तद्विमुपकोसलवाक्यं सविशेषे त्रक्ष-ण्यन्वितमिति ॥ १७॥ (४)

स्थानादिन्यपदेशसूत्रे पृथिन्यादीनि ब्रह्मणः स्थानानीत्युक्तं तद्विद्धिमाशङ्कत्याऽऽ
ह । अन्तर्यामीति । अन्तर्यामित्राह्मणमुदाहराते । य इति । मनुष्यादिभिर्देवादिभिश्वाधिष्ठितिममममुं च लोकं योऽन्तरो यमयित यश्च लोकद्वयवर्तीनि भूतान्यन्तरः
सन्यमयित तं किं वेत्थेत्यन्तर्यामिणमुपक्रम्य श्रुतिमत्यर्थः । पृथिन्यां तिष्ठन्नन्तर्याभीत्युक्ते सर्वत्रापि चराचरे प्रसक्तावुक्तं पृथिन्या इति । तद्देवतां प्रत्याह । यमिति ।

ईश्वरस्थाप्यकार्यकरणस्य न नियन्तृतेत्याशङ्कत्याऽऽह । यस्येति । नियम्यैकार्यकरणैरेव नियन्तृत्वम् । फलितमाह । य इति । तस्याताटस्थ्यमाह । एष इति । तम्म चेत्यर्थः । आदिपदं योऽप्सु तिष्ठिन्तत्यादिसंग्रहार्थम् । आपातिकं श्रुत्यर्थमाह ।
अत्रेति । य- पृथिन्यामित्याचिषदैवतम् । यः सर्वेषु लोकेष्वित्यिवरम् । यः सर्वेषु
भूतेष्वित्यिभूतम् । यः प्राणेष्वित्यादि य आत्मनीत्यन्तमध्यात्मिति भेदः ।

<sup>ी</sup> स. तस्य। २ क. स. ठ. इ. इ. वं कारी ३ क. स. "म्यस्य का । ४ क. इ. इ. सर्वओं।

## [अ०१पा०२सू०१८] आनन्दगिरिकृतटीकासंवल्ठितशांकरभाष्यसमेतानि । १९३

दन्तरवस्थितो यमियताऽन्तर्यांभीति श्रूयते । स किमधिदैवाद्यभिमानी देवतात्मा कश्चित्किंवा प्राप्ताणिमाद्येश्वरं कश्चिद्योगी
किंवा परमात्मा किंवाऽर्थान्तरं किंचिदित्यपूर्वसंज्ञादर्शनात्संशयः । किं तावन्नः प्रतिभाति संज्ञाया अपसिद्धत्वात्
संज्ञिनाऽप्यमिरद्धेनार्थान्तरेण केनचिद्धवितव्यमिति । अथवा नानिक्षपितक्षपमर्थान्तरं शक्यमस्तीत्यभ्युपगन्तुम् ।
अन्तर्यामिशव्दश्चान्तर्यमनयोगेन मृत्रत्तो नात्यन्तमप्रसिद्धः। तस्मात्पृथिव्याद्यभिमानी कश्चिद्देवोऽन्तर्यामी स्यात् । तथाच श्रूयते
"पृथिव्येव यस्याऽऽयतनमग्निर्द्धोको मनो ज्योतिः" [बृह०३।९।
१६] इत्यादि । स च कार्यंकरणवत्त्वात्पृथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन्यमयतीति युक्तं देवेतात्मनो यमिष्तृत्वम् । योगिनो वा कस्यचित्सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमिष्तृत्वं स्यात् । न तु परमात्मा प्रतीयेताकार्यकरणत्वादित्येवं प्राप्त इदमुच्यते । योऽन्तर्याम्पधिदैवा-

स्वेहस्य नियन्तृत्वासंभवसंभवाभ्या संशयमाह । स किमिति । अर्थान्तरे सिद्धः माने हेतुमाह । अपूर्वेति । इश्यत इति श्रुतिबंहुतरिष्ट्राधनुरोधेनार्थविशेषपरतया नीताऽत्र त्वन्तर्यामिशाब्दस्याप्रसिद्धार्थत्वान्नार्थों निर्णीतो डित्थादिशब्द्वदित्याह । कि तावदिति । अन्तर्यामिशाब्दस्याप्रसिद्धार्थत्वान्नार्थों निर्णीतो डित्थादिशब्द्वदित्याह । कि तावदिति । अन्तर्यामिशाः सिद्धान्ते परस्यैव तस्योपास्तिरिति फल्रम् । तत्र पूर्वेपक्षे विशिष्टस्य योगिनोऽन्तर्यामिशाः सिद्धान्ते परस्यैव तस्योपास्तिरिति फल्रम् । तत्र पूर्वेपक्षे पक्षामासमाह । संज्ञाया इति । अध्ययनविध्युपात्तस्य पुमर्थान्वयभौव्यादनिर्यारितस्य तद्योगादन्तर्यामिक्षणं निर्यारणीयमिति पक्षान्तरमाह । अध्यति । अपसिद्धत्वात्संज्ञायाः संज्ञिनाऽपि तथा माव्यं व्याप्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्तर्यामीति । अर्थान्तरायोगे फल्रिक्माह । तस्मादिति । तत्र शाकल्यवाक्यं प्रमाणयिति । तथाचिति । आयतनं शरीरं लोको लोक्यवेऽनेनेत्यसाधारणं ज्योतिः साधारणं करणं सशरीरा देवता चक्षु-र्मनोभ्यां सर्वे वेत्तीत्यर्थः । येस्तं विद्यात्स एव वोदितेत्यादि प्रहीतुमादिपदम् । ईश्वरे-ऽिप सर्वेतिदं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । स चेति । उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकिस्नन्तर्यामिणि सिद्धे कथं प्रिव्याघनेकदेवतोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । योगिनो वेति । यदनुप्रहार्धानिनो नियमनादिसामध्ये स किमित्युपेक्यते तत्राऽऽह । न त्विति । विशिष्टस्य योगिननोऽन्तर्याभिणो ध्यानार्थे बाह्मणमित्युपसंहर्तुमितिशब्दः । सिद्धान्तयित । एवमिति ।

१ घ. भी श्रृं। २ ड. 'झिनोऽप्य'। ३ ड. 'द्वेनीर्था'। ४ क. ट. 'र्यकार'। ५ ड.ज.देवात्म'। ६ ड. ड. 'सिद्धत्वा'। ७ क ख. ठ. ड. ढ. ण करणं ज्यो'। ८ ठ ड. ड 'ण. स'। ९ छ. ठ. ड. ढ. यस्तदिखां।

दिषु श्रूयते स परमात्मेव स्यात्रान्य इति । कुतः । तद्धर्मेव्यपदेशात् । तस्य हि परमात्मनो धर्मा इह निर्देश्यमाना दृश्यन्ते ।
पृथिव्यादि तावद्धिदैवादिभेदिभन्नं समस्तं विकारजातमन्तिस्तप्रम्यमयतीति परमात्मनो यमियतृत्वं धर्म उपपद्यते । सर्वविकारकारणत्वे सित सर्वशक्त्युपपत्तेः । एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृत
इति चाऽऽत्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्यते । यं पृथिवी
न वेदेति च पृथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्तर्यामिणं ख्रुवन्देवतातमनोऽन्यमन्तर्यामिणं दर्शयति । पृथिवी देवता ह्यहमस्मि पृथिवीत्यात्मानं विज्ञानीयात् । तथाऽदृष्टोऽश्रुत इत्यादिव्यपदेशो
द्वपादिविहीनत्वात्परमात्मन उपपद्यत इति । यन्त्वकार्यकरणस्य
परमात्मनो यमियतृत्वं नोपपद्यत इति । नेष दोषः । यान्नियच्छिति
तत्कार्यकरणैरेव तस्य कार्यकरणैवन्त्वोपपत्तेः । तस्याप्यन्यो

मितज्ञातेऽर्थे पश्नपूर्वकं हेतुमुपस्थाप्य व्याचष्टे । कृत इति । इहेत्यन्तर्या-भिमहणम् । के ते परस्यासावारणा धर्मा येऽन्तर्यामिणि व्यपदिश्यन्ते तत्र सर्वनि-यन्त्रत्वं तावदाह । पृथिवयादीति । साधनाधीनशक्तया तद्वतो ज्ञाने तद्धियोपेक्षणा-द्धीगौरवानित्यसिद्धशक्तयेश्वरग्रहे लाघवात्तस्यैव सर्वनियन्तुतेति भावः । परस्यवासाधा-रणधर्मद्वयमाह । एष इति । देवपक्षे दोषान्तरमाह । यमिति । एकस्य कर्मकर्तृत्वा-योगात्प्रथिव्यपि देवतां न स्वात्मानं जानीयादिति कुतस्ततोऽन्यत्वं तत्राऽऽह । प्रथि-वीति । अहभित्यात्मधीः सर्वेषामनुभवसिद्धा देवतायामपि नापद्वोतुं शक्येत्यर्थः । इतोऽपि परमारमैवान्तर्यामीत्याह । तथेति । अकार्यकरणत्वान परोऽन्तर्यामी घट-विदित्युक्तमनुवद्वि । यत्त्विति । किमीश्वरस्य नियम्याविरिक्तदेहादिराहित्यं वा देहा-चसंबन्धो वाँ तत्रामोक्तत्वं वा हेत्।क्रियते । नाऽऽद्यः । तक्षादेः स्वदेहादिनियमने देहान्तराद्यभावेन व्यभिचारात्। द्वितीये स्वाविद्यार्जितदेहादेशीश्वरेण संबन्धादसिद्धिः। तृतीये त्वभोक्तृत्वादीश्वरो न नियन्तेत्यत्राचेतनत्वमुपाधिः । नच मुक्तात्मसु साध्या-व्याप्तिः । तेषामीश्वराभेदेन पक्षत्वादिति विवक्षन्नाह । नैष इति । ईश्वरस्य निय-न्तृत्वे कार्यकारणवत्त्वमपि शक्यमसमदादिवदनुमातुभित्याशङ्कच नियम्यकार्यकरणवत्त्वे सिद्धसाधनमितिरिक्ततद्वत्त्वे श्रुतिविरुद्धतेत्याह । यानिति । स्वदेहादिनियन्तुरिप जीवस्यान्यो नियन्ता चेत्तस्याप्यन्यो नियन्ता स्याद्विशेषादित्याशङ्कचाऽऽह । तस्या-थीति । निरङ्क्ष्यं सर्वेनियन्तृत्वं श्रीतम् । नच ताद्यशि सर्वेनियन्तारे भेदः । न चानुमानं श्रुतिबाधितमुत्तिष्ठति तन्नानवस्थेत्यर्थः । योगिपक्षे तु स्यादनवस्थेत्याह ।

९ झ. °णत्वोप°। २ झ. °पि न दे°। ३ झ. दा स्वा°। ४ ठ. ड. ट. वाऽभो°। ५ क ठ. ड.ट. र्यंकार'।

### [अ॰ १पा॰२मू॰१९]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमैतानि ।१९९

नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति भेदाभावात् । भेदे हि सत्य-नवस्थादोषोपपत्तिः। तस्मात्परमात्मैवान्तर्यामी ॥ १८ ॥

# नच स्मार्तमतद्वमीभिछापाद ॥ १९ ॥

स्यादेतददृष्टस्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकिल्पतस्य प्रधानस्या-प्युपपचन्ते क्रपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात् । "अप्रतर्क्य-मिविज्ञेयं मसुप्तमिव सर्वतः" [ मनु० १ । ५ ] इति हि स्म-एन्ति । तस्यापि नियन्तृत्वं सर्वविकारकारणत्वादुपपद्यते । त-स्मात्मधानमन्तर्यामिशब्दं स्यात् । "ईक्षतेनीशब्दम्" [ब०स्० १ । १ । ५ ] इत्यत्र निराकृतमपि सत्मधानमिहादृष्टस्वादिव्य-पदेशसंभवेन पुनराशङ्कचते । अत उत्तरमुच्यते । नच स्मातं मधानमन्तर्यामिशब्दं भवितुमहैति । कस्मात् । अतद्धर्माभिल्धा-पात् । यद्यप्यदृष्टस्वादिव्यपदेशः मधानस्य संभवति तथाऽपि न द्रष्टुत्वादिव्यपदेशः संभवति मधानस्याचेतनत्वेन तैरभ्युपग-मात् । "अदृष्टो द्रष्टाऽश्वतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञा-ता" [ वृह० ३ । ७ । २३ ] इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वमपि न मधानस्योपपद्यते ॥ १९ ॥

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्टृत्वाचसंभवान्नान्तर्याम्यभ्युपगम्यते

भेदे हीति । तत्रापि नियन्तृत्वं कापि तिष्ठाति चेदिष्टसिद्धिरिति भावः । सूत्रार्थमुप-संहरित । तस्मादिति ॥ १८ ॥

सूत्रव्यावत्यां शङ्कामाह । स्यादेतदिति । यौक्तिकेऽर्थे स्मृतिमपि संवादयित । अमतक्पीमिति । इत्यं महदादिक्रपेण प्रथानं किमिति प्रवर्तते कस्मानान्यथेति तर्के-स्याविषयो गूढत्वादित्यथेः । क्पादिराहित्यादिवज्ञेयं चक्षुराद्यमात्रं प्रसुप्तमिव सर्वेतः सर्वासु दिक्षु जिनव्याप्तमित्यथेः । कथं तस्याचेतनस्यान्वयाभित्वं तत्राऽऽह । त-स्येति । अदृष्टत्वादीनां प्रधाने संभवे फिळतमाह । तस्मादिति । प्रागेव पत्युक्तं प्रधानं किमिति पुनः शङ्कच्यते तत्राऽऽह । ईक्षतेरिति । प्रासिक्षकशङ्कोत्तरत्वेन सूत्रमाद्वाय व्याकरोति । अत इति । अदृष्टत्वादिसंभवात्प्रधानस्यान्तयोभित्वमुक्तमित्याश-कृष्य हेतुमाह । कस्मादिति । हेत्वसिद्धि शङ्कित्वा तद्रथेमाह । यद्यपीति । अन्व-र्यामिणि द्रष्टृत्वादिव्यपदेशं दर्शयित । अदृष्ट इति । इहेति बाह्मणोक्तिः । प्रधानपक्षे दोषान्वरमाह । आत्मत्विमिति ॥ १९ ॥

उत्तरसूत्रव्यावत्यौ शङ्कामाह । यदीति । द्रष्टृत्वाद्यसंभवस्य तत्रापि वुल्यत्वमाश-

शारीरस्तर्श्वन्तर्थामी भवतु।शारीरो हि चेतनत्वाद्वष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता च भवत्यात्मा च मत्यन्कात्। अमृतश्च धर्माधर्मफलोपभो-गोपपत्तः। अदृष्टत्वादयश्च धर्माः शारीरे मितद्धाः। दर्शनादिकि-यायाः कर्तरि मवृत्तिविरोधात्। "न दृष्टेद्वष्टारं परयेः" [वृ०३। ४।२] इत्यादिश्चतिभ्यश्च। तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तर्यमयितुं शिलं भोक्तत्वात्। तस्माच्छारीरोऽन्तर्यामीत्यतः उत्तरं पठति।

# शारीरश्वीभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥ ( ५ )

नेति पूर्वसूत्रादनुवर्तते । शारीरश्च नान्तर्पामीष्यते । कस्मात् । यद्यपि द्रष्टृत्वादयो धर्मास्तस्य संभवन्ति तथाऽपि घटाकाशव-दुपाधिपरिच्छित्रस्वार्त्वं कात्स्न्येन पृथिव्यादिष्वन्तरवस्थातुं नियन्तुं च शक्नोति । अपि चोभयेऽपि हि शास्त्रिनः काण्वा माध्यंदिनाश्चान्तर्पोमिणो भेदेनैनं शारीरं पृथिव्यादिवदिषष्ठान-स्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते । "यो विज्ञाने तिष्ठन्" [वृ० ३।७।

द्वचोक्तं शारीरो होति । तथाऽपि कथं तत्रामृतत्वं स हि देहापाये स्त्रियते तत्राऽऽह । अमृतश्चेति । अन्यथाऽङ्गागमादिमसङ्गाक्कावापेतं वावेत्यादिश्चतेश्चेत्यथंः । तथाऽपि कथमहष्टत्वादीनां तत्रोपपित्तस्याहंधीन्याप्यत्वात्तत्राऽऽह । अदृष्टत्वेति । सकर्मिका किया कर्भ न्याप्रोति न कर्तारं तेन कर्त्योत्माने दर्शनादिवृत्तो कर्तृत्वेन गुणत्वं कर्भत्वेन प्राधान्यं चेत्येकस्यां क्रियायां युगपद्गुणप्रधानत्वाविरोधादिति हेतुमाह । द-र्शनादिति । जीवस्याहष्टत्वादयो न केवलं यौक्तिकाः किंतु श्रीताश्चेत्याह । नेति । लौकिक्या हर्ष्टेबिह्मपित्यातेष्ट्रेष्टारमात्मानं तयैव हष्टचा त्वं न पश्येने शक्नोषि द्रष्टुमित्यर्थः । न श्रुतेः श्रोतारमित्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । तथाऽपि कथं तस्यान्वयोमित्वं नियम्यनिविष्टत्वात्त्र शाठितः । तस्योति । अन्तर्यामिश्चर्माणां शारीरे संमावनाफलमाह । तस्मादिति । सूत्रमवतारयति । अत इति । अपेक्षितं पूर्रायिता प्रतिज्ञां विभजते । नेत्यादिना । चकारादनुवृत्तिद्रष्टृत्वादिधर्माणां संमवात्तन्वयोमित्वं दुर्वारमिति शङ्कते । कस्मादिति । चशब्दमूचितं बुवन्परिहरित । यद्यपीति । उपयेऽपीत्यादि न्याकरोति । अपि चेति । माध्यादिनपाठे भेदोक्ति

९ ड. ज. 'रेसुप्र'। २ क. ज. 'र्यकार'। ३ क. ड. ज. ज. क स कारे

### [भ०१पा०२पु०२०] आनन्दगिरिकतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि । १९७

२२] इति काण्वाः । य आत्मिन तिष्ठित्रिति माध्यंदिनाः । य आत्मिन तिष्ठित्रित्यांस्मिस्तावत् पाठे भवत्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः । यो विज्ञाने तिष्ठित्रित्यस्मित्रिषि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः । तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोडन्तर्यामीति सिद्धम् । कथं पुनरेकस्मिन्देहे द्वौ द्रष्टारातुप-पद्येते यश्चायमीश्वरोडन्तर्यामी यश्चायमितरः शारीरः । का पुनिरहानुपपत्तिः। नान्योडतोडिस्त द्रष्टेत्यादिश्वतिवचनं विर्वेध्येत । अत्र हि पकृतादन्तर्यामिणोडन्यं द्रष्टारं श्रोतारं मन्तारं विज्ञान्तारं चारडित्यानं पतिषेधित । नियन्नन्तरमित्येधियेनद्वचन-मिति चेत् । न । नियन्नन्तरामसङ्गादिवशेषश्रवणाच । अत्रोच्यते । अविद्यामत्यपस्थापितकार्यकरणोपाधिनिमित्तोडयं शारी-रान्तर्यामिणोर्भेदव्यपदेशो न पारमार्थिकः। एको हि पत्यगात्मा भवति न द्वौ पत्यगात्मानौ संभवतः । एकस्यैव तु भेद-व्यवहार उपाधिकृतः । यथा घटाकाशो महाकाश इति ।

व्यनिक । य आत्मनीति । काण्वानां पाठे भेदोक्ति व्यनाकि । यो विज्ञान इति काण्वपाठे शारीरवाचिपदाभावात्कुतो भेदोक्तिस्त नाऽऽह । विज्ञानेति । विज्ञानश्चरस्य बुद्धचर्थस्य कथं शारीरे वृत्तिरित्याशङ्कच्य रूंट्यभावेऽपि वृत्त्यन्तरमाह । विज्ञानेति । भेदोक्तिफललमाह । तस्मादिति । भेदेनेत्यादिसूत्राचान्तिकभेदाशङ्का निरिस्तुं शङ्कते । कथमिति । द्रष्टृद्धयमेव विशिनष्टि । यश्चेति । न खल्वेकस्मिन्देहे द्रष्टृद्धयं युक्तं विरुद्धाभिप्रायानेकचेतनाथिष्ठितस्य देहस्याव्यवस्थितत्वपसङ्गादित्यर्थः । कश्चित्कार्थकरणसंहतो भोक्ता तद्रहिवोऽन्योऽिषष्ठाता पश्यत्येवेति विभागे नावद्याभिति शङ्कते । का पुनिरिति । अनुपपितमाह । नेति । विरोवं स्कोरियतुं प्रवीतमर्थमाह । अत्रेति । अस्मिन्यामे मैत्र एवाद्वितीय इतिवत्तच्लयद्रष्ट्रन्तरनिवारकभेव तदिति शङ्कते । नियन्त्रन्तरेति । सर्वनियन्तुः स्वनियत्रा नियन्तव्यत्वशङ्काभावान्नान्योऽ-वोऽस्ति नियन्ता द्रष्टेविविशेषाश्चतेश्च नैविनियत्रा । नेति । आत्मिनि विष्ठिक्तिस्यौपानिकभेदार्थे वाक्यं नान्योऽत्रोऽस्तिति तु तत्त्वविषयभिति परिहरिति । अत्रेति । भेदोन्केस्तत्वविषयत्वं निषेषोक्तेश्चातत्त्वविषयत्वेति वैपरित्यमाशङ्कचाऽऽह । एको हीति । प्रत्येकात्मत्वयोरेकनैव मुख्यत्वादित्यर्थः । एकत्वभेव तत्त्वं चेत्कुतो भेदोक्तिस्तत्राऽऽह । एकस्यिति । औपाविकभेदोक्ति नुव्यत्विद्धर्थः। एकत्वभेव तत्त्वं चेत्कुतो भेदोक्तिस्तनाऽऽह । एकस्यिति । औपाविकभेदोक्तिम्वाक्तिमुद्धर्विति । यथेति । वात्त्विकभेदामवे कथं श्रुत्थान

ว क. ड. ज. ञ. °रीर इति । तै। २ झ. °रुघ्यते । अरं। ३ ख. रूडेरभाै। ४ ठ. ४. ४. °र्यकारै। ५ झ. °मेतै। ६ क. ख. °राक्तात्मै। ७ ठ. ड. ढ. ैथिकी भैं।

ततश्च ज्ञातृज्ञेषादिभेदश्वतयः पत्यक्षादीनि च प्रमाणानि संसारानुभवो विधिप्रतिषेधशास्त्रं चेति सर्वभेतद्वपपद्यते । तथाच
श्वतिः । यत्र हि द्वैतिभव भवति तदितर इतरं
पद्यतीत्यविद्याविषये संवै व्यवहारं दर्शपति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं प्रयेदिति विद्याविषये संवै व्यवहारं वारयति ॥ २० ॥ (५)

# अदृश्यत्वादिगुणको धर्मीकेः ॥ २१ ॥

"अथ परा यया तदक्षरमधिगम्पते" "यत्तदद्रेरपमग्राह्ममगीन्त्रमवर्णमचक्षःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुस्क्ष्मं तद्व्ययं यद्भ्तयोनि परिपरयन्ति धीराः" [ मुण्ड० १ । १ । ६ । ६ ] इति श्रूयते । तत्र संशयः । किमयमद्रेरपत्वादिगुण-

चुपपत्तिस्तत्राऽऽह । ततश्चेति । प्राघ्नृपाष्ठव्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । आवि<sup>४</sup>-चाद्रेदाद्व्यवहारमात्रसिद्धावन्वयव्यविरेकश्चित्माह । तथाचेति । आविद्यमेदानुवादेन नियन्तृनियम्यत्वम् । वस्तुतस्त्वद्वितीयः परमात्मा तत्राविद्यया सर्वेनियन्तर्यन्वितम-न्तर्योमित्राद्वणं तस्यानुध्यानादापरोक्ष्यान्मोक्ष इति भावः ॥ २०॥ ( ५ )

अहष्टतादीनां प्रधानगामित्वेऽपि द्रष्टृत्वादीनां तत्रायोगान्न तद्वन्तर्यामीत्युक्तम् । विहं भूतयोनिवानये द्रष्टृत्वादीनामनुक्तेरहृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानमेवेत्याश्चाऽऽह । अहश्यत्वादीति । अथवेणवान्यमाह । अथिति । अपरविद्योनत्यन-त्तरं या परा विद्योच्यते तां विश्विनिष्टि । ययेति । अक्षरं वर्णसमुद्रायाद्यविष्टि-नित्ते । यदिति । अद्रेश्यमहृश्यं ज्ञानेन्द्रियाविषयोऽप्रात्तं कर्मेन्द्रियाविषयोऽपात्रं वंश्यान्यमवर्णं जातिहीनम् । न केवलिन्द्रियाविषयस्तद्धीनं चेत्याह् । अचक्षुरिति । न विद्येते चक्षुःश्रोत्रे यस्य तत्त्या । चक्षुःश्रोत्रोक्तिरनुक्तज्ञानेन्द्रियोपलक्षणोर्थम् । कर्मेन्द्रियराहित्यमाह । अपाणीति । पाणिश्च पादश्च पाणिपादं तन्नास्ति यस्य तत्त्वा । उभयोक्तिरनुक्तकर्मेन्द्रियोपलक्षणम् । नित्यमनाशोपलक्षितसत्ताकम् । विभुं प्रभुं सर्वेगतं सर्वेकलपनाधिष्ठानम् । सुसूक्ष्मं दुर्जानत्वात्त्व्ययमपक्षयामावाद्ययोक्तमक्षरं भू-त्योनि भूतकारणं धीराः पण्डिताः पश्यन्ति तद्क्षरं ययाऽधिगम्यते सा परा विद्येन्त्यर्थः । अहश्यत्वादिसाधारणवर्षहृष्ट्या संशयमाह् । तत्रेति । भूतयोनिः सप्तम्यर्थः । साधारणस्याप्यन्तर्योपिशब्द्वर्त्य लाधवत्याहृष्ट्या संश्वमाह् । तत्रेति । भूतयोनिः सप्तम्यर्थः । साधारणस्याप्यन्तर्योपिशब्दिनिकारपर-

<sup>9</sup> ङ. ज. ट. सर्वेच्यै। २ क ड. ज. ट. सर्वेच्यै। ३ क.ड. ज. ैमदर्यै। ४ क.ैविद्यकाद्भैः। ५ छ. ैणार्था। कै। ६ ठ. इ. इ. ैलाद्यादानेने।

## [अ०१पा०२सू०२१] आनन्दगिरिकृतटीकासंविलतशांकरभाष्यसमेतानि। १९६

को भूतयोनिः प्रधानं स्याद्वत शारीर आहोस्वित्परमेश्वर इति ।
तत्र प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम् । अचेतनानामेव तैस्य
दृष्टान्तत्वेनोपादानात् । यथोर्णनाभिः सृजते युक्कते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वमिति । ननूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविह दृष्टान्तत्वेनोपानौ । नेति बूमः । न हि केवलस्य चेतनस्य
तत्र सूत्रयोनित्वं केशलोमयोनित्वं चौरित । चेतनाधिष्ठितं इचेतनमूर्णनाभिशरीरं सूत्रस्य योनिः पुरुषशरीरं च केशलोम्नामिति मसिद्धम् । अपि च पूर्वत्रादृष्टत्वाद्यभिलापसंभवेऽपि दृष्टुत्वाद्यभिलापसंभवात्र प्रधानमभ्युपगतम् । इह त्वदृश्यत्वादयो
धर्माः प्रधाने संभवन्ति । नचात्र विरुध्यमानो धर्मः कश्चिदभिलप्यते । ननु ''यः सर्वज्ञः सर्ववित्'' [ मुण्ड० १ । १ । ९ ]
इत्ययं वाक्यशेषोऽचेतंनप्रधाने न संभवति कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अत्रोच्यते । यया तदक्षरमिधगम्यते

त्वमुक्तम् । इहापि साधारणाद्द्रयत्वादिधर्मस्याचेवनदृष्टान्वोपादानबलात्प्रधानिष्ठ-वेति पूर्वपक्षमाह । तत्रेति । भूवयोनिवाक्यस्य निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तैः संगवयः । पूर्वपक्षे प्रधानस्य शारीरस्य वा ध्यानं सिद्धान्ते निर्विशेषवस्तुधीरिति फल्लम् । दृष्टान्वदार्ष्टीन्तिकयोस्तुल्यवानियमादृष्टान्वस्याचेवनत्वाद्दार्षान्तिकस्यापि भूवयोनेरचेतन्वन्वमिति हेतुमाह । अचेतनानामिति । र्हणेनामिर्लूवाकीटः । खदेहाव्यतिरेकिणस्तन्तून्मुजत्युपसंहरति चेत्यर्थः । सवो विद्यमानाज्ञीवत इति यावत । इहेति सर्गावस्थीनिकः । दृष्टान्तमाक्षिप्य समाधक्ते । निवति । इहेत्यक्षराद्विश्वोत्पत्तावित्यर्थः । केवल्लचेवनस्य वा कारणत्वं चेतनिशिष्ठवाचेवनस्य वा वजाऽऽद्यं प्रत्याह । नदीति । शरीरस्यापि वजान्वयव्यतिरेकित्वादित्यर्थः । द्वितीयमङ्गीकरोति । चेतनेति । दार्धान्विकेऽपि चेतनाधिष्ठितं प्रधानं जगद्धेतुरिति भावः । पूर्वं प्रधानस्य प्रत्युक्तत्वान्त्वस्य पृत्रस्त्वान्त्वम् । यद्वाऽत्रेति प्रधानमुक्तम् । विरुध्यमानत्वं धर्मस्य विरुध्यमानत्वमप्रधानविषयत्वम् । यद्वाऽत्रेति प्रधानमुक्तम् । विरुध्यमानत्वं धर्मस्य विरुध्यमानत्वमप्रधानविषयत्वम् । यद्वाऽत्रेति प्रधानमुक्तम् । विरुध्यमानत्वं धर्मस्य विरुध्यमानत्वमप्रधानविषयत्वम् । यद्वाऽत्रेति प्रधानमुक्तम् । विरुध्यमानत्वं धर्मस्य विरुद्धमम् सर्विति । भूतयोनेरक्षरस्य पञ्चम्यन्वाक्षरश्रत्या प्रत्यमिज्ञानात्प्रधमान्तपर्थाव्दोन्कस्य सर्वज्ञत्वाद्दिति वाक्यश्रेपस्याक्षराविरिक्तं विषयं दर्शयन्नाह । अत्रेति । अक्षन्तस्य सर्वज्ञत्वाद्दिति वाक्यश्रेपस्याक्षराविरिक्तं विषयं दर्शयनाह । अत्रेति । अक्षन

१ घ. तट्ट्रां। इ. ज. तत्र हं। २ घ. वाऽस्ति । ३ घ. ैन्ति । नात्र । ४ इ. ज. ज. ट. ैतेन प्रां। ५ ठ. ैक्ते: श्रुत्यादिसं।

यत्तद्रेश्यमित्यक्षरशब्देनादृश्यत्वादिगुणकं भूतयोनि श्राव-यित्वा पुनरन्ते श्राविष्ण्यति "अक्षरात्परतः परः" इति । तत्र यः परोऽक्षराच्छुतः स सर्वेज्ञः सर्वेवित्संभिविष्यति । प्रधान-मेव त्वक्षरशब्दिनिर्दिष्टं भूतयोनिः । यदा तु योनिशब्दो निमित्त-वाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात् । धर्माधर्माभ्यां भूत-जातस्योपार्जनादिति । एवं प्राप्तेऽभिधीयते । योऽपमदृश्यत्वा-दिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्यानान्य इति । कथमे-तद्वगम्यते । धर्मोक्तेः । परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो दृश्यते । यः सर्वेज्ञः सर्वविदिति । न हि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य वोपाधिपरिच्छित्रदृतयोनेः परस्यैव तत्सर्वज्ञत्वं सर्व-वित्तं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम् । अत्रोच्यते । नैवं सं-

रस्य जगचोनित्वमुक्तवा यः सर्वज्ञः सर्वविदिति सर्वज्ञस्य तदुक्तेळिङ्गपत्यभिज्ञानादक्ष-रस्येव सर्वज्ञत्वादीति चेन्नाक्षर्श्वितपत्यभिज्ञातो लिङ्गपत्यभिज्ञाया दुर्बलत्वाचेनाक्षरं पुरुषं वेदेति चेतनेऽपि भृतयोनी अत्या प्रत्यभिज्ञानाज्ञगत्पकतित्विछङ्गानुग्रहीत-श्रुविपत्यभिज्ञया केवलश्रुविपत्यभिज्ञा बाध्येवि चेन्न। तस्मादिवि निभित्तेऽपि पश्रमी-संभवात । नचैवमपि पत्यभिज्ञायाः साम्यमचेतनदृष्टान्तानुगृहीतप्रत्यभिज्ञापाब्ल्यात्त-स्मात्मधानमेव भूतयोनिरित्याह । प्रधानमेवेति । सर्वज्ञाद्विवेकायात्र प्रधानं प्राह्माम-त्युक्तवा जीवो देहाचितिरिक्तोऽभ्युदयनिः श्रेयसाप्तये निरूप्यतेऽत्रेति पक्षान्तरमाह । यदेति । योनिशब्दस्य पकृत्यर्थत्वे निमित्तार्थत्वे च प्रधानस्य सर्वज्ञाद्विविक्तस्य जीवस्य वा देहाचितिरिक्तस्य द्विविधपुमर्थाप्तये ध्यानार्थमेतदित्युपसंहर्तुमितिज्ञान्दः । सिद्धान्तसूत्रमवतारयित । एवमिति । तत्र मितज्ञां व्याचष्टे । योऽयमिति । प्रधाः नादौ संभवात नियमासिद्धिरित्याह । कथमिति । नियामकं हेतुमवतार्य व्याचिष्टे । धर्मेति । भूतयोनिरिहेसुक्तः । हेतोरन्यथासिद्धि धुनीते । न हीति । अक्ताः शर्करा उपद्वातीत्यत्र तेजो वै घृतमिति शेषानिर्णयविद्दहापि साधारणोपक्रमस्थस्यादृश्य-त्वादेः शेषाद्धश्चनिष्ठवा निर्णेयेत्यर्थः । वाक्यशेषो भूतयोनिविषयो नेत्युक्तं स्मारयति । निवति । जनिकर्तुः प्रकृतिरिति स्मृतेरक्षरादिति पश्चम्या जायमानैपकृतित्वेनोक्त-मक्षरं तस्मादेतह्रह्मेत्यत्रापि पश्चम्या प्रत्यभिज्ञायते तेन भृतयोन्यर्थ एव वाक्यज्ञेष इत्याह । अत्रेति । तस्माद्विशेषेण सर्वजाद्विशेषेण सर्वेविदो ज्ञानमयतपःसहिता-

१ क. ड. ज. ज. पुनः श्रा । २ क. घ. ज. विच म । ड. ज. विच सम । ३ घ. स्य चोपा । ४ क. ड. ज. स्यैवैत । ज. स्यैत । ५ क. झ. नस्य प्र ।

### [अ०१पा०२सू०२१] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिलतशांकरभाष्यसमेतानि।२०१

वित । यत्कारणमक्षरात्संभवतीह विश्वमिति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमेपि जायमानप्रकृतित्वेनैव सर्वज्ञं निर्दिशित । "यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।
तस्मादेतद्व्यः नाम रूपमन्नं च जायते" [ मुण्ड० १ । १ । ९ ]
इति । तस्मान्निर्देशसाम्येन मत्यभिज्ञायमानत्वात्मकृतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च धर्म उच्यत इति गम्यते ।
अक्षरात्परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृताद्भृतयोनेरक्षरात्वरं कश्चिदभिधीयते । कथमेतद्वगम्यते । "येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्" [ मुण्ड० १ । २ । १३ ] इति
प्रकृतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेरहश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात् । कथं तर्ज्ञक्षरात्परतः पर इति व्यपदिश्यत इत्युत्तरस्त्रे तद्वक्ष्यामः । अपि चात्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते परा
चैवापरा चेति । तत्रापरामृग्वेदादिस्रक्षणां विद्यामुक्त्वा ब्रवीत्यथ परा यया तद्वस्मधिगम्यत इत्यादि । तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम् । यदि पुनः परमेश्वरादन्यदद्वश्य-

त्कार्यं ब्रह्म सूक्ष्मभूतात्मकं नाम क्रपं च स्थूलभूतात्मकमन्नं च ब्रीहियवादि सर्वं भौतिकं तद्द्वारा सत्तां प्राप्नोतीत्याह । तस्मादिति । लिङ्गपत्यभिज्ञाफलमाह । तस्मादिति । श्रुतिपत्यभिज्ञा लिङ्गपत्यभिज्ञातो बल्लवती द्रितेतत्याशङ्कच्य पञ्चम्यन्ताक्षरपदं न प्रक्रवाक्षरपामीत्याह । अक्षरादिति । तत्र गमकं पृच्छति । कथिमिति । चेतने भूत-योनी प्रथममेव श्रुतिपत्यभिज्ञानादित्याह । येनेति । येन ज्ञानेनाक्षरं प्रछतं भूतयोनि सर्वेज्ञं पुरुषं सत्यं वेद तां ब्रह्मविद्यामुपसन्नाय शान्तायाऽऽचार्यः प्रोवाच प्रबूयादि-त्युपकम्याक्षरात्परतः पर इत्युच्यमानः परो न भूतयोनेरितिरिच्यते । तथाच कचि-ज्यारमक्तितेतं कचित्तिमित्ततेति न वैषम्यमिति भावः । पञ्चम्यन्ताक्षरपदस्य भूतयोन्यर्थतामावे तद्वाक्यं वाच्यमिति समाख्यानादिष भूतयोनेरक्षरस्य ब्रह्मतेत्याह । अपि चेति । उत्तरेति । परा विद्योति समाख्यानादिष भूतयोनेरक्षरस्य ब्रह्मतेत्याह । अपि चेति । भूतयोनेरपरिविद्यागम्यत्वं निराह । तत्रेति । उदाहते वाक्ये प्रतीतिमर्थमाह । तत्रेति । तथाऽपि प्रवानं जीवो वा परिविद्यागम्यमक्षरं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । य- दिति । कार्यकारणविषयतया भोक्तृभोग्यविषयतया वा परापरिविभागमाशङ्कचाऽऽह ।

त्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत नेयं परा विद्या स्यात् । परापर्विभागो ह्ययं विद्ययोरभ्युदयनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते । नच मधानविद्या निःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते । नच मधानविद्या निःश्रेयसफला केनचिदभ्युपगम्पते । तिस्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन् । त्वत्पक्षेऽक्षराद्व्तयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् । द्वे एव तु विद्ये वेदिन्तत्ये इह निर्दिष्टे । "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" [ मु० १।१।३ ] इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवश्च्यमाणेऽवकल्प्यते नाचेतनमात्रकायतने प्रधाने भोग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि । अपि च "स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यामितष्ठामधर्वाय ज्येष्ठपुत्राय पाह" [ मु० १।१।१ ] इति ब्रह्मविद्यां प्रधान्येनोपक्रम्य परापरिवभागेन परां विद्यामक्षरानिर्धेगमनीं दर्शयस्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमाल्या तद्यगम्यस्याक्षरस्याबद्यते वाधिता स्यात् ।

परेति । प्रधान।दिविद्यो मुक्तिफळतया परा स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । नचेति । जहमात्रस्य तद्युक्ताजहस्य वा धीर्न मुक्तिहेतुश्चिन्मात्रिधयस्तद्भावादित्यर्थः । यदि प्रधानस्य जीवस्य वा भूतयोनित्वेन तद्विद्या परिविद्या तदोत्तरत्रोच्यमानसर्वेज्ञविज्ञानस्यापिष्टत्वाह्ने विद्ये इति द्वित्वश्रवणं न स्यादित्याह । तिस्रश्चेति । इष्टापार्ते प्रत्याचष्टे । द्वे इति । इहेत्युपक्रमोक्तिः । इतश्च भूतयोनिवात्रयं ब्रह्मनिष्ठामित्याह । कस्मिन्निति । एकविज्ञानेन सैवै विज्ञानं पक्षान्तरेऽपि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । नेति । अचेतनस्य भोग्यमात्रस्यैकमयनमाश्रयस्तिसिन्नित्यर्थः । मात्रशब्देनाऽऽत्मभ्यो
भेदमाह । प्रधाने ज्ञावे भोग्यवर्गज्ञानेऽपि न मोक्तृज्ञानिमत्यर्थः । जीवपक्षे
तण्ज्ञाने मोग्यधीरपि नेत्याह । भोग्येति । ब्रह्मविद्यति समाह्यययाऽपि भूतयोनिर्वेद्यतेत्याह । अपि चेति । सर्वविद्यानां प्रतिष्ठा समाप्तिर्यस्या वतो निरविश्वयपुरुषार्थलामात्तां ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यानं प्रतिष्ठा समाप्तिर्यस्य वा वेवानाविष्ठामथर्वनाम्ने कुत्रचित्मृष्टावाद्याय पुत्राय स ब्रह्मोक्तवानित्यर्थः । ब्रह्मा देवानामिति वक्ता तत्रोपक्रान्त एवेत्याशङ्कच्चाऽऽह । प्राधान्येति । तथाऽपि कथमक्षरस्य
ब्रह्मत्वं तदाह । सा चेति । ब्रह्मविद्योपक्रमेऽप्यपरविद्यावदक्षरविद्याऽपि ब्रह्मविद्या
मा भूदित्याशङ्कच्च प्रक्रान्तया अन्यवानुक्तिवद्वाप्त्वते वावादक्षरविद्या ब्रह्मविद्या

१ड. 'धिगामिनीं। २ठ. इ. इ. 'द्या विमु"। ३ इ. ठ. इ. इ. सर्ववि"। ४ठ. इ. च। ५ छ. 'वरपर'।

#### [अ०१पा०२सु०२१]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि।२०३

अपरग्वेदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मविद्योपक्रम उपन्यस्यते ब्रह्मविद्यामशंसाये। "ध्रुवा ह्येत अदृद्धा यह्नह्या अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवा-पियन्ति" [ मु० १ । २ । ७ ] इत्येवमादिनिन्दावचनात् । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परिवद्याधिकारं दर्श-यति "परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायात्रास्त्य-कृतः कृतेन । तद्विद्यानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" [ मु० १ । २ । १२ ] इति । यज्ञक्तमचे-तनानां प्रथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानाद्दार्छोन्तिकेनाप्यचेत-नेन भूतयोनिना भवितव्यमिति । तद्युक्तम् । न हि दृष्टान्तदा-ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । अपि च स्थूलाः प्रथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्छान्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददृश्यत्वादिगुणको भूत-योनिः परमेश्वर एव ॥ २१ ॥

धैवेत्याह । अपरेति । तस्यास्तत्पशंसार्थत्वं कथं तत्राऽऽह । प्रवा हीति । छनन्ते गच्छन्तीति स्वा विनाशिनस्तत्मसिद्धौ हिशव्दस्तदेवोत्पत्त्यादिमत्त्वेन साध्यति। अह-ढा इति । के ते यज्ञक्रपा यज्ञो क्रपमुपाविधेषां ते तथा । ऋत्विगादिशब्दस्य यज्ञो-पाधिकत्वादष्टादश । षोडशर्त्विजः पत्नी यजमानश्च । क्षयिफलत्वादवरं कभे येषु यदा-अयमुक्तं श्रुत्या विहितमेतदेव कभे श्रेयोहेतुर्ने ब्रह्मवीरिति ये मूटा इष्यन्ति ते पुनः पुनर्जरापूर्वे मरणमेवाऽऽप्रुवन्तीत्यर्थः । आदिपदमविद्यायामन्तरे वर्तमाना इत्यादि-संग्रहार्थम् । इतश्च परविद्याशेषत्वेनैवापरविद्योक्तिरित्याह । निन्दित्वेति । मत्यज्ञा-दिना कर्मसाध्याँ होकाननित्यतया ज्ञात्वा निर्वेदं वैराग्यमायाद्गच्छेत्क्यीत् । कथं नास्त्यकृतो मोक्षः कृतेन कर्मणा नित्यफ्रळाथीं चाहं तस्मात्कि कर्भणीत विरक्तस्तस्य ब्रह्मणो विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेद्रुरुपादोपसपैणं कृत्वा मुक्तिहेतुज्ञानाय श्रवणादि कुर्योदित्यर्थः । रिक्तंहस्तस्तु नोपेयाद्राजानं दैवतं गुरुमिति न्यायेन समित्पाणिरित्य-क्तम् । श्रोत्रियमित्यादिनाऽध्ययनदीनस्य वाऽकर्मिणो वा गुरुत्व वार्यते । कर्भनि-न्दया वती विरक्तस्याविकारोक्तेरक्षराविद्या ब्रह्माविद्येवेति समुदायार्थः । पूर्वेपक्षवीजमनु-भाषते । यत्त्वित । सर्वेथा वा साम्यमंशेन वा नाऽऽद्य इत्याह । तद्यक्तिमिति । सर्वेया साम्ये परस्याप्यनिष्ठापत्तिमाह । अपि चेति । कार्यस्य कारणाव्यतिरेको विव-क्षितों इसस्तेन साम्यमिष्टमेवे वि मत्वोपसंहरति । तस्मादिति ॥ २१ ॥

# विशेषणभेद्व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥

इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतरी शारीरः प्रधानं वा । कस्मात । विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम् । विशिनष्टि हि पक्रतं भूतयोनि शारीराद्विलक्षणत्वेन ''दिव्यो ह्यमूर्तः परुषः सबाह्या-भ्यन्तरी हालः । अपाणी हामनाः श्रभः" मि० २। १।२1 इति । न हेत्रहिन्यत्वादिविशेषणमविद्यापत्यपस्थापितनामरूप-परिच्छेदाभिमानिनस्तद्धेर्मोन्स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्योपप-चते । तस्मात्साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते। तथा प्रधानादिष पक्रतं भत्तयोनिं भेदेन व्यपदिशति "अक्षरात्परतः परः" इति । अक्षरमञ्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं भृतस्रक्ष्ममीश्वराश्रयं त-

भूतयोनेर्बिह्नत्वे हेत्वन्तरमाह । विशेषणेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । एवका-रार्थमाह । नेतराविति । ईतःशब्दार्थं स्फुटयन्मश्रपूर्वं हेतुद्वयमाह । कस्मा-दिति । विशेषणान जीवो भेदोक्तेने प्रधानमिति विभज्य व्याकुवैनार्घ व्या-चष्टे । विशिनष्रीति । दिन्यो चोतनात्मकः स्वयंज्योतिस्तत्र रमसिद्धचर्थो हिशब्दः । अमूर्वत्वं पूर्णत्वम् । आकाशाद्विशेषमाह । इति । कार्यकारणाभ्यां परिच्छेदमाशङ्कचाऽऽह । सबाह्येति । बाह्यं कार्य-मभ्यन्तरं कारणं ताम्यां कल्पिताम्यां सहाविष्ठानत्वेन तिष्ठति तस्य सर्वेकल्पनावि-ष्ठानत्वे श्रुतिमसिद्धचर्थो हिशब्दः । जन्माचभावेन कौटस्थ्यमाह । अज इति । प्रा-णमनोभ्या संसर्गाभेदाभावात्पारिकृद्धिमाह । अपाणो हीति । ज्ञारीरस्यापि विशेषणं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । तद्धमी नामक्कपादिवर्मा दृश्यत्वाद्यः । विशेषण-स्यानन्यथासिंद्धिफलमाह । तस्मादिति । विशेषणैस्य तुल्यत्वेऽपि द्वितीयं हेतुं प्रधानपक्षे योजयाते । तथेति । भेदोक्ति व्यनक्ति । अक्षरमिति । कि तद्व्याकृतं तदाह । नामेति । तयोवींजस्येश्वरस्य शक्तिक्षपं तत्पारतत्र्याद्भृताना छीनानां सूक्ष्मं संस्कारक्रपं वर्ततेऽत्रेति भूतसूक्ष्ममीश्वरपदछक्ष्यं खक्रपमाश्रयोऽस्येति तथोक्तम् । अ-न्यस्य तत्कार्थेत्वेन तदाश्रयत्वात्तस्यैवेश्वरो जीवे। जगदिति बुद्धावुपावित्वेन स्थितं वि-कारहेतुत्वाद्विकारश्चेत्यर्थः । ननु नामक्रपयोधींजं शक्तिक्रपं चान्याकृतम् । यद्वा ना-मक्दपे एव बिंजे तयोः शक्तिकृपं तद्वेव तच भूतसूक्ष्मं तत्कारणत्वादीश्वराश्रयामित्याश्रय-शब्दो विषयार्थस्तस्यैवेश्वरस्य जीवेत्वं पाप्तस्य बुद्धचादिद्वारा कर्तृत्वादावुपाधिभूताभिति व्यारूपेयं भाष्यभिति चेत् । मैवम् । आश्रयशब्दस्य श्रुतार्थत्यागायोगाच्चीवत्वापत्तेश्वा-

ງ ຍ. ज. °द्धर्माश्चाऽऽःम°। ड. ञ. °द्धर्माश्च स्वात्म°। २ क. હં. ठ. ड. ढ. इतरश°। ३ क. ठ. इ. इ. °सिद्धालपः । ४ ठ, इ. इ. णतुः। ५ क. ख ठ.इ इ. त्वेनातः। ६ क.ख.ठ.इ.इ. वत्वमातः ।

स्पैवोपाधिभूतं सर्वस्माद्विकारात्परो योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानिमह विवक्षितं दर्शयति । नात्र मधानं नाम किंचित्स्वतन्नं तत्त्वमम्युपगम्यंते तस्माद्वेद-व्यपदेश उच्यते । किं तार्ही यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्य-विरोधेनाव्याकृतादिशब्दवाच्यं भूतस्रक्षमं परिकल्प्येतं कल्प्य-ताम् । तस्माद्वेदव्यपदेशात्परमेश्वरो भूतयोनिरित्येतदिह प्रति-पाद्यते ॥ २२ ॥

कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः ।

## रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ (६)

अपि चाक्षरात्परतः पर इत्यस्यानन्तरभेतस्माज्जायते प्राण इति प्राणप्रभृतीनां प्रथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुक्तवा तस्येव भू-तयोनेः सर्वविकारात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पश्यामः। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यों दिशः श्लोत्रे वाग्विवताश्च वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भचां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मेति । तच्च परमेश्वरंस्यैवोचितं सर्वविकारकारणत्वात्र शारीरस्य तनुमहिम्नो नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः संभवति सर्वभूतान्तरात्मत्वा-संभवात्। तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते। कथं

व्याकृतसंबन्धकृतत्वात्परिशुद्धे चिद्धातौ तत्संबन्धभौव्यादतो भाष्यबहिभूँतो नानाजीवन्वादः। अक्षरशब्दार्थभुक्तवा परिशिष्टं व्याचष्टे । तस्मादिति । इहेति प्रकृतवाक्योक्तिः । प्रधानाद्धश्चणो भेदे प्रधानमिष्टमसत्तोऽप्रतियोगित्वादित्याशङ्कचाऽऽह । नान्नेति । प्रति-योग्यनङ्गीकारे कथ भेदोक्तिस्त नाऽऽह । किं तहींति । भूतसूर्देमं भूताना सूक्ष्मं कारण-मित्यर्थः । इहेति श्रुतिसूत्रयोक्षक्तिः ॥ २२ ॥

भूवयोनेरीश्वरत्वे हेत्वन्तरमाह । कुतश्चेति । रूपोपन्यासाच नेतरावित्यनुषङ्गः । वृत्तिकारमवेन व्याकरोति । अपि चेति । अग्निर्चुलोकोऽसौ वाव लोको गौतमाभि-रिति श्रुतेः । पद्मचाभिति प्रथमार्थे पानौ पृथिवी यस्य स एष सर्वभूतानामन्तश्चाऽऽ-रमा चेत्यर्थः । एवं रूपोपन्यासेऽपि कि स्यात्तदाह । तच्चेति । अन्यथासिद्धि प्रत्याह । नेति । तनुमहिमत्वं परिच्छिन्नशक्तित्वम् । प्रधानविषयत्वं तस्य दूषयति । नापीति । अनन्यथासिद्धिफलमाह । तस्मादिति । मानाभावेन शङ्कते । कथमिति ।

१ क. ज. ट. 'म्य त'। २ ड. °त परिक'। ३ घ. °नास'। ४ क. झ. ट. °रस्योचि°। ५ झ. <sup>\*</sup>इमंका'। ६ झ. एव ।

पुनर्भृतयोनेरयं हृपोपन्यास इति गम्यते । प्रकरणादेष -इति च मकृतानुकर्षणात् । भूतयोनि हि मकृत्यैतस्माज्जायते प्राण एष सर्वभूतान्तरात्मेति वचनं भूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्यायं प्रकत्येतस्मादधीष्वैष वेदवेदाङ्गपारम इति वचनमु-पाध्यायविषयं भवति तद्वत् । कथं पुनरदृश्यत्वादिगुणकस्य भूत-योनेविंग्रहबद्धपं संभवति । सर्वात्मत्वविवक्षयेदमुच्यते न तु विग्रहव-त्त्वविवक्षयेत्यदोषः।''अहमन्नमहमन्नादः'' [तै०२।१०।६] इत्या-दिवत् । अन्ये पुनर्भन्यन्ते । नायं भूतयोने हृपोपन्यासः । जायमान-त्वेनोपन्यासात् । एतस्माज्जायते माणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । स्वं वायुज्योंतिराणः प्रथिवी विश्वस्य धारिणीति हि पूर्वत्र प्राणादिप्रथि-ध्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत् । उत्तरत्रापि च त-स्मादग्निः समिधो यस्य सर्पे इत्येवमाद्यतश्च सर्वा ओषधयो रसा-श्चेत्येवमन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्ष्यति । इहैव कथमकस्मादन्त-राले भूतयोने ह्रपमुपन्यंसेत् । सर्वोत्मत्वमपि स्रष्टिं परिसमाप्यो-पदेक्ष्यति "परुष एवेदं विश्वं कर्म" [ मु० २ । १ । १ • ] इत्यादिना । श्रुतिस्मृत्योश्च त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्दिश्यमानमुपल्लभामहे । "हिरण्यगर्भः समवर्ततामे भूतस्य

मानं वदनुत्तरमाह । प्रकरणादिति । पक्रवत्वेऽपि भूवयोनेरिभर्भुर्वेत्यादौ कथमनुवृतिस्वजाऽऽह । एष इति । वदेव रफुटयावि । भूतित । दृष्टान्तेनैवदेव रफुटयावि ।
यथिति । अदृश्यत्वादिधभेकस्य विश्वह्मदृषं कथिमत्याक्षिपवि । कथिमिति । समाधते ।
सर्वेति । यथा कश्चिद्ध्मात्मविदात्मनः सर्वात्मत्विवक्षयाऽहमन्नमहमन्नाद इवि साम
गायित न त्वनानावत्वनात्मनोऽभिपैति तस्यापुपर्यत्वात्तथेहापीत्याह । अद्दिमिति ।
एकदेशिनं दृष्टयवि । अन्ये पुनिरिति । हेत्विसिद्धिमाशङ्कच पूर्वोत्तरवाक्येषु जायमानत्वेन वत्तदर्थोक्तिरहापि जायमानत्वेनोक्तिरस्वीत्याह । एतस्मादिति । यश्च सूर्यो
द्युक्षोकाभेः समिव इव भासकः सोऽपि वस्मादेव जायव इत्यर्थः । वधाऽपि मध्ये
परस्येव क्ष्यमुक्तिमत्याशङ्कच वाक्यभेदानेत्याह । इहेति । एकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानपतिज्ञानात्तदर्थे सार्वोत्तस्ये वक्तव्ये वदेवेदमुक्तमन्यत्रानुकेरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वोतस्त्विमिति । उत्तरत्रोक्तावि वदेये परिचरेम । हिर्ण्यगर्भः सृष्टचादावविदेधेस्येवाविदि-

जातः पितरेक आसीत्। स दाधार पृश्चियां चामुतेमां कस्मै देवाय हिवषा विधेम" [ऋ०सं०१०।१२१।१] इति स्नमवर्ततेत्यजायतेत्यर्थः । तथा स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते ।
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत इति च । विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरात्मत्वं संभवित प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्ममवस्थानात् । अस्मिन्पक्षे पुरुष एवेदं विश्वं कर्मेत्यादिसर्वेद्धपोपन्यासः परमेश्वरमितपत्तिहेतुरिति व्याख्ययेम्
॥ २३॥ (६)

वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २४ ॥

"को न आत्मा कि ब्रह्म" [छा०५।११] इत्यात्मानमेवेमं वैश्वा-नरं संमत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीतीति चोपक्रम्य द्यसूर्यवाय्वा-

होकं न जन्मेत्याशङ्कचाऽऽह । समवर्ततेति । स जातः सन्भूतश्रामस्येश्वराज्ञया पनिर्वभूवेति शेषदर्शनादित्यर्थः । अस्तु श्रुत्यादिसिद्धं जन्म तस्य कथं सर्वभूतान्तरात्मत्वं तत्राऽऽह । विकारेति । पूर्वकल्पे पक्षष्टधीकमीनुष्ठाता कश्चियजमानः कल्पादौ हिरण्यगमेतया मादुर्वभूव तस्य सर्वमाणाचिष्ठष्ठातृत्वाद्गिष्ठात्रिधिष्ठेययोरभेदात्माणात्मना सर्वभूतानामध्यात्मं देहे स्थितेजीयमानेऽपि सार्वात्म्यं सिद्धमित्यर्थः । नन्वपञ्चीकृतभूतायभिन्मानिनो हिरण्यगभेस्य विश्वहिविशिष्ठक्षपेण तद्विश्वयमाणादिजनमानन्तरं जन्मोच्यते चेन्त्र कस्तिहि सूत्रार्थस्त्वताऽऽह । अस्मिन्निति । विश्व सर्वे कमे ससाध्यं तपो ज्ञानं च पुरुष एवेति सार्वात्म्यक्षपोपन्यासात्परमात्मेव भूतयोनिरित्यर्थः । न विलक्षणत्वादित्यत्र परिणामस्य सारूप्यापेक्षाप्रतिक्षेपाद्विवतस्य च शङ्खपीतिमादौ विसद्दशेऽपि दर्शन। त्त्रपेनक्षानियमाद्भवयोनिवाक्यं निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वितमिति भावः ॥ २३॥ (६)

क्षपोपन्यासमसङ्गाजैळोक्यदेहो वैश्वानरः पर इत्याह । वैश्वानर इति । विषयं वक्तं वाक्योपक्रममाह । को न इति । आत्मनोऽसंसारित्वार्थं ब्रह्मपदम् । तस्याऽऽ-परोक्ष्यार्थमात्मपदम् । पाचीनशालसत्ययज्ञेन्द्र द्युम्नजनबुढिलाः समेरयेत्यं मीमांसां चक्रस्ते च निश्चिचीषयोद्दालकमाजग्मुः सोऽपि न वेद सम्यगिति सह तेन षडपि ते कैकेयराजमश्वपितमागत्योचुरात्मानमेवेत्याद्यध्येषि स्मरसि । स च तेषां विपरीतधीः निरासेन सम्यग्धीजिग्राह्यिषया तानेव पप्रच्छ । औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्से दिवमेवेत्याहेतरो राजा पुनरुवाचेष सुतेजा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से मूर्था त्वयमात्मनो मूर्धो ते व्यपतिष्यद्यनमां नाऽऽगिमष्य इति । ततः सत्ययज्ञमप्रच्छत्स

काशवारिप्रथिवीनां स्रतेजस्त्वादिगुणयोगमेकैकोपासनिन्दया च वैश्वानरं प्रत्येषां पूर्धादिभावमुपिद्याऽऽम्नायते "पस्त्वेतमेवं मादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्थेव स्रतेजाश्वस्रुविश्वरूपः प्राणः प्रथग्वत्मीत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रियः प्रथिव्येव पादावुर एव वेदिलेंगिनानि बर्हि-हृदयं गाहेपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः" छा० ५।१८] इत्यादि । तेत्र संशयः । किं वैश्वानरशब्देन जाठरोऽ-मिरुपदिश्यत उत भूतामिर्थ तदिभमानिनी देवताऽथवा शारीर आहोस्वित्परमेश्वर इति । किं पुनरत्र संशयकारणम् । वैश्वानर इति जाठरभूतामिदेवतानां साधारणशब्दम्योगादात्मेति च शा-रीरपरमेश्वरयोः । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति

चाऽऽदित्यमूचे ततश्चेष विश्वक्रप आत्मा चक्षुरत्वेतदात्मन इत्यन्वोऽभविष्यो यन्मा नाऽऽगमिष्य इति राजाऽभाषत । एवं क्रमेण द्यस्योदीना सुतेजस्त्वविश्वरूपत्वपृथ-ग्वरमीत्मत्वबद्धळत्वरियत्वपादत्वगुणयोगं विवाय मूर्थपातान्यत्वपाणीत्क्रमणदेह्विशी-र्णताबस्तिभेद्रपादशोषणेरेकैकोपास्तिनिन्दया च तेषां वैश्वानरं प्रति मुर्धादिभावमुक्तवा समस्तोपासनमाम्नातं यस्त्वेतमित्यादिना । आभिमुख्येन विश्वं मिभीते जानातीत्यभि-विमानस्तं पादेशपरिमाणमुपास्ते यस्तस्य सर्वेङोकाद्याश्रयं फलमित्यर्थः । लोका मोगभूमयो भूतानि तत्ततुपावयो भोक्तारस्त्वात्मान इति मेदः। तत्तत्संबन्विफल्लभा-रकमन्नमत्तीसुच्यते । ध्यानफलमुक्तवा ध्येयक्रपमाह । तस्पेति । सुतेजस्त्वगुणा चौवें थानरस्य मूर्था निपातावेतत्प्रसिद्धचार्यो । विश्वक्रपत्वगुणः सूर्यस्तस्य चक्षुरेष शुक्र एप नील इत्यादिश्रुते:। पृथङ् नाना वत्मे गमनमात्मा खरूपमस्येति तथा नाना-गितत्वगुणो वायुरस्य पाणः । बहुर्छत्वगुण आकाशः संदेहोऽस्य देहमध्यम् । रिवर्धनं तद्रुणा आपोऽस्य बस्तिस्थमुद्कम् । प्रियव्यां वैश्वानरस्य प्रतिष्ठानात्तस्य पादौ प्रथिन्येव । तस्य होमाधारत्वसंपादनायोक्तमुर एवेत्यादि । तद्यद्भक्तं प्रथममाग च्छेदित्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः । तत्र श्रुतौ वैश्वानरोऽनात्माऽऽत्मा वेति संशयं हृदि निधायाऽऽचे पक्षत्रयं द्वितीये पक्षद्वयमाह।तत्रेति । संशयहेतुं पश्चपूर्वकमाह। किमिति । सत्या सामज्ञ्यां कार्येष्ठीव्यं फल्टितमाइ । तत्रेति । वाक्योपक्रमस्थादृश्य त्वादिसाधारणधर्मस्य वाक्यशेषस्थसर्वज्ञत्वाद्युक्त्या ब्रह्मविषयत्ववादिहाप्युपक्रमगतसा धारणशब्दस्य शेषस्यहोमाधारत्विङ्केन मसिद्धचनुग्रहीतेन जाठरार्थत्वसिद्धेस्तस्यैवो

<sup>।</sup> ड. ज. ब. अत्र। २ क. ख. ठ ड. ड. <sup>\*</sup>लगु<sup>\*</sup>।

#### [अ०१पा०२पू०२४] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि। २०९

भवति संशयः । किं तावत्पाप्तं जाठरोऽप्रिरिति । कुतः । तत्र हि विशेषेण कचित्पयोगो हृश्यते "अयमप्रिर्वैश्वानरो योऽयम्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते" [ बृ० ६ । ६ ] इत्यादो । अप्रिमात्रं वा स्यात्सामान्येनापि प्रयोगदर्शनात् "विश्वस्मा आप्तं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामकृष्वन्" [ ऋ० सं० १० । ८८ । १२ ] इत्यादो । अप्रिशारीरा वा देवता स्यात्तस्यामपि प्रयोगदर्शनात् । "वैश्वानरस्य स्रमतौ स्यामराजा हि कं भुवनानामिभश्रीः" [ ऋ० सं० १ । ९८ । १ ] इत्येवमाद्यायाः श्रुतेर्देवतायामेश्वर्यास्त्रुपेतायां संभवात् । अथा-ऽऽत्मशब्दसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च को न आत्मा किं बह्मेति केवलात्मशब्दमयोगादात्मशब्दवशेन वैश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते । तथाऽपि शारीर आत्मा स्यात् । तस्य भोकृत्वेन वैश्वानरसंनिकर्षात् । प्रादेशमात्रमिति च विशेषण-

पास्यवेति विमृत्य पूर्वपक्षमाह । किमिति । वैश्वानरविद्याश्रुतेः सविशेषब्रह्मण्यन्वयो-केः संगवयः । पूर्वपक्षे जाठराग्नेः सिद्धान्वे ब्रह्मणो ध्यानं फलम् । साधारणे शब्दे कुतो विशेषमितज्ञित्याह । कुत इति । मितज्ञाविशेषे हेतुमाह । तत्रेति । योऽयं वै-श्वानरोऽभिः सोऽयं पुरुषाकारे देहेऽन्तरित्युक्त्वा तमेव विशिनष्टि । पेनेति । पक्षा-न्तरमाह । अमीति । तन्मात्रमहे हेतुः सामान्येनेति । विश्वस्मै भुवनाय वैश्वानरम-भिमहां केतुं चिह्नं सूर्यमकण्वनकतवनतो देवास्तदृद्ये दिनव्यवहारादित्यर्थः । कल्पा-न्तरमाह । अमीति । तद्भिमानिदेवतामहे हेतुस्तस्यामिति । वैश्वानरस्य देवस्य सु-मती शोभननुद्धौ वयं स्याम भवेम तस्यास्मद्विषया सुमितभवित्वत्यर्थः । तत्र हेत् रा-जा हीति । यस्माद्भवनानामयं राजा कं सुखं सुखहेतुरिममुखा श्रीरस्येत्यभिश्रीरीश्व-रस्तस्मात्तस्य सुमतौ स्यामेत्यर्थः । हिकमित्येकं पद्भित्येके । तत्राप्ययमेवार्थः। पयोगत्रयेऽपि तुल्यपयोगप्रहार्थमादिपदम् । कथं देवतार्थत्वमस्य ति तदाह । एवमाचाया इति । ऐश्वर्यादीत्यादिपदं धर्मज्ञानवैराग्यादिसंग्रहा-र्थम् । पक्षत्रयेऽप्यपरिवोषमाह । अथेति । वाजसनेयकेऽभिवैश्वानरशब्दाभ्यामेवोप-क्रमानेश्वरार्थवेति पक्षान्तरमाह । तथाऽपीति । शारीरे लक्षणया वैश्वानरशब्दोपप-त्तिमाह । तस्येति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रादेशेति । भूताभिदेवताजीवविषयं पक्ष-त्रयमुपक्रममात्रं पाणाहुत्याधारत्वादेर्धुमूर्धत्वादेश्वायोगात् । हृद्यं गाईपत्य इत्या-दिना हि देहावयवाः संनिहितस्यौदर्यस्याग्नेगोईपत्यादित्वेन कल्प्यन्ते । आस्य-

स्य तिस्मक्रुपाधिपरिच्छिने संभवात् । तस्मानेश्वरो वैश्वान्तर इत्येवं प्राप्ते तत इदमुच्यते । वैश्वानरः परमात्मा भिवतुमईतीति । कृतः । साधारणशब्दिवशेषात् । साधारणशब्दिवशेषात् । साधारणशब्दिवशेषाः । यद्यप्येतावुभाव-प्यात्मवैश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ वैश्वानरशब्दस्तु त्रेयस्य साधारणशब्दौ वैश्वानरशब्दस्तु त्रेयस्य साधारणश्वाद्दौ विशेषो हश्यते येन परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते । तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव स्रुतेजा इत्यादिः । अत्र हि परमेश्वर एव स्मूर्धेत्वादिविशिष्टोऽवस्थान्तरगतः मत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते । कारणत्वात् । कारणस्य हि सर्वाभिः कार्यग्ताभिरवस्थाभिरवस्थावन्त्वादच्छोकाच्यवयवत्वमुपपचते । स सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु मूर्तेषु सर्वेष्वातमस्वन्नमत्तीति च सर्वछोकाच्याश्वयं फर्छं श्रूपमाणं परमकारणपरिग्रहे संभवति । ''एवं हास्य सर्वे पाप्ताः प्रदूपन्ते'' [ छा० ५ । २४ । ३ ] इतिं तद्विदः सर्वे-

माहवनीयस्त च द्रक्तं तद्धोमीयमिति च जाठरस्य मुखानुस्यूतस्य प्राणाहुत्याधारस्याऽऽहवनीयत्वेनाऽऽस्यं कल्प्यते | नच चुमूर्धत्वादेस्त नासंभवः | स होवाच मूर्वानमुपिद्दशन्नेष वा अतिष्ठा वैश्वानर इत्यादिना मूर्वादिना चुळोकाचात्मना संपादनात्तेर्काठरस्यापि चुमूर्धत्वादिसिद्धेरारोपित चुमूर्धत्वादिना वृहत्त्वात्तस्यैव ब्रह्मत्वमापन्नादात्मत्वम् | नच ब्रह्मण्यपि चुमूर्थत्वादेरारोपो जाठरे तत्कल्पनायाः श्रीतत्वेन विशेषादतो जाठरोपास्तिपरं वाक्यभित्युपमंहराति | तस्मादिति | सिद्धान्तयति | तत्
इति | हेतुं पश्चपूर्वकमादाय व्याचष्टे | कुत इति | कौ तौ साधारणौ शब्दौ को
वा तयोर्विशेषस्त नाऽऽह | यचपीति | नायं परमात्मगमको विशेषस्तस्य निर्विशेपस्य चुमूर्धत्वाचयोगादित्याशङ्कचाऽऽह | अत्रेति | अवस्थान्तरमध्यात्ममिवदैविमत्येवंद्धपं तस्य विथेवोपन्यासफलमाह | आध्यानायेति | कथं परस्यावस्थान्तरमाक्त्वं
वदाह | कारणत्वादिति | वदेव स्फुटयति | कारणस्येति | एवेन जाठरे चुमूर्वत्वादि प्रसुक्तम् | वैश्वानरोपासकस्य सर्वेलोकाचाश्रयफलश्रुतेश्च वैश्वानरस्येश्वरत्वमित्याह | स इति । वैश्वानरविदः सर्वेपाप्मदाहश्रुतेश्च तस्य परत्वं तद्विज्ञाने वदाहमसिद्धेरित्याह | एवं हेति | यथाऽमौ क्षिप्तमिषीकातूलं द्वात एवमस्य विदुषः
सर्वाणि कर्माण्यन्वरेहेतवो द्वान्त इत्यर्थः । उपक्रमादिण तस्य परमात्मता तयोस्त-

१ क. ज प्राप्तम् । त'। ज. प्राप्तम् । तत्रेह्°। २ ड. ज. ज. त्रयाणा । ३ ड. ज. ज. द्रयो• स्तथाऽ°। ४ ड. ज. ज. °ति च त'। ५ क. ख. ठ. ड. ड. तथोप'।

पौष्मपदाहश्रवणम् । को न आत्मा कि ब्रह्मेति चाऽऽत्मब्रह्मज्ञा-ब्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि ब्रह्मलिङ्गानि परमेश्वरैमेव गमय-न्ति । तस्मात्परमेश्वर एव वैश्वानरः ॥ २४ ॥

### स्मर्थमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५ ॥

इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः । यस्मात्परमेश्वरस्यैवाग्निरास्यं चौर्भूर्धेतीदृशं त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्मर्यते ।

> यस्याप्रिरास्यं चौर्मूर्धा सं नाभिश्वरणौ क्षितिः । सर्पश्रक्षादिशः श्रीत्रं तस्मै लोकात्मने नमः॥

इति च तत्स्मर्थमाणं ह्रपं मूलभूतां श्वितमनुमापयदस्य वैश्वानरशब्दस्य परमेश्वरपरत्वेऽनुमानं लिङ्कं गमकं स्यादित्यर्थः । इतिशब्दो हेत्वर्थो यस्मादिदं गर्मकं तस्मादिप वैश्वानरः परमात्मैवेत्यर्थः । यद्यपि स्तुतिरियं तस्मै लोकात्मने नम इति । स्तुतित्वमपि नासित मूलभूतवेदवाक्ये सम्यगीदशेन ह्रपेण संभवति ।

द्यां मूर्धानं यस्य विमा वदन्ति
स्वं वे नामि चन्द्रसूर्यों च नेत्रे । दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता ॥ इत्येवंजातीयका च स्मृतिरिहोदाहर्तव्या ॥ २५ ॥

त्रैव कढेर्जाठरे त्वमुरूयत्वादित्याह । को न इति । उक्तलिङ्गानां फलमाह । इत्ये-वमेतानीति । श्रुतिलिङ्गसिद्धमुपसंहरित । तस्मादिति ॥ २४॥

स्मृत्या च श्रुत्यथेः शक्यो निर्णेतुनित्याह | स्मर्यमाणमिति | तत्र मितज्ञा पूर्-याति | इतश्चेति | सूत्रं व्याकुर्वेन्नितःशब्दार्थमाह | यस्मादिति | स्मृतिमुदाहरति | यस्पेति | तस्याः श्रुतिवन्मानत्वं व्युदस्य तद्वारा तदाह | तदिति | इतिशब्दस्य वाक्यसमाप्त्यर्थत्वं व्यावर्थे हेत्वर्थत्वं व्यनिक्त | यस्मादिति | स्तुतेरसदारोपेऽपि संभवान मूळश्रुत्यपेक्षेत्याशङ्कचाऽऽह | यद्यपिति | सद्वृपेण स्तुतित्वमीत्सिगिनमसति श्रुत्यपवादे दुर्वोरमित्यर्थः | अस्तुतिक्षपामपि स्मृतिमाह | द्यामिति | इहेति त्रेळो-क्यदेहस्य वैश्वानरस्येश्वरतायामित्यर्थः ॥ २५ ॥

९ ड. अ. ट. पापप्र । २ घ. ौनि छि । ३ घ. भेवाव । ४ क ड. ज. ओत्रे । ५घ इत्येत । ६ क. ड. ज. ैति त । ७ घ. ड. ैल्यें व । ८ क.घ.ड.ज. के छिद्ग त । ९ क.ड.ज. म् ी वे ।

## शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दृष्ट्यपदेशाद्संभवात्प्ररूषमि चैनमधीयते ॥ २६ ॥

अत्राऽऽह । न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमर्हति । कुतः। शब्दा-दिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच । शब्दस्तावद्वैश्वानरशब्दो न परमेश्वरे संभवति । अर्थान्तरे हृहत्वात् । तथाऽग्निशब्दः "स एषोऽग्नि-र्वेश्वानरः" [ शत० प० ब्रा० १० । ६ । १ । ११ ] इति । आदिशब्दात "हृदयं गार्हपत्यः" ि छा० ५ । १८/२ ] इत्या-द्यमित्रेतापकल्पनम् । ''तद्यद्रक्तं पथमगागच्छेत्तद्धोमीयम्'' िछा॰ ५ । १९ । १ व इत्यादिना च प्राणाहत्यधिकरणतासं-कीर्तर्नमेतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः मत्येत्व्यः । तथाऽन्तः-प्रतिष्ठानमपि श्रुपते "पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठितं वेद" इति । तच जाठरे संभवति । यदप्युक्तं मूर्धेव सुतेजा इत्यादेविशेषात्कारणात्पर-मात्मा वैश्वानर इत्यत्र क्रमः । कृतो होषै निर्णयो यद्वभयथा-ऽपि विशेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एव विशेष आश्रय-

सिद्धान्तं विधान्तरेणाऽऽक्षिप्य समाधत्ते । शब्दादिभ्य इति । आक्षेपं विवृण्व-त्रव्यर्थमाह । अत्रेति । स्थितः सिद्धान्तः सप्तम्यर्थः । श्रुत्यादिना वैश्वानरस्योक्तेश्व-रत्वाक्षेपे पश्रद्वारा हेतुमादत्ते । कुत इति । तत्र शब्दं व्याचष्टे । शब्द इति । ईश्वरस्य विरोधीति शेषः । तदेव स्फोरैयति । वैश्वानरेति।शब्दान्तरमाह।तथेति। सोऽपि श्रीतो वैश्वानरक्रान्दवदीश्वरे न संभवतीति योजना । आदिशन्दोपात्तं लिङ्ग-माह । आदीति । बहुक्त्यर्थे लिङ्गान्तरमाह । तद्यदिति । अपेक्षितां प्रतिज्ञां पूर-यति । एतेभ्य इति । वाजसनेयकेऽियरहस्ये वैश्वानरेऽियशब्दात्तस्य परस्मित्रयो-गात्तत्सामान्याच्छान्दोग्येऽपि वैश्वानरोऽभिरेव स चाऽऽहुत्याधार्रत्वादिछिङ्गाज्वाठर एवेति भावः । तत्रैव लिङ्गान्तरमाह । तथेति । यथोक्तहेतुभ्यो वैश्वानरो नेश्वरस्तथा वश्यमाणहेतोरपीत्यर्थः । अन्तःपिष्ठशनमपि वैश्वानरस्येति शेषः । अग्निरहस्ये सप-पश्चा वैश्वानरविद्यामुक्त्वा स यो हैतममि वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद स सर्वेद्योकाद्याश्रयं फलमत्तीत्युक्तं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितश्चामिर्जोठर एव प्रसि-द्धेरित्यर्थः । वथाऽपि वाजसनेयके द्युमूर्धत्वादिश्रवणात्र जाठरः स्यादिस्यक्तमनुवदावि । यदपीति । अनेकलिङ्गानुगृहीबानन्यथासिद्धवैश्वानराभिश्रुविभ्यामेकं लिङ्गं नेयिन-त्याह । अत्रेति । जाठरेऽपि चुमूर्थत्वादि कथंचिन्नीतमिति मावः । न जाठरे मुख्यं

१ क. "निमित्येते"। २ क. ज. ट. न्वेष । ३ ख. स्फोटयति । ४ ख. 'रणत्वा'।

#### [भ०१पा०२पु०२६] आनन्दगिरिकतटीकासंवल्लितशांकरभाष्यसमैतानि। २१३

णीयो न जाठरविषय इति । अथवा भताग्नेरन्तर्वेहिश्चावतिष्ठमा-नस्पैष निर्देशो भविष्यति।तस्यापि हिं बुलोकादिसंबन्धो मन्न-वर्णादवगम्यते "यो भानना प्रथिवी चासुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्" ऋ० सं० १० | ८८ | ३ व हत्यादौ । अथवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगादु चलोकाचवयवत्वं भैविष्यति। तस्मात्र परमेश्वरो वैश्वानर इति । अत्रोच्यते । न तथा हृष्ट्रचपदेशादिति । न अव्वादिभर्यः कारणेभ्यः प्रमेश्वर्रं-स्य प्रत्याख्यानं युक्तम् । कृतः । तथा जाठरापरित्यागेन हष्ट्यपदेशात् । परमेश्वरहष्टिहिं जाठरे वैश्वानर इहोपदिश्यते "मनो ब्रह्मेत्युपासीत" [ छा० ३ । १८ । १ ] इत्या-दिवत । अथवा जाठरवैश्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनो-पदिश्यते "मनोमयः पाणशरीरो भारूपः" छि।०३।१४ २ | इत्यादिवत । यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठरोऽमिर्विवक्ष्येत ततो मुर्धेव सतेजा इत्यादेविंशेषस्यासंभव एव स्यात् । यथा तु देवताभूताभिव्यपाश्रयेणाप्ययं विशेष उप-पाइपितं न शक्यते तथोत्तरसत्रे वक्ष्यामः । यदि च केवरू एव

द्युम्धेत्वादीत्यपरिवोषादाह । अथवेति । एष निर्देशो वैश्वानरामिशव्दाभ्यामन्तः प्रतिष्ठाने स्या चेति शेषः । तत्रापि कृतो द्युम्धेत्वादि सिद्धं तत्राऽऽह । तस्यापीति । अपिरीश्वरदृष्टान्वार्थः । इमा प्रथिवीमृत द्यामपि द्यावाप्रथिव्यावेव रोदसी यो भानु-क्रिपेणाऽऽवतान व्याप्तवानन्तरिक्षं च तयोर्भध्यमाततान स देवो द्युळोकाद्यवयवो ध्येय इत्यर्थः । परिच्छिन्नभूतामेने द्युळोकाद्यवयवत्विमत्यरुच्या कल्पान्वरमाह । अथवेति । द्युम्धेत्वादिविशेषस्यान्यथासिद्धत्वे फिळवमाह । तस्मादिति । परिहारमवत्तारयाति । अत्रेति । तदक्षराणि व्याचिष्टे । नेत्यादिना । दृष्ट्युपदेशं सदृष्टान्वं स्पष्टयति । परमेति । ब्रह्मपतिकस्य जाठरस्योपास्यवे-धिति शिष्टा सूत्रावयवं तदुपाधिनो ब्रह्मण एवोपास्यवेति विधान्तरेण व्याकरोति । अथवेति । जाठरप्रवीकत्वात्तदुपाधित्वाद्वा परिसम्नपि छक्षणयाऽग्यादिशव्दिस्दि । वस्य तिष्ठङ्गान्यथाकरणे शक्तिरिति मावः । असंभवादिति व्याचिष्टे । पदि चेति । उपास्त्यर्थत्वेऽपि जाठरे द्युपूर्वत्वादेरसत एवाऽऽरोपः स्यानच सित संभवे स युक्त इत्यर्थः । अस्तु ति देवति देवति । ब्रह्मोपाधित्वतत्यतिकत्वयोरस्त्वं कैवल्यं त-प्रदित्यादि विभानते । पदि चेति । ब्रह्मोपाधित्वतत्यतीकत्वयोरस्त्वं कैवल्यं त-

१ घ. ड. हि भूलो । २ ड.ज.सभवति । ३ क. भ्यः प । ४ क.ख. रप्त । ५ क.ख.ठ.ड. ६ भिकत्वा ।

जाठरी विवक्ष्येत पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्याम तु पुरुषत्वम् । पुरुषमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः "स एषोऽग्रिवैंन्वानरो यत्पुरुषः स यो हैतमेवमभि वैन्वानरं पुरुषिधं
पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितं वेद" [ श० प० त्रा०१० । ६ । १ । ११ ]
इति । परमेन्वरस्य तु सर्वोत्मत्वात्पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितत्वं
चोभयमुपपद्यते । ये तु पुरुषविधमपि चैनमधीयत इति सूत्रावयवं पठिन्त तेषामेषोऽर्थः । केवलजाठरपरिग्रहे पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितत्वं केवलं स्यान्नं पुरुषविधत्वम् । पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितं वेदेति । पुरुषविधत्वं च मकरणाद्यद्धिदैवतं द्युमूर्धत्वादिष्टिथिवीमितिष्ठितत्वानतं यचाध्यात्मं मसिद्धं मूर्धत्वादि सुबुकमितिष्ठितत्वानतं तत्परियद्यते ॥ २६ ॥

### अत एव न देवता भूतं च ॥ २७ ॥

परपुनरुक्तं भूताभ्रेरिष मञ्जवणें शुलोकादिसंबन्धदर्शनान्मूधेंव स्रोतजा इत्याद्यवयवकल्पनं तस्यैव भविष्यतीति तच्छरीराया देवताया वैश्वर्ययोगादिति तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते । अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वानरः । तथा भूताभ्रिरिप न वैश्वानरः । न हि भूताभ्रेरीष्ण्यभकाशमात्रात्मकस्य शुमूर्धत्वादिकल्पनोपपद्यते विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासंभवात् । तथा देवतायाः सत्यप्येर्श्वर्योगे न शुमूर्धत्वादिकल्पना संभवति ।

स्य सर्वेळोकाद्याश्रयं फळिमिति क्षेषः । पुरुषत्वेऽपि कथं ब्रह्मणस्तदन्तःप्रतिष्ठितत्वं तत्राऽऽह । परमेति । पाठान्तरमादाय व्याचष्टे । ये त्विति । जाठरस्याचेतनत्वा-त्पुरुषत्ववन्न तिक्षयत्वमपीत्यर्थः । ब्रह्मणोऽपि पुरुषत्वमेव न तिक्षयत्वमित्याशङ्कचाऽऽ-ह । पुरुषति । तच ब्रह्मण्युपास्त्यर्थं स्यादिति भावः ॥ २६ ॥

१ ज. र पुरुष पुै। २ क. ड. ज. ैत्र तुपुै। ३ क. ज. ैश्वर्येन । ४ क. ख. ठ. ड. ड. वर्लपै। ५ क. ख. ैमूर्घोदिै।

#### [अ०१पा०२सू०२८] आनन्दगिरिकृतटीकासंविखतशांकरभाष्यसमैतानि ।२१५

अकारणत्वात्परमेश्वराधीनैश्वर्यत्वाच । आत्मशब्दासंभवश्च सर्वें -ष्वेषु पक्षेषु स्थित एव ॥ २७ ॥

### साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८॥

पूर्व जाठरामिमतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तमन्तःमतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन । इदानीं तु विनैव मतीकोपाधिकल्पनाम्यां साक्षादिप परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । ननु जाठराग्न्यपरिग्रहेऽन्तःमतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरित्रति । अत्रोच्यते । अन्तःमतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विरुध्यते । न हीह पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितं वेदेति जाठराग्न्यभिमायेणेदमुच्यते । तस्यामकृतत्वादसंशब्दितत्वाच । कथं तिहि यत्मकृतं मूर्धादिन चुबुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं किष्पतं तदिभमायेणेदमुच्यते । पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितं वेदेति । यथा वक्षे शाखां मतिष्ठितं पद्यतीति तद्वत् । अथवा यः मकृतः परमात्माऽन

द्युमूर्थत्वादीत्याह । परमेश्वरेति । पक्षत्रयसाधारणं दोषमाह । आत्मेति । चकारो ब्रह्मशब्दायोगस्य सर्वपाप्मदाहाद्ययोगस्य च समुचयार्थः ॥ २७॥

वाजसनेयकेऽभिशन्दं जाठरार्थमुपेरय परस्मिन्नपि तत्संबन्याह्रक्षणां स्वीकृत्य ब्रह्मोपास्तिरित्युक्तम्।इदानीमनाप्यभ्यादिशन्दो ब्रह्मार्थः। ततो यद्धिदैवं चुळोकादि-पृथिन्यन्तं यचाध्यात्मं मूर्धादिचुबुकान्तं रूपं वदनुगतं ब्रह्मेवोपास्य न जाठराव-चिछन्निमत्याह् । साक्षादिति । वृत्तमनूच सूत्रार्थं विवृणोति । पूर्विमत्यादिना । जाठ-रस्य प्रतीकादित्वेन प्रहे हेतुं सूच्याति । अन्तिरिति । साक्षादिश्वरोपास्ति विरोधं शक्कते । निव्वति । विरोधं न्युदस्यति । अनेति । अन्तःप्रतिष्ठितत्वोक्तेष्ठांप्रमहेऽप्यविरोधं प्रतिज्ञाय हेतुमाह । न हीति । इहेति वाजसनेयकोक्तिः । अन्तःप्रतिष्ठितत्विमद्मापरामृष्टम् । प्रकरणोपपदयोरमावान्जाठरानिभायेऽपि पुरुषशन्देन कर्श्वरत्विमद्मापरामृष्टम् । प्रकरणोपपदयोरमावान्जाठरानिभायेऽपि पुरुषशन्देन कर्श्वरत्विमद्मापरामृष्टम् । प्रकरणोपपदयोरमावान्जाठरानिभायेऽपि पुरुषशन्देन कर्श्वरत्विमद्मापरामृष्टम् । प्रकरणोपपदयोरमावान्जाठरानिभायेऽपि पुरुषशन्देन कर्श्वराऽह । कथमिति । पुरुषावयवसंपत्त्या तिष्ठयत्वं कार्यकारणसमुदायात्मित तिस्मन्पूर्वीदचुकुकान्तावयवस्थितेश्व पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं समुदायिनां समुदायमध्य-पातित्वादित्याह् । यथेति । अन्तःप्रतिष्ठितत्वोक्तरविरोधमुक्त्वा वैश्वानरशन्दस्याविरो-पक्षान्तरमाह् । अथवेति । अन्तःप्रतिष्ठितत्वोक्तरियामुक्त्वा वैश्वानरशन्वरस्याविरो-

१ ज. वेंचें २ क. ड. ज. ज. दिषु चै। ३ झ. कतपै। ४ ठ. ड. ड. परमत । ५ क. ख. राग्न्यपरिष्ठै। ६ ठ. ड. ट. थैंकरै।

ध्यात्ममिधदैवतं च पुरुषिविधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साक्षिद्धपं तदिभयायेणेदमुच्यते पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेदेति । निश्चितं च पूर्वोपरालोचनवरोन परमात्मपिरग्रहे तिद्धषय एव वैश्वानरशब्दः केनिचचोगेन वर्तिष्यते । विश्वश्चायं नर्रश्चेति विश्वेषां वाऽयं नरो विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा सर्वात्मत्वा-द्धिश्वानर एव वैश्वानरस्तद्धितोऽनन्यार्थो राक्षसवायसादिवत् । अग्निशब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव भवि-ष्यति । गाईपत्यादिकल्पनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्म-नोऽपि सर्वोत्मत्वादुपपचते ॥ २८ ॥

कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्चतिरुपपद्यत इति तां व्याख्यातुमारभते ।

### अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ २९ ॥

अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य पादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं

धमाह । निश्चितं चेति । तस्य तत्राक्रढेर्न तद्विषयतेसाशङ्कचाऽऽह । केनेति । सर्वात्मत्वमाश्चित्स योगवृत्तिमेव कथयति । विश्वश्चेति । सर्वेकारणत्वेन योगवृत्तिमाह । विश्वेपामिति । सर्वेश्वरत्वेनापि तामाह । विश्वे वेति । सर्वात्मत्वं सर्वेकारणत्वं सर्वेश्वरत्वोपलक्षणम् । तथाऽपि विश्वनर इति स्यात्कथं वैश्वानर इत्युच्यते तत्राऽऽह । विश्वेति ।
नरे संज्ञायामिति दीर्घता । अण्पत्ययस्ति क्यं तत्राऽऽह । तद्धित इति । अनन्यार्थत्वं महत्त्यर्थाितिरिक्तार्थश्चन्यत्वम् । तथाऽपि क्यं परस्मिन्नभ्रिपदं तदाह ।
अभीति । अगेर्घातोर्गत्यर्थस्य निमत्ययान्तस्याभिरिति क्यं तत्राङ्गयति गमयति
जगतोऽमं जन्म मापयतीत्यभिरमणीरुक्तः । आदिशब्दादिभितोगतत्वं सर्वज्ञावृत्वं
च यहीतम् । एवं वाजिशाखायामपि परोपास्तिसिद्धौ न तद्वलाच्छान्दोग्यवाक्यं
विघटनीयमित्युक्तम् । यत्तु च्छान्दोग्ये परस्मिन्नसंभैवि लिङ्गमुक्तं तत्राऽऽह ।
गार्हपत्यादीति ॥ २८ ॥

सूत्रत्रयमाकाङ्क्षाद्वाराऽऽदत्ते । कथिमिति । मतभेदेन व्याख्यामेव दर्शयन्नादावा-इमरध्यमतमाह । अभिव्यक्तेरिति । विभोरीश्वरस्यायुक्ता प्रादेशमात्रतेति शङ्का निर-स्यन्व्याकरोति । अतिमात्रस्येति । अतिकान्ता मात्राः परिमाणं येन तस्येति

९ ज. °र्थ वि । २ ख. कथमास्म । ३ ख. आगिधातो । ४ क. ख ठ. ड ट. "भविट ।

स्यात् । अभिव्यज्यते किल पादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपा-सकानां कृते । प्रदेशेषु वा हृदयादिषूपलव्धिस्थानेषु विशेषेणा-भिव्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि पादेशमात्रश्चितिरभिव्यक्ते-रूपपचत इत्याशमरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २९ ॥

### अनुस्मृतेर्बाद्रिः ॥ ३० ॥

भादेशमात्रहृदयमितंष्ठेन वाऽयं मनसाऽनुस्मर्यते तेन भादेश-मात्र इत्युच्यते । यथा मस्थिमिता यवाः मस्था इत्युच्यन्ते तद्वत् । यद्यपि च यवेषु स्वमतमेव परिमाणं मस्थसंबन्धाद्य-ज्यते । नचेह परमेश्वरगतं किंचित्परिमाणमस्ति यद्धृदयसं-बन्धाद्यज्येत । तथाऽपि मयुक्तायाः मादेशमात्रश्चतेः संभवति यथाकथंचिदनुस्मरणमाल्लम्बनित्युच्यते।मादेशमात्रत्वेन वाऽय-ममादेशमात्रीऽप्यनुस्मरणीयः मादेशमात्रश्चत्यर्थवँत्ताये । एव-मनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे मादेशमात्रश्चतिरिति बादरिराचार्यी। मन्यते ॥ ३०॥

# संपत्तिरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ॥ ३१ ॥ संपत्तिनिमत्ता वा स्यात्मादेशमात्रश्चतिः । कृतः । तथाहि

यावत् । अभिव्यक्तिनिर्मित्तं पादेशमात्रत्वमित्येतदेव व्यनक्ति । अभिव्यज्यतं इति । स्वामाविकाणिमाद्यैश्वयेष्ट्यापनार्थं महतोऽपीश्वरस्योपासकान्मति सूक्ष्मत्वेन व्यक्ति-रिति द्योतयित । किल्हेति । नियमेन पादेशमात्रतयो व्यक्तौ हेत्वभावान्नेयं व्याख्ये-त्याशङ्कत्याऽऽह । प्रदेशेष्विति । अभिव्यक्तिफलमाह । अतं इति ॥ २९ ॥

मतान्तरमाह | अनुस्मृतेरिति | व्याचष्टे | मादेशेति | पूर्वेण विकल्पार्थो वाशब्दः | अभिव्यक्षकर्षं परिमाणमभिव्यङ्गचे मातीत्येतदृष्टान्तेनाऽऽह | यथेति | वैषम्यमाशङ्कच प्रत्याह | यद्यपीति | इदयस्यं परिमाणं मनःप्रभवस्मृतावारोपितं समृत्यैक्येनाध्येस्तस्मर्थमाणेश्वरेऽध्यस्तमालम्बनामिति सथाकयंचिदित्युक्तम् । स्मृति-गतपरिमाणस्य इदयद्वाराऽऽरोपितस्य स्मर्थमाणे कथमारोपो विषयविषयित्वेन भेदा-वित्याशङ्कच व्याख्यान्तरमाह । मादेशेति । उपसंहरित । एवमिति ॥ ३० ॥

पादेशमात्र श्रुवे विषयं कथंचिदुक्त्वा साक्षादेव श्रुसुक्तं विषयमाह । संपत्तेरिति । पावि-ज्ञां विभजवे । संपत्तीति । संपत्तिरत्राश्रुवेति प्रच्छवि । कुत इति । उत्तरम् । तथाहीति ।

१ ड. ञ. ैदेशविशेषेषु हैं। २ ञ. ैतिष्ठितेन । ३ ड. ञ ैत्रोऽनु । ४ क. घ. वस्वाय । ए । ५ ख. ैबाऽभिन्य । ६ क ख. ध्यस्तंस्म । ७ क ख. रित्तेवात्रा ।

समानमकरणं वाजसनेयित्राह्मणं द्युमभृतीन्पृथिवीपर्यन्तां स्त्रेलोन्वयात्मम् विभागि वैश्वानरस्यावयवानध्यात्मम् ध्रमभृतिषु चुडुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु संपादयत्मादेशमात्रसंपांच परमेश्वरस्य दर्शयित । मादेशमात्रमिव ह वै देवाः स्विविता अभिसंपत्नास्तथा नु व एतान्वक्ष्यामि यथा मादेशमात्रमेवाभिसंपादियण्यामीति । स होवाच सूर्धानसुपदिशस्त्रवाचेष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति । चासिके उपदिशस्त्रवाचेष वे पृथम्बर्त्मात्मा वैश्वानर इति । मासिके उपदिशस्त्रवाचेष वे पृथम्बर्त्मात्मा वैश्वानर इति । सुख्यमाकाश-सुपदिशस्त्रवाचेष वे बहुलो वैश्वानर इति । सुख्यमाकाश-सुपदिशस्त्रवाचेष वे बहुलो वैश्वानर इति । सुख्या अप उपदिशस्त्रवाचेष वे विश्ववाचेष वे विश्ववाचेष वे प्राविद्यास्त्रवाचेष चे प्राविद्यास्त्रवाच चिश्वेषण चित्रवाच विश्वेषण विद्यास्त्रवाच विश्वेषण विद्यास्त्रवाच विश्वेषण विद्यास्त्रवाच विश्वेषण विद्यास्त्रवाच विश्वेषण विद्यास्त्रवाच विश्वेषण

वदेव बाह्मणमुदाहराति । प्रादेशेति । परमेश्वरमप्रादेशमात्रमणि संपादनेन प्रादेशमात्रमिव सम्यग्विदिवनन्तो देवास्तमेवेश्वरं पूर्वमिमिसंप्रवास्ततो वो युष्मभ्यं तथा युप्मभृतीनेतानवयवान्वस्यामि यथा प्रादेशपरिमाणं वैश्वानरं संपादिष्ण्यामीत्यौप-मन्यवमभृतीन्पति वक्तन्यत्वेन प्रतिज्ञायाश्वपती राजोवाच कि कुर्विवित्युक्ते सस्य मूर्थोनमुपदिशन्करोग्रण दश्येयवेष वै लोकान्भूरादीनतीत्य तिष्ठतीत्यतिष्ठा यौवैदेवान्रस्यावयव इति प्रसिद्धे मूर्विन वैश्वानरस्याधिदैवं यो मूर्था युलोकस्तृहृष्टिः कर्तन्येत्यर्थः । स्वकीये चक्षुषी दर्शयन्त्रवाचेष वै सूर्वेजाः शोभनतेजःसिहतः सूर्योऽधिदैवं वैश्वानरस्य चक्षुरिति प्रसिद्धयोश्वक्षक्षुषीवैश्वानरस्याधिदैवं यदादित्यास्यं चक्षुस्तदृष्टिरित्यर्थः । अध्यात्मप्रसिद्धयोनीसिकयोवैश्वानरस्याधिदैवं यो वायुः प्राणस्तदृष्टिरित्यर्थः । नासिके इति । अध्यात्मपुखाविच्छने नमिस वैश्वानरस्याधिदैवं या बस्तिस्थानीया आपस्तदृष्टिमाह । मुख्यमिति । मुखसंभवास्तप्तु वैश्वानरस्याधिदैवं या बस्तिस्थानीया आपस्तदृष्टिमाह । मुख्या इति । प्रसिद्धे चुबुके वैश्वानरस्य यद्धिदैवं पादा-स्या प्रयिवी तदृष्टिमाह । चुखुकमिति । ननु च्छान्दोग्यवाजसनेयकयोनिका विद्या गुणवेषम्यादतो न वाजसनेयकानुसारेण च्छान्दोग्ये प्रादेशमात्रश्रातिचेत्वन्येति तत्राऽऽ-ह । यद्यपीति । अल्पवैषम्येऽपि बहुतरस्वप्रत्यभिज्ञानाद्विष्टेय्यमित्यर्थः । विद्येवयं

#### [अ०१पा०२सु०३२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि। २१६

किंचिद्धीयते पादेशमात्रश्चतेरविशेषात् । सर्वशासापत्ययत्वाच । संपत्तिनिमित्तां पादेशमात्रश्चतिं युक्ततरां जैमिनिराचार्यो म-न्यते ॥ ३१ ॥

### आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३२ ॥ (७)

आमनित चैनं परमेश्वरमिसनमूर्धचुबुकान्तराळे जावाळाः। य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते मितिष्ठित इति । सोऽवि-मुक्तः किस्मन्मितिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च मध्ये मिति-ष्ठित इति । का वै वरणा का च नासीति । तैत्र चेमामेव नासिकां वरणानासीति निरुच्ये च सर्वोणीन्द्रियकृतानि पापा-नि वारयतीति सा वरणा सर्वोणीन्द्रियकृतानि पापानि नाश-

किं विदिखुक्तम् । तथाऽपि प्रकरणभेदाद्विद्याभेदमाशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । न्यायस्य गुणोपसंहाराधिकारे वक्ष्यमाणत्वाद्वाजसनेयकस्थातिष्ठागुणश्छान्दोग्ये तद्गतश्च विश्व- क्रप्गुणोऽन्यत्र ज्ञेय इत्यर्थः । छान्दोग्यवदित्रत्र को न आत्मा कि ब्रह्मेत्युपकमा- भावाज विद्येक्यमित्याशङ्कच्च स एषोऽभिवेंश्वानरो यत्पुरुष इत्युपसंहारे पुरुषोद्देशे- नामणीत्वादिविधेरुपक्रमेऽपि तस्यैवावगमात्पुरुषस्य च परमात्मत्वादुभयत्रे विधेक्या- द्वाजसनेयकानुरोधाच्छान्दोग्ये पादेशमात्रश्चितिस्युपसंहरित । संपत्तीति ॥ २१ ॥

मादेशमात्रश्रुविः संपत्तिनिमित्तेत्यत्र श्रुत्यन्तरमाह । आमनन्तीति । सूत्रं व्याकरोति । आमनन्ति चेति । य एष मिसद्धः परमात्मा नाशाभावादनन्तः सक्द-पेणानिभव्यक्तेरव्यक्तर्रंतं कथं विजानीयामित्यत्रिपश्चे याज्ञवल्क्यस्योत्तरम् । स इति । स हि परमात्मा जीवात्मन्यविमुक्ते व्यवहारवः ससारिणि मिविधिवः परस्यैव मत्य-क्त्वादित्यर्थः । पुनरित्ररप्टच्छत् । स इति । तत्र याज्ञवल्क्यो बूते । वरणायामिति । वरणा श्रूः । मश्रान्तरं भूमिकापूर्वभादक्ते । तत्र चेति । मक्ता श्रुविः सप्तम्यर्थः । इमामेव मिसद्धा श्रूसहिता नासिका वारयवि नाश्यविति वरणासहिता नासिवि निश्चयेनोक्त्वेत्यर्थः । अविमुक्तंस्य स्थानभूता का वै वरणा का च नासिवि मश्रस्य मस्युक्तिः सर्वानिन्द्रियवृत्तिकत्त्वान्त्यवि वेन वरणेवि । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकत्वान्त्राप्ति । नियम्यजीवाधिष्ठ।वत्वद्वारा नियन्तुरिश्वरस्यानिष्ठानत्वान्नाँसाभुवोः पाप्मवारकत्वादिसिद्धः । वयोभैध्येऽपि स्थानिविशेषगवेषणया

९ ट. तत्रेमा । २ ड. ज. अ ट. °च्य स'। ३ ख. °त्र तद्विशे। ४ इ. रित विशेषक. ख. वैकमा । ६ ख. °क्तस्था। ७ झ. °त्रासीभुः।

यबीति सा नासीति पुनरामनन्ति । "कर्तमं चास्य स्थानं भवतीति । भवोर्घाणस्य च यः संधिः स एष खुलोकस्य परस्य च संधिर्भवति" जाबा० १ । इति । तस्माद्वपपन्ना परमेश्वरे पादेशमात्रश्रुतिः । अभिविमानश्रुतिः पत्यगात्मैत्वाभिप्राया । प्रस्पगात्मत्या सर्वैः प्राणिभिर्भविमीयत इत्यभिविमानः। अभिगतो वाऽयं प्रत्यगात्मत्वाद्विमानश्च मानवियोगादित्यभिविमा-नः । अभिविमिमीते वा सर्वे जगत्कारणत्वादित्यभिविमानः । तस्मात्परमेश्वरो वैश्वानर इति सिद्धम् ॥ ३२ ॥ (७)

इति श्रीमच्छंकरभगवत्पादकतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमा-ध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

पुच्छवि । कर्तमं चेति । याज्ञवल्क्यस्त्वाह । भ्रुवोरिति । प्राणो नासिक्यस्तयो-मध्यं गुलोकस्य खर्गस्य परस्य च ब्रह्मलोकस्य संवित्वेन ध्येयमित्याइ । स इति । श्रुत्यन्तरसंवादफलमाह । तस्मादिति । विशेषणान्तरं घटयति । अभिविमानेति । प्रत्यक्त्वेन सर्ववेद्यत्वं सर्वात्मत्वे सत्यानन्त्यं सर्वकारणत्वं वा निमित्तीकृत्याभिपायमेव पकटयाति । प्रत्योगिति । परमेश्वरे साधकसत्त्वाज्ञाठरादौ तदभावात्परोपास्तिपरं वैश्वानरवाक्यमि सुपसंहरति । तस्मादिति । सविशेषप्रचुराणां वा रूढिबहुछानां बाऽन्यतरत्रास्पष्टालेङ्कानां वा वाक्यानां ब्रह्मण्यन्वयः सिद्ध इति पादार्थे निगमयाते । इति सिद्धमिति ॥ ३२॥ (७)

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदानन्दज्ञा-नविरचिते शारीरकन्यायनिर्णये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

९ क. ज. त्र. <sup>°</sup>नरण्याम<sup>°</sup>। २ ड. ज. ट. <sup>°</sup>तमचास्य ।३ त्र. ट. °त्मताभि<sup>\*</sup>।४ क. ड. °श्वर एव वै । ५ स. इ. इ. इ. तमचेति ।

युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥ इदं श्रूपते " परिमन्द्योः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह पाणैश्च सर्वेः।तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुख्यथामृत-स्यैष सेतुः " [ मु० २ | २ | ५ ] इति । अत्र परेतद्द्युपभू-तीनामोतत्ववचनादायतनं किंचिदवगम्यते तरिंक परं ब्रह्म स्या-दाहोस्विदर्थान्तरमिति संदिश्चते । तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम् । कस्मात् । अमृतस्यैष सेतुरिति श्रवणात् । पारवान्हि लोके सेतुः मरुयातः । नच परस्य ब्रह्मणः पार-

पूर्विस्मन्पादे सिवशेषवस्तुमचुराणां वाक्यानां ब्रह्मपरवोक्ता संपति निर्विशेषब्रह्मपचु-राणां वेषां तत्परतां वक्तं पादान्तरमारभ्यते । तत्र पूर्वीविकरणे त्रेळोक्यात्मा वैश्वानरः परमात्मेत्युक्तं वर्हि त्रेलोक्यायवनमन्यदित्याशङ्कचाऽऽह । द्युभ्वादीति । यद्वोपक-मस्थश्रुतेविक्यशेषस्थि द्वेनान्यपरत्वमुक्तं तत्मसङ्गेन जगदायत्नत्वस्यानेकसाधारणस्य वाक्यशेषस्थात्मश्रुत्या ब्रह्मपरत्वमाह । सुभ्वादीति । आथर्वणवाक्यमुदाहराति । इ-दमिति । लोकत्रयकल्पनाधिष्ठानत्वोकत्या पश्चीकृतभूतपश्चकाधिष्ठानत्वमाह । यस्मि-त्रिति । कार्यव्रह्मारूयसमष्टचन्तःकरणस्य तत्रैव कल्पितत्वमाह । मन इति । इन्द्रि-यसमष्टिदेवताना वन्नैव कल्पितत्वं सूचयति । सहेति । चकाराद्भृतसूक्ष्माव्याक्रतेश्वरा-न्वयीमिणामध्यस्तत्वं ध्वनितम् । मायाख्यां प्रकृति कल्पितकार्यपरंपरां च श्रुत्युदित-वकीमिना विलाप्य तमेवाधिष्ठानभूतमद्वयमात्मानं जानथेति मुमुझून्यत्याह । तमेवेति । वाच्यवाचककल्पनानामैक्यापरोक्षप्रमित्या बाधमाह । अन्या इति । एष वाग्विमोक-पूर्वकस्तत्त्वसाक्षात्कारः सोपादानसंसारिनवृत्तित्वेनामृतत्वस्य व्यवस्थापक इत्याह । **अमृतस्येति ।** आयतनशब्दाश्रुतेर्नेदमुदाहरणिमत्याशङ्कचाऽऽह । अत्रेति । आयत-नत्वसाधारणधर्मेद्दष्टचा संशयमाह । तदिति । अर्थान्तरं प्रधानम् । उपक्रमस्थस्य साधारणशब्दस्य वाक्यशेषगत द्युमूर्धत्वादिलिङ्गे नेश्वरार्धत्ववदिहाप्युपक्रमस्थसाधारणा-यतनत्वस्य वाक्यशेषगतसेतु श्रुत्या परिच्छिन्ने सेतु शब्दार्थे व्यवस्थेति पूर्वपक्षयति । तत्रेति । निर्विशेषे ब्रह्मण्युक्तश्रुत्यन्वयोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे प्रधानोपास्तिः सिद्धा-न्ते परमेश्वरधीरिति फलम् । आयतनत्वस्य ब्रह्मण्यपि योगाव्राधीन्तरमित्याशङ्कच पत्याह । कस्मादिति । अमृतस्येति अवणादेष सेबुरिति च अवणादिति योजना । अमृतस्येति पर्धे प्रयोगाद्भवणः स्वयममृतत्वादन्यस्यामृतस्याभावात्तत्पयोगो ब्रह्मणि नेति मत्वा सेतुश्राति विशदयति । पारवानिति । तथाऽपि कुतो न ब्रह्मणः सेतुत्वं तत्राऽऽह । नचेति । आनन्त्यमनौपचारिकमित्यपारमित्युक्तम् । उभयत्रापि सेतुकाः

१ ख. रिता अर्था २ ठ. इ. इ. रेशेषबा ३ क. परेश्व । ४ झ. फीयो ।

वत्त्वं शक्यमभ्युपगन्तुम् " अनन्तमपारम् " [ बृ० २ । ४ । १२ ] इति श्रवणात् । अर्थान्तरे चाऽऽयतने परिष्टश्चमाणे स्म-तिमसिद्धं मधानं परिग्रहीतव्यं तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः। श्चितिमसिद्धो वा वायुः स्यात् । " वायुर्वे गौतम त-त्सूत्रं वायुना वे गौतम सूत्रेणायं च छोकः परश्च छोकः सर्वाणि च भूतानि संहब्धानि भवन्ति " [बृ० ३। ७। २ | इति वायोरीप विधारणत्वश्रवणात । शारीरो वा स्यात । तस्यापि भोक्तत्वाद्धारयं प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरित्येवं पाप्त इदमाह । चुम्वाचापतनिमति । चौश्च भूश्च चुभुवौ चुभुवावादी यस्य तदिदं सुभ्वादि । यदेतदस्मिन्वाक्ये द्यौः प्रथिव्यन्तिरिक्षं मनः पाणा इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्टं तस्याऽऽयतनं परं बहा भवितुमहैति । कुतः । स्वशब्दादात्मशब्दादित्पर्थः ।

ब्दस्य मुरूयार्थत्वायोगेऽपि विधरणस्याऽऽगन्तुकस्याऽऽश्रयणानिजसिद्धपरिच्छिन्ना-श्रयणं युक्ताभिति भावः । किं तद्र्यन्तिरं तदाह । अर्थान्तरे चेति । शुत्युक्तमायतनं श्रीतमेवोचितं न स्मार्विमित्याशङ्कचाऽऽह । श्रुतीति । वायोरायतनत्वं सावयित । वायुरिति । सर्वगतस्य तन्त्वादिवत्कृतः सूत्रतेत्याशङ्कच सूक्ष्मतया सूत्रवद्वस्थाना-दित्याह । वायुनेति । आकाशस्यापि सूत्रवदन्तर्वतेनमस्वीत्याशङ्कर्यास्य सर्वे पत्येक-स्वभावतया विधारकत्वमाह । अयं चेति । सष्टब्धानि संग्रंथितानि विवृतानीत्यर्थः । आयतनस्याऽऽत्मत्वश्रुतेनैविमित्याशङ्कचाऽऽह । शारीरो वेति । वस्य परि-च्छिनत्वान सर्वविधारकवेत्याशङ्कच कर्मोपास्त्यादिद्वारा सर्वेस्थिविहेवुत्वमाह । तस्ये-ति । विश्वायतनत्वेन प्रधानस्य वायोभींकुर्वा ध्यानार्थं वाक्यमित्युपसंहर्तुमितिसब्दः। पूर्वपक्षमनू चोत्तरपक्षमितज्ञामादाय विग्रह्माति । एवमिति । न भूसुवियोरिति निधेवा-इचुभ्वादीतियणादेशासिद्धिरिति चेन्न। गतिकारकोपपदाभ्यामन्यपूर्वस्य नेष्यत इति विशेषणादस्य च कारकोपपदत्वात । द्वंद्वे द्वयोः समत्वादुपपदत्वं दिवो नेति चेन्न । समत्वेऽपि प्रथमप्रयुक्ताया दिवश्चरमप्रयुक्तां भुवं पत्युपपदत्वमारोप्य समासे यणादे-शसिद्धेः । नच द्वंद्वे समस्यमानानां समत्वनियमो राजपुरुषादिषु व्यभिचारातः । त-स्माद्वर्षाभ्वादिवदशुभ्वादीत्यविरुद्धम् । द्वंद्वे तद्रुणसंविज्ञाने च कृते तस्याऽऽयतनमिति स्थिते मतिज्ञाया विवक्षितमर्थमाह । यदिति । जगदायतनत्वस्यान्यत्रापि योगे विशे-षोक्तिरयुक्तेत्याह । कुत इति । तत्र हेतुमादाय योजयति । स्वशब्दादिति । आ- आत्मशब्दो हीह भवति । तमेवैकं जानथ आत्मानमिति । आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकलपते नार्थोन्तरपिग्रहे । किचिच स्वशब्देनैव ब्रह्मण आपतनत्वं श्रूपते "सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्पतिष्ठाः" [ छा० ६ । ८ । ४ ] इति । स्वशब्देनैव चेह पुरस्तादुपरिष्ठाच ब्रह्म संकीर्त्यते "पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्" [ मु० २ । १ । १० ] इति "ब्रह्मवेदममृतं पुरस्ताद्वस्य पश्चान्द्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण" [ मु० २ । २ । ११ ] इति च । तत्र त्वायतनायतनवद्भावश्ववणात् । सर्वं ब्रह्मति च समानाधिकरण्यात् । यथाऽनेकात्मको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूळं चेत्येवं नानारसो विचित्र आत्मेत्याशङ्का संभवति तां निवर्तयितुं सावधारणमाह । तमेवैकं जानथ आत्मानमिति । एतदुक्तं भवति । न कार्यप्रश्चविशिष्ठो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । किंतर्क्चविचाकृतं कार्यप्रश्चविशिष्ठो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । किंतर्क्चविचाकृतं कार्यप्रश्चविश्वया प्रविक्षप्रयन्तरत्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जान-

यतनशब्दसमानाधिकतात्मशब्दस्याद्दृष्टिमाशङ्कचाऽऽह । आत्मेति । जीवादाविष तदुपपत्तिमाशङ्कचोक्तमात्मशब्दश्चेति । पक्षान्तरे मुख्यमाप्त्याद्यमुक्तमित्यर्थः । स्वश्वन्देन ब्रह्मोक्त्वा तस्यासाधारणसच्छब्देनाऽऽयतनत्वोक्तिरिति योजनान्तरमाह । क्व-चिच्चेति । स्वस्याऽऽयतनस्यासाधारणयितनशब्दादिति योजनान्तरं मत्वा श्रुतिमाह । सिद्गिति । सतो निमित्तत्वेनैव मूळत्वं पत्याह । सदायतना इति । असमवायकारणस्यैव सतः स्थितिहेतुत्वमेवेत्याशङ्कचाऽऽह । सत्मितिष्ठा इति । स्वशब्देन ब्रह्मश्चाक्तवा तदसाधारणपुरुषशब्देन ब्रह्मशब्देन परशब्देनामृतशब्देन चोक्तिरत्यर्थान्त-स्याह । स्वशब्देनेति । इहेति प्रकर्णोक्तिः । यस्मिन्द्योरित्यादिवाक्यात्पूर्वोत्तरवान्ययोर्ज्ञक्रोक्तिमाह । पुरुष इति । परस्ताद्वि तदुक्तिमाह । ब्रह्मवेति । पुरस्तादपूर्वस्याद्वाद्यर्थः । पुरस्तादपूर्वस्यादित्यर्थः । पुरस्तादपूर्वस्यादित्यर्थः । सर्वत्र ब्रह्मोक्तिमाह । पुरुष इति । परस्तादप् तदुक्तिमाह । ब्रह्मवेति । पुरस्तात्पूर्वस्यादित्यर्थः । सर्वत्र ब्रह्मोक्तिमाह । पुरुष्तादप्रश्चामायां दक्षिणतो दक्षिणस्यामुक्तरंणोत्तरस्या यदिदं दृश्यते व-द्वस्यादित्यर्थः । सर्वत्र ब्रह्मोक्तिमाद्य विविच्यादित्यर्थः । सामानाधिकरण्यादिचित्र आत्मेत्याशङ्का संभवतीति संवन्यः । वैचिच्याद्याद्यत्वनं क्वयमित्यक्ते कृतस्तदैकरस्यं तत्राऽऽह । एतदिति । तथाऽपि कथं प्रश्चायतनस्य व्याद्वन्तः । क्वर्यत्वनस्य कृतस्तदैकरस्यं तत्राऽऽह । एतदिति । तथाऽपि कथं प्रश्चायतनस्य

थैकरसमिति । यथा यस्मिनास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवाऽऽनयति न देवदत्तम् । तद्वदायतनभूतस्यैवैकरसस्याऽऽत्मनो
विज्ञेयत्वमुपिद्वियते । विकाराच्याभिसंधस्य चापवादः श्रूयते
"मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यिति" [का० २।४।११]
इति । सर्वं ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपश्चेविल्ञापनार्थ नानेकरसतामितपादनार्थम् । "स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः
कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः
प्रज्ञाघन एव" [बृ० ४ । ५ । १३ ] इत्येकरसताश्रवणात् ।
तस्माद्द्युभ्वाद्यायतनं ब्रह्म । यत्तूक्तं सेतुश्चतेः सेतोश्च पारवत्वोपपत्तेर्वद्यान्तरेण द्यभ्वाद्यायतनेन भवितव्यमिति ।
अत्रोच्यते । विधारणत्वमात्रेमेव सेतुश्चत्या विवक्ष्यते न पारवत्वादि । न हि मृद्दारुमयो लोके सेतुर्दृष्ट इत्यत्रापि मृद्दारुमय
एव सेतुर्भ्युपगम्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि विधरणत्वमात्रमेव न

निष्कृष्य झानं तत्राऽऽह।यथेति । एकशब्दादेवकाराचाऽऽयतनपद्छक्ष्यभेकरसं ब्रह्मा-SSत्मत्वेन ज्ञेयमित्युक्त्वा तत्रैव हेत्वन्तरमाह । विकारेति । वाचारम्भणश्रुतेर्द्दश्यत्वार्दि-त्युक्तेश्व विकारो मिथ्या तस्मिन्न नृतेऽनिर्वाच्येऽभिभं वाऽभिमानो यस्य तस्येति यावत । द्वैतं सत्यं पश्यतो निन्दाश्रुतेरप्येकरसं ब्रह्मत्यर्थः। ब्रह्मैकरस्यं सामानाधिकरण्यश्रुतिविरु-द्धिमत्याशङ्कच पुरुषः स्थाणुरितिवज्जाड्यादिना विरुद्धस्य द्वैतस्य ब्रह्मणा सामानाधि-करण्यं बावार्थिमत्याह । सर्विमिति । यदिवद्यारोपितं तत्सर्वं वस्तुतो ब्रह्म न तु य-द्धक्ष तत्सर्वमतो न श्रुतिविरुद्धमित्यर्थः । ब्रह्मान् च सर्वत्वविवावमसिद्धानुवादेन मसि-द्धविधिमसिक्तिरित्यभिमेत्य ब्रह्मणो नानारसत्वे श्रुत्यन्तरविरोधमा**इ । स यथेति ।** सैन्यवाखिल्योऽन्तर्बोहार्विमागहीनः सर्वात्मना छवणैकरसो यथा तथाऽऽत्माऽपि सर्वेथा चिरेकरसम्विरिवि शुत्यर्थः । ब्रह्मणश्चिदेकरसस्य प्रविपाद्यत्वे फलिवमाह । तस्मा-दिति । तस्यैकरस्यात्प्रधानादेस्तद्विरहादित्यर्थः । सेतुश्रवेगीर्वे वक्तुमुक्तमनुवद्वि । यन्विति । तस्याविवाक्षितां गतिमाह । अत्रेति । अत्रेति सप्तम्या भावप्रवानममूर्व वाक्यं चोक्तम् । सावयवत्वाचेतनत्वादि वक्तमादिपदम् । ननु सेतुनाऽविनाभृतत्वा-त्पारवत्त्वादेस्तत्र तच्छब्दाद्धीरिति चेन्नेत्याह । न हीति । अत्रापीति प्रकृतवाक्यो-क्तिः । अभ्युपगम्येत परेणापीति शेषः । विधरणत्वस्याऽऽगन्तुकत्वात्पारवत्त्वादेः स्वाभाव्यात्तदेव सेतुश्रुत्या प्राह्ममिति चेत्तत्राऽऽह । सेत्विति । गुणवृत्त्याऽपि अब्दै-

१ क. ज. <sup>\*</sup> अप्रवि<sup>°</sup>। २ क. ड. ज. ञ. <sup>°</sup> त्रमत्र से <sup>°</sup>। ३ ड. झ. ट. विधार <sup>°</sup>। ४ क. ठ. ड. ढ. <sup>°</sup> दियुक्ते <sup>°</sup>। ५ झ. <sup>°</sup>संघोऽभि <sup>°</sup>। ६ ठ. ड ट. <sup>°</sup>रिस्य <sup>°</sup>।

### [अ०१पा०३सू०२] आनन्दगिरिकृतटीकासंविष्ठितशांकरभाष्यसभेतानि । २२५

पारवत्त्वादि षित्रो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दब्युत्पत्तेः। अपर आह। तमेवैकं जानथ आत्मानमिति यदेतत्संकीर्तितमात्मज्ञानं यचैतदन्या वाचो विमुख्यथेति वाग्विमोचनं तदत्रामृतत्वसाधनत्वादमृत-स्पैष सेतुरिति सेतुश्रुत्या संकीर्त्यते न तु द्युभ्वाद्यायतनम्। तन्त्र यद्धकं सेतुश्रुतेर्बद्धणोऽर्थान्तरेण द्युभ्वाद्यायतनेनं भाव्यमिन्त्येतद्युक्तम्॥ १॥

### मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाव ॥ २ ॥

इतश्च परमेव बह्य चुभ्वाचायतनम् । यस्मान्मुक्तोपस्रप्यताऽ-स्य व्यपदिश्यमाना दृश्यते । मुक्तैरुपस्य्यं मुक्तोपस्यष्यम् । देहा-दिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरिवद्या ततस्तत्पूजनादौ राग-स्तत्परिभवादौ द्वेषस्तदुच्छेददर्शनाद्भयं मोहश्चेत्येवमयमनन्तभे-दोऽनर्थवातः संततः सर्वेषां नः मत्यक्षः । तद्विपर्ययेणाविद्या-रागद्वेषादिदोषमुक्तैरुपर्यं गम्यमेतिदिति चुभ्वाचायतनं मक्न-त्य व्यपदेशो भवति । कथम् ।

कदेशार्थविधरणेगुणस्वीकरणमेव युक्तं न त्वत्यन्तबहिरथेपारवन्ता खड़ीकरणं मुख्यार्थेक-देशलामेन विवरणस्य बुद्धिस्थत्वादमृतस्येति षष्ठी च ब्रह्मपक्षे भावार्थस्वीकारादिति भावः । सेतुशब्दं ब्रह्मेत्युपेत्य सेतुश्रुवेगीतमुक्त्वा विषयान्तरोक्त्याऽपि बद्रतिमाह्र। अपर इति । सेतुशब्दस्य वाग्विमोकपूर्वकमात्मज्ञानमर्थो न ब्रह्मेति स्थिते फल्टिब-माह । तन्नेति ॥ १ ॥

चुभ्वाचायतनं ब्रह्मेत्वत्र हेत्वन्तरमाह । मुक्तेति । तद्याख्यातुं प्रविज्ञां पूर्याते । इत्रश्चेति । इतःशब्दार्थं स्पष्टयित । यस्मादिति । मुक्तेन ब्रह्मणा कुतस्त-देवोपसृप्यमित्याशङ्कचाऽऽह । मुक्तेरिति । वन्यविक्षेषं मुक्तिशब्दार्थं वक्तुं बन्धमनु-वदिति । देहादिष्विति । अविद्याफलमाह । तत इति । अनर्थसमुदायस्य सम्यग्ज्ञा-नाहते विच्छेदाभावं सूचयति । संतत इति । तत्र खानुभवं प्रमाणयति । सर्वेषा-मिति । बन्धमनूद्य तिद्विक्षेषं मोक्षमाचक्षाणः सूत्रं योजयति । तदिति । उक्तमु-क्त्यनन्तरं पाप्यं ब्रह्मेति श्रुतिरसिद्धेति शङ्कते । कथमिति । मुक्ते श्रुतिमाह ।

<sup>🤋</sup> क. ड. ज. ज. ँन भवितव्यै। २ ड ञ. ँदी च द्वेँ। ३ व. ँसुष्यमुपगम्यते। तै। क. ज ैसुष्यमुपगै। ४ इत. विधारै। ५ ख. णिल्वगुै। ६ क. ख. ठ. ढ. स्फुटयति।

"भिचते हृदयग्रन्थित्रिछचन्ते सर्वसंशयाः। श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे"॥

[ मु॰ २ | २ | ८ ] इत्युक्त्वा ब्रवीति "तथा विद्वान्नाम-रूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिन्यम्" [मु॰ २।२।८] इति । ब्रह्मणश्च मुक्तोपस्यप्यत्वं मिसद्धं शास्त्रे "यदा सर्वे ममुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चेते" [ बृ॰ ४ | ४ | ७ ] इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न कचिन्मुक्तोपस्यप्यत्वमस्ति मसिद्धम् । अपि च तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुर्श्वेथामृतस्येष सेतुरिति वाग्विमोकपूर्वकं विज्ञेयत्विमह द्युम्बाद्यायतनस्योच्यते । तच श्चत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टम्

''तमेव धीरो विज्ञाय मज्ञां कुर्वीत त्राह्मणः । नानुष्यायाद्धदृञ्शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्''॥

भिचत इति । तथाऽपि कथं घुभ्वाद्यायवनस्य मुक्तोपसृष्यत्वं तत्रापि श्रुतिमाह । इत्युक्त्वेति । यथा नद्यो गङ्गाद्या नामकपाभ्यां निर्मुक्ताः समुद्रं प्राप्य वदात्मनाऽ-विष्ठन्वे । तथा विद्वानिप साक्षात्क्ठतब्रह्मा वद्वलादेव नामकपादिवद्यावत्कार्योत्मनो विमुक्तः पराद्वयाक्रवात्परमस्पृष्टानर्थं पुरुषं पूर्णमात्मानं दिव्यमखण्डं चिद्धातुमु-पैत्यात्मत्वेनाऽऽप्रोवीत्यर्थः । प्रधानादीनामन्यवमस्यापि मुक्तोपसृष्यत्वसिद्धेरन्यथासि-द्विरित्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मणश्चेति । ज्ञानावस्था यदेखुक्ता । मुमुक्षुरस्येखुक्तः । इदीत्युक्त्त्या कामानामात्मनिष्ठता निरस्ता । प्रावबन्धामावावस्था वक्तमथेत्युक्तम् । अत्रवि जीवद्वस्थोक्तिः । स यो इ वै तत्परमं ब्रह्म वेदेत्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । परपक्षव्यावृत्ति स्फोरयवि । प्रधानादीनां त्विति । कचिदिति श्रुतिस्पृतिलेकोकोक्तिः । वाग्वमुक्तैज्ञेयत्वव्यपदेशादि घुभ्वाद्यायवनस्य ज्ञेयत्वोक्ताविष कुवस्तद्वह्नेव तत्राऽऽह । तचिति । धीरो विवेकज्ञानी विज्ञानं पदार्थज्ञानं प्रज्ञा वाक्यार्थधीर्ज्ञोन्वपद्वार्थस्यवि हि वाक्यार्थधीः । बाह्मणपदमनुक्तद्विज्ञापळक्षणम् । वाक्यार्थधीर्दिवुत्वेन कमकाण्डवेमुस्यमधिकारिणा कार्यमित्याह । नेति । बहूनिति विशेषणादात्मार्थोपनिष-दनुचिन्वनमनुज्ञातम् । अनात्मार्थश्चाव्वाममननुसंवेयत्वे हेत्र्वाच इति । अष्टावपि स्था-

१ ड. ज. ज. स्थिता.। २ क. घ. ड. ज. ट. भ्वयेति। ३ क. ख. ध्यानान्तै।

#### [अ०१पा०३पू०२।४]आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि।२२७

[ बृ॰ ४ । ४ । २१ ] इति । तस्मादिष सुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म॥ २ ॥

### नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः प्रतिपादकोऽस्तीत्याह । नातुमानं सांख्यस्मृति-पिरकिल्पतं प्रधानिमह सुम्बाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम् । कस्मात् । अतच्छव्दात् । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छव्दो न तच्छव्दोऽतच्छव्दः । न ह्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चिच्छव्दोऽस्ति । येनाचेतनं प्रधानं कार्णत्वेनाऽऽयतनत्वेन वाऽवगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकशब्दोऽत्रास्ति "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" [ मु०१ । १ । ९ ] इत्यादिः । अत एव न वायुरपीह सुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽ-श्रीयते ॥ ३ ॥

### प्राणभृच ॥ ४ ॥

यद्यपि माणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च संभवति तथाऽप्युपाधिपरिच्छित्रज्ञानस्य सर्वेज्ञत्वाद्यसंभवे सत्यस्मादेवा-तच्छब्दात्माणभृदपि न सुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः ।

नानि वाक्शब्देनोक्तानि । वाल्वादिशोषणमेव बहुशब्दानुचिन्वनं न फलविद्त्यर्थः । मुक्तोपसृष्यत्वोक्तिमललमाह । तस्मादिति ॥ २ ॥

सिद्धान्तमुक्तवा प्रधानपक्षं निषेधित । नेति । सूत्रतात्पर्यमाह । यथेति । वैशेषि-कत्वमसाधारणत्वम् । तदक्षराणि व्याचष्टे । नेत्पादिना । इहेति वाक्योक्तिः । प्रश्न-पूर्वेकं हेतुमुक्तवा व्याचष्टे । कस्मादित्पादिना । प्रकरणमत्रेत्युक्तम् । प्रधानसाधक-शब्दामावे फलमाह । येनेति । प्रधानवाचिशव्दस्य सक्त्वेनेति यावत् । न तथा तद्धाचिशब्दोऽस्तीति शेषः । अतब्ब्छब्दादित्येर्थान्तरमाह । तदिति । सप्तमी पूर्वेवत् । प्रधानस्य शुभ्वाद्यायतनत्वाभावेऽपि सूत्रात्मनः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । अत इति । अतब्ब्छब्दादित्यतःशब्दार्थः ॥ ३ ॥

अस्तु वर्हि शारीरे। चुभ्वाचायर्तेनं विस्मिन्नात्मत्वादियोगात्तत्राऽऽह । प्राणभू-बेति । वद्याच्छे । यद्यपीति । भोग्यस्य भोक्तृशेषत्वात्तस्याऽऽयवनत्वमुक्तमा-

९ ट. मानिकम । २ क. झ. ट. मानिकं सा । ३ ख. "तस्यार्था । ४ क ख. "तनस्तिसम ।

नबोपाधिपरिच्छित्रस्याविभोः माणभूतो चुभ्वाद्यायतनत्वमपि मम्यक्संभवति । प्रथायोगकरणमुत्तरार्थमं ॥ ४ ॥

कृतश्च न प्राणभृदयभ्वाचायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः।

### भेदव्यपदेशात् ॥ ५॥

भेदव्यपदेशश्चेह भवति तमेवैकं जानथ आत्मानमिति ज्ञेयज्ञा-नुभावेन । तत्र प्राणभूत्तावन्युमुक्षुत्वाज्ज्ञाता परिशेषादात्मशब्दवा-च्यं ब्रह्म ज्ञेयं द्युभ्वाचायतनमिति गम्यते न प्राणभ्रत्॥ ५॥ कतश्च न प्राणभ्रहगुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः।

### प्रकरणात ॥ ६ ॥

प्रकरणं चेदं परमात्मनः । ''किस्मन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति'' [ मु० १।१।३ ] इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञाना-पेक्षणात । परमात्मनि हि सर्वोत्मके विज्ञाते सर्वमिदं स्यान केवले प्राणभृति ॥ ६ ॥

शङ्कचाऽऽह । नचेति । जीवस्यादृष्टद्वारा चुभ्वादिनिमित्तत्वेऽपि न साक्षात्तदायत-नत्वमौपाधिकत्वेनाविभुत्वादित्यर्थः । नन्वतच्छच्दादिति हेत्रिहापि चेदनुक्ठप्यते ताई न प्राणभृदनुमाने अतन्छ ब्दादित्येकमेव सूत्रमस्तु तत्राऽऽह । प्रथिगिति । उत्तरसूत्रैः पाणभुद्वे निरस्यते न प्रधानं तचैकसूत्रकरणे दुर्ज्ञानं तेनोत्तरसूत्रेषु जीवमात्रनिरास-ज्ञापनार्थं पृथकरणं सूत्रयोरित्यर्थः ॥ ४ ॥

परिच्छेदस्याऽऽभासत्वाद्वह्नैक्याभिपायेण सर्वज्ञत्वमायतनत्वं च जीवेऽपि स्यादिति मत्वा प्रच्छति । कुतश्चेति । सूत्रमुत्तरम् । भेदेति । विभजते । भेदेत्यादिना । इहेसुदाहरणोक्तिः । तथाऽपि ज्ञेयमायतनं पाणभृदस्तु नेत्याह । तत्रेति । निर्वारणार्थी सप्तमी ॥ ५ ॥

भिन्नस्य ब्रह्मणो ज्ञेयत्वनिरासेन स्वात्मानमेव जानथेति वचनपर्यवसानाक्रीवस्याऽऽ-यतनत्वज्ञेयत्वनिरासे हेत्वन्तरं वाच्यमित्याह । कुतश्चेति । सूत्रमुत्तरमादाय व्याचष्टे । प्रकरणं चेति । तस्य परमात्मविषयत्वे हेतुमाह । किस्मिनिति । प्राणमृति ज्ञातेऽ-भि तच्छेपत्वेन सर्वविज्ञानात्तद्विषयत्वं प्रकरणस्येत्याशङ्ख्याऽऽह । **परमात्मनीति** ॥६॥

१ ज. भ् । तथाहि यदि पृथायोगा न स्यात्तींह प्रधानप्राणाभयविषयको भेइन्यपदेशो भवेत. । तथा सित तमेवैकं जानथेत्मत्र ज्ञातृभावेन भेदव्यवदेशस्य प्रधानेऽसंभवाद्विरुध्यते ॥ ४ ॥

#### कुतश्च न प्राणभृद्दचुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः ।

### स्थित्यद्नाभ्यां च ॥ ७ ॥ ( १ )

खुभ्वाद्यायतनं च पकृत्य "द्वा सुपणी सयुजा सखाया" [ मु० ३ । १ । १ ] इत्यत्र स्थित्यदने निर्दिश्येते । तयोरन्यः पिप्पं स्वाद्वत्तीति कर्षफलाशनमनश्रन्नन्योऽभिचाकशीतित्यौदासीन्येन्नावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्यामीश्वरक्षेत्रज्ञौ तत्र यह्येते । यदि चेश्वरो खुभ्वाद्यायतनत्वेन विवक्षितस्ततस्तस्य पकृतैस्येश्वरस्य क्षेत्रज्ञात्पृथयवचनमवकल्पते । अन्यथा द्यपकृतवचनमाकस्मिन्कमसंबद्धं स्यात् । ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात्पृथयवचनमाकस्मिन्कमेव पसज्येत । न । तस्याविवक्षितत्वात् । क्षेत्रज्ञो हि कर्तृत्वेन भोकृत्वेन च प्रतिशरीरं बुँद्धचुपाधिंसंबद्धो लोकत एव प्रसिद्धो नासौ श्वर्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छून्त्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छून्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छून्त्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छून्त्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छून्त्या तात्पर्येण विवक्ष्यते इति । यदाऽपि पेष्कुत्युपनिषत्कृतेन व्यागृचीश्वरक्षेत्रज्ञावुच्येते इति । यदाऽपि पेषुत्रग्रुपनिषत्कृतेन व्याख्यानेनास्यामृचि सत्त्वक्षेत्रज्ञावुच्येते तदाऽपि न विरोधः कथित् ।

जीवस्योपाध्यैक्येनाविवक्षितत्वात्तज्ज्ञानेऽपि सर्वज्ञानसिद्धेस्तस्याऽऽयतनत्वाद्यभावे हेत्वन्तरं वाच्यमित्याशङ्कच्य सूत्रेण परिहरति । कुतश्चेत्यादिना । व्याचष्टे । सु-म्वादिति । निर्देशमेव दर्शयति । तयोरिति । विभक्तयर्थमाह । ताम्यां चेति । स्थित्येश्वरस्यादनाज्जीवस्य संग्रहेऽपि कथमीश्वरस्यैव विश्वायतनत्वं तदाह । यदी-ति । ईश्वरस्याऽऽयतनत्वेनापकृतत्वे जीवात्प्रथक्वथनानुपपत्तिरत्युक्तमेव व्यतिरेक-द्वाराऽऽह । अन्यथेति । जीवस्याप्यायतनत्वेनापकृतत्वे तुल्याऽनुपपत्तिरिति शङ्कते । निन्वति । तस्येक्यार्थं लोकसिद्धस्यानुवादत्वानैविमत्याह । नेति । जीवस्यापूर्वत्वा-भावेनाप्रतिपाद्यत्वेयार्थं लोकसिद्धस्यानुवादत्वानैविमत्याह । नेति । जीवस्यापूर्वत्वा-भावेनाप्रतियाद्यत्वाशङ्कचाऽऽह । ईश्वरस्ति । तयोरित्यादौ बुद्धिजीवयोरेवोक्तत्वात्क-थमिदं सूत्रं तत्राऽऽह । गृहामिति । गृहाधिकरणे नेदमुदाहरणमृतं पिबन्तावित्यु-दाहृतत्वात्तत्वाऽऽह । यदेति । वहीह परानुक्तेर्बुद्धिजीवयोरेवोक्तत्वात्कथं परस्याधि-

१ ज. ज. "स्थानम् । ता । २ ज. "तस्य क्षे । ३ क. ड. ज. बुद्ध चात्रुपा । ४ ड. ज. धिकसं । ५ ड. ज. "स्मिकव"। ६ क. ख. "स्याऽऽय"। ७ ख. तिहें प ।

कथम् । प्राणभृद्धीह घटादिच्छिद्रवरसत्त्वाद्युपाध्यभिमानि-त्वेन प्रतिशरीरं यद्यमाणो द्युभ्वाद्यायतनं न भवतीति निंषिध्य-ते । यस्तु सर्वशरीरेषूपाधिभिर्विनोपरुक्ष्यते परैमारमैव स भव-ति । यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिभिर्रुषाधिभिर्विनोपरुक्ष्यमा-णानि महाकाश एव भवन्ति । तह्रसाणभृतः परस्मादन्यत्वा-नुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते । तस्मात्सत्त्वाद्युपाध्यभिमानिन एव द्युभ्वाद्यायतनत्त्वपत्तिषेधः । तस्मात्परमेव ब्रह्म द्युभ्वाद्या-यतनम् । तदेतददृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेरित्यनेनैव सिद्धम् । तस्येव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितम् । यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमिति । प्रश्रवार्षे तु पुनरुपन्यस्तम् ॥७॥ (१)

### भूमा संप्रसादाद्ध्युपदेशाव ॥ ८॥

इदं समामनित । "भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति ना-

गितिरत्याह । कथिमिति । जीवस्यापि पैरात्मत्वेनात्रेष्टत्वादुपाध्यनाद्रादुपाहितानि-षेघेऽपि तद्दस्पृष्टस्य परस्याऽऽयतनत्विन्त्याह । प्राणेति । कथमेकस्यैवोपाविविशिष्ट-त्वाविशिष्टत्वेन भेदाभेदौ तजाऽऽह । यथेति । प्राणमृतोऽनुपहितस्यात्रेष्टस्येति शेषः । तस्य चेदायतनत्वं न निषिध्यते किंविषयस्तर्हि निषेधस्तजाऽऽह । तस्मा-दिति । पक्षान्तरायोगे सिद्धान्तमुपसंहर्गत । तस्मादिति । इतश्चाऽऽयतनवाक्यं ज्ञेयब्रह्मपरमित्याह । तदिति । तेनैव सिद्धत्वे हेतुमाह । तस्येति । वर्हि गतार्थ-मिषकरणमन्थेकमित्याशङ्कच भूतयोनिवाक्यमध्यस्यं नैतिदिति कृत्वाचिन्तयेदमिव-करणमित्याह । प्रपञ्चार्थमिति ॥ ७॥ (१)

आत्मशब्दादृ शुभ्वाद्यायतनं ब्रह्मेत्युक्तं तत्राऽऽत्मशब्द्स्तरित शोकमात्मिविदिसत्रा-ब्रह्माणि पाणे पयोगादनैकान्तिकः स्यादिसाशङ्कचाऽऽह । भूमेति । पूर्णसुखात्मिनिविशेषे ब्रह्माणि भूमिविद्याशुत्तरन्वयोक्तेः संगितिरिति मत्वा छान्दोग्यवाक्यं पठिति । इदिमिति । नाल्पे मुखमस्ति भूमैव सुखं तस्मानिरितिशयं सुखिमिच्छता भूमैव विशेषे-ण ज्ञातुमेष्टव्यो न परिच्छिन्नमिति सनत्कुमारोक्तिमाद्ते । भूमा त्विति । तदुपश्चस्य नारदो भर्गवन्भूमानमेव विशेषेण ज्ञातुमिच्छामीति प्रच्छति सनत्कुमारस् । भूमानिमि-ति । भूमो छक्षणमाह । यत्रेति । व्यवहारातितं पूर्णं वस्तु भूमेस्यर्थः । छक्षणं व्य-

१ ड. ज. ज. प्रतिषिध्यते । २ क. ज. ट. र एव । ३ घ. ड. मात्मा स । ४ झ. भीविं । ५ ख. ठ. परमात्म । ६ क. ख. गवान्म ।

न्यद्विजानाति स भूमा । अथ यत्रान्यत्पदयत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्" [ छा० ७ । २३ । २४ ] इत्यादि । तत्र संशयः किं प्राणो भूमा स्यादाहोस्वित्परमात्मेति । कुतः संशयः । भूमेति तावद्वदुत्वमिधीयते । 'वहोर्छेणो भू च बहोः'
[ पा० ६ । ४ । १५८ ] इति भूमशब्दस्य भावमत्ययान्ततास्मरणात् । किमात्मकं पुनस्तद्वदुत्वमिति विशेषाकाङ्क्षायां
"प्राणो वा आशाया भूयान्" [ छा० ७ । १५ । १ ] इति
संनिधानात्माणो भूमेति मतिभाति । तथा श्वतं द्वेव मे भगवट्टशेम्यस्तरति शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा
भगवाञ्शोकस्य पारं तार्यत्विति मकरणोत्थानात्परमात्मा भूमेत्यपि मतिभाति । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । किं तावत्माप्तम् । प्राणो भूमेति । कस्मात् । भूयःपश्चमतिवचनपरंपरादर्शनात् । यथा द्वस्ति भगवो
नाम्नो भूय इति वाग्वाव नाम्नो भूयसीति । तथाऽस्ति भगवो

तिरेकेण स्फ्रोरियतुं परिच्छिनस्य लक्षणमाह । अथेति । अन्वयवद्यातिरेकस्यापीष्ट-सिद्धौ हेतुत्वचोतकोऽथशब्दः। आदिपदं यो वै मुमा तदमृतमित्यादिसंग्रहार्थम्। उक्ते वाक्ये भूमि संशयमाह । तत्रेति । निर्वीजे संशयेऽतिपसङ्गात्रुच्छाति । कुत इति । वत्र हेतुं वक्तुं भूमशब्दार्थमाह । भूमेतीति । वहोर्भाव इति विग्रहे पृथ्वादि-भ्य इमनिज्वेतीमन्प्रत्यये कृते बहोलींपो मु च बहोरिति सुत्रेण बहोरुत्तरस्येमन्प्रत्य-यस्येकारलोपे बहो: स्थाने भुशब्दादेशे च भुमन्निति प्रातिपदिकं सिध्यति । तस्य च भावार्थे विहितेमन्पत्ययान्तत्वाद्वहृत्ववाचितत्यर्थः । तथाऽपि संज्ञाये को हेतुरित्याज्ञ-ङ्कचावान्तरमकरणं महापकरणं चेत्याह । किमित्यादिना । तथा संनिधानात्पाण-भानवदित्यर्थः । भावभवित्रोस्तादात्म्यविवक्षया प्राणो भूमा परमात्मा भूमेति सामाना-विकरण्यम् । सत्या सामद्रयां कार्यसिद्धिः फलमाह । तत्रेति । आकाङ्क्षापूर्वकं पूर्व-पक्षं यहाति । किमिति । पूर्वपक्षे प्राणीपास्तिरुत्तरपक्षे परमात्मधीरिति फलम् । अवा-न्तरमकरणस्य संनिहितत्वेऽपि महापकरणशेषत्वेन दुर्बेळत्वाच पाणस्य पमेयतेत्याह। कस्मादिति । महापकरणादवान्तरपकरणस्य पाबल्यौर्थं लिङ्गमाह । भूष इति । प्राणादूर्धं महत्तराथीविषयत्वेन प्रश्नस्य प्रतिवचनस्य वाडहरेरित्यर्थः । अन्यत्र तद्भावेऽपि मेयभेद्धीवद्त्रापि स्यादित्याकाङ्क्ष्यास्मिन्प्रकरणे तयोः सतोरेवार्थभेद-भानान्मैवमित्याह । यथेति । दृष्टिविषयत्वेन निष्टेय प्रश्नादिकमभिनयति । अस्तीति । वाची भूय इति मनो वाव वाची भूय इति च नामादिभ्यो ह्या माणाद्भयः प्रश्नमतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तो नैवं पाणात्परं भ्यः प्रश्न-प्रतिवचनं हर्यतेऽस्ति भगवः प्राणाद्रय इत्यदो शाणाद्भय इति । प्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो भूयांसं प्राणो बौबाऽऽशाया भ्यानित्यादिना सप्रपश्चमुक्त्वा प्राणदर्शि-नश्चातिवादित्वमतिवाचसीत्यतिवाचस्मीति ब्रूयात्रापह्नवीतेत्य-भ्यनजायैष त वा अतिवदति यः सत्येनातिवदतीति पाणव्रतम-तिवादित्वमनुकृष्यापरित्यज्यैव माणं सत्यादिपरंपर्या भूमौनम-वतारयन्त्राणमेव भूमानं मन्यत इति गम्यते । कथं पुनः पाणे भगिन व्याख्यायमाने यत्र नान्यत्पर्यतीत्येतद्वन्नो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति । उच्यते । सुषुप्तावस्थायां पाणग्रस्तेषु करणेष दर्शनादिव्यवहारनिवृत्तिदर्शनात्संभवति यत्र नान्यत्पश्यतीर्रेयेतस्रक्षणम् । तथाच श्रुतिः "न गुणोति न पश्यति" [ प्र० ४ । २ । ३ ] इत्यादिना सर्वेकरणव्यापार-प्रत्यस्तमयद्भपां सुषुध्यवस्थामुक्तवा प्राणाग्रय एवैतस्मिनपुरे जा-ग्रतीति तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रवती पाणप्रधानां सुषुप्त्यवस्थां दर्शयति । यचैतृब्रु**म्नः** सुखत्वं श्रुतम् "यो वै भूमा तत्म्रखम्" [छा० ७ । २३] इति तद्प्यविरुद्धम् ।

नन्वेष तु वा अतिवद्वीति तुशब्देन माणविदोऽतिवादित्वं ब्यावर्से यः सत्ये-नाविवद्वीवि सत्येनाविवदनं वदन्याणं भूमानं न मृष्यते तत्राऽऽह । प्राणमिति । आवि-वादित्विङ्किन माणस्य प्रत्यभिज्ञानादेष इति प्रकृताकर्षणात्प्रकरणाविच्छेदाद्विवादित्वे सत्यशब्दस्य सत्यवद्नगुणविधायकत्वात्त्रशब्दस्यापि नामाद्याशान्तवादिनोऽतिवादित्व-व्यावर्तकत्वात्प्राणं गृहीत्वैव सत्यादिद्वारा भूम्नोऽवतारात्तस्यैव भूमतेत्यर्थः । प्राणपक्षे लक्षणविरोधं शङ्कते । कथमिति । अवस्थाविशेषमाश्रित्याऽऽह । उच्यत इति । लोकपिसद्या संभावितं अला स्पष्टयाति । तथाचेति । गाईपलो ह वा एषोऽपान इत्यादिनाऽभित्वेन निरूपितत्वात्माणा एवाभयस्ते च पुरे शरीरेऽभिमानतो गृहीते स्वापेडपि व्यापारवन्तो भवन्तीत्यर्थः । यहा तत्राप्यात्मन्येव लक्षणं तस्यास्तत्माधा-न्यादित्याशङ्कच षथाचेत्यादि योज्यम् । यो वै भूमा तत्सुखाभीवि पाणपक्षे कथं निर्व-श्यते तत्राऽऽह । यचेति । यस्यामवस्थायामेष देवो बुद्धचाद्यपाधिको जीवः स्वप्ना-

<sup>🤋</sup> क. ज. वा आशा<sup>°</sup>। २ ड. ञ. <sup>°</sup>मान सम<sup>°</sup>। ३ घ. ड. ञ. <sup>°</sup>षुप्रयव<sup>°</sup>। ४ घ. ड. <sup>°</sup>तीत्यादि लक्ष<sup>°</sup>। ५ क. 'गरावस्था ब्र°।

"यत्रैष देवः स्वप्रात्र प्रथ्यतीत्यथ यदेतिस्मन्द्रारीरे सुलं भवति"
[ प्र० ४ । ६ ] इति सुषुप्त्यवस्थायामेव सुखश्रवणात् । यच्च
"यो वे भूमा तदमृतम्" [ छा० ० । २४ । १ ] इति तदिष
पाणस्याविरुद्धम् । "पाणो वा अमृतम्" [को० ३ । २ ] इति
श्रुतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य तरित शोकमात्मविदित्यात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपच्यते । प्राण एवेहाऽऽत्मा विवक्षित इति ब्रूमः । तथाहि "प्राणो ह पिता प्राणो
माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः"
[छा००।१५।१] इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । यथा वा अरा
नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्पाणे सर्वं समर्पितमिति च सर्वात्मत्वारनाभिनिदर्शनाभ्यां च संभवति वेपुल्यात्मिका भूमक्षपता प्राणस्य ।
तस्मात्माणो भूमेत्येवं प्राप्तम् । तत इदमुच्यते परमात्मैवेह
भूमा भवितुमर्हति न प्राणः । कस्मात् । संप्रसादादध्युपदेशात् ।
संप्रसाद इति सुषुमं स्थानमुच्यते सम्यक्प्रसीदत्यस्मित्निति निर्वचनात् । बृहदारण्यके च स्वप्रजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात् ।

नुचावचानोपलमते तदा यत्सुखं तद्दिमञ्जारीरे भवित नोपायान्तरसाध्यमिति श्रुत्यर्थः । सुष्ठिश्चेश्व प्राणपाधान्यात्तस्यैव तत्सुखिमिति शेषः । भूम्रोऽमृतत्वश्चुत्या प्राणादर्थान्तरत्वं प्राणस्याल्पत्वेन मर्त्यत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । यचेति । प्राणे भूम्नि पकरण्याति । प्राणस्यवात्राऽऽत्मत्वान्न तद्विरोधोऽस्तीत्याह । प्राण एवेति । संभवित मुख्येऽधें किमित्यात्मशब्देन गौणार्थम्रहणीमत्याशङ्कचे सार्वोत्म्यान्दात्मशब्दस्तत्र मुख्य एवेत्याह । तथाहीति । प्राणस्य सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वाच मुख्यान्त्यात्मशब्दस्तत्र मुख्य एवेत्याह । तथाहीति । प्राणस्य सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वाच मुख्यान्त्यात्माद्वान्त्याह । यथेति । तथाऽपि परमात्मेव सर्वेकारणत्वानमुख्यो भूमा प्राणस्तु नैविमित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । प्राणस्य सिद्धे भूमत्वे तत्रुपास्तिएरं भूमवाक्यामित्यपसंहर्गति । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्त्वयति । एविमिति । तत्र पविज्ञां व्याकर्गति । परमात्मेति । पाणो भूमेत्युक्तत्वान्नेयं प्रतिज्ञोति शङ्कते । कस्मादिति । सौन्त्रं हेतुमादक्ते । संप्रसादादिति । एष संप्रसाद इति संप्रसादशब्दस्य जीवार्थत्वादन्त्रापि वैस्मात्परत्वोक्तत्या न पाणप्रसुक्तिरित्याशङ्कच्य संप्रसादशब्दस्य जीविक्षितं वक्तं प्रसिद्धमर्थमाह । संप्रसाद इति । जीवे सुप्ती च शक्तिकल्पनायां गौरवं शङ्किकाकं सम्यगिति । न केवलं निरुक्त्या संप्रसादशब्दः स्वापविषयः किंतु स एष एतिमन्तसंप्रसाद रत्वेसादिप्रयोगादपीत्याह । बृहदिति । तिई स्वापादपर्यपुपदेशस्तवोऽन्यस्य प्राणस्यापि

तस्यां च संप्रसादावस्थायां प्राणो जागतीति प्राणोऽत्र संप्रसा-है। इभिष्रेयते । प्राणादध्वं भम्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थः । शाण एव चेद्रमा स्यात्स एव तस्मादृर्ध्वमपदिश्येतेत्यश्चिष्टमेत-त्स्यात । न हि नामैव नाम्नो भूय इति नाम्न ऊर्ध्वमुपरिष्टम् । किं तर्हि नाम्रोऽन्यदर्थान्तरमुपदिष्टं वागारूपं वाग्वाव नाम्नो भुयसीति । तथा वागादिभ्योऽप्या प्राणादर्थान्तरमेव तत्र तत्रो-र्ध्वमुपदिष्टम् । तद्वत्प्राणीद्ध्वमुपदिश्यमानो भूमा प्राणादर्थान्त-रभूतो भवितुमईति । नन्विह नास्ति प्रश्लोऽस्ति भगवः प्राणा-द्भुय इति । नापि प्रतिवचनमस्ति प्राणाद्भाव भूयोऽस्तीति । कथं प्राणादधि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते । प्राणविषयमेव चातिवा-दित्वमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं पश्यामः । एष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवदतीति । तस्मान्नास्ति पाणादध्यपदेश इति । अत्रो-च्यते । न तावत्प्राणविषयस्यैवातिवादित्वस्यैतदनुकर्पणमिति शक्यं वक्तं विशेषवादाद्यः सत्येनातिवदतीति । नन् विशेषवा-दोऽप्ययं पाणविषय एव भविष्यति । कथम् । यथैषोऽमिहोत्री यः सत्यं वदतीत्यक्ते न सत्यवैचनेनामिहोत्रित्वं केन तर्ह्यमि-होत्रेणैव । सत्यवंदनं त्विम्नहोत्रिणो विशेष उच्यते । तथै-ष तु वा अतिवदित यः सत्येनातिवदतीत्युक्ते न सत्यवैच-

स्यादित्याशङ्कचावस्थावानिशब्दस्य छक्षणया पाणविषयत्वमाह । तस्यां चेति । संप्रसादशब्दस्य छाक्षणिकार्थग्रहे सिद्धं हेत्वर्थमाह । पाणादिति । भूम्रो ध-म्याकाङ्क्षायां ब्रह्मणः सत्यस्याधिकारात्तदेव सबध्यत इति भावः । पाणे हेतोरयोग-माह । पाण इति । दृष्टान्तद्वारोक्तं व्यनक्ति । न हीति । अस्मिन्प्रकरणे यस्मादूर्ध्वं यो निर्दिश्यते स वतोऽतिरिच्यते प्राणाचोपरिष्टादुपदिष्टो भूमेति सोऽपि वतोऽन्यः स्यादिति भावः । वत्र वत्रेति पर्यायमेदोक्तिः । हेत्वसिद्धि शङ्कते । निन्वति । प्रति-वचनद्वारा प्रश्नकल्पनामाशङ्कःचोक्तं नापीति । स्वपक्षे पूर्वपक्षी हेतोः सत्त्वमाह । प्राणे-ति । सिद्धान्ते हेत्वसिद्धि निगमयित । तस्मादिति । मिद्धान्ती हेतुसमर्थनार्थमाह । अत्रेति । वत्र परकीयहेतुं निरस्यति । न ताविदिति । एषशब्दस्य यच्छब्दपारत-प्रयात परकापणपरामशित्वमतोऽवान्तरप्रकरणं विच्छिन्नमित्युक्ते शङ्कते । निन्वति । सत्यस्य प्रधानत्वाद्विशेषवादस्य तिद्वष्यत्वमेव न प्राणविषयतेत्याह । कथिमिति । सन्त्यशब्दो यथार्थोक्तिवाचीत्यङ्गीकृत्य दृष्टान्तेन प्रत्याह । प्रथेति । वृतीया-

१ क ज. णादव्यूर्ध्व । २ ड.ज. शाददो भू । ३ क.ड.ज.ट. वदने । ४ ज. वचन । ५ ड.ज.ट. वदने ।

नेनातिवादित्वं केन तर्हि पकृतेन प्राणिवज्ञानेनैव । सत्यवदनं तु
प्राणिवदो विशेषा विवक्ष्यत इति । नेति बूमः । श्रुत्यर्थपिरियागमसङ्गात् । श्रुत्या द्यत्र सत्यवंचनेनातिवादित्वं प्रतीयते यः
सत्येनातिवदित सोऽतिवदतीति नात्र प्राणिवज्ञानस्य संकीर्तनमस्ति । पकरणान्तु प्राणिवज्ञानं संबध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात् । पकृतव्याकृत्यर्थश्च तुशब्दो न रंगच्छेतैष तु वा अतिवदतीति । "सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्"
[छा०७।१६] इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरिववक्षां सूचयति ।
तस्माद्ययेकवेदप्रशंसायां पैकृतायामेष तु महाँबाह्यणो पश्चतुरो
वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते ताद्दगे न
तद्वष्टव्यम् । नच पश्चपतिवचनक्ष्पयेवार्थान्तरिववक्षया भवितव्यमिति नियमोऽस्ति। पकृतसंबन्धासंभवकारितत्वादर्थान्तरिववक्षा-

शुखा साधकतमार्थया सत्यज्ञानेनातिवादित्वान्तर्विवानात्प्रकरणेन शुखर्थपरित्यागासि-द्धिरित्याह । नेतीति । श्रुत्यर्थमेव स्फटयति । श्रुत्येति । वाक्यमत्रेतुक्तम् । अतिवा-दित्विङ्किप्रत्यभिज्ञातिप्राणस्यैव प्रतिपाचत्वे सत्यशब्दस्तद्यिगुणविवायकः स्यादि-सुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । नेति । अतिवादित्ववाक्यं सप्तम्यथैः । का तर्हि पाणवि-ज्ञानस्य प्रसक्तिस्तत्राऽऽह । प्रकरणान्विति । संबध्येतातिवादित्वे हेतुत्वेनेति शेषः। पकरणस्य प्रमाणत्वात्तत्कृतोऽपि संबन्धोऽनरोद्धव्य इत्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । न परं मकरणानुरोवेन तृतीयाश्रुतिविरुध्येत किंतु तुशब्दश्येत्याह । मकूतेति । नच <mark>लिङ्गोपेतपकरणं श्रु</mark>तिमात्राद्वलीयो लिङ्गस्यातद्विषयोक्तेरिति भावः । यत्तु सत्यशब्दस्य गुणविधिपरत्वं तम्र वाक्यान्तरविरोधादित्याह । सत्यं त्विति । तुशब्देनाङ्गविशेषः विधिः सूच्यते किवा प्रकृतच्यावृतिरिति संदेहापोहार्थमाह । तस्मादिति । अवान्त-राधिकारविच्छेदादिति हेत्वर्थः । माणादेरथीन्तरं सत्यं प्रशंसितुं सत्यज्ञानेनातिवादि-त्वमुक्तमित्याह । ताहगिति । थैतुकं पाणाद्वि भूयःपश्चपसुक्ती नेति तत्राऽऽह। नचेति । कि वर्हि कारणमथीन्तरविवक्षायामित्याशङ्कचाऽऽह । प्रकृतेति । असति प्रकृतिसंबन्धायोगे सतोरिष प्रश्नपातिवचनयोरीथेक्यस्य मैत्रेय्यादौ हष्टत्वात्तदभावेऽपि पक्तसंबन्धायोगे तद्भेदस्य दर्शनात्मश्रादिसस्वमर्थान्तरत्वानिमित्तिमिति भावः । नाष्टः कस्याचिद्रयादिति समृतेरप्रश्ले प्रसृत्तिरयुक्तेत्याशङ्कचाष्ट्रभेनापि बोधनीयः

<sup>े</sup> क. घ. ड. ज. ज. ट. वैदने । २ क. ैति या ३ झ. प्रवृत्ताया । ४ क. हान्ब्राह्मा । ५ क. गेवेता । ६ क. ख. जानात्प्राणा । ७ क. ख. ठ. ड. ढ. रेध्यते किं। ८ क. ख. ठ. ड. ढ. व्य-त्वोक्ते । ९ स. यदुक्तं ।

याः।तत्र प्राणान्तमनुशासनं श्रुत्वा तृष्णींभृतं नारदं स्वयमेव सन-रकमारो व्युत्पादयति । यत्प्राणविज्ञानेन विकारानृतविषयेणाति-वादित्वमनतिवादित्वमेव तदेष तु वा अतिवदति यः सत्ये-नातिवहतीति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते परमार्थक-पत्वात् । '' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " [ तै० २ । १ ] इति च श्रुत्यन्तरात् । तथा व्युत्पादिताय नारदाय सोऽहं भगवः सत्ये-नातिवदानीतेयेवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरंपरया भूमानम्-पदिशति । तत्र यत्प्राणादधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातं तदेवेह भमेत्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति माणाद्धि भुन्न उपदेश इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितमहीति । oैवं चेहाऽऽत्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपत्रं भविष्यति । प्राण एवेहाSSत्मा विवक्षित इत्येतद्पि नोपपद्यते । न हि प्राणस्य मुख्यया वृत्याऽऽत्मत्वमस्ति । नचान्यत्र परमात्मज्ञा-नाच्छोकविनिवृत्तिरस्ति । "नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय" श्वे० ६। १५] इति श्रुत्यन्तरात् । "तं मा भगवाञ्ज्ञोकस्य पारं तारयतु" [छा०७। १। ३] इति चोपक्रम्योपसंहरति "तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवानसनत्कुमारः"

शिष्यो जिज्ञासुरिति मत्वाऽऽह । तन्नेति । सत्यामर्थान्तरिविद्धायाभिति यावत् । तदेवाभिनयित । यदिति । सत्यशब्दार्थो भूमाऽपि परस्मादर्थान्तरिनित्याक्षङ्कचाऽऽह ।
तन्नेति । वाक्यं सप्तम्यर्थः । परस्मिन्ब्रह्मणि सत्यशब्दस्य प्रयुक्तपूर्वेकत्वाच तिद्वपः
यतेत्याह । सत्यिमिति । तथाऽपि विज्ञानमननश्रद्धानिष्ठाकृतीनामन्यतमो भूमा न
सत्यं ब्रह्मेत्याक्षद्भचाऽऽह । तथेति । तेषां साधनत्वादेव फल्यूतभूमवासिद्धिरित्यर्थः ।
वयाऽपि कथं सत्यस्यव वथार्त्वमत आह । तन्नेति । हेत्तृक्तिद्वारा भूमोपदेशे प्रस्तुते
सतीत्यर्थः । इहेति वाक्योक्तिः । हेत्वसिद्धिमुद्धृत्य फल्वितमाह । तस्मादिति ।
परात्मा भूमेत्यत्र महापकरणमनुगृहीविभिति हेत्वन्तरमाह । एवं चेति । यत्तु प्राणविपयत्वमात्मशब्दस्योक्तं तदनूच दूषयित । प्राण इति । शोकिनिवृत्तिवाक्यमिहेत्युकम् । विशिष्टफल्ट्छेर्पि परात्मैवाऽऽत्मशब्दार्थो न प्राण इत्याह । नचेति ।
नात्र मुख्यं शोकतरणं कित्वीपचारिकमित्याशङ्कचोपक्रमोपसंहारैकरूप्यान्मैवीमत्याह ।
तिमिति । उपक्रमे शोकस्योपसंहारे तमसो निवृत्तिवचनाद्विपित्यित्तिमाशङ्कचाऽऽह ।

१ क. °नीति प्र°। २ क. व चाऽऽत्म°। ३ क. उ. इ. इ. त्वामित्यत्राऽऽह। स. °त्वामित्याह।

[छा० ७। २६।२] इति । तम इति शोकादिकारणमिवद्यो-च्यते । प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत। "आ-स्मतः प्राणः" [छा००।२६।१] इति च ब्राह्मणम् । प्रकरणान्ते परमात्मविवक्षा भविष्यति भूमीऽत्र प्राण एवेति चेत् । न "स भगवः कस्मिन्पतिष्ठित इति स्वे महिन्नि" [छा० ७। २४।१] इत्यादिना भूझ एवाऽऽ प्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात्। वैपुल्यात्मिका च भूमक्षपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः स्वत्रामुपपद्यते ॥ ८॥

### धर्मोपपत्तेश्व ॥ ९ ॥ (२)

अपि च ये भूम्नि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमेति दर्शनादिन्यवहाराभावं भूमन्यवगमयति । परमात्मिन चायं दर्शनादिन्व्यवहाराभावोऽवगतः । "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्" । बृ० ४।५।१५] ईत्यादिश्वत्यन्तरात् । योऽप्यन्तौ सुषुप्त्यवस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्गत्वविवक्षयोक्तो न माणस्वभावविवक्षया परमात्ममकर-

तम इतीति । कारणिनवृत्त्या कार्यनिवृत्तिरुपसंहारे कार्यनिवृत्त्या कारणिनवृत्तिरुपक्रमे विविक्षितेत्यविपितिएत्यर्थः । किंच पाणो यदायत्तर्तस्येदं प्रकरणिमत्यात्मैव प्रकरणी भूमेत्याह । प्राणान्ते चेति । प्राणस्यान्यायत्तवैव कुतोऽत्रोच्यते तत्राऽऽह । आत्मत इति । प्राणाधिकारसमाप्तौ परात्मवचनात्पूर्वो तत्स्य भूमनो न परमात्मवेति शङ्कते । प्रकरणिति । भूमन एव सर्वनाम्नाऽनुकर्षणाद्वात्त्यश्चेषस्यापि वद्धेत्वात्तस्यैनवेदं प्रकरणीपिति न प्राणस्य भूमतेत्याह । नेत्यादिना । किंच भूमद्भपताऽपि प्राणे न मुख्येत्याह । वैपुरुषेति । प्राणस्य सविकारापेक्षया भूमत्वेऽपि न मुख्यिमिति वक्तं सुतरामित्युक्तम् ॥ ८ ॥

परो भूमेत्यत्र छिङ्गान्तरमाह । धर्मेति। सूत्रं व्याकरोति । अपि चेति । उपपित्त दर्शियतुं भूम्नि दर्शनाचभावं दर्शयति । यत्रेति । कथमेतावता परात्मधीस्तत्राऽऽह । परमात्मनीति । माणेऽपि तदुपपत्तिरुक्तेत्याशङ्कचाऽऽह । योऽपीति । उक्तो न शृणोतीत्यादिनेति शेषः । माणस्वभाविववक्षया तस्यानुक्तत्वे हेतुमाह । परमात्मेति । तत्मकरणे न शृणोतीत्यादेरुक्तेरित्यर्थः । स्वप्नजागरितयोः सति मनसि दर्शनादिव्य-वहारात्तद्भावे स्वापे तदभावादन्वयव्यतिरेकाभ्यां मनोधीनो दर्शनादिनोऽऽत्मकृतः

णात्। यदिष तस्यामवस्थायां स्वसुकं तद्यात्मन एव सुलक्ष्य-पत्विवक्षयोक्तम्। यत आह ''एषोऽस्य पर्यम आनम्द एतस्यै-वाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति'' [ बृ० ४ । ३ । ३२ ] इति । इहापि यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुलमस्ति भूमैव सुलमिति सामयसुलनिराकरणेन ब्रह्मैव सुलं भूमानं दर्शयति । यो वै भूमा तद्मृतमित्यमृतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गम्य्यति । विकाराणाममृतत्वस्याऽऽपेक्षिकत्वात् ''अतोऽन्यदार्तम्'' ( बृ० ३।४।२ ) इति च श्रुत्यन्तरात् । तथाच सत्यत्वं स्वम-हिममितिष्ठितत्वं सर्वगत्त्वं सर्वात्मत्वमिति चैते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते नान्यत्र । तस्माद्ग्मा परमात्मेति सिद्धम् ॥ ९॥ (२)

### अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

"कस्मिन्न खल्वाकाश ओतश्च मोतश्चेति स होवाचैतद्धै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणु" ( बृ ० ३।८।७।८ )

स तु स्वैतोऽलिङ्ग इति मत्वा न भृणोवीत्यादिना सर्वेञ्यवहाराभावः सुषुप्तावुक्तो न प्राणाविवक्षया परप्रकरणविरोधादित्यथेः । भूम्नः श्रुतं सुखत्वं प्राणेऽपि स्यादिद्युक्तं प्रत्याह । यदपीति । तस्य सुखत्वं मानमाह । यत इति । इतश्चाऽऽत्मन एव सुखत्वं मित्याह । इहापौति । तस्येव सुखत्वं प्रतियोगिप्रत्युक्त्या स्फुटयित । नेति । उक्तश्रुतेरर्थमाह । सामयेति । आमयेन दुःखेन सिहतं सामयम् । धर्मद्वयमुक्त्वा धर्मान्तरमाह । यो वा इति । प्राणस्यापि दिश्वतम्मृतत्विमित्याहाङ्क चाऽऽह । विकारणामिति । इतश्च न प्राणस्य मुख्यम्मृतत्विमित्याह । अत इति । आर्वमार्विमस्तं नाशीवि यावतः । प्रकृतोपयुक्तानि धर्मान्वराण्याह । तथिति । स एवाधस्तात्स उपिष्टादित्यादिना सर्वग्वत्वं स एवेदं सर्विमिति सर्वोत्मत्वमुक्तम् । श्रुतिलिङ्गप्रकरणेभ्यो भूमा परमात्मेवि तत्पविपस्यर्थं भूमवाक्यिमत्युपसंहरित । तस्मादिति ॥ ९ ॥ (२)

भूम्नि श्रुतधर्माणां परत्रोपपत्त्या परो भूमेत्युक्तमधुना तेनैव न्यायेनाक्षरे श्रुत-जगद्विधारणस्य परिस्मैन्नपपत्तेरक्षरं परं ब्रह्मेत्याह । अक्षरमिति । बृहदारण्यकवा-क्यं पठित । किस्मित्रिति । यदूर्ध्वं दिवो यद्धस्तात्पृथिन्या ये चोमे द्यावापृथिन्यौ यदन्तिरिक्षं यद्भूतं भवद्भविष्यच तत्सर्वं किस्मिन्नोतं मोतं चेति पश्ले याज्ञवल्क्ये-नाऽऽकाशे तदोतं च मोतं चेति निरस्ते गार्गी पुनरपृच्छदाकाशोऽन्याकृतारूयः

१ झ.ट. <sup>\*</sup>रमान<sup>\*</sup>।२ क. ख. ठ. ड. ढ. <sup>°</sup>तोऽसङ्ग<sup>°</sup>।३ क. ख. <sup>°</sup>स्मिन्नप्युप<sup>°</sup>।

#### [अ०१पा०३सू०१०]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमेतानि ।२३९

इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते किंवा परेमेश्वर इति । तत्राक्षरसमामनाय इत्यादावक्षरशब्दस्य वर्णे मिद्धत्वात् पर्सिद्धचितिक्षमस्य चायुक्तत्वात् ''ॐकार एवेदं सर्वम्'' (छा०२।२३।४) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वर्णस्याप्युपास्य-त्वेन सर्वात्मकत्वावधारणाद्धर्ण एवाक्षरशब्दं इत्येवं माप्त उच्यते । पर एवाऽऽत्माऽक्षरशब्दवाच्यः । कस्मात् । अम्बरान्तधृतेः पृथिव्यादेशकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात् । तत्र हि पृथिव्यादेश समस्तैविकारजातस्य कास्त्रयंविभक्तस्याऽऽकाश एव तदोतं च मोतं चेत्याकाशे मितिष्ठितत्वमुक्त्वा किस्मन्न खल्वाकाश ओनतश्च मोतश्चेत्यनेन पश्चेनेदमक्षरमवतारितम् । तथाचोपसंहतमेत-स्मन्न खल्वकारे गार्ग्याकाश ओतश्च मोतश्चेति । नचेयमम्ब-

कस्मिन्नोतयोतत्वेन तिष्ठतीति याज्ञवल्क्यस्त्वाह हे गानि यच्वया पृष्टमाकाशस्यौधि-करणं तदेतदक्षरमस्थूळादिविशेषणं ब्रह्मविदो वदन्तीत्युदाहरणार्थः । उभयत्राक्षरश-ब्द्मयोगमतीत्या संशयमाह । तत्रेति । सत्यशब्दस्य ब्रह्माणे मुख्यत्वात्परो भूमे-त्युक्तत्वादत्राप्यक्षरश्रब्दस्य वर्णे मुख्यत्वादोंकार एवाक्षरभिति पूर्वपक्षयति । **त-**त्रेत्यादिना । अक्षरब्राह्मणस्य निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः संगतयः । ओंकारोपा-स्तिक्रीयवीरित्युभयत्र फलम् । न क्षरवीत्यक्षर्मित्यवयवमसिद्धचा परस्मिन्निप शब्दो-पपत्तिमाशङ्कच रूढियोगमपहरवीति न्यायेनाऽऽह । प्रसिद्धीति । वर्णपक्षे वस्या-म्बरान्तथारणायोगादपुमर्थत्वाच तद्धचानाद्वह्नीव प्राह्मीमत्याशङ्कचाऽऽह । ओंकार इति । उपास्तिद्वारा पुमर्थत्वे सिद्धेऽभिषेयस्य च गौरयं वृक्षोऽयमिति शब्दसामाना-विकरण्याद्माभिवदुपायोपेयतामात्रेण तद्योगादतदुपाये लिङ्गाद्युरथज्ञाने नामसंभे-दादिभिधानाभिवेययोरिक्यादोंकारमात्रतायाश्च सर्वस्य श्रुतत्वात्तद्वाकिरित्यर्थः । रूढे-रिदं ब्राह्मणमोकारोपास्तिपरामित्युपसंहरति । वर्ण इति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तमव-वार्य प्रविज्ञां व्याकरोति । एविमिति । रूढेरोंकारविश्यत्वमक्षरशब्दस्योक्तं वत्कथं पितज्ञेत्याह । कस्मादिति । हेतुमुक्त्वा व्याकरोति । अम्बरान्तेति । आकाशस्यै-व पश्ने अवणात्तद्यिकरणं पृष्टं न पृथिव्यादेरित्याशङ्खाऽऽह । तत्रेति । वथाऽपि कृढियोंगाद्वलीयसीत्युक्तमित्याशङ्कच तात्पर्यवदम्बरान्तधृतिलिङ्गसर्गतयोगवृत्तिर्बली-यसीत्युपेत्योपक्रमोपसंहारयोरैकरूप्यावगमात्तात्पर्यासिद्धिरित्याह । तथाचेति । छि-कुस्यान्यथासिद्धि प्रत्याह । नचेति । ऑकारस्य सर्वीतमैतवश्रुतेस्तत्र संभवति छिङ्ग-

१ ड.ज. र ऐवेश्व । २ ज.ट. सिद्धिव्यति । ३ क.ज. ब्दवाच्य इ । ४ क.ड.ज.ज. स्तस्य वि । ५ क. ज. यप्रवि । ६ क.ख झ. स्यापि कार । ७ क.ख. रोषज्ञ । ८ क.ख.ठ ड.ट. गता यो । ९ ख. स्मु ।

रान्तपृतिर्बद्धणोऽन्यत्र संभवति । यदप्योंकार एवेदं सर्वेमिति तदपि ब्रह्ममतिपत्तिसाधनत्वात्स्तुत्यर्थ द्रष्टव्यम् । तस्मान क्षर-त्यश्चते चेति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ॥ १०॥

स्यादेतत् । कार्यस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपग-म्यते प्रधानकारणवादिनोऽपीयमुपपचते । कथमम्बरान्तधृतेर्त्र-स्रोत्वप्रतिपैत्तिः । अत उत्तरं पठित ।

### सा च प्रशासनात् ॥ ११ ॥

सा चाम्बरान्तपृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म । कस्मात् । प्रशा-सनात् । प्रशासनं द्वीह श्रूयते "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि स्वर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" [ बृ० ३ । ८ । ९ ] इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म नाचेतनस्य प्रशासनं भ-वति । न ह्यचेतनानां घटादिकारणानां मृदादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥ ११ ॥

### अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥ ( ३ )

अन्यभावव्यावृत्तेश्च कारणाङ्गस्चैवाक्षरशब्दवाच्यं तस्यैवाम्बराः न्तधृतिः कर्मे नान्यस्य कस्यचित्। किमिदमन्यभावव्यावृत्तेरिति।

मित्याशङ्कचाऽऽह । यदपीति । स्वरूपमेदादुपायोपेयभेदादर्थिकियामेदाच शब्दार्थ-योरभेदासिद्धिरित्यर्थः। पक्ते क्रिटेयींगस्य बळीयस्त्वे फळितमाह। तस्मान्नेति॥ १०॥

उत्तरसूत्रापोह्य चोद्यमाह । स्पादिति । केयमम्बरान्तपृतिस्तान्निमित्तत्वं तदुपादा-नत्वं वा । नाऽऽद्यः । घटकुळाळवदाश्रयाश्रयित्वायोगातः । द्वितीये व्यभिचारादसा-षकतेति मत्वा फळितमाह । कथिमिति । सूत्रमवतारयाति । अत इति । प्रतिज्ञां च्याचष्टे । सा चेति । प्रधानस्यापि तदुपपत्तेरुक्तत्वादवधारणासिद्धिरित्याह । कस्मा-दिति । हेतुमृत्थाप्य नियमं साधयति । प्रशासनादिति । अक्षरस्य सूर्योदौ प्रशा-सने श्रुतेऽपि कथमीश्वरत्वं तत्राऽऽह । प्रशासनं चेति । तस्यान्यथासिद्धे धुनीते । नेति । तस्यापि स्वकार्ये प्रशासनं सिध्यति नेत्याह । न हीति । तथाचाऽऽज्ञाख्य-प्रशासनिळिङ्गान प्रधानमक्षर्मित्यर्थः ॥ ११ ॥

ॐकारादिनिरासेन ब्रह्मादाने हेत्वन्तरमाह । अन्येति । प्रतिज्ञाभ्यां सूत्रं योज-यित । अन्यभावेति । हेत्वर्थं प्रश्नपूर्वकमाह । किमित्यादिना । अन्यभावाद्यावृत्त्यान

१ क ज. क्सप्र । २ क. ड. ज. अ. पित्ति। ति । अ । ३ क. घ. ज. स्येव चाम्ब ।

अन्यस्य भावोऽन्यभावस्तस्माद्यावृत्तिर्नयभावव्यावृत्तिरिति । एतदुक्तं भवति । यदन्यह्रद्याणोऽक्षरशब्दवाच्यमिहाऽऽशङ्क्यते तद्भाविद्दमम्बरान्तविधारणमक्षरं व्यावर्तयित श्रुतिः "तद्भा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्ट्रश्लुतं श्रोत्रमतं मन्नविद्यातं विद्यातृ" [ बृ० २ । ८ । ११ ] इति । तत्रादृष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्यापि संभवति । द्रष्टृत्वादिव्यपदेशस्तु न संभवत्यचेतनत्वात् । तथा नान्यदत्तोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदत्तोऽस्ति श्रोतृ नान्यदत्तोऽस्ति मन्तृ नान्यदत्तोऽस्ति विद्यात्रित्यात्मभेदमतिषेधात् । न शारीरस्याप्युपाधिमतोऽक्षरशब्दवाच्यत्वम् । "अचक्षुष्कमश्रोत्रमन्वागमनः" [बृ० २ । ८ । ८] इति चोपाधिमत्तामतिषेधात् । न हि निरुपाधिकः शारीरो नाम भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्मान्वस्तिवि निश्चयः ॥ १२ ॥ (३)

### ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥ (४)

" एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद्विद्वाने-तेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्वेति" [प० ५ । २] इति प्रकृत्य श्रूय-

ऽक्षरस्याभावत्वं विषेयमिति भ्रमन्यावृत्त्यर्थमिभेषेतमर्थमाह । एतिदिति । प्रधानमन्य-दिस्युक्तम् । इहेति प्रकृतोदाहरणम् । प्रधानस्यापि रूपादिराहित्याददृष्टत्वादियोगा\_ दुक्तश्रुतौ कुतोऽक्षरस्य ततो न्यावृत्तिस्तत्राऽऽह । तत्रेति । एतेन सूत्रेणाक्षरत्व जीव-स्यापि निरस्तिमत्याह । तथेति । अक्षरमतःशन्दार्थः । इतश्च जीवस्य नाक्षरशन्दते-त्याह् । अचक्षुष्किमिति । उपाधिसंबन्धनिषेधेऽपि तद्वतो निषेषाभावाद्युक्त तस्या-क्षरत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । अनन्यथासिद्धाळिङ्गसङ्गियोगवृत्त्या ज्ञेयब्रह्मपर-मक्षरबाद्मणमिस्यपसंहरति । तस्मादिति ॥ १२ ॥ (३)

ॐकारस्याक्षरत्वेन पूर्वपक्षे बुद्धिसांनिध्यात्तेन ध्यातव्यं पुरुषं निरूपयाते । इक्षतीति । आथर्वणवाक्यं पठित । एतिहिति । पिप्पळादो नामाऽऽचार्यः सत्यका-मेन पृष्टो व्याचष्टे । हे सत्यकाम परं निर्विशेषमपरं च कार्यं यद्धक्ष तदेतदेव योऽय-मोंकारः स हि प्रतिमेव विष्णोस्तस्य प्रतीकस्तस्मात्मणवं ब्रह्मात्मना विद्वानेतेनोंकारध्या-नेनाऽऽयतनेन प्राप्तिसायनेन परापरयोरेकतरं यथाध्यानमनुगच्छतीति प्रकृत्येकमा-चिद्वानोत्रोपास्ति दशीयत्वा ब्रवीति । यः पुनरोमित्येतदक्षरं विमात्रमिति । विमात्रेणिति ते ''यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत'' इति । किमस्मिन्वाक्ये परं ब्रह्माभिष्यातव्यसुपिद्द्यत आहोस्विदपरमित्येतेनैवाऽऽयतनेन परमपरं चैकतरमन्वेतीति पक्रतत्वात्संशयः। तत्रापरमिदं ब्रह्मोति पासम्। कस्मात्। स तेजिस सूर्ये
संपन्नः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मछोकमिति च तद्विदो देशपरिच्छित्रस्य फलस्योच्यमानत्वात्। न हि परब्रह्मविदेशपरिच्छिन्नं
फलमश्रुवीतेति युक्तम्। सर्वगतत्वात्परस्य ब्रह्मणः। नन्वपरब्रह्मपरिग्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं नोपपचते। नैष दोषः। पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः। इत्येवं प्राप्तेऽभिधीयते। परमेव
ब्रह्मोहाभिष्यातव्यसुपदिश्यते। कस्मात्। ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्। ईक्षतिर्दर्शनम्। दर्शनव्याप्यमीक्षतिकर्म। ईक्षतिकर्मत्वेनास्याभिष्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति। स
एतस्माज्जीवयनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमिक्षत इति।

वृतीया द्वितीयात्वेन नेया ब्रह्मोंकाराभेदोपक्रमात्तथाविवमक्षरं सूर्यान्तस्थं परं ध्यायीत। स सूर्यं प्राप्तः सामभिक्षेत्रछोकं प्रति नीयत इत्युदाहरणार्थः।सनिमित्तं संशयमाह। किमिति। अक्षरशब्दस्य वर्णे रूढस्यापि जगदायतनत्विछिङ्गेन जघन्या योगवृत्तिराश्रिता तथा देशपरिच्छिन्नफलश्रुतिलिङ्गेन परशब्दस्याऽऽपेक्षिकपरत्वविशिष्टे हिरण्यगर्भे वृत्तिरिति पूर्वपक्षयित । तत्रेति । उक्तश्रुतेर्ध्येये ब्रह्मणि समन्वयोक्तेः संगतयः । अपरस्य परस्य वा ब्रह्मणो ध्यानं पूर्वोत्तरपक्षयोः फलम् । ननु परापरत्वेन ब्रह्म विभज्य परमभिध्यायी-वेति विशेषोक्ती कुतः शङ्केति शङ्कते । कस्मादिति । परायोगिफछोक्त्या शङ्कायाः सावकाशत्वमाह । स इति । उपासकः सर्वनामार्थः । कथं यथोक्तं फळं परस्मिन्नसं-भावितं तदाह । न हीति । तिहिदोऽपि तथाभावादिति शेषः । विशेषणानुपपतिं शङ्कते । नन्विति । तदुपपत्तिमाह । नेति । पिण्डः स्थूलो देहः । प्राणः सूत्रात्मा । अपरब्रह्मोपास्तिपरं वाक्यमित्युपसंहर्तुमितिशब्दः । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तयि । एवमिति । तत्र पविज्ञां पूरयवि । परमेवेति । लिङ्गाद्धचायवेरपरविषयत्वोक्ते-र्नियमासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । सौत्रं हेतुमाह । ईक्षतीति । ईक्षतेघीतोरीक्षण-मेव कर्भ तद्यपदेशानापेक्षितधीरित्याशङ्कच व्याकरोति । ईक्षतिरिति । तथाऽपि तदेव कियात्वात्कर्मेति भान्ति मलाह । दर्शनेति । तस्य न्यपदेशादिसुक्ते पक्षधर्म-त्वासिद्धिमाशङ्कचापेक्षितं पूरयन्विवक्षितमर्थमाह । ईक्षतीति । ईक्षणविषयत्वेन

तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमि वस्तु कर्म भवति । मनोरथकिल्पतस्याप्यभिध्यायितकर्मत्वात् । ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव
वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः परमात्मैवायं सम्यग्दर्शनिवषयभूत
ईक्षतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स एव चेह परपुरुषशब्दाभ्यामभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते । नन्वभिध्याने पैरपुरुष
उक्त ईक्षणे तु परात्परः कथमितर इतरत्र प्रत्यभिज्ञायत इति ।
अत्रोच्यते । परपुरुषशब्दौ तावद्वभयत्र साधारणौ । नचात्र
जीवधनशब्देन प्रकृतोऽभिध्यातव्यः पैरः पुरुषः परामृश्यते ।
येन तस्मात्परात्परोऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्यात् ।
कस्तिईं जीवधन इति । उच्यते । धनो मूर्तिर्जीवस्रक्षणो धनो
जीवधनः । सैन्धविखल्यवद्यः परमात्मनो जीवद्वपः खिल्पभाव
उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति ।

वाक्यशेषे निर्दिश्यमानमपि ब्रह्मापरमेवेत्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । ईक्षवि-ध्यायत्योर्निर्वारणार्थो सप्तमी । रजतादिङ्धेराभासत्वात्तयाभूतमेवेत्यविभयते । अत एव दर्शनविशोषणं सम्यगिति । अस्तु तर्हीक्षातिकर्मणोऽन्यस्यैव ध्येयत्वभित्याशङ्कच सौत्रं सशब्दं न्याचष्टे।स एवेति । निर्देशवैर्षम्यान पत्यभिज्ञेति शङ्कते । निन्वति । वैषम्यमुपेत्य प्रत्यभिज्ञोपपत्तिमाह । अत्रेति । एतच्छब्दस्य प्रकृतगामित्वाद्ध चायतिकर्भ-णश्च प्रकृतत्वात्तस्यैवैतच्छव्दसमानाविकृतपश्चम्यन्तपरशब्देन प्रत्यभिज्ञानादभिध्यात-व्यविषयपर्शब्दस्य वाक्यशेषे जीवघनविषयत्वाज्जीवघनोऽभिध्यातव्यस्वस्मात्परात्परः परमेश्वरोऽन्य एवेक्षविकर्भभूत इत्याशङ्खचाऽऽह । नचेति । यो ध्येयः स एव तदु-त्यसम्यग्वियोऽपीक्षणस्य विषयः संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदस्यायोगादेवच्छब्दस्य संनिहितपरामक्तित्वेऽपि संनिहिततरजीवघनविषयत्वाज्जीवघनशब्दस्य च ध्येयविषय-त्वाभावात्तस्येक्षितव्यस्य चैकतेत्यर्थः । उपक्रमोपसंहारयोरेकवाक्यतार्थमुपक्रमे यो ध्यातन्यः स एवोपसंहारेऽपीक्षणगोचरश्चेत्तार्हे जीवघनशब्दस्य प्रथगर्थो वक्तन्यो न हि जीवधनपदं पमत्तगीतिमिति शङ्कते । कस्तर्हीति । मूतौं घन इति सूत्रेणाऽऽह । उच्यत इति । षष्ठीसमासं व्यावर्तयि । जीवेति । उक्तमर्थं दृष्टान्तेनाऽऽइ । **सैन्धवेति ।** खिल्यभावोऽल्पत्वम् । कथमनवच्छिन्नस्य परस्याल्पत्वं तत्राऽऽह । उपाधीति । तत्र पश्चम्यन्तपरशब्दोपपत्तिमाह । परश्चेति । एतच्छब्दस्य

अपर आह । स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मछोकमित्यतीतानन्तरवान्यपिनिर्देशे यो ब्रह्मछोकः परश्च छोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वकरणान्स्मिनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मछोकिनिवासिनि संघातोपपत्तेभैवति ब्रह्मछोको जीवघनः । तस्मात्परो यः परमात्मेक्षणकर्मभूतः स एवान्मिध्यानेऽपि कर्मभूत इति गम्यते । परं पुरुषिमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रह एवावकल्पते । परो हि पुरुषः परमात्मेव भवति यस्मात्परं किंचिदन्यन्नास्ति । पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिरिति च श्रुत्यन्तरात् । परं चापरं च ब्रह्म यदोंकार इति च विभज्यानन्तरभोंकारेण परं पुरुषमिभध्यातव्यं ब्रवन्परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्भुन्च्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिर्भुन्च्यत इति पाप्मविनिर्मोक-फलवचनं परमात्मानमिहाभिध्यातव्यं सूच्यति । अथ यदुक्तं परमात्माभिध्यायनो न देशपरिच्छिन्नफलं युज्यत इति । अत्रोन्च्यते । विनान्नेणोंकारेणाऽऽलम्बनेन परमात्मानमिध्यायतः

पक्त परामिशित्वमिशित्य पक्षान्तरमाह | अपर इति | कया वृत्त्या जीवघन्त्राब्दो ब्रह्मलोकं ब्रुते तत्राऽऽह | जीवानामिति | परिच्छिन्नकरणाविच्छिन्नानमन्विच्छिन्नकरणात्मिनि हिरण्यगर्भेऽन्तर्भावात्तस्य जीवपूर्णेतया तद्धनत्वां छोकोऽपि जीवध्यन इत्युपचर्यत इत्यर्थः | तस्य कारणत्वात्परमात्मा परस्तस्मादित्याह | तस्मा-दिति । ईक्षणध्यानयोः कार्यकारणभावादेकविषयत्त्रत्याह | स एवेति । परस्यैवध्यात्व्यत्वे विशेषणमनुकूल्यति । परमिति । विराडपेक्षया परत्वं सूत्रेऽपीत्युक्तमान्शद्भय मुख्यं परत्वमुत्सर्गतो ब्रह्मण्येवेत्याह | परो हीति । यस्मात्परं नापरमस्ति किचिदिति श्रुत्या परमात्मानं विशिनष्टि । यस्मादिति । ईश्वरस्य परमपुरुषार्थत्वे मानमाह | पुरुषादिति । परापरे ब्रह्मणी मकत्य परशब्देनापरस्य व्यावर्तनादि परमेव ब्रह्म ध्यातच्यमित्याह । परं चेति । न केवलमुपक्रमादेवं किंतु फल्लोक्तरपीत्याह । यथेति । पादोदरः सर्पः । पूर्वपक्ष-बीजमनू स्व दूषयति । अथेत्यादिना । परिशुद्धब्रह्मैक्यज्ञाने देशपरिच्छिन्नं फल्लमयु-क्त्य । अथेतापादिना । परिशुद्धब्रह्मैक्यज्ञाने देशपरिच्छिनं प्रलम्यु-क्त्य । अथेतापादिना । परिशुद्धब्रह्मैक्यज्ञाने देशपरिच्छिनं प्रलम्यु-क्त्य । अथेतापादिना । परिशुद्धब्रह्मिक्षेत्र । कथं वर्ति पुरुष्पिक्ष इति त

१ क ज. वैं हैव स । २ ड. ज. भृक्त इ°।३ ड. अत्र ।४ क. ड. ज. व्र. ट. विछ सं फ ।५ क. प. ज. युज्येतेति ।६ क. ख. ठ. ड. ट. °त्वात्त हो °।७ क. ठ. ड. ढ. ई. ह्यास्य ।

### [अ०१पा०३सू०१४] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिक्तिशांकरभाष्यसमेतानि ।२४५

फलं ब्रह्मलोकपाप्तिः क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रममु-क्तपभिपायमेतद्भविष्यतीत्यदोषः॥ १२॥ (४)

## दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

"अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्न-न्तराकाशस्तिस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्" [ छा० ८ । १ । १ ] इत्यादिवाक्यं समाम्नायते । तत्र योऽ-यं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स किं भूताका-शोऽथवा विज्ञानात्माऽथवा परमात्मेति संशय्यते । कुतैः संशयः। आकाशब्ह्मपुरशब्दाभ्याम् । आकाशशब्दो ह्ययं भूताकाशे पर-स्मिश्चँ प्रयुज्यमानो दृश्यते । तत्र किं भूताकाश एव दहरः स्यात्किवा पर इति संशयः । तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र

नाऽऽह । क्रमेणेति । ब्रह्मलोके सम्यग्दर्शनोत्पत्ती मोक्षं विविक्षित्वेक्षतिवाक्यिमस्य-थेः। एकवाक्यताकाङ्क्षप्रकरणानुग्रहीतश्रुतिपत्यिभज्ञाया देशपरिच्छिन्नफलत्विङ्गानुग्र-हीतश्रुतिपत्यिभज्ञाया देशपरिच्छिन्नफलत्विङ्गानुग्रहीतप्रत्यिभज्ञावो बलीयस्त्वा-द्वचातव्यं परमेवेत्युपसंहरति । अदोष इति ॥ १३ ॥ (४)

परात्परं पुरिशयं पुरुषामित्यादिवाक्याद्धचावव्यपुरुषिनणिये परस्य पुरिशयमिति पुरसंबन्धिसिद्धर्यमि पुरसंबन्धि दहराकाशो ब्रह्मेत्याह । दहर इति । छान्दोग्य-वाक्यमुदाहरित । अथेति । भूमिविद्यानन्तरं विद्यान्तरारम्भाधोऽधशब्दः । यदिदिनि-ित प्रसिद्धं हृद्यं परामृष्टम् । अस्मिन्निति प्रत्यक्षत्वोक्तिः । ब्रह्मपुरं शरीरम् । दहरं सूक्ष्मम् । पुण्डरीकं वदाकारत्वात्प्रकृतं हृद्यमेव तत्र परस्यं नित्यसंनिवेर्वेशमशब्दः । संनिहितं हृद्यं सप्तम्या परामृश्य तस्यातिसूक्ष्मस्य परस्य तत्र सदा स्थिति सूच्यन्वेशमत्वेव विशद्यति । दहरं इति । व्यवहितमि हृद्यं योग्यत्वाच्छब्देनोक्त्वा वदन्तराकाशस्य विचार्थतां ज्ञेयतां च दर्शयति । तिस्मिन्निति । तिस्मिनिति सप्तम्या हृद्योक्तेस्तदन्तस्यं दहराकाशमन्वेष्यं जिज्ञास्यं च किवा तस्याः संनिहिततरद्द्याकाशर्यत्वाच्चत्त्रत्यं किचिद्गन्विष्यं ज्ञेयमिति संशयं सूच्यति । तत्रेति । वाक्यं सप्तम्यथः । यदाऽऽकाशोऽन्विष्य ज्ञेयस्तदा प्राप्तं संशयमाह । स इति । द्वितीये संशये पश्चपूर्वेक हेतुमाह । कृत इति । द्वयोरिप पक्षत्रयोपनायकत्वं व्यावर्तयनाकाशब्दाधीनं पक्षद्वयमाह । आकाशेति । शब्दान्तरात्पक्षद्वयमाहिमाह । तथेति।

१ क. 'त:। आ'। २ ड. ज. 'श्र ब्रह्मणि प्र'। ३ ठ. ड. ढ. 'ड्क्षताप्र'। ४ क. 'स्य स'।

ब्रह्मनामा तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरमर्थवा परस्येव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति । तत्र जीवस्य परस्य वाऽन्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशयः। तत्राऽऽकाशशब्दस्य भूताकाशे द्रव्हत्वाद्र्न्ताकाश एव दहरशब्द इति पाप्तम् । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् । यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश इति च बाह्माभ्यन्तरभावकृतभेदस्योपमानोपमेयभावो चावाप्टियिन्वपादि च तस्मिन्नन्तः समाहितमवकाशात्मनाऽऽकाशस्यैन्वत्वात् । अथवा जीवो दहर इति पाप्तम् । ब्रह्मपुरशब्दाज्जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते । तस्य स्वकर्मणोपार्जितन्तात् । भक्त्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् । न हि परस्य ब्रन्थ

इतिशब्दः संशयशब्देन संबध्यते । नन्वयमन्यः संशयो न प्रकृतस्तस्यान्याहशत्वा-तत्राऽऽह । तत्रेति । उक्ते संशये सतीति यावत । परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि मुख्य-त्वाद्भव ध्येयमित्युक्तमिहाप्याकाशञ्चरस्य भूताकाशे क्रिंटेस्तस्यैवोपास्यतेति पूर्वपक्ष-माह | तत्रेति | दहरवाक्यस्य सोपाधिके ब्रह्मण्यन्वयोक्ती तत्र प्रवृत्तस्य निरुपाधिकं बुभुत्समानस्य तस्मिन्प्राजापत्यवाक्यान्वयोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे भूताकाज्ञादिध्यानं सिद्धान्ते परोपास्विद्वारा प्रविपत्तिरिवि फल्लम् । नचाऽऽकाशस्त्रिङ्कादित्यनेन गतत्वा-त्पूर्वपक्षानुत्थानं तत्र वाक्यशेषस्थलिङ्गानामाकाशविषयत्वात् । पक्ते तेषां तदन्तस्थविष-यत्वेन वद्विषयत्वादिति । उपास्त्यर्थं ब्रह्मणो दहरत्वेऽपि भूताकाशस्य वदयोगात्कृतो अहणं तत्राऽऽह । तस्येति । तद्धचानेनापि वाक्यशेषेस्थं फळं संपद्यते वाक्यादित्यर्थः । सर्वि भेदे सादृश्ये चोपमानोपमेयभावादेकत्र वदिसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । यावानि-ति । ब्रह्मणि द्यावाप्रियिन्यादीनामन्तः समाधानं कारणत्वात्तदभावादाकाशे नैवमित्या-**शङ्कचाऽऽह । चावापृथिव्यादीति । दहरे क**थं वत्समावानं वत्राऽऽह । अवका-शेति । अपहतपाप्मत्वादि तस्मिन्नित्यानुवादः । सत्यकामत्वादि ध्यानार्थमध्यस्तमिति भावः । एष आत्मेत्यात्मज्ञब्दसामञ्जस्यार्थं पक्षान्तरमाह । अथवेति । ब्रह्मज्ञब्दस्या-मुख्यत्वाष्ट्रीवे तच्छब्दात्परस्मिञ्झटिवि बुद्धिस्ये कुतो जीवोक्तिरित्याशङ्कच पुरसंब-न्धस्य वज्जैव संभवादित्याह । जीवस्येति । तस्यापि पुरेण कः सबन्यस्तज्ञाऽऽह । तस्येति । तथाऽपि तस्मिन्नौपाविके कथं ब्रह्मपदं तत्राऽऽह । भक्त्येति । चैतन्य-गुणयोगेनेत्यर्थः । गौणमुख्ययोर्मुख्ये संप्रत्ययमाशङ्कचोक्तं न हीति । कार्यकारणसं-बन्वस्य साधारण्यादसाधारण्येन व्यपदेशाच्चीवकर्मार्जितं शरीरं तेनैवं व्यपदेश्यमि-त्यर्थः । तस्य जीवपुरत्वेऽपि राजपुरे मैत्रसम्मवत्पुण्डरीकदृहरगेहता ब्रह्मणोऽस्तु त-

१ का. जि. थि पै। २ का. खा. धस्थफी ३ ख. वितद्यपै।

ह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावः संबन्धोऽस्ति । तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशेऽवस्थानं दृष्टं यथा राज्ञः । मनउपाधिकश्च जीवो मनश्च प्रापेण हृदये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्यैवेदं हृदंपान्तरव-स्थानं स्यात् । दहरत्वमपि तस्यैवाऽऽराग्रोपमितत्वात् [श्वे० ६।८] अवकलपते । आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्माभेदिवव-क्षपा भविष्यति । नचात्र दहर्रस्याऽऽकाशस्यान्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञांसितव्यत्वं च श्रूयते । तस्मिन्यदन्तरिति परविशे-पणत्वेनोपादानादिति । अत उत्तरं ब्रूमः । परमेश्वर एवं दर्हराकाशो भवितुमर्हति न भूताकाशो जीवो वा । कस्मात् । उत्तरेभ्यो वाक्ष्यशेष्यतेभ्यो हेतुभ्यः । तथाहि । अन्वेष्टव्यत-याँऽभिहितस्य दहैरस्याऽऽकाशस्य तं चेद्रूपुरित्युपक्रम्य किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमित्येवमा-

त्राऽऽह । तत्रेति । वेश्मनः खल्वाधारस्याऽऽवेयापेक्षाया पुरस्वामिना ध्येयेन संब-न्वानान्यापेक्षेत्यर्थः । जीवस्य देहेन विशेषसंबन्वेऽपि हृद्येन तद्भावात्कथ तस्यैव वद्वेश्मता वन्नाऽऽह । मन इति । तस्यापि चश्रलत्वान दृद्येनासाधारण्यं वन्नाऽऽह । मनश्चेति । तथाऽपि तस्य सर्वगतस्य कुतो दहरत्वं तत्राऽऽह । दहरत्विमिति । दह-रत्वादेव तर्हि नाऽऽकाशोपिमतत्वादीत्याशङ्कचाऽऽह । आकाशेति । यद्भावमपेक्ष्यै-तत्कल्प्यते तदेव ब्रह्माऽऽकाशशब्दं लाघवादित्याशङ्कचाऽऽचे संशये पूर्वपक्षमाह । नचेति । परविशेषणत्वेनेत्यत्र परो दहराकाश उपादानाचास्मिनितिसप्रम्यन्ततच्छ-ब्दस्योति शेषः । यद्वा परशब्दोऽन्तस्थवस्तुविषयस्तद्विशेषणत्वेन तस्मिन्निति दहराका-शस्योक्तेरित्यर्थः । तच्छब्दस्य संनिक्तष्टान्वययोगे विषक्तष्टान्वयस्य जघन्यत्वादाका-शान्तर्गतं ध्येयमिति भावः । भूताकाशस्य जीवस्य वा दहराकाशान्तस्थस्य वा ध्या-नार्थ दहरवाक्यमुपसंहर्तुमितिशब्दः । सिद्धान्तयति । अत इति । तत्र प्रतिज्ञां व्याचष्टे । परमेश्वर इति । प्रतिज्ञायां पश्चद्वारा हेतूनाह । कस्मादिति । तानेव विवृणोति । तथाहीति । विहितस्य तदन्वेष्टव्यमिसादिनेति शेषः । आ-काशस्याऽऽक्षेपपूर्वेकिमिति संबन्धः । तमाचार्यं प्रति शिष्या यदि ब्रुसुरि-त्याक्षेपमुपकम्याववार्येति योजना । आक्षेपप्रकारमाह । किं तदिति । पुण्डरीकमैव तावद्रुपम्रव्पतरं च तद्रन्तर्गतमाकाशं तथाच कि तद्त्रात्यरुपेऽस्ति यच्छ्रातियुक्ति-

१ क. ज. "मिलक्षण. स"। २ क. देशाव"। ३ क. घ. ज. देथेऽन्त"। ४ झ. "रस्थाका"। ५ ज. "न्देध्यत्व। ६ क. ज. " हास्यत्वं। ७ क. ज. एवात्र। ८ क. ज. " हर आ का"। ९ क. ज. अ. ट. "हि। दृष्ट"। १० क. ज. ज. ट. "या विहिं। ११ ड. ज. हराका"।

क्षेपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति । स ब्रूयाद्यावान्वा अयमा-काशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन्द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते इत्यादि । तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहर-त्वस्याऽऽकाशस्य प्रसिद्धाकाशौपम्येन दहरत्वं निवर्तयन्मृता-काशत्वं दहरस्याऽऽकाशस्य निवर्तयतीति गम्यते । यद्या-काशरूब्दो भूताकाशे हृदस्तथाऽपि तेनैव तस्योपमा नोपपचत इति भताकाशशङ्का निवर्तिता भवति । नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानीपमेयभावः संभवतीत्य-क्तम । नैवं संभवति । अगतिका हीयं गतिर्यत्कालपनिकभेदा-श्रयणम् । अपि च कल्पयित्वा भेदमुपमानोपमेयभावं वर्णयतः परिच्छित्रत्वादभ्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपै-चेत । ननु परमेश्वरस्यापि " ज्यायानाकाशात् " [ **शत**० बा० १०।६।३।२] इति श्रुत्यन्तरात्रैवाऽऽकारापरिमा-णत्वमुपपैचते । नैष दोषः । पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिवृत्ति-परत्वाद्वाक्यस्य न तावत्त्वप्रतिपादनपरत्वम् । उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टित आकाशै-

भ्यामन्वेष्यं यद्वाँव साक्षात्कर्तव्यमित्यल्पतादोषेण दहरस्य ज्ञेयत्वमाक्षिप्य समाहितमित्यर्थः। तदेव दर्शयति । स इति । आचार्यः सर्वनामार्थः। अस्मिन्निति हादार्काशोक्तिः।
उभाविष्ठश्च वायुश्चेत्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । तस्य विवाक्षितमर्थमाह् । तन्नेति ।
निवर्तयन्नित्याचार्यो गृह्यते । आकाशशब्दस्य मृताकाशे रूढत्वात्कयाऽनुपपत्या तनिवर्वनेनं तनाऽऽह । यचपीति । परोक्ति स्मारियत्वा निरस्यति । निवत्यादिना ।
गत्यन्तराभावादारोपितभदेनोपमानस्य काचित्कत्वेऽपि सत्या गतौ तद्वसिद्धिरित्यर्थः ।
सादृश्य सत्युपमानोपमेयत्वं दृष्टम् । नचोपाधिपरिच्छिन्नान्तराकाशस्य महत्परिमाणेन बाह्याकाशेन सादृश्यमित्याह् । अपि चेति । तिर्हे परस्यापि भूताकाशो नोपमानमतुल्यपरिमाणत्वादित्याह् । निवति । नेदं वाक्यं भूताकाशतुल्यत्विषयं किंतु
शिद्धाल्पत्वच्यावृत्तिपरिमत्याह् । नेति । निवृत्तौ तावस्ये च वाक्यतात्पर्यमाशङ्काचोकम् । उभयेति । नच संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदः । नच तावस्वमेव मिति।
द्यमफळत्वान्नच शङ्कितदहरत्वनिवृत्तिरेव फळं तत्रैव वाक्यतात्पर्यमसङ्गान्नच साक्षादेव तिसद्धावार्थिकत्वकल्पना युक्तिति भावः। भूताकाशाग्रहे छिङ्गान्तरमाह। नचेति।

९ क. ज. <sup>\*</sup>नतस्त्याऽऽका । २ क. ज. ज. ट. <sup>\*</sup>पयते । न<sup>°</sup>। ३ ड. <sup>\*</sup>पयेत । ने<sup>°</sup>। ४ क. द्वा सा । ड. ड. <sup>°</sup>द्वातत्साक्षा । ५ ख. ठ. ड. ड. <sup>°</sup>स्य कादाचि ।

#### [अ०१पा०३पू०१४]आनन्दगिरिकतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। २४९

कदेशे चावाष्ट्रिथिव्यादीनामन्तः समाधनमुपपचते । एष आत्माऽ-पहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः स-त्यकामः सत्यसंकरण इति चाऽऽत्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति । यचप्यात्मशब्दो जीवे संभवित तथाऽ-पीतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशङ्काऽपि निवर्तिता भवित । न हु-पाधिपरिच्छिकस्याऽऽराशोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तियतुष् । ब्रह्माभेदिववक्षया जीवस्य सर्वग-तत्वादि विवंक्ष्येतेति चेत् । यदात्मत्या जीवस्य सर्वग-तत्वादि विवंक्ष्येतेति चेत् । यदात्मत्या जीवस्य सर्वगत्वादि विवक्ष्येत तस्यव ब्रह्मणः साक्षात्सर्वगतत्वादि विवक्ष्यतामिति यु-कम् । यदप्यक्तं ब्रह्मपुरमिति जीवेन पुरस्योपङ्क्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्यवेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशंवर्तित्वमस्त्वित । अत्र ब्रूमः । परस्यवेदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते। ब्रह्मशब्दस्य तिसम्मुख्यत्वात् । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन संबन्धः। उपरुष्यि-धिष्ठानत्वात् । "स एतस्माज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमी-

तत्रैव हेत्व-तरम् । एष इति । विगता जिघत्सा खादितुभिच्छा यस्य स तथा । चकारादुक्तं सर्वमाकाशस्यैकदेशे नोपपचत इति संबन्धः । तदेव स्पष्टयाति । आत्मत्वेति । न ताबद्धताकाशे संभवत्यात्मत्वमचैतन्यान्नचापहतपात्मत्वादेनित्यानुनवादतं नापि सत्यकामत्वादेरारोपितत्वमगितिका हीयं गतिरुपक्रमस्थाकाशश्रुतेश्चोपसंहारस्थात्मश्रुतिरुक्ताळङ्गसंगता बळीयसी प्रत्ययसंवादादित्याकाशशब्दं ब्रह्मैनेति भावः । आकाशोपितत्वादिहेतुम्यो भूताकाशं निरस्य तद्धळादेव जीवमपि निरस्यिति । यद्यपीति । ननु कथमाकाशोपितत्वं जीवशङ्कानिवर्वकं तस्यापि तद्यपिति । ननु कथमाकाशोपितत्वं जीवशङ्कानिवर्वकं तस्यापि तद्यपितत्वेन शद्धितदहरस्विनृत्रयोपमानपर्यवसानात्तनाऽऽह । न हीति । वादात्म्येन शङ्कते । ब्रह्मोति । आदिपदं सर्वीधारत्वादिसंग्रहार्थम् । ळाघवेन प्रत्याह । यदिति । ब्रह्मपुरशब्दाक्वीवोपादानमुक्तमनुवद्गति । यदपीति । प्रथमश्रुतब्रह्मशब्दोन चरमश्रुतविभक्त्ययों नेतव्य इत्याह । अत्रेति । ब्रह्मणः पुरिमत्यत्र स्वस्वाभित्वं पष्ठचर्थं हित्वा ब्रह्मशब्दो मुख्यार्थः स्वीकर्तव्यः प्रत्ययार्थस्य पक्त्यर्थोपेक्षस्य दीर्वेन ल्यादित्यर्थः । ननु ब्रह्मपक्षे प्रत्ययस्य निरालम्बनत्वमेव जीवपक्षे पक्तत्याळम्बनं कथंचिदस्ति तदर्थस्य ब्रह्माभेदात्तनाऽऽइह । तस्येति । ब्रह्मणः शरीरमुपळव्ध्यिन कथंचिदस्य मानमाह । स इति । सर्वासु पूर्ववित व्यपदिश्य पुरिशय इति विशेषणं

९ अ. °वक्ष्यत इति । २ ज. "शवृत्तित्व"। ३ क. ख. ठ. ड. इ. जीवारा ।

क्षते" [प॰ ६ |६] "स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः" ( बु॰ २ | ५ | १८ ) इत्यादिश्चतिभ्यः । अथवा जीवपुर एवा-स्मिन्ब्रह्म संनिहितम्पैलक्ष्यते । यथा शालग्रामे विष्णुः संनिहित इति तद्वत्। "तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य-चितो लोकः क्षीयते" (छा०८। १।६) इति च कर्मणामन्त-वत्फल्लत्वमुक्त्वाऽथ य इहाऽऽत्मानमनुविच व्रजन्त्येतांश्च सत्त्या-न्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीति पकृतदहराका-शविज्ञानस्यानन्तफलत्वं वदन्परमात्मत्वमस्य सचयति । यद-प्येतद्वक्तं न दहरस्याऽऽकाशस्यान्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्चतं परविशेषणत्वेनोपादानादिति यद्याकाशो नान्वेष्टव्यत्वेनोक्तः स्याद्यावान्वा स्तादानेषोऽन्तर्हृदय आकाश इत्याद्याकाशस्वस्वपपदर्शनं नोपः युज्येत । नन्वेतदप्यन्तर्वितिवस्तुसद्गावदर्शनायैव प्रदर्शते । तं चेड्र्युर्यदिदमस्मिन्बद्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेत्रम दहरोऽस्मिनन्त-राकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमि-त्याक्षिप्य परिहारावसर आकाशीपम्योपक्रमेण द्यावाप्रथिव्यादी-

हृदयसंबन्यिविवक्षया नेयम् । आदिपदं यो वेद् निहितं गुहायामित्यादिसंग्रहार्थम् । ननु शारिरः शरिरमन्नपानाभ्यवहरणेन बृंहयतिति तस्मिन्मुख्यं ब्रह्मत्वं तस्य च स्वकमीिजित्वादसाधारणं शरीरं तथाच प्रकृतिमत्यया जीवे मुख्याविति तनाऽऽह । अथवेति । शारीरसंबद्धमेव वेश्मोत्तरहेतुम्यो ब्रह्मणाऽपि संबध्यते । दृष्टं हि राजपुरे मैनसद्भेत्यर्थः । किंच कर्मफळिनत्यतानिवृत्या दहरज्ञानस्यानन्तफळत्वश्रुतेर्देह-रस्य परत्विमत्याह । तद्यथेति । कर्मणस्तत्फळाचोपेक्षानन्तर्यमथशब्दार्थः । इह जीवत्येव देहे दहरमात्मानं तदाश्रिताश्च सत्यकामादिगुणानाचार्योपदेशमनुविद्यानुभूय ये परळोकं व्रजन्ति तेषां सर्वेषु छोकेषु कामचारः स्वेच्छ्या चरणमप्रतिहत्वमनन्तमैश्वर्यमित्यर्थः । श्रृतितात्पर्यमाह । प्रकृतेति । वदिन्तत्याचार्यो वेदो वोक्तः । दहराकाशस्यान्वेष्यत्वादिसिद्धौ तत्र विचारो न तु तदिस्त तस्मिन्यदन्तरित्यन्तस्यविशेषणत्वादन्वेष्णादेशित तत्राऽऽह । यदपीति । उत्तरत्राऽऽकाशस्वरूपप्रतिपादनानुपपत्त्या तस्य शेयत्वमन्तः समाहितैः सहेष्टमित्याह । अत्रेति । तत्पितिपादनमन्ययोपपन्नमिति शक्कते । निन्वति । कथमेतदवगम्यते तत्राऽऽह । तमिति । कि तद्वेत्याक्षेपादुमे

१ क. ज °पदे क्ये। २ क. ख. ठ. ड. ड. रसबन्ध मे ।

नामन्तःसमाहितत्वदर्शनात् । नैतदेवम् । एवं हि सित यदन्तः समाहितं द्यावाप्टिथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं चोकं स्यात् । तत्र वाक्यशेषो नोषपचेतास्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मेति हि मक्कतं द्यावाप्टिथिव्यादि समाधानाधारमाकाशमाक्रण्याथ य इहाऽऽत्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामानिति समुच्यार्थेन चशब्देनाऽऽत्मानं कामाधारमाश्चिन्तांश्च कामान्विज्ञेयान्वाक्यशेषो दर्शयित । तस्माद्वाक्योपक्रमेऽ-पि दहर एवाऽऽकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तस्थैः समाहितैः प्रथिव्यादिभिः सत्येश्च कामैविज्ञेय उक्त इति गम्यते । स चोकेम्यो हेतुम्यः परमेश्वर इति ॥ १४॥

गितिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिक्कं च ॥ १५ ॥ दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तं त एवीत्तरे हेतव इदा-नीं मपञ्चयन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरो यस्मादहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्येव मतिपादको गितशब्दो भवतः "इमाः सर्वाः

अस्मिन्निति चान्तस्थवस्तूकत्या समाधानौषारत्वमेवाऽऽकाशस्येत्यर्थः । तस्याऽऽधारमान्त्रत्विविक्षायामाधेयस्यैव ध्येयत्वं स्यादित्याह । नैतिदिति । अस्तु को दोषस्तनाऽऽह । तत्रेति । दहराकाशस्य प्रकृतस्यैतच्छब्देन परामश्चित्रदेवस्य फळवत्त्वश्रुतेस्तदेव ध्येयम् । नचैतच्छब्देन धावाप्टिश्वीभ्यां व्यवधानान्नाऽऽकाशाः कर्षणमस्मिनेष इति चैकवचनात्तस्यैव परामश्चेयोग्यत्वादित्यर्थः । सत्यकामवेदनस्यैतत्फळं तदानन्तर्यान्न दहराकाशबुद्धिरत्याशङ्कचाऽऽह । समुच्चयेति । संदिग्यस्य वाक्यशेषानिर्णय इति न्यायादादौ तिमन्यदन्तरिति तच्छब्दोऽनन्तरमप्याकाशमिळङ्घ्य
हत्पुण्डरीकं परामशाति तत्र यदन्तराकाशं तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं चेत्युपसंहराति । तस्मादिति । नन्वेतच्छब्दस्य संनिहितार्थत्वाक्चीवात्मनः सर्वोन्पति संनिहिततरत्वात्तस्यैव तादर्थ्यात्कामाना च तत्र समाहितत्वेन समुच्चयसिद्धेस्तत्परं वाक्यमित्याशङ्कच्य विजातियाध्यक्षादिसिद्धजीवात्सजातीयश्रुतिमिद्धदहराकाशास्यपरमात्मपरामश्चे छाधवाज्ञीवे चापहतपाप्मत्वाद्ययोगाद्वाक्यभेदापत्तेभैविमित्याह।स चेति।।१४॥

दहराकाशस्येश्वरत्वे हेत्वन्तरमाह । गतीति । उत्तरसूत्रसंदर्भस्य परमसंगीतमाह । दहर इति । अवतारितसूत्रस्यावान्तरसंगितमाह । इतश्चेति । इतःशब्दार्थमाह । य-स्मादिति । तावेवोदाहरित । इमा इति । मजाश्चिदामासा जीवाः । अहरहः स्वा-

प्रजा अहरहर्गेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" [ छा० ८ । ३ । २ ] इति । तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकशब्देनाभिधाय तद्धि- षया गितः प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयित । तथा ह्यहरहर्जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्मविन्यं गमनं दृष्टं श्वुत्यन्तरे "सता सोम्य तदा संपत्रो भवित" [ छा० ६ । ८ । १ ] इत्येवमादौ । लोकेऽपि किल गाढं सुषुप्तमाचक्षते ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गत इति । तथा ब्रह्मलोकशब्दोऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशाशङ्कां निवर्तयन्ब्रह्मतामस्य गमयित । ननु कमलासनलोकमि ब्रह्मलोकशब्दो गमयेत् । गमयेचिद ब्रह्मणो लोक इति पष्टीसमासहत्त्या व्युत्पाचेत । सामानाधिकरण्यवत्त्या तु व्युत्पाचमानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चाहरहर्ब्वह्मलोकगमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवन्ति सिपरिग्रहे लिङ्गम् । न ह्यहरहरिमाः प्रजाः कार्यब्रह्मलोकं सत्य-लोकाख्यं गच्छन्तीति शक्यं कल्पितृम् ॥ १५ ॥

पे । कथं वर्हि पुनरुत्थानं वन्नाऽऽह । एतिमिति । उक्तगितशब्दयोर्धिविक्षितमर्थमाह । तन्नेति । श्रुविः सम्भय्थः । एतच्छब्दाच्चिवानां स्वापे दहरगमनेऽपि तस्य ब्रह्मत्वे किमायावं तदाह । तथाहीति । अध्यायमेद्दाधया श्रुत्यन्तरशब्दः । स्वमपीतो भवन्तित्यादिवाक्रयमादिपदार्थः । तथाहीत्यादिसूत्रावयवस्यार्थान्तरमाह । छोकेऽपीति । प्रसिद्धः श्रुतिमूळत्वाक्तरप्रामाण्यायानुदाहार्यत्वेऽपीदशो नामेयं वैदिकी प्रसिद्धिरयं छोकेऽप्यस्तीति श्रुतिपाण्यदाक्यीय तद्विक्तिरित्वं मत्वा किळेत्युक्तम् । दहरस्य त्रम्मत्वधिहेतुता गतेरुक्तवा शब्दस्यापि कथयित । तथिति । गतिवदित्येतत् । शब्दस्य सिद्धान्तानुगुण्यं नेति शङ्कते । निव्वति । पष्ठीविभक्तत्यश्रुतेस्वदर्थळक्षणायां गौरवान्त्रास्य छोकार्थतेत्याह । गमयेदिति । तथाऽपि कुतोऽस्य ब्रह्मार्थतेत्याशङ्कच निषादस्थपत्यविकरणन्यायेनाऽऽह । सामानाधिकरण्येति । ननु तेनैव न्यायेन विशेषणसमासो न युक्तस्त्वन्यायाविषयत्वादेकस्य शब्दस्यार्थद्वयसावारण्ये गुरुळघुचिन्तया छघुर्गोद्व इति न्यायः । तथा सित छोकविशेषे प्रयोगबाहुल्याक्तस्य वाद्वस्थत्वारक्तेति । तस्य । छङ्गत्वं स्फुटयति । न हीति ॥ १५ ॥

## धृतेश्व महिम्रोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवापं दहरः । कथम् । दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इति हि पकृत्याऽऽकाशौपम्यपूर्वकं तस्मिन्सर्वसाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चाऽऽत्मशब्दं प्रयुच्यापहतपाप्मत्वादिगुणयोगं
चोपिद्य तमेवानितवृत्तपकरण निर्दिशित । अथ य आत्मा स
सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदायेति । तत्र विधृतिरित्यात्मशब्दसामानाधिकरण्याद्विधारियतोच्यते । किचः कर्तरि स्मरणात् । यथोदकसंतानस्य विधारियता लोके सेतुः क्षेत्रसंपदामसं
भेदायैवमयमात्मेषामध्यात्मादिभेदिमिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादिनां च विधारियता सेतुरसंभेदायासंकरायेति । एविमह पकृते
दहरे विधेरणलक्षणं महिमानं दर्शयित । अयं च महिमा परमेश्वर एव श्वत्यन्तरादुपलभ्यते "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने
गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" [ बृ० ३ । ८ । ९ ]
इत्यादेः । तथाऽन्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रूयते "एष

सर्वजगद्धारणस्य परमात्मिळिङ्गस्य दहरे दर्शनाच तस्य परत्विमित्याह । धृतेश्वेति । अस्य घृत्यात्मनो महिम्नो दहरे श्रुतस्यास्मिन्नीश्वरे श्रुत्यन्तरेषूपळ्डधेस्तस्येश्वरत्विमित्यर्थः । सूत्रं व्याचष्टे । धृतेरिति । अथशब्देन प्रकरणं विच्छिद्य
विवृतिशब्दात्कयं दहरस्य विधारकत्विमित्याह । कथिमिति । प्रकृतगामिना यच्छब्देनाऽऽत्मशब्देन च दहरस्यैव बुद्धिस्थत्वान्न प्रकरणविच्छेदकोऽथशब्दः
कितु वाक्योपक्रमद्योतित्याह । दहरोऽस्मिन्नत्यादिना । श्रौतिविधृतिशब्दस्यार्थमाह । तन्नेति । स्त्रियां भावे किन्विधानान्न विधृतिशब्देन दहरस्य विधारकत्वभित्याशङ्कच प्रकृतिशब्दवद्यं न किन्यत्ययान्तः कितु किच्प्यत्ययान्त इत्याह ।
किच इति । सेतुशब्देनापि विधारकेकित्या पीनरुक्त्यमाशङ्कच दृष्टान्तेनासंकरहेतुत्वं
सेतुशब्दस्यार्थमाह । यथेति । इतिशब्दः श्रुत्यक्षरार्थसमाप्त्यर्थः । उक्तेऽर्थे सूत्रं
योजयित । एविमिति । तथाऽपि कयं दहरस्येश्वरत्वं तत्राऽऽह । अयं चेति ।
द्यावाप्रियव्यादिस्थितिरक्षराधीनेति विद्वद्वाक्यमादिशब्दार्थः । प्रकारान्तरेण 'वृतिमाच्छे । तथेति । निश्चितत्वं संदेहस्याप्यविषयत्वम् । राजकुमारव्यावृत्त्यर्थं भूताविपतिरित्यक्तम् । छोकपाछात्मनाऽपि परस्यैवावस्थानं वक्तं भूतपाळपदम् । विधारकत्या

१ ड. झ. ट. विधार । २ क. ख. ट. ड. ढ. रकत्वोक्त्या। ३ क. ठ. ड. ड. रेशब्दार्थ । ४ क. ख. झ. ति वहद्वा ।

सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४ | ४ | २२ ] इति । एवं घृतेश्व हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः ॥ १६ ॥

### प्रसिद्धेश्व ॥ १७॥

इतश्च परमेश्वर एव दहरो ऽस्मित्र-तराकाश इत्यु च्यते । यत्कार-णमाकाशशब्दः परमेश्वरे मिसदः । "आकाशो वै नाम नामरू-पयोर्निर्वेहिता" [छा० ८ । १४ ] "सर्वाणि ह वा इमानि भूता-न्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते" [छा० १ । ९ । १ ] इत्यादिमयो-गदर्शनात् । जीवे तु न कचिदाकाशशब्दः मयुज्यमानो दृश्यते । भूताकाशस्तु सत्यामप्याकाशशब्दमसिद्धानुपमानोपमेयभावाद्यसं-भवान ग्रहीतव्य इत्युक्तम् ॥ १७ ॥

## इतरपरामशित्स इति चेन्नासंभवाव ॥ १८ ॥

यदि वाक्यशेषबल्धेन दहर इति परमेश्वरः परिष्ठह्मेतास्तीत-रस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे परामर्शः ''अथ य एष संप्रसादोऽ-स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनि-

सेतुरिवेति सर्वव्यवस्थापकत्वमाह । सेतुरिति । तदेव स्फुटयित । एषामिति । सूत्रार्थमुपसंहरित । एवमिति ॥ १६ ॥

द्रहरेस्य परत्वे हेत्वन्तरम् । मिसद्धिश्चेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । इतःशब्दार्थं स्फुटयित । पिदिति । नास्ति छौकिकी मिसिद्धिरिति श्चौतीं मिसिद्धिमाह । आकाश इति । यदेष आकाश आनन्दो न स्यादिति महीतुमादिपदम् । ब्रह्मण्याकाशशब्द- मिसद्युक्तया जीवपक्षोऽपि निरस्त इत्याह । जीवे त्विति । किचिछोके वेदे चित्यर्थः । विहं छोकवेदमिसिद्धेभैताकाशो एहातां नेत्याह । भूतेति ॥ १७ ॥

विनिगमनहेत्वभावं मन्वानस्य प्रत्यवस्थानं प्रत्याह । इतरेति । तत्र चोधं व्याचिष्टे । यदिति । वाक्यकोषभेवाऽऽह । अथेति । दहराकाकारूयसोपाधिकंवस्तू-क्रयनन्तरिमत्येततः । सर्वनामभ्या विद्वानुक्तः । तमेव सुष्ठं सर्वकालुष्पंविनिर्भुक्तं विक्ति । संप्रसाद इति । अस्मादिभिमानद्वयविषयादिति यावतः । क्रारिकान्दो देहद्व-यार्थः । ततः समुत्थानं विविक्तात्मज्ञानवत्वं तत्फल्लं स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिस्तस्वसाक्षात्का-रस्तर्फल्लमाह । प्रमिति । उपसंपद्याभिनिष्पद्यतः इति मुखं व्यादाय स्विपितीतिवतः ।

१ ड. ञ. <sup>•</sup>विंधार । २ क. <sup>•</sup>रप । ३ ठ. ड. इ. ° धिव । ४ क. ख. ठ. इ. इ. <sup>•</sup>ध्यनि ।

ण्णचत एष आत्मेति होवाच" [छा०८।३।४] इति। अत्रे हि संप्रसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वादवस्था-वन्तं जीवं शक्तोत्युपस्थापियतुं नार्थान्तरम् । तथा शरीरव्य-पाश्रयस्येव जीवस्य शरीरात्समुत्थानं संभवति । यथाऽऽकाशव्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्समुत्थानं तद्वत् । यथा चाव्याश्रयाणां वे नाम नामक्रपयोन्विद्वित्तेत्येवमादौ परमेश्वर्विषयोऽभ्युगौतः । एवं जीवविषयोऽपि भविष्यति । तस्मादिन्तरपरामशीद्वरोऽस्मित्रन्तराकाश इत्यत्र स एव जीव उच्यत इति चेत् । नैतदेवं स्यात् । कस्मात् । असंभवात् । न हि जीवो बुद्धचाचुपाधिपरिंच्छेदामिमानी सन्नाकाशेनोपभीयेत । न चोपाधिधर्मानभिमन्यमानस्यापहतपाप्मत्वादयो धर्माः संभवन्ति । पर्याञ्चतं चैतत्पर्थमसूत्रे । अतिरेकाशङ्कापरिहारायात्र तु पुनर्वपन्यस्तम् । पठिष्यति चोपरिष्टात् [ब्र०स्०१।३।२०] अन्यार्थश्च परामर्श इति ॥१८॥

ज्योतिःशब्दस्य सूर्योदिविषयत्वं निषेषाति । एष इति । कुवो वाक्यशेषस्य जीविन्षयत्वं तत्राऽऽह । अत्रेति । सप्रसादे रत्वा चिरत्वेत्यादि बृहदारण्यकं श्रुत्यन्तरम् । अवस्थावन्ववदेहादुत्थानमपि जीविछिङ्गमित्याह । तथेति । देहाश्रयश्चेत्कथं तस्मादु- तिष्ठेत्तत्राऽऽह । यथेति । जीवे न कचिदाकाशशब्दोऽस्तित्यक्तं विनिगमनिमत्या-शङ्कच ब्रह्मणि वद्धमाभिव्यवहारात्तच्छब्दव ज्जीवेऽपि वाक्यशेषछिङ्गात्तत्प्रसिद्धिः स्यादित्याह । यथा चेति । चोद्यमुपसंहरति । तस्मादिति । दहरशेषे जीवपराम-शेऽपि न तेन दहरो जीवः स्यादिति नव्यथेमाह । नैतिदिति । वत्र प्रश्नपूर्वकं हेतु- माह । कस्मादिति । यदाकाशोपमितत्वं दहरस्य श्रुतं वन्न जीवे संभववीति विभ-जवे । नहीति । अपहतपाप्मत्वादीनामपि दहरोक्तानां जीवे न संभावनेत्याह । नचेति । उपाविषमाः पाप्मादयः । ब्रह्मभेदाज्जीवेऽपि सर्वमेतद्यक्तमित्याशङ्कचाऽऽ- ह । प्राविषमाः पाप्मादयः । ब्रह्मभेदाज्जीवेऽपि सर्वमेतद्यक्तमित्याशङ्कचाऽऽ- ह । प्राविष्यक्ति । तिहं पुनरुक्तिस्तवाऽऽह । अतिरेकित । का वर्हि जीवप- रामशेस्य गतिस्तवाऽऽह । पिठष्यतीति । जीवपरामशोऽजीवस्य स्वापाधारपरात्म- थिशेष इत्यर्थः ॥ १८ ॥

१ ज. "त्र संै।२ क. "गम्यते।ए"।३ ज. "रिच्छिनाभिँ।४ त्र. "मीयते।न ।५ क. ज. ज. "थमे स्ै।

# उत्तराचेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

इतरपरामशोद्या जीवाशङ्का जाता साऽसंभवा तिराकृतो । अथेदानीं मृतस्येवामृतसेकात्पुनः समुत्थानं जीवाशङ्कायाः कियते । उत्तरस्मात्पाजापत्याद्वाक्यात् । तत्रहि "य आत्माऽपह-तपाप्मा" [ छा० ८।७।१ ] इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मान-मन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं च मितज्ञाय "य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यत एष आत्मा" [छा० ८।०।४ ] इति ब्रुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीवमात्मानं निर्देशित । "एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि" [छा० ८।९।३।८।१०।४] इति च तमेव पुनैः पुनः परामृश्य "य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मा" [छा० ८।१०।र] इनि "तद्यन्नेतरस्वाः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा"

उक्तासंभवस्यासिद्धिमाशङ्कच परिहरति । उत्तराचेदिति । चोद्यस्य वृत्तमनृद्य तालर्यमाह । इतरपरामर्शादिति । निराक्तताशङ्कोत्थाने निराकरणापर्यवसानमाग्न-ङ्कचाऽऽह । अथेति । पुनस्तदुत्थाने हेतुमाह । उत्तरस्मादिति । पाजापत्ये वाक्ये जीवेडप्यपहतपाप्मत्वादिँश्वतेरसंभवो नेति शङ्कत इत्यर्थः । कथं तत्र जीवोक्तिस्त-त्राऽऽह । तत्रेति । प्रतिज्ञावाक्यस्य परमात्मविषयत्वमाशङ्कचाऽऽ चपयोयस्य जीवविष-यत्वादुपऋमस्यापि वैथेत्याह । य इति । ननु च्छायात्मैवास्मिन्पर्याये प्रतिपाद्यवे हरयमानत्वस्य तस्मिन्मुरूयत्वाच्नेत्याह । द्रष्टारमिति । परमितपत्त्यर्थं पश्चकोशोक्तिव-ब्रूममतिपत्त्यर्थं माणाचाक्तिवच ब्रह्मार्थं जीवोक्तिरिप स्यादित्याशङ्कच द्वितीयतृतीययो-रिं विद्विषयत्वमाह । एतं त्विति । उत्तरत्रान्यस्यानुक्तेर्नान्यार्था जीवोक्तिरित्यर्थः । अन्तर उपपत्तिरित्यत्र परस्याक्षिस्थानताया दक्षितत्वादाद्यपर्यायस्य परविषयत्वादृत्तर-योरिं विद्विषयतेत्याशङ्कचाऽऽह । य इति । स्वप्ने वासनामयैर्विषयेर्मेहीयमानता प-रस्यैव रुक्माभं स्वप्नधीगम्यमित्युक्तेरित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । तदेतदिति संब-न्यः । यत्र यस्यामवस्थायां तद्तेतत्स्वपनं यथा स्यात्तथा सुप्तः स्वापावस्थां प्राप्तो भव-वि वस्यामवस्थायामुपसंद्भवकरणमामस्वँद्धापारकवकालुष्यहीनः स्वप्रमज्ञानमात्रवया विलापयन्मुकाद्यावृत्तस्तैजसानन्तरभावी पाज्ञो ज्ञानिकयां विना स्वरूपचैतन्येनाज्ञा-नसाक्षी साक्ष्यस्य देहादेः सत्तारफूर्तिपदत्वेन चाऽऽत्मेत्यर्थः । तथाचावस्थावत्त्वाज्जी-

१ ज ैता। इदा । २ क. ज. ैत्थापनं। ३ क. ैन: प । ४ ठ. ड. ढ. दित्युक्तेऽस । ५ क. ख. ठ. ड. ढ. परात्म । ६ क. ख. तदर्थतेत्या । ७ क. ख. ैस्तत्तद्या ।

#### [अ०१पा०३सू०१९] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमेतानि।२५७

[छा०८।११।१] इति च जीवमेवावस्थान्तर्गतं व्याचछे। तस्यैव चापहतपाप्मत्वादि दर्शयत्येतदमृतमभयमेतद्वक्षेति। ''नाह ख-ख्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि'' [छा० ८।११। २] इति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपल्रभ्येतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मादिति चोपक्रम्य शरीरसंबधनिन्दापूर्वकमेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष इति जीवमेव शरीरात्समुत्थितमुत्तेमपुरुषं दर्शयति। तस्मादस्ति संमवो जीवे पारमेश्वराणां धर्माणाम्। अतो दहरोऽस्मिन्नन्तरा-काश इति जीव एवोक्त इति चेत्कश्चित्र्यावृत्त्यर्थे नोत्तरस्माद्पि वाक्यादिह जीवस्याऽऽशङ्का संभवतीत्यर्थः। कस्मात्। यतस्त-

वोऽयमितिं अत्यर्थं संक्षिप्याऽऽह । जीवमिति । स्वप्नावस्थातोऽन्या स्वापावस्थाऽव-स्थान्वरम् । तथाऽपि वस्मिन्नपहतपाप्मत्वादि कथामित्याशङ्कचा विनाऽपि ब्रह्मरूपतामु-पास्त्या तद्धीरित्याह । तस्येति । य आत्माऽपहतपाप्मेत्यादिनोपकान्तैः स परमा-त्मतया चतुर्थपर्याये कथ्यते तेन तत्पतिपादनासिद्धिरित्याशङ्ख्य चतुर्थपर्यायस्यापि जीवविषयत्वमाह । नाहेति । अहेति निपातः खेदार्थे । खिद्यमानो हीन्द्रः प्रोवाचा-यं सुप्तः पुमानयमस्म्यहमित्येव नाऽऽत्मानमस्यामवस्थाया जानाति नो एवेमानि भू-तानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्येवं स्वापे दोषं हृष्टा पुनरुप-समादेत्यर्थः । तं प्रजापतिरुवाचैतं त्वेवेति पक्तमेवाऽऽत्मानं ते तुभ्यं पुन-रिप व्याख्यास्यामि नैतस्मादन्यमित्युपक्रमार्थः । तथाऽपि जीवस्यापहतपाप्म-त्वाद्युपगमेऽध्यक्षादिविरोधो न हेत्वधीनस्य देहोत्तरकाळं जीवेऽपि योगादि-त्याह । शरीरेति । मघवन्मत्यं वा इदिमत्यादिना देहसंबन्व निन्दित्वा तस्मादुत्थितं जीवमेवोत्तमपुरुषमेष संप्रसादोऽस्मादित्यादिना दर्शयवीति योजना । असंभवासिद्धिं निगमयति । तस्मादिति । हेत्वसिद्धिफलमाह । अत इति । सिद्धान्त-मादत्ते । तं प्रतीति । आविभीवस्य विशेषविषयत्वात्तद्रथेम् तुशब्दो वृथेत्याशङ्कचाऽऽ-ह । तुराब्द इति । पक्षन्यावृत्तिमेव स्फुटयति । नेति । इहेति दहरवाक्योक्तिः । पर्योयचतुष्टयस्य जीवार्थत्वात्कृतस्तदाशङ्का नेति शङ्कते । कस्मादिति । सीत्रं हेतु-माह । यत इति । पर्यायचतुष्यं सप्तम्यथेः । पुंलिङ्गसूचितं बहुत्रीहिसमासमाह ।

ງ ञ.°स्यामीति नो । २ क. ड. ज. ञ. °त्तम पु°। ३ ड. ज ञ.°ब्दः पूर्वप°।४ठ. ड. ढ.ँन्त. प°। ३३

त्राप्याविभूतस्वक्षपो जीवो विवक्ष्यते । आविभूतं स्वक्षपमस्येत्याविभूतस्वक्षपः । भूतपूर्वगत्या जीववचनम् । एतदुक्तं भवति । य
एषोऽक्षिणीत्यिक्षस्रितं द्रष्टारं निर्दित्योदशरावबाह्यणेनैनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्यैतं त्वेव त इति पुनः पुनस्तमेव व्याख्येयस्वेनाऽऽकृष्य स्वप्रसुषुप्तोपन्यांसक्रमेण परं ज्योतिरुपसंपच स्वेन
क्षपेणाभिनिष्णद्यत इति यदस्य पारमार्थिकं स्वक्षपं परं ब्रह्म तद्रूपतथेनं जीवं व्याच्छे न जैवेन क्षपेण । येत्तत्परं ज्योतिरुपसंपतव्यं श्चतं तत्परं ब्रह्म तच्चापहतपाप्मत्वादिधमेकं तदेवँ च जीवस्य पारमार्थिकं स्वक्षपं तत्त्वमसीत्यादिशास्त्रम्यो नेतरदुपाधिकिल्पतम् । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषकुँद्धिं द्वैतस्थक्षणामित्यां
निवर्तयनक्रूटस्थिनत्यद्दक्सवस्यमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न पतिपद्यते तावज्जीवस्य जीवत्वम् । यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसं-

आविर्भृतमिति । तस्य ब्रह्मत्वात्कयं जीवो विशेष्यते तत्राष्ठह । भूतेति । अवि-द्यातत्कार्यमतिबिम्बितत्वेन चिद्धातोजीवभावोऽमृदिति बिम्बबह्धेक्यज्ञानेऽपि जीव त्वोक्तिरित्थर्थः । स्वरूपविभीवेऽपि जीवस्य जीवन्वानपायात्कृतो ब्रह्मतेत्याशङ्कच पाजापत्यवाक्यतात्पर्यमाह । एतदिति । अवस्थाविशेषविशिष्टस्य परैक्यायोगमाश-डुचाऽऽह । अक्षीति । उपजनापार्यवन्वात्प्रतिविम्बवदनात्मा देहादिरिति वक्त-मुद्रशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो क्रपं न विजानीथस्तन्मे ब्रुतमित्युत्तरो प्रन्थ इत्या-ह । उदशरावेति । मछतो द्रष्टा द्वितीयार्थः । व्युत्यापनं बाधः । मकरणाविच्छेदं व्यावर्तेयति । एतमिति । अवस्थानां व्याभेचारित्वेन काल्पितत्वात्तदस्पृष्टं वस्तूपदेष्टु-मवस्थों किरिति तदुक्तिफलमाइ । स्वप्नेति । परं ज्योतिरित्यादिश्रुतेस्ताप्तर्यमाह । यदिति । परं ज्योतिरेवोपसंपत्तव्यं श्रयते न ब्रह्मेत्याशङ्खचाऽऽह । यत्तदिति । यनु जीवस्य नापहतपाप्मत्वादीति तत्राऽऽह । तचेति । जीवस्य ब्रह्माभेदात्तद्रूपेण स्वाभाविकाविभूतापहतपाप्मत्वादिसक्षपं तद्वद्विवाक्यमित्यर्थः । कथं मिथो विरुद्ध-योर्जीवनद्मणोरैक्यं तत्राऽऽह । तदेवेति । विरुद्धत्वबुद्धौ कथं शास्त्रमपि तद्बोधीत्या-शङ्कचाऽऽह । नेतरदिति । पातीतिकविरुद्धाकारस्यौपाधिकत्वादागमावगतं स्वामा-विकभैक्यमविरुद्धमित्यर्थः । अविद्यान्वयन्यविरेकाभ्या संसारित्वस्याविद्यात्वं वक्तुं **दृष्टा**न्तेनान्वयमाह । यावदिति । व्यतिरेकमाह । यदेति । व्युत्थापनद्वारा

१ क. ैन शारी । २ क. पुनस्त । ३ क. ज. ट. ैन्य सोपक । ४ क. स्वाभाविक । ५ क. पै व । ६ इ. इ. यरप । ७ क ट. व जी । ८ क. रूपं। ९ झ. बुद्धिंत । १० ख. ट. इ. इ. वेखात्य ।

#### [अ०१पा०२पू०१९] आनन्दगिरिक्कतटीकासंबल्लित्शांकरभाष्यसमैतानि।२५६

घाताद्व चुत्थाप्य श्रुत्या प्रतिषोध्यते नासि त्वं देहेन्द्रियमनोवुद्विसंघातो नासि संसारी किं तर्हि तचत्सत्यं स आत्मा चैतन्यमात्रस्व द्वपस्त च्वमसी।त तदा क्टस्थिनित्यहक्स्व द्वपात्मानं
पेति बुध्यास्माच्छरीराचिभिमानात्समुत्तिष्ठन्स एव क्टस्थिनित्यहक्स्व द्वपारमा भवति । "स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्वेव भवति" [ मुण्ड० ३ । २ । ९ ] इत्यादिश्वितिभ्यः । तदेव
चास्य पारमार्थिकं स्व द्वपं येन शरीरात्समुत्थाय स्वेन द्वपेणाभिनिष्यचते । कथं पुनः स्वं च द्वपं स्वेनैव च निष्यचत इति
संभवति क्टस्थिनित्यस्य । मुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसंपर्कादभिभूतस्व द्वपाणामनिभव्यक्तासाधारणिवशेषाणा क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्व द्वपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । तथा नक्षत्रादीनामहन्यभिभूतमकाशानामिभावकवियोगे रात्रीः स्व द्वपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । न तु तथोऽऽत्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केन चिदिभिभवः संभवत्यसंसर्गित्वाद्योन्न इव दृष्टविरोधाच ।

प्रतिबोधनमभिनयित । नासीति । न्युत्थापनफळमसंसारित्वमुक्त्वा तत्फळमाका-क्क्षापूर्वकमाह । किमिति । शास्त्रीयमात्मज्ञानमनूच तत्फळमाह । तदेति । विदुषो ब्रह्मत्वे मानमाह । स इति । किमित्यन्यतरस्य कल्पितव्यं द्वयोरिप वस्तुत्वं कि न स्याचत्राऽऽह । तदेवेति । शरीरिविशिष्टं क्ष्पं कल्पितमन्यया तस्मादुत्थितस्य स्वेनाभिनिष्पत्त्ययोगादित्यर्थः । स्वेन क्ष्पेणाभिनिष्पत्तिरित्यत्र विरोव चोदयिते । क्ष्यमिति । तत्र हेतुं सूचयिते । क्ष्रह्मथेति । विशेषणव्यावृत्तिमाह । सुवर्णादी-नामिति । पार्थिवं रजो द्वव्यान्तरम् । असावारणो विशेषः स्वर्णत्वभास्वरत्वादिः । दाहच्छेदादिसग्रहार्थमादिपदम् । स्वर्णोदिनक्षक्षत्रदीनामभिभावकद्वव्यसंपक्षिति। स्वर्णोदिनाकेऽ पि स्वक्षपाभिनिष्पत्तिवत्यक्वेऽपि स्यादित्याशक्षच्याऽऽह । तथेति । स्वर्णोदिनाभिवेति यावत् । अभिभावकं सावित्रं तेजोऽभीष्टं दार्षोन्विकं वैषम्यमाह । न त्विति । द्वव्यान्तरसंपृष्टं वेनाभिमृतं ततो विविक्तमभिन्यक्तिमईति कूटस्थिनत्यं त्वन्येनासंप्रक्तम-सङ्गाद्वितीयं ततो विवेकद्वारा नाभिव्यक्तिभागित्यर्थः । वस्तुवोऽभंमिनिष्पत्तिरित्याश-सङ्गाऽऽह । हप्टेति । जीवस्वक्रपत्या ज्ञानात्तदभिव्यक्तिः सक्ष्पेणाभिनिष्पत्तिरित्याश-क्र्याऽहि । जीवस्वक्रपत्या ज्ञानात्तदभिव्यक्तिः सक्ष्पेणाभिनिष्पत्तिरित्याश-क्रयाऽहि । जीवस्वक्रपत्यानिभव्यक्तिरयुक्तेत्यर्थः । उक्तमेव व्यक्तीकुर्वे-

हिष्ठिश्वितमितिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वह्मपं तच्च शरीरादसमुतिथतस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव हृदयते। सर्वे हि जीवः
पद्मयञ्गुण्वन्मन्वानो विज्ञानन्व्यवहरत्यन्यथा व्यवहारानुपपंत्तेः। तच्चेच्छरीरात्समुत्थितस्य निष्पचेत माक्समुत्थानाहृष्टो
व्यवहारो विरुघ्येत । अतः किमात्मकिमदं शरीरात्समुत्थानं
किमात्मिका वौ स्वह्मपेणाभिनिष्पत्तिरिति । अत्रोच्यते। मागिववेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्टचादिष्योतिःस्वह्मपं भवति । यथा
शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छ्यं शौक्वयं च स्वह्मपं मागिववेकप्रहणाद्रक्तनीत्राचुपाधिभिरविविक्तमिव भवति । ममागजनितविवेकप्रहणां पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छ्येन शौकृयेन च स्वेन ह्मपेणाभिनिष्पचत इत्युच्यते प्रागि तथैव सन्।
तथा देहाचुपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्वितकृतं विवेकँज्ञानं शरीरात्समुत्थानं विवेकविज्ञानफर्छं स्वह्मपेणाभिनिष्पत्तिः

न्नादौ वदीयं स्वरूपमनुवदित । दृष्टीति । विज्ञानघन एवेत्यादिश्रुविश्वन्मात्रस्वभावस्वावदात्मा वचैतन्यं चक्षुरादिद्वारा व्यव्यमानं दृष्टचादिश्विद्वितमतो दृष्टचाद्योऽस्य स्वरूपमित्यर्थः । अथोक्तं रूपमदेहस्यैव व्यव्यते सदेहस्य वद्वाक्तिविरोवितत्वाच
हि देहसंबन्ये जीवस्यासाधारणं रूपं प्रकटीभवित वत्राऽऽह । तच्चेति । ताभेव
दृष्टिं व्याचि । सर्वो हीति । सदा दृष्टचादिरूपं जीवस्य व्यक्तित्यत्रार्थापतिमाह । अन्यथेति । अनुपपत्तिमेव स्फुटयित । तच्चेदिति । दृष्टचादिरूपं सर्वनामाथैः । निष्पत्तिरमिव्यक्तिः । जीवस्य सदा स्वरूपव्यक्तौ फलितमाह । अत इति ।
कालपरिपाकनिमित्तं मयत्निविशेषानिभित्तं विति संदेहादाह । किमिति । कालक्तपविवन्धध्वंसोपाधिका वा पुरुषव्यापारोपाधिका वोति संश्चादुक्तम् । किमात्मिकेति ।
वस्तुवोऽसंसर्गेऽपि देहादिमिरविद्यया संसृष्टिभवास्य दृष्टचादिरूपमतस्विद्ववेकापेक्षया
स्वरूपामिनिष्पतिरिस्तुत्तरमाह । अत्रेति । वेदना हर्षाद्यः । भिथ्यासंसृष्टत्वे
दृष्टानते यथेति । विवेकादूध्वे स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरपि दृष्टेत्याह । प्रपाणेति । उच्यत इत्युक्तितात्पर्यमाह । प्रागपीति । शरीरात्समृत्यायेत्यादिशुत्यर्थं दर्शयन्दार्थानिकमाह । तथेति । श्रुतिकतमन्वयव्यतिरेकसहितया योऽयं
विज्ञानमय इत्यादिश्रुत्या सिद्धिमिति यावत् । विवेकज्ञानं त्वंपदार्थिनाम् । स्वरूपा-

१ त्र. °पत्तिः । त°। २ क. इ. ज. च । ३ ज. °णातृत्तरका द्वर्ती प°। ४ इ. ज. °कविज्ञा°।

केवलात्मस्वरूपावगितः। तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवाऽऽत्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च मञ्जवणीत् ''अशरीरं शरीरेषु'' [का०
१।२।२२] इति । ''शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न
लिप्यते'' [भ०गी०१३।२१] इति च सशरीरत्वाशरीरत्विवेशेषाभावस्मरणात् । तस्माद्विवेकिवज्ञानाभावादनाविर्भूतस्वरूपः सन्विवेकैविज्ञानादाविर्भूतस्वरूप इत्युच्यते । न त्वन्यादशावाविर्भावानाविर्भावौ स्वरूपस्य संभवतः स्वरूपत्वादेव । एवं
मिथ्याज्ञानकृत एव जीवपरमेश्वरयोर्भेदो न वस्तुकृतः। व्योमवदसङ्गत्वाविशेषात् । कुतश्चैतदेवं प्रतिपत्तव्यम् । यतो य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत इत्युपद्दिश्यैतदमृतमभयमेतद्वज्ञेत्युपद्दिशति । योऽक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृताभयलक्षणाद्वज्ञणोऽन्यश्चेत्स्यात्ततोऽमृताभयब्रह्मसामानाधिकरण्यं न
स्यात् । नापि प्रतिच्छायात्माऽयमिक्षलक्षितो निर्दिश्यते ।

मिनिष्पत्तिमेव विवेकफलभूता विशिन्षि । केवलेति । ननु देहादृत्थानं नामोत्क्रमणं न पदार्थशोधनं सदेहत्वं च वास्तवं नाविद्यं प्रसिद्धिविरोधात्तत्राऽऽह । तथेति । उक्तश्रुर्लेनुरोधेनेति यावत । देहासंबन्धिनो 'देहे स्थितिरित्युक्ते विरोवं निरसितुं वि-वेकवोऽदेहत्वमविवेकतः सदेहत्वं मात्रवर्णिकमित्यर्थः । स्वकर्मार्जिते देहे दुःखादिमोग-स्यावर्जनीयत्वान जीवतः स्वरूपाविभीव इत्याशृङ्खाऽऽह । श्रीरेति । अशरीरव-दिसपेरर्थः । जीवतोऽि स्वरूपस्याऽऽविभीवः स्यादिति शेषः । अविरुद्धे श्रुत्यर्थे सीत्रमाविभावपदं युक्तमिलाह । तस्मादिति । मुख्यावेव तौ कि न स्याता तत्राऽऽ-ह । न त्विति । ज्ञानाज्ञानाभ्यामाविभीवानाविभीवावित्येवं स्थिते सत्यंशाशित्वादि-कतो भेदोऽपि निरस्त इत्याह । एविमिति । न्यायसहितश्रुत्या जीवब्रह्मणोर्भेदो मि-थ्येत्युक्तं संपति पाजापत्यवाक्याद्पि तद्भेदो भिथ्येत्याह । कृतश्चेति । एतद्भिनस्य जीवैंस्यापतिपाद्यत्वम् । तन्नास्तित्वमेवभित्युच्यते । कृतःशब्दोक्तं हेत्वन्तरं स्फोरय-ार्वे । यत इति । अतो ब्रह्म प्रत्यन्भतमत्र प्रतिपाद्यमिति शेषः । उक्तं व्यक्तिरेकेण विवृणोति । योऽक्षिणीति । श्रुतिलिङ्गाभ्यां केवैलं जीवलिङ्गं बाधित्वा जीवो ब्रह्मत-योच्यते नान्यत्वेनेत्यर्थः । प्रतीकाभिपायेण च्छायया ब्रह्मणः सामानाविकरण्यं न जीवेनेति नास्ति लिङ्गमित्याशङ्क चाऽऽह । नापीति । उपास्तिविध्यश्रवणात्पतिपाद-कत्वसंभवे प्रतीकोक्तिकल्पनायोगादात्मान्वेषणाय प्रवृत्तयोः स्रासुरराजयोरनात्मानं

भ ज. ट. किहा। २ ख. त्यर्थानुं। ३ ख. देहस्थि। ४ क. ठ. इ. ट. वस्य प्र'। ५ क. ख॰ ठ. इ. ट. वेल्ठ भीं।

प्रजापतेर्मृषावादित्वपसङ्गात् । तथा द्वितीयेऽपि पर्याये य एष स्वप्ने महीयमानश्चरतीति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादक्षिपुरुषाद्वष्टरन्यो निर्दिष्टः। एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामीत्युपक्रमात् । किंचाहम्बद्धः स्वप्ने हस्तिनमद्राक्षं नेदानीं तं प्रथमिति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे । द्रष्टारं तु तमेव प्रत्यभिज्ञानाति य एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं प्रथमिति । तथा वृतीयेऽपि पर्याये नाह स्व्यपमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानीति । सुषुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेवं दर्शयित न विज्ञातारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र विनाशमेवापीतो भवतीति तदिप विशेषविज्ञानिवनाशाभिमायमेव न विज्ञात्तविनाशाभिमायम् । "न हि विज्ञातुर्विज्ञात्विंपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्" [ वृ० ४।३।३० ] इति श्वत्यन्तरात् । तथा चतुर्थेऽपि पर्याय एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मादित्युप-क्रम्य मघवन्मत्यं वा इदं शरीरिमत्यादिना प्रपञ्चेन शरीराद्य-पाधिसंवन्ध्यत्याख्यानेन संप्रसादशब्दोदितं जीवं स्वेन द्वपेणा-

वदन्यजापितिर्मृषावादी विप्रलम्भकः स्यादतो ब्रह्मणो जीवेन सामानाविकरण्यालिङ्गासिद्विरित्यर्थः । द्वितीये पर्याये जीवस्यावस्यावैशिष्टच्यह्थराचेऽपि पर्याये न ब्रह्मैक्यामैष्टमित्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । आद्ये पर्याये जीवब्रह्मसामानाधिकरण्यात्तदैक्यवित्यर्थः । अवस्थाना व्यभिचारित्वाज्ञीवस्यासङ्गत्वाद्यक्ता द्वितीयपर्यायस्यैक्यपरवेति भावः । अवस्थान्यभिचारे वद्वतोऽपि वद्रावात्कृतोऽसङ्गतेत्याशङ्कचाऽऽह । किंचेति । आत्मनो ज्ञानकपत्वात्तस्य च स्वापेऽभावात्कथं वद्वय्यभिचारितेत्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । पर्यायद्वयं दृष्टान्वियतुं तथेत्युक्तम् । विज्ञातृनिपेषे परामर्कासिद्धिरिति भावः । ज्ञातुरभावोक्तिरि वज्ञास्तित्याशङ्कचाऽऽह ।
यच्विति । वत्र बृहद्वारण्यकश्चित संवाद्यति । न हीति । आत्मनः स्वभावभृतिविज्ञप्तेर्नन्यथाभावो योग्यत्वादित्यथः । पर्यायत्रयवचतुर्थपर्यायालोचनायामि ब्रह्माव्यतिरिक्रजीवस्य प्रविपाद्यत्वित्याह् । तथेति । कथमुपहितस्यानुपहितपरैक्यभित्याशङ्कचाऽऽह । मघवित्रिति । संप्रसादस्यैव परेणैक्यमुच्यते न जीवस्येत्याशङ्कचाऽऽह ।
संप्रसादेति । स्वक्रपेणाभिनिष्पत्तिवचनाद्वह्मस्वक्रपपपन्नत्वेऽभि न ववोऽन्यत्वं निरस्यते भिन्नाभिन्नत्वादित्याशङ्कच विरोवादेकोपाषौ वद्योगादभेदाभावे स्वक्रपाभिनिष्प-

भिनिष्णचत इति ब्रह्मस्कूपापनं दर्शयन्न परस्माह्रह्मणोऽमृताभपस्वकूपादन्यं जीवं दर्शयति । केचित्तु परमात्मविवक्षायामेतं
त्वेव त इति जीवाकर्षणमन्याय्यं मन्यमाना एतमेव
वाक्योपक्रमस्कूचितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामीति कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिहितावलम्बनी सर्वनामश्रुतिर्विमकृष्येत । भूयःश्रुतिश्चोपरुध्येत ।
पर्यायान्तराभिहितस्य पर्यापान्तरेऽनिभिधीयमानत्वात् । एवं
त्वेव त इति च मतिज्ञाय माक्चतुर्थात्पर्यायादन्यमन्यं व्याचक्षाणस्य मजापतेः मतारकत्वं मसज्येत । तस्माद्यदिद्यामत्युपस्थापितमपारमाधिकं जैवं कृषं कर्नृभोक्तृरामद्वेषादिदोषकलुषितमनेकानर्थयोगि तद्विलयनेन तद्विपरीतमपहत्तपाप्मत्वादिगुणकं
पारमेश्वरं स्वकृषं विद्यया मित्रपाद्यते सर्पादिविलयनेनव
रक्जवादीन् । अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जैवं कृपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयाश्च केचित्।तेषां सर्वेषामात्मेकत्वसम्यग्द-

त्तेरयुक्तत्वात्तद्रतभेदस्य कल्पितत्वमेवस्याह । नेति । एकदेशिक्याख्यामनुवद्गते । केचित्विति । जीवस्यापहतपाप्मत्वाद्ययोगात्त्वाकर्षणस्यान्याय्यत्वम् । कथं तहिं प्रकृतानुगुणत्वया वाक्यं क्याख्यायत एतच्छब्देन पूर्वपर्यायेषु प्रकृतजीवानाकर्षणे तदाल्य्यनामावाद्वाक्यार्थिवियोऽनुद्यात्त्वाऽऽह । एतिमिति । सर्वनामश्रुत्या दृष्यति ।
तेषामिति । किचोपक्रमसूचितोऽर्थश्चतुर्थ एव पर्याये सर्वनामार्थः सर्वत्र वा तत्राऽऽद्यं
पत्याह । भूयःश्वितिश्चेति । उपकान्तोऽर्थः सर्वत्र सर्वनामार्थोऽपि न पतिपाद्यकोटिनिवेशीति द्वितियमाशङ्कचाऽऽह । एतं त्विति । स्वयूथ्यमतायोगे फल्तिमाह ।
तस्मादिति । बंद्वीव जीवस्तदित्यं कथमित्याशङ्कचाऽऽह । किनिति । तस्य विलापनयोग्यतामाह । अनेकिति । कथं तिहं तत्परिहाण्या पारमार्थिकक्रपापत्तिरत्याशङ्कच 
सद्दष्टान्तमाह । तदिति । रज्ज्वादीनेषा रज्जुरित्यादिविद्यया पुरोवत्यिधिष्ठानमिति शेषः।
पौर्वापर्यालानया पाजापत्यवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मत्वं तस्येष्टमिस्युक्तम् । संपति सूत्रसामर्थ्योत्प्रत्यक्षादिप्रामाण्याच जैवं क्षं वास्तविमिति मतान्तरमाह । अपरे त्विति ।
शारीरकमेव वेषामृत्तरभित्याह । तेषाभिति । वत्पतिषेषार्थं नैतदारब्वं सम्यग्ज्ञानार्थत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । आत्मेति । कथमिदमेव वेषामृत्तरभित्युक्ते तद्र्यं सप्रकाति ।

र्शनमितपक्षभूतानां मितंबोधायेदं शारीरकमारब्धम् । एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरिवद्यया मायया मायाविवदन्त्रक्षा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यन्त्रिदं परमेश्वर्वाक्ये जीवमाशङ्कच मित्रेष्धित सूत्रकारः 'नासंभवात्' [ १ । ३ । १८ ] इत्यादिना । तत्रायमभिमायः । नित्यशुद्धबुद्धमुक्तंर्वस्थावे कूटस्थनित्य एकस्मिन्नसंङ्गे परमात्मिन तद्धिपरीतं जैवं रूपं व्योम्नीव तल्लमलादि परिकल्पितम् । तदात्मेकत्वमितपाद्वनंपरेर्वाक्येन्यायोपेतेर्द्वतवादमितपेधेश्वापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रहयित । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपाद पिषति कि त्वनुवदत्येवाविद्याकल्पतं लोकमिसद्धं जीवभेदम् ।

एक इति । तस्य परिणामित्वं वारयति । क्टस्थेति । ज्ञानादिगुणवन्वं प्रत्याह । विज्ञानेति । कथं तस्यैकत्वं चेतनाचेतनभेद्धीविरोधादित्याशङ्कचाऽऽह । अविद्य-येति । माया ततोऽन्येति वादं व्यदसितं माययेत्यक्तम् । सावारणासावारणप्रपश्च-भेदस्यापामाणिकत्वादविद्यादिभेदे च मानाभावादेकस्मादेवाज्ञानाद्विचित्रशक्तिवो विश्व-धीसभवे तद्भेदे गौरवान सोऽस्तीत्यर्थः । एकस्यानेकथा भानं नाविद्ययाऽपि दृष्टामि-त्याशङ्कच विवेतीनुगुणं दृष्टान्तमाह । मायावीति । नान्योऽतोऽस्तीत्यादिश्रुतेरवधा-रणार्थमाह । नेति । शारीरकार्थसंक्षेपसमाग्वावितिशब्दः । श्रुतिसामध्यीदतिरिक्तजीवा-भावेऽपि सूत्रसामध्यीद्नयो जीवोऽस्तीत्याशङ्कचाऽऽह । प्रान्तित । आदिशब्देन नेतरोऽनुपपत्तेरिति गृह्यते । संसारिणो जीवाद्भेदोक्तया यावदीश्वरस्यासंसारित्वं नोच्यते तावदभेदव्यपदेशेऽपि जीवस्यासंसारित्वं न सिध्यतीत्यापातिकं भेदं सूत्रका-रोऽनुवद्वीत्याह । तत्रीति । वत्र वत्र श्रुविस्मृवीविहासपुराणेषु प्रमिवं परमात्मक्रप-मन्द्य ततो विपरीतं पातीतिकं जीवरूपं तत्र कल्पितमिति सोदाहरणमाह । नित्येति । कथ तर्हि तस्य निरसनिमत्या्शङ्चाऽऽह।तदात्मेति।वाक्यानि तत्त्वम-सीत्यादीनि । जीवब्रह्मणोश्चेतन्याविशेषात्तदाकारेणाऽऽकारान्तरेण वा भेदायोगो न्यायः। नेह नानेत्याद्यो द्वैतवादनिषेवाः । परस्य जीवादन्यत्वे तस्याऽपि ततोऽन्यत्वं रयादित्याशङ्कचाऽऽह । जीवस्येति । अविष्ठानस्याऽऽरोप्यादन्यत्वेऽपि न तस्या-षिष्ठानादन्यतेत्यर्थः । कथं तर्हि तस्य परस्मादन्यत्वं तत्राऽऽह । किंत्वित । अनु-वादस्य प्रमित्यपेक्षां प्रत्याह । अविद्येति । अपूर्वत्वाभावाच तस्याप्रतिपाद्यतेत्याह । लोकेति । जीवभेदस्यामागणिकत्वे कृतो निरिधकाराणां विधीना प्रामाण्यमित्याज्ञ-

१ क. ज. ज. "तिषेघा"। २ ज. ज. "क्तसत्यस्व"। ३ ज. "ङ्गेऽरूपे प"। ४ ज. "परवाक्यै"। ५ झ. "तिपादयिष्यति । ६ क. ख. "वर्तवादानु"।

#### [अ०१पा०२मू०२०]आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि। २६५

एवं हि स्वाभाविककर्नृत्वभोकृत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्मविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु शास्त्रार्थमात्मैकत्वमेव दर्शयति ''शास्त्रदृष्ट्या तृपदेशो वामदेववत् [ ब्र० सू० १ । १ । ३० ] इत्यादिना । वर्णितश्चास्माभिर्विद्वदविद्वद्वेदेन कर्मविधिवि-रोधपरिहारः ॥ १९ ॥

### अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ २० ॥

अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामशों दर्शितः "अथ य एव संम-सादः" [छा० ८ । ३ । ४ ] इत्यादिः स दहरे परमेश्वरे व्या-ख्यायमाने न जीवोपासनोपदेशो न प्रकृतिविशेषोपदेश इत्यनर्थ-कत्वं प्राप्नोतीत्यत आह । अन्यार्थोऽयं जीवपरामशों न जीवस्व-द्धपपर्यवसायी किं तर्हि परमेश्वरस्वद्धपपर्यवसायी । कथम् । संमसादशब्दोदितो जीवो जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्चरा-ध्यक्षो भूत्वा तद्वासनानिर्मितांश्च स्वप्नाञ्चाडीचरोऽनुभूय आन्तः शरणं मेप्सुक्रभयद्धपादिष शरीराभिमानात्समुत्थाय सुषुप्नावस्थायां परं ज्योतिराकाशशब्दतं परं ब्रह्मोपसंपद्य विशेषविज्ञानवर्त्वं

ङ्क्च्यानुवादफलमाह । एवं हीति । ननु जीवब्रह्मणोरैक्यं न कापि सूत्रकारो मुखतो वदिति कितु सर्वेत्रभेदमेवातो नैक्यमिष्टं तत्राऽऽह । प्रतिपाद्यं त्विति । आदिपद-मात्मेति तूपगच्छन्तित्यादिसंग्रहाथेम् । विद्वान्यजेतेत्यादिश्रुत्या कर्मस्वात्मविदोऽवि-कारात्कर्षृत्वादेवीस्तवत्वे कुतो जीवस्य ब्रह्मेक्यं तदैक्ये वा कुतो विविविरोवो नेत्या-काङ्कच विक्रिष्टस्यामुख्यात्मत्वात्तिदिश्यं कर्माधिकारान्मुख्यात्मविद्यावत्तेस्तत्त्यागाधिका-राम्न काण्डयोविरोधोऽस्तीत्युक्तं स्मारयति । विणितश्चेति ॥ १९ ॥

जीवानुवादेन ब्रह्मताविधाने विरोधाभावात्माजापैत्यवाक्ये जीवस्यामितपाद्यत्वाक्ष तद्वष्टम्भेन दहरवाक्ये जीवाकाङ्के स्युक्तिभिदानी दहरवाक्यकेषस्य गितमाह । अभिति । वाक्यभेदमसङ्गं हेतू कृत्योक्तं न जीवेति । मक्ततो विकेषो दहराकाशस्तस्यापि नायमुपदेशस्तस्याजीवत्वादित्याह । नेति । उत्तरत्वेन सूत्रमवतार्थे व्याकरोति । अत इति । अन्यार्थत्वमेवाऽऽकाङ्क्षाद्वारा स्फीरयाति । किं तहीति । संप्रसादपदे जीववादिनि श्रुते नेश्वरपरत्व वाक्यस्वेत्याक्षि-पति । कथिमिति । व्याख्यया वाक्यस्य परिस्मिन्नेव तात्पर्यमाह । संप्रसादिति । तादा-

१ क. ज. ैथेक: प्रा'। २ क. ड. ज. ब. ટ. ૈન્નં પૈ! ३ क. ख. ठ ड. ટ. ँतस्त्यागा '। ४ क. ख. झ. "ण्डद्वयो '। ५ क. ख. ठ. ड. ઢ, પૈત્યે વાં! ६ ख. स્પોટયિતિ ।

च परित्यच्य स्वेन क्रपेणाभिनिष्पद्यते । यदस्योपसंपत्तव्यं परं ज्योतिर्येन स्वेन क्रपेणायमभिनिष्पद्यंते स एष आत्माऽपहतपा-पात्वादिगुण उपास्य इत्येवमर्थोऽयं जीवपरामर्शः परमेश्वरवादि-नोऽप्युपपद्यते ॥ २०॥

## अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥ ( ५ )

यदप्युक्तं दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इत्याकाशस्याल्पत्वं श्रूयमाणं परमेश्वरे नोपपच्चते जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत इति । तस्य परिहारो वक्तव्यः । उक्तो द्वस्य परिहारः परमेश्वरस्योऽऽपेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत इति ''अभिकोकस्त्वात्तद्वप-देशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च'' [ त्र० स०१ । २ । ७ ] इत्यत्र । स एवेह परिहारोऽनुसंधातव्य इति स्वचयति । श्वत्येव चेदमल्पत्वं मत्युक्तं मसिद्धेनाऽऽकाशोनोपमिमानया पावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश इति ॥२१॥(५)

## अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

"न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति

त्म्यविषयत्वं संबन्धविषयत्वं चोभयक्षपत्वं देहद्वयविषयत्वं वा । यत्तु जीवस्य नाप-हतपाप्मत्वादीति तत्राऽऽह । यदीति । जीवपरामंशेस्य गतिमुक्तवा दहरश्रुतेः श-ङ्काद्वारा गतिमाह । अरुपेति ॥ २०॥

शङ्काभागं विभजते । यदपीति । तस्य परममहत्त्वादित्यर्थः । जीवेऽपि कथमल्पा श्रुतिर्मेहत्त्वाविशेषात्तत्राऽऽह । जीवस्येति । तदुक्तमित्येतद्याचष्टे । उक्तो हीति । तमेव स्मारयित । परमेति । कुत्रेद समाधानमुक्तं तत्राऽऽह । अभेकेति । तथाऽपि परस्य परममहतो नास्ति दहरत्विमत्यत्र किमायातं तत्राऽऽह । स एवेति । तदुक्त-मित्यस्य व्याख्यान्तरमाह । श्रुत्येति । तद्वेदं श्रुतिलिङ्गाभ्यां दहरवाक्यं ध्येये पर-स्मिन्नन्वितं माजापत्यवाक्यं तु ज्ञेये परस्मिन्नन्विति स्थितम् ॥ २१ ॥ (५)

परं ज्योतिरुपसंपद्येत्यादिवाक्यार्थविचारमसङ्गात्तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिरिति वा-क्योक्तपरं ज्योतिष्ट्रसाधकं न तत्रेत्यादिवाक्यं विमृशाति । अनुकृतेरिति । आथर्वण-वाक्यमादत्ते । न तत्रेति । सूर्यस्यानाभासकत्वेऽपि रात्राविव चन्द्रादेभीसकत्वं ने-त्याह । नेति । विद्युतामपि फल्गुत्वमनुभविभिद्धमिति मत्वोक्तं नेमा इति । कैमृतिक-

भुक ड.ज. वित ए । २ ज को उस्या ३ ज. श्वे खावे । ४ क. स्याप्यावे । ५ क ख.ठ.ड.ड. ति। अये ।

कुतोऽयमिगः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्विमिदं विभाति'' [मु॰ २।२। १०। का॰ ६। १५] इति समामनित । तत्र यं भान्तमनुभाति सर्वं यस्य च भासा सर्विमिदं विभाति स किं तोधानुः कश्चिद्धत माज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां तेजोधानुति तावत्पाप्तम् । कुतः । तेजोधानूनामेव सूर्यादीनां भानमितिषेधात् । तेजःस्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक एव सूर्ये भासमानेऽहिन न भासत इति प्रसिद्धम् । तथा सह सूर्येण सर्विमिदं चन्द्रतारकादि यस्मित्र भासते सोऽपि तेजःस्वभावं एव कश्चिदित्यवगम्यते । अनुभानमि तेजःस्वभावक एवोपपचते समानस्वभावकेष्वनुकारदर्शनात् । गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत् । तस्मात्तेजोधातुः कश्चिदित्यवं प्राप्ते ब्रूमः । प्राज्ञ एवायमात्मा भवितुमईति । कस्मात् । अनुकृतेः । अनुकरणमनुकृतिः ।

न्यायमाह । कुत इति । इतश्च सूर्योदेने ब्रह्मणि भासकत्विमित्याह । तमेवेति । अ-नगमनवदनुभानं स्वगतभानकृतभित्याशङ्कचाऽऽह । तस्येति । उक्ते वाक्ये विषय निकृष्य सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यहेतोः संशयमाह । तत्रेति । पूर्वत्राऽऽ-त्मश्रुत्याचिविरोधादाकाशशब्दस्य कडित्यागेनेश्वरे वृत्तिरुक्ता वथेहापि सतिसप्तम्यां योग्यानुपळिब्वितरावान भातीत्यस्य वर्तमानार्थेतात्यागा चस्मिन्सति सूर्यो न भास्यति स वेजोधावुरुपास्यत्वेनोच्यव इति पूर्वपक्षमाह । तेज इति । उक्ताथर्वणश्रुवेनिविशेष क्रीये ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे तेजोधातोध्यानं सिद्धान्ते निर्विशेष-ब्रह्मधीरिति फलभेदः । सप्तम्या विषयेऽपि संभवादध्याहारस्यायुक्तत्वान वेजोधातु-रिवि शङ्कते । कुत इति । विषयसप्तम्या णिजध्याहारादिवरत्र लिङ्गानुग्रहाते-जोषातुरेवायमित्याह । तेजोधातूनामिति । कुवोऽस्य वेजोधाँवीर्छिङ्गवेत्याज्ञ-द्भचाऽऽह । तेजःस्वभावकमिति । प्रसिद्धिमनुरुष्य दृष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टीन्ति-कमाह | तथेति | यरिमन्सिव यन्न भाति वत्तमनुभावीवि विरुद्धिमिवि कृतः सविसप्तमीत्याशङ्कचाऽऽह । अनुभानमिति । तमनुभातीति तदपेक्षया निक्-ष्टपकाशत्विमष्टिमित्यर्थः । अनुभानस्याविरोधित्वात्प्रागुक्तलिङ्गाच कस्यचित्तेजो-भावोरुपास्यताऽत्राभीष्टेखपसंहरिव । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तमवनार्य पविज्ञामध्याहरति । एवमिति । लिङ्गसिद्धं तेजोषातुं त्यक्त्वा कुवोऽयं नियमः स्यादिति शङ्कते। कस्मादिति। हेतुमादाय व्याकरोति। अनुक्रतेरिति। कि

१ क. ड. ज. ञ. ट. °वक ए'। २ ख. उक्तवा'। ३ क. ख. ठ. ड. ट. 'धाती छि'।

यदेतत्तमेव भान्तमनुभाति सर्वमित्यनुभानं तत्माज्ञपरिग्रहेऽवकल्पते। "भाद्धपः सत्यसंकल्पः" [ छा० ३।१४। २ ] इति हि
माज्ञमात्मानमामनन्ति। न तु तेजोधातुं कंचित्सूर्यादयोऽनुभान्तीति मिसद्धं समत्वाच तेजोधातूनां सूर्योदीनां न तेजोधातुमन्यं
मत्यपेक्षाऽस्ति यं भान्तमनुभायुः। न हि मदीपः मदीपान्तरमनुभाति। यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्वनुकारो दृश्यत इति। नायमेकोन्तो नियमः। भिन्नस्वभावकेष्वि द्यनुकारो दृश्यते। यथा
स्तमोऽयःपिण्डोऽग्न्यनुकृतिर्भा दहन्तमनुदह्ति भौमं वा रजो
वायुं वहन्तमनुवह्तीति। अनुकृतेरित्यनुभानमसुसूचत्। तस्य
चेति चनुर्थं पादमस्य श्लोकस्य सूचयति। तस्य भासा सर्वमिदं
विभातीति तद्धेतुकं भानं सूर्योदेष्ठच्यमानं माज्ञमात्मानं गमयति।
" तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहींपासतेऽमृतम् " [ बृ० ४।

वदनुकरणं तदाह । यदेतिदिति । तेजसामनुभानं कथं प्राज्ञं ज्ञापयवीत्याशङ्कच श्रुत्यन्तरे तस्य भारूपत्वावधारणादित्याह । भारूप इति । तेजोन्तरे मानाभावाच न तदिह माह्यमित्यनुभानस्यान्यथासिद्धि निराह । न त्विति । न चेदमेव वाक्यं तत्र मानमन्यपरस्य मानान्तरविरोधे देवताविकरणन्यायानवतारादिति भावः । विरोधाचा-नुभानं परपक्षे न स्यादित्याह । समत्वाचेति । ननु सूर्योदयश्वाक्षुषं तेजोऽपेश्य भासन्ते चक्षुष्मतस्तद्भानात्तत्राऽऽह । यिमिति । चक्षुषोऽनुद्भूतप्रकाशत्वात्तज्जन्यज्ञान-विषयत्वे सूर्योदेने सजावीयापेक्षेति भावः । तदेव दृष्टान्तेन सप्टयति । न हीति । पूर्ववादिनोक्तमनुभाषवे । यदपीति । गच्छन्तमनुगच्छवीति समानस्वभावकेष्वनुका-रादनुभानात्तेजसां सूर्यादीनां सिंत यस्मिन्भानं निषिध्यते सोऽपि कश्चि-त्तेजोधातुरित्यनुवादार्थः । अनुकारः स्वभावसाम्यमपेक्षते क्रियासाम्यं वा नाऽऽ-च इत्याह । नायमिति । द्वितीयमङ्गीकुर्वन्नाह । भौमं वेति। अग्न्ययःपि-ण्डयोर्देहनाकियाभेदाभावेऽपि द्रव्यभेदेन क्रियाभेदं कल्पीयत्वा कियासाम्यं वायु-रजसोस्तु नियतिदेग्देशगमनमस्लेव पक्ततेऽपि सूर्यादेर्बद्मणश्च तुल्यं भानमिति मावः। हेतोरसूत्रानुसारित्वमाशङ्कचोक्तमनुक्तवेरितीवि । सूत्रस्य द्वितीयं पदं हेत्वन्वरत्वेनाव-तारयति । तस्य चेति । चतुर्थेपादोपात्तं हेत्वन्तरं स्फोरयति । तस्येति । कथमे-वाववा वस्य पाज्ञत्वं तत्राऽऽह । तदिति । स्वपक्षे मानमुक्तवा परपक्षे वदमावमाह।

१ क. ज. ट. °कान्तः । भि°। २ क. ज. ट. °ते । सु°। ३ क. ड. ज. ञ. °ति च त°। ४ क. ख. ८. इ. इ. °दोफ्तं हैं।

४ | १६ ] इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेणं सूपंदितेजो विभावीत्पप्रसिद्धं विरुद्धं च तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य
प्रतिघातात् । अथवा न सूर्यादीनामेव श्लोकपरिपठितानामिदं
तद्धेतुकं विभानमुच्यते । किं ताईं सर्वमिदमित्यविशेपश्चतेः सर्वस्पैवास्य नामस्पिक्षयाकारकफलजातस्य याऽभिव्यक्तिः सा
बद्धज्योतिः सत्तानिमित्ता । यथा सूर्यज्योतिः सत्तानिमित्ता सर्वस्प स्पजातस्याभिव्यक्तिस्तद्धत् । न तत्र सूर्यो भातीति च
तत्रशब्दमाहरन्मकृतग्रहणं दर्शयति । पकृतं च ब्रह्म "यस्मिच्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम् " [ मु० २ | २ | ५ ] इत्यादिना । अनन्तरं च हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तच्छु क्षं ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो विद्वरिति । कैथं
तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितं न तत्र सूर्यो भातीति ।
यदप्युक्तं सूर्यादीनां तेजसां भानमित्षेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्ववकल्यते सूर्यं इवेतरेषामिति । तत्र तु स एव तेजोधातुरन्यो

तेजोन्तरेणेति । न केवछं मानाभावस्ति द्वरोधश्वेत्याह । विरुद्धं चेति । पक्त सूर्या-दिविषयतया सर्वशब्दो व्याख्यातः संप्रति तस्याः संकुच द्वृत्तित्वं मत्वा व्याख्यानतरमाह । अथवेति । कुतो ब्रह्मज्योतिर्गतिवकारातिरेकेण तत्सत्तामात्रायत्तं सर्वभानं तत्राऽऽह । यथेति । पकरणादि ब्रह्मवात्र माह्मित्याह । नेति । सर्वनामा पक्तन्तरामश्वेऽिप कृतो ब्रह्म गृह्यते तत्राऽऽह । प्रकृतं चेति । पक्तमिप ब्रह्म व्यवहिन्तत्वाम्नहं संबन्धाईमित्याशङ्कचाऽऽह । अनन्तरं चेति । हिरण्मयो ज्योतिर्मयोऽन्त्रमयाद्यपेक्षया परश्चायं कोशो यमानन्दमयमाचक्षते तत्र ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति यत्य-विष्ठाभूतं ब्रह्म तत्पितिष्ठतं तैच्च विरजमागन्तुकमछविकछं निष्कछं निरवयवं शुभं नैसर्गिकदोषरिहत्वम् । ज्योतिषां सूर्योदीना ज्योतिरवमासकं तच्च विदुषामनुभविसद्ध-मित्यर्थः । उदाहरणमपेक्ष्याव्यविद्वं ब्रह्मेसुक्तस्य । संप्रत्यपेक्षितानपेक्षिताभिधानयो-रपेक्षिताभिधानं न्याय्यमाकाङ्क्षापूरकत्वे ह्रष्टार्थत्वादिति विवक्षित्वोक्तम् । कथ-मिति । स्पष्टब्रह्मवादिपूर्वमत्राकाङ्क्षापूरकत्वादुत्तरोऽपि मन्नो ब्रह्मपर इत्यर्थः । सिति-सप्तमीमादायोक्तमनुभाषते । यदपीति । सूर्याद्यभिभावके वेजोधातौ प्रामाणिके तस्यह महो न विति चिन्ता । तद्भावे मानाभावान्न सोऽस्तित्याह् । तन्नेति । ननु ब्रह्मणि प्रामाणिकेऽपि तस्मन्सिति सूर्योदयो न मान्ति तस्य सदाभावात्तेष सदाभानामावम-

१ क. ड. ज. अ. °णतु सू । २ ड. सूर्यादिज्यो । ३ ज. ट. व्य ज्योति । ४ क. स. तत्तु ।

न संभवतीत्युपपादितम् । ब्रह्मण्यपि चैषां भानमितिषेघोऽवक-लपते । यतो यदुपल्रभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणैव ज्योतिषोपल्रभ्यते ब्रह्म तु नान्येन ज्योतिषोपल्रभ्यते स्वयंज्योतिःस्वरूपत्वाचेन स्र-र्यादयस्तिस्मन्भायुः।ब्रह्म ह्यन्यक्तिन तु ब्रह्मान्येन व्यज्यते। "आत्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते" [ बृ० ४ । ३ । ६ ] "अग्र-ह्यो न हि गृह्यते" [ बृ० ४।२।४ ] इत्यादिश्वतिभ्यः॥ २२ ॥

### अपि च स्मर्यते ॥ २३ ॥(६)

अपि चेंह ग्रूंपत्वं माज्ञस्यैवाऽऽत्मनः स्मर्यते भगवद्गीतास् ।

''न तद्गासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'' इति ।

''यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यचन्द्रमसि यचाम्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम् [१५।६।१२]

इति च ॥ २३॥ (६)

सङ्गाचत्राऽऽह । ब्रह्मणीति । तत्रेति न सितसप्तमी किंतु विषयसप्तमी ततो बन्
ग्राणि विषये सूर्योदयो न मान्ति ब्रह्मैव तेषु प्रकाशकत्वेन मानित्यर्थः । यद्वा सितसप्तमीं गृहीत्वा तेजोन्तरोक्तौ न भानीति वर्तमानापदेशे मानान्तरिवरोधान भास्यनीति छक्षणायां श्रुतत्यागेनाश्रुतस्वीकारे गौरवात्तद्त्यागेनाध्याहारे छाधवान्न भासयनीति णिजर्थमध्याहृत्य सूर्योद्यभास्यं ब्रह्मैव तद्भासकिमहाभीष्टमिति भावः । यस्माद्धटादिरुपछभ्यते तद्गि ब्रह्मणोपछभ्यते चेद्धन्नापि केन चिद्न्येनोपछभ्येनाविशेषादित्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्म तिति । येनोपछभ्यत्वेन सूर्योद्यस्तिस्मन्ब्रह्माणि विषये
भायुस्तथा ब्रह्म नान्येनोपछभ्यते स्वयंज्योतिःस्वरूपत्वाद्व्यक्ततोपछम्भानपेक्षणादित्यक्षरयोजना । तदुपपाद्यति । ब्रह्म हीति । स्वप्रकाशस्य प्रकाशयत्वादर्शनादशेषप्रकाशकं ब्रह्म नान्यपर्कोश्यमित्यर्थः । ब्रह्मणः स्वयंज्योतिष्ट्रेन सर्वेभासकत्वे
मानमाह । आरमनेति । तस्यान्यानवभीस्यत्वेऽपि श्रुतिमाह । अग्रह्म इति ॥ २२ ॥

णिजध्याहारेण ब्रह्मणः सूर्योद्यविषयत्वे श्रुसुक्ते स्मृतिमाह । अपीति । सूत्रं वया-करोति । अपि चेति । तत्रामाद्यत्वे स्मृतिमाह । न तदिति । माहकत्वेऽि तामाह । यदादित्येति । तदेवं न तत्रेत्यादिवाक्यं ज्योतिषां ज्योतिषि ज्ञेये परिस्मन्निन्वत-मिति ॥ २३ ॥ (६)

<sup>ी</sup> ज. 'ज्योति रू'। २ ड. अर. 'चेद रूप प्रा'। ३ क. 'प्रूप प्रा'। ४ ठ. ड. ड. काश ऋमि'। ५ ठ. ड. इ. भास लेडिं।

### शब्दादवे प्रमितः ॥ २४ ॥

"अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मिन तिष्ठति [का० २।४।१२] इति श्रूयते । तथा "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्व एतद्वै तत्" (का० २ । ४ । १३ ) इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते स किं विज्ञानात्मा किंवा परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशात्ता-विद्वज्ञानात्मेति माप्तम्। न ज्ञनन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठै-परिमाणमुप्पेद्यते । विज्ञानात्मनस्तूपाधिमत्त्वात्संभवति कयाचि-

परस्य ज्योतिष्ट्रोक्ते ज्योतिरिवेत्युपमीयमानपुरुषस्य ततोऽर्थोन्तरत्वमाशङ्कचोक्तम् । शब्दादिति । काठकवाक्यं पठति । अङ्कुष्ठेति । स्वाभाविकं परिच्छेदं वारयति । पुरुष इति । पूर्णत्वात्सर्वत्रोपलब्धेनीद्रष्ठभात्रतेत्याशङ्कच विशेषव्यक्तिस्थानद्वीरा त-चोगमाह । मध्य इति । आत्मनि देहे मध्ये हृदयसञ्जनीत्यर्थः । तस्यैव परात्मत्व-वादिवाक्यान्तरमाह । तथेति । अधुमकं ज्योतिर्रंकलुषितमेकरूपं प्रकाशमात्रं यथा दृष्टं तथाऽयमपि कृटस्थपकाशधातुरित्याह । ज्योतिरिति । ज्योतिष्परत्वाद्धूमक-मिति लिङ्गव्यत्ययः । शोवितत्वमर्थस्य तद्भेतामाह । ईशान इति । भूतभव्यग्रहणं भवतोऽपि प्रदर्शनार्थम् । कालत्रयपरिच्ले चस्य नियन्तेति यात्रत् । अद्वितीयत्वमाह । स एवेति । वर्तमाने काले स एवास्ति श्वो भविष्यत्यपि काले स एव भविताऽतीतेऽपि काले स एवासीचन्निकेतसा पृष्टमन्यत्र धर्मीदिलादिना तदेतदेवेत्याह । एतदिति । विषयमनूच परिमाणोक्तेरीशानशब्दाच संशयमाह । तत्रेति । पूर्वत्रानुभानादिना विष-यसप्रम्या णिजन्याहारेण सूर्यादेरगोचरी ब्रह्मेत्युक्तं तथेहापि परिमाणळिङ्गाचीवमादा-येशानोऽस्मीति चेतो धारयेदिति विध्यध्याहारेणोपास्तिपरं वाक्याभिति पूर्वपक्षयति । तत्रेति । पठितकाठकश्रुतेनिर्विशेषे प्रत्यग्ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्याद्संगतयः । पूर्वेपक्षे जीवस्योपास्तिः सिद्धान्ते तस्यैव पैरात्मतया धीरिति फलभेदः । परस्योपासनायै कचित्प-रिमाणोक्ताविप वस्तुपरत्वेन त्विदृष्टे वाक्ये तदयोगाज्जीवग्रहोऽत्रेति मत्वोक्त परिमाणेति । श्रुतेरेव लिङ्गाद्वलीयस्त्वादीज्ञानश्रुत्या परमात्मावगतौ कुतो जीवज्ञाङ्केत्याञाङ्कच्य परमा-त्मिन परिमाणोक्तेरत्यन्तबाधाब्नीवे कतिपयेशिगृत्वादीशानत्वसिद्धेर्गीणी श्रुतिरित्याश-येनाऽऽह । न हीति । जीवस्यापि विभुत्वादुक्तपरिमाणासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । विज्ञा-नेति । कयाचिदिति हृद्यकमछकोशस्य जीवोपछ्टिवस्थानस्याङ्गष्टमात्रतयेत्यर्थः । कि च

१ क ड. ञ. °ष्ठमात्रप<sup>°</sup>। २ ड. ज. ञ. ट. °पदिरुयेत। वि<sup>°</sup>।३ ख. दारेत<sup>°</sup>। ४ ख. <sup>°</sup>ति<sup>०</sup> रिदाक<sup>°</sup>। ५ ठ. ड. इ. <sup>°</sup>पे ब्रह्म<sup>°</sup>। ६ क. ख. परमात्म<sup>°</sup>।

त्कल्पनयाऽङ्कुष्ठमात्रत्वम् । स्मृतेश्च ।
''अथ सत्यवतः कायात्पाशबद्धं वशं गतम् ।

अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्''।

[ म० भा० ३ | २९० | १७ ] इति । न हि परमेश्वरो बलाय-मेन निष्क्रष्टुं शक्यस्तेन तत्र संसार्यङ्गुष्ठमात्रो निश्चितः स एवेहा-पीत्येवं प्राप्ते बूमः । परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवि-तुमहिति । कस्मात् । शब्दात् । ईशानो भूतभव्यस्येति । न श्च-न्यः परमेश्वराद्भतभव्यस्य निरङ्कुशमीशिता । एतद्भै तदिति च पकृतं पृष्ठमिहानुसंद्धाति । एतद्भै तचत्पृष्टं बह्नेत्यर्थः । पृष्टं चेह बह्म "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतादन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पदयसि तद्भद" [ का० १ । २ । १४ ] इति । शब्दादेवेत्यभिधानश्चतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽयं गम्यत इत्पर्थः ॥ २४ ॥

यथा सिंत विषये च साधारणी सप्तमी न तद्भासयत इतिसमुत्या विषये व्यवस्थापिता तथा परिमाणमि जैवमैश्वरं वेति संश्ये सत्यङ्ग ष्टमानं निश्चनकों ति सम्त्या निश्चयसिद्धिरित्याह । समृतेश्वेति । मरणानन्तर्यमथशब्दार्थः । तत्रापि पैरमारमैव प्रतिपाद्योऽस्तु नेत्याह । न हीति । प्रभवति संयमने प्रमापि विष्णुरिति यमस्य तद्वीनत्त्वसमृतेरित्यर्थः । समृतेः सं-सारिविषयत्वं निगमयति । तेनेति । निश्चितार्थसमृत्या संदिग्वार्थश्वेतरिर जीवार्थतैवेन्याह । स इति । वावयस्य जीवगामित्वे स्थिते तस्येशानोऽस्मीति ध्यानं फलतीत्यु-पसंहर्त्तुमितिशब्दः । पूर्वपक्षमनूद्य सिद्धान्तमवतार्य प्रतिज्ञां व्याकरोति । एविमिति । जीवे लिङ्गसिद्धे नियमासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । श्रुतिलिङ्गेयाः श्रुतिर्वलीयसीनित मत्वा हेतुमाह । शब्दादिति । जीवेऽपि कतिपयेशितृत्वादिषयमित्याह । ए-तदिति । उक्तमर्थे वाक्ययोजनया स्पष्टयति । एतद्वा इति । जीवस्यव प्रष्टत्वेन प्रकृतत्वमाशङ्कचोक्तम् । पृष्टं चेति । उपहिते तुं जीवे कालत्रयापरिच्छेद्यत्व कार्य-कारणास्प्रष्टत्वं च दुर्थोजीमिति भावः । सूत्रे शब्दादिति वाक्योक्तरतस्य लिङ्गादुर्वळ-त्वाद्यलवते लिङ्गाज्ञीवोक्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । शब्दादिति । श्रुतिलिङ्गविरोवे श्रुतिरिक्तात्वा न लिङ्गाज्ञीवोक्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । शब्दादिति । श्रुतिलिङ्गविरोवे श्रुतिरिव वािषका न लिङ्गावि मर्थोदा वक्तुं सूत्रभाष्ययोरेवकारः ॥ २४ ॥

९ क. इ. ज. अ. 'रोऽवग'। २ ख. पर एव। ठ. इ. इ परात्मे'। ३ ख. 'जनिम'।

### [अ०१पा०३मू०२५] आनन्दगिरिकृतटीकासंविद्धतशांकरभाष्यसमेतानि। २७३

कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रमः।

## हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥ (७)

सर्वगतस्यापिपरमात्मनो हृदयेऽवस्थानमपेक्ष्याङ्गुष्ठमात्रत्विमदमुच्यन्ते। आकाशस्येव वंशपर्वापेक्षमरिलमात्रत्वम्। न ह्यञ्जसाऽतिमात्र-स्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपचते। न चान्यः परमात्मन इह ग्रह-णमर्हतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम्। ननु प्रतिप्राणिभेदं हृदयानाम-नवस्थितत्वात्तदपेक्षमप्यङ्गुष्ठमात्रत्वं नोपपचत इत्यत उत्तरमुच्यते। मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्रं ह्यविशेषप्रवृत्तमपि मनुष्यानेवा-धिकरोति शक्तत्वादिष्टित्वादपर्युदस्तत्वाद्वपनयनादिशास्त्राचेति

सिद्धान्ते परस्य विभुत्वादङ्कुष्ठमात्रत्वमयुक्तामिखुत्तरसूत्रव्यावर्त्यमाह । कथमिति । सूत्रमवतारयति । अत्रेति । तदवयवं न्याचष्टे । सर्वेति । तुशन्दसूचितं दृष्टान्तमाह । आकाशस्येति । करः सकनिष्ठिकोऽरातिः । किमिति हृद्यवस्थानादङ्गश्रमात्रत्वं परस्य गौणिमष्टं तत्राऽऽह । न हीति । तर्हि परिभाणमुख्यत्वाय जीव एव यहातां नेत्याह । नचेति । मुरूयसंभवे गौणमुख्ययोर्मुख्ये संपत्ययो मुख्यासंभवश्रात्रोक्तस्तेन गौणं परिमाणिमित्यर्थः । सूत्रावयवव्यावत्या शङ्कामाह । निविति । तदुत्तरत्वेन तं पात-यति । अत इति । स्वर्गकामादिवाक्ये स्वर्गीदिकाभिन एवाविशेषेणाविकारित्वं न मनुष्यस्येत्याशङ्कचाऽऽह । शास्त्रमिति । मनुष्यशब्दस्रीवर्णिकविषयः। ते-षां शास्त्राधिकारे हेतुमाह । शक्तत्वादिति । तेन तिरश्वां देवतानामुषीणा चाधिकारो वारितः । तिर्यश्चो वेदार्थज्ञानादिसामग्रयभावाद्यक्तमशक्ताः । देवानां-स्रदेवत्ये कर्भण्यात्मोद्देशेन द्रव्यत्यागायोगादशक्तिः । ऋषीणामार्षेयवरणाद्गै तदमा-वात । स्थावराणां मुमुक्ष्णां च कर्मण्यविकारं निवर्तयति । अधिस्वादिति । मुमुक्षाः शुद्धचर्यं नित्येष्वधिकारेऽपि काम्येषु तदभावः । शूद्राधिकारं वारयति । अपर्धुदस्त-त्वादिति । ते हि शूद्रो यज्ञेऽनवक्रृप्त इति पर्युदासान वैदिने कर्मण्यविकारिणः । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । उपनयनादिति । न हि शूद्राणामेकजातित्वस्मृतेरुपनयनं तद-भावे कुतोऽध्ययनं तस्य तद्द्गत्वादध्ययनाभावे कुतस्तद्र्येऽधिकारः। अत्र चापेक्षित-

वाणितमेतद्धिकारस्रक्षणे [पू०मी०स्०६।१] मनुष्याणां च नियतपिरमाणः काय औचित्येन नियतपिरमाणमेव चैषामङ्गुष्ठमात्रं
हृदयम् । अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्षमङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपत्रं परमात्मनः । यद्पपुक्तं परिमाणोपैदेशात्स्मृतेश्च संसार्थेवायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतव्य इति । तत्प्रत्युच्यते ।
स आत्मा तत्त्वमसीत्यादिवत्संसारिण एव सतोऽङ्गुष्ठमात्रस्य
ब्रह्मत्वमिदमुपदिव्यत इति । द्विह्मपा हि वेदान्तवाक्यानां
परमात्मेकत्वोपदेशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मेकत्वमुपदिश्यते नाङ्गुष्ठमात्रत्वं कस्यचित् । एतमेवार्थ परेण स्पुटीकरिष्यति "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये

न्यायस्य षष्ठेऽध्याये सिद्धत्वान्नेह तद्र्थं यत्यत इत्याह । इति वर्णितमिति । फलार्थे कर्मणि तिर्यगादेरि सुखकामस्याविकारः स स्वर्गकामश्रुतेरविशेषादित्याश-ङ्कचाङ्ग शृत्यर्थवत्त्वाय समर्थविषयतया तिर्थगादेस्तदभावेन स्वर्गकामपदं संकोच्य मनुष्याविकारत्वे स्थिते चातुर्वर्ण्यमधिकरोति शास्त्रमिति प्रापय्य 'वसन्ते ब्राह्म-णोडभीनादधीत मीष्मे राजन्यः शरिद वैश्यः इति त्रयाणामेवामिसंबन्यश्रवणात्तेषामे-वाविकार इति प्रतिष्ठापितमित्यर्थः । मनुष्याणामपि कथमुचावचावयवानां नियतपरि-माणं हृद्यं तत्राऽऽह । मनुष्याणां चेति । अस्मदादिदेहस्यापि परिमाणमानियतं दृष्टं तजाऽऽह । औचित्येनेति । देहस्य नियतपरिमाणत्वेऽपि हृद्यस्य किमायातं तदाह । नियतेति । परस्मिन्परिमाणोक्तेर्थोगमुपसंहरति । अत इति । अङ्गुष्ठमात्र-पुरुषस्य जीवन्वेऽपि वाक्यस्य परार्थतेति वक्तुमुक्तमनुवदाति । यदपीति । परमात्मप-रे वाक्येऽनूद्यमानजीवस्थमङ्गष्ठमात्रत्वं प्रतिपाद्यमानपरात्मधर्मेविरोधाद्वाध्यं प्रतिपाद्यस्य ताप्तर्यविषयत्वादित्याइ । तदिति । पैरमात्मपरे वाक्ये तस्यैव वक्तव्यत्वे कुतो जीवोक्तिरित्याशङ्कचः वाक्यपवृत्तेद्वेंऋप्यमाह । द्विऋपेति । कथं प्रकृते वाक्यपवृत्ति-स्तत्राऽऽह । तदत्रेति । न हि परैक्यं जीवस्योक्ति विना शक्यं वक्तमिति तदुक्ति-रित्यर्थः । प्रत्यक्षादिविरोवे किमुत्तरं तत्राऽऽह । एतमिति । विरुद्धाशत्यागेनाविरु-द्धाशलक्षणयैक्ये वाक्यार्थे न विरोधभीरित्यर्थः । यतोऽन्तरात्मा पुरुषत्वातपूर्णीऽपि जनाना इदये सदा संनिविष्टस्त तोऽङ्कष्ठमात्र इति त्वमशीनुवादः । तस्यान्वयव्यतिरे-

१ इ. कारित्वा । २ ख. ठ. ड. इ. हे. हि। अनू । ३ क. ख. ठ. ड. ड प्रात्म ।

[अ०१पा०३स०२६] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि।२७५

संनिविष्टः । तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुआदिवेषिकां धेर्पेण । तं विद्याच्छुक्रममृतम्" [का॰ २ | ६ | १७ ] इति ॥ २५ ॥ ( ७ )

## तदुपर्यपि बाद्रायणः संभवाव ॥ २६ ॥

अङ्गुष्ठमात्रश्रुतिर्मनुष्यहृदयापेक्षा मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्येत्युक्तं तत्प्रसंङ्गेनेदमुच्यते । बाढम् । मनुष्यानधिकरोति शास्त्रं न
तु मनुष्यानेवेतीह ब्रह्मंज्ञाने नियमोऽस्ति । तेषां मनुष्याणामुपरिष्टाचे देवादयस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बादरायण
आचार्यो मन्यते । कस्मात् । संभवात् । संभवति हि तेषामप्यार्थे-

काभ्यां वदनुसारिश्रुत्या च शोध्यत्वमाह । तिमिति । शरीर स्थूळ सूक्ष्मं च । प्रवृहे-रष्ट्रथक्कुर्यात । वैथेंण शमादिनेति यावत । तं च विविक्तमात्मानं विशुद्धममृत ब्रह्मेव जानीयादित्याह । तिमिति । तदेवं काठकवाक्यं प्रत्यग्ब्रह्मणि ज्ञात्वच्ये समन्वित-मिति ॥ २५ ॥ (७)

मनुष्याधिकारत्वादिरंयुक्तेरमनुष्याणा देवादीनामनविकारमाशङ्कचोक्तम् । तदुपर्य-पीति । निर्गुणविद्याहेतुवेदान्तविचारादिषु देवादीनामविकारोऽस्ति न वेति सामर्थ्या-द्यसंभवसंभवाभ्यां संदेहे शास्त्रसांगत्येऽपि लक्षणासंगतेयं चिन्तेत्याशङ्कच पासिङ्गिकी संगतिमाह । अङ्गुष्ठेति । अत्र चाविकारनिक्रपणद्वारा मन्त्रार्थवादादीनां प्राप्तिविरेवियो-रसवोद्देववाविमहादावन्वयोक्तरध्यायसंगिवः । मन्नादिपामाण्ये न्यायसाम्यादुपसदना-दिगिरामधिकार्योदिसमर्पकाणा अतेऽर्थे प्रामाण्यात्तत्त्वमादिवचसोऽपि ब्रह्मेक्ये पर्यव-सानिभिति अतिशास्त्राध्यायपादसंगतयः । पूर्वपक्षे मन्नाद्यपामाण्यादुपगमनादिगिरामपि स्वार्थे तदयोग। तत्त्वमादेरिप नैक्यनिष्ठतेति फलम् । सिद्धान्ते तत्तत्पामाण्यस्य तत्तदर्थे संभवात्तत्त्वमस्यादेरिप संभवत्यैक्यनिष्ठतेति फलम् । यद्वा देवैतादीनामनिषकारन्यायेन क्रममुक्तिफळोपास्तिषु भोगद्वारा मोक्षकाममनुष्यप्रवृत्तिरप्यनियतेति पूर्वपक्षे फलम् । सिद्धान्वे देवाचाधिकारविचारस्य देवादिपवृत्त्यङ्गत्वाभावेऽपि यथोक्तोपास्तिषु मनुष्य-पवृत्त्यर्थं साक्षान्मोक्षफलनिर्गुणाविद्याया तेषामपि पवृत्तिरिति प्रयोजनम् । तत्राऽऽदौ सिद्धान्तमेव दर्शयन्मनुष्याधिकारत्वं शास्त्रस्यायोगव्यवच्छेदादन्ययोगव्यवच्छेदाद्वेति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गीकरोति । बाढिमिति । द्वितीयं दूषयति । न त्विति । नियमाभावं सूत्राक्षरव्याख्यया विशद्यति । तेषामिति । बह्मविद्यातदृङ्गविवयो देवादीन्नाविकु-र्वन्ति वैदिकविधित्वादभिहोत्रादिविधिवदिति शङ्कते । कस्मादिति । अनुमानममे दूर ष्यमादौ हेतुमुत्थाप्य व्याचष्टे । संभवादिति । ननु देवतादीनां विविधभोगभाजाम-

९ ड. अ. 'सङ्गादिद'। २ ज. 'ह्मविज्ञा'। ३ झ. 'दियुक्ते'। ४ क. ख. ठ. ड. ट. देवादी'।

त्वाद्यधिकारकारणम् । तत्राधित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामपि
संभवति विकारविषयविभूत्यनित्यंत्वाङोचनादिनिमित्तम् । तथा
सामर्थ्यमि तेषां संभवति मन्नार्थवादेतिहासपुराणङोकेम्यो विग्रहवत्त्वाद्यवगमात् । नच तेषां कश्चित्मतिषेधोऽस्ति । नचोपनपेनशास्त्रेणेषामधिकारो निवर्त्येतोपनयनस्य वेदाध्ययनार्थत्वात् ।
तेषां च स्वयंमतिभातवेदत्वात् । अपि चेषां विद्याग्रहणार्थं ब्रह्मचयादि दर्शयति "एकशतं ह वैवर्षाणि मधवान्मजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास" [छा०८।११।३] "भृगुर्वेवारुणिः । वरुणं पितरमुपससार।
अधीहि भगवो ब्रह्म" [ते०३।१] इत्यादि । यदिष
कर्मस्वनधिकारकारणमुक्तम् " न देवानां देवतान्तराभावात्" [जे० मी० सू०६।१।७] इति । न तद्विद्यास्वस्ति । न हीन्द्रादीनां विद्यास्विष्विषयमाणानामिन्द्राद्यदेशेन किचित्कृत्यमस्ति । न व भृग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रत्या।

वैराग्यान मोक्षेऽिंव तन्नाऽऽह । तन्नेति । वैष्यिकसुखस्यानित्यत्वपारतन्न्यादिदोषष्टप्टचौ तन्न वैराग्यसिद्धौ परमपुरुषार्थतया मोक्षेऽिंवतं महावियां वेषामुदेष्यवित्यथैः । चतुर्थन्तन्नान्दाविरिक्तदेवतामावात्तस्याश्च विम्नहायोगान्न ज्ञानहेत्वनुष्ठानमानिरित्यामञ्जन्याऽऽह । तथिति । तयोः सतोरिं मूद्रवदनिकारं मञ्जिद्धात्तम् । न
चेति । नैविंणकानामेवोपनयनाहेवादीना तदभावे वैदिकसन्त्यभावान्नाधिकार इत्यामञ्जन्नचाऽऽह । तथां चेति । तर्हि तदमावादिङ्गनोऽष्ययनस्यामावे कृतो वेदार्थेऽधिकारस्तनाऽऽह । तथां चेति । जन्ममरणव्यववानेऽपि भूतपेतादिषु स्मृतिदर्शनान्न तदस्मृतिरिति मावः । वथाऽपि पूर्वोक्तानुमाने जामित कृतो देवादयो नम्मितिदर्शनोपमनमुश्रूषादि यद्यते । द्वितीयमादिपदं सनत्कुमारनारदसंवादादिसंम्रहार्थम् । न केवेळं
ळिङ्गविरोधादेव काळातीवत्वं कि तु तद्यो यो देवानामित्यादिवाक्यविरोवादपीति मत्वाऽऽह । यदपीति । देवाना कर्मस् नाविकारो देवतान्तराणामुदेश्यानामभावात्तनुमानाक्तिते सूत्रार्थः । अष्णामिष मृग्वादीनामार्थेयकर्मणि नाविकारो मृग्वाचन्तराभावात्त्वक्ते कर्मण्यमक्तेरिति सूत्रान्वराद्यां । अविकारहेत्वसन्त्वं ज्ञानेऽपि तुल्यं तेषाभिति कृतो वाक्यार्थधीरित्येतदृष्वयति । न तदिति । तदेव स्पष्टयति । न हीति ।

१ क. ज. "सतालो"। २ ड. ज. पनादिशा"। ३ ट. न भू । ४ क ख. "ष्ट्याऽत्र । ५ ख. "बलिटी।

तस्मादेवादीनामपि विद्यास्वधिकारः केन वार्यते । देवाद्यधिका-रेऽप्यङ्कुष्ठमात्रश्रुतिः स्वाङ्कुष्ठापेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥

## विरोधः कर्मणीति चेत्रानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् ॥ २७ ॥

स्यादेत चिद्र विग्रहवन्त्वाच भग्रुपगमेन देवादीनां विचास्वधिकारों वण्पेंत विग्रहवन्त्वाहित्वगादिवदिन्द्रादीनामिप स्वरूपसंनिधानेन कर्माङ्गभावोऽभ्युपगम्येत । तदा च विरोधः कर्मणि स्यात् । न हीन्द्रादीनां स्वरूपसंनिधानेन यागेऽङ्गभावो हश्यते । न च संभवति । बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसंनिधानेनानु-पपत्तेरिति चेत्। नायमस्ति विरोधः। कस्मात् । अनेकपतिपत्तेः। एकस्यापि देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः संभवति । कथमेतदवगम्यते। दर्शनात् । तथाहि। "कति देवाः" इत्युपक्रम्य

साधकबाधकसत्त्वासत्त्वफलमाह । तस्मादिति । ननु देवादीनामविकारे कथमङ्कुष्ठमात्र-श्रुविर्न हि वेषां महादेहानां हृदयमङ्कुष्ठमात्रं वत्राऽऽह । देवादीति । साधारणी खल्वङ्कुष्ठमात्रश्रुविस्तत्र तत्र वत्तदङ्कुष्ठपरिमितहृदयापेक्षया निर्वक्ष्यवीत्यर्थः ॥ २६ ॥

मन्नादिमामाण्येन विमहादिमस्वं ग्रहीत्वा देवतादीनामिषकारो निरूपितः संप्रति देवताविमहादिवादिमन्नादीनामन्यपराणामितरोथे प्रामाण्यात्प्रत्यक्षादिविरोधमाञ्ज्ञच्य परिहर्तुं सूत्रचतुष्टये स्थिते प्रथमं कर्मणि विरोधमाञ्ज्जच्य परिहरित । विरोध इति । मानान्वरिवरुद्धेऽथें मन्नादीनामन्यपराणामप्रामाण्याद्विमहवदेवतादिविषयाणा वेषामुप्रचरितार्थवया शब्दोपहितोऽर्थस्तदुपहितो वा शब्दो देवादितित्यचेतन्त्वात्तस्य नाधि-कारसिद्धितित्यभिसंवाय शङ्कां विभजते । स्यादेतिदिति । अभ्यपगम्यवाभिन्द्रादीना-मध्वर्युप्रमृतिवद्धंदे सक्षपसंनिधानेनाङ्गत्वं वत्राऽऽह । तदा चेति । कथं विरोधमस-किस्तत्राऽऽह । न हीति । दर्शनाभावमुक्त्वा युक्त्यभावमाह । न चेति । इन्द्रादीनां सक्षपसंनिधिद्धारा यागाङ्गत्वायोगे हेतुमाह । बहुष्विति । उद्दिश्य त्यागत्वाद्यागस्य न विरोधोऽस्तीत्याह । नायमिति । विरोधमङ्गीकृत्यापि परिहर्तुं पश्चपूर्वकं हेन्तुमादाय व्याख्याति । कस्मादिति । एकस्य युगपदनेकत्वापतिर्विरुद्धंत्रयाह । कथ-मिति । पामाणिकत्वेन विरोधं समाधत्ते । दर्शनादिति । वत्र श्रीतं दर्शनमाह । तथाहिति । वैश्वदेवस्य निविदि कति देवाः शस्यमाना इति शाकल्येन पृष्टे याज्ञवन्त्यस्योत्तरं त्रयश्चेति । शस्यमानदेवतासंख्यावाचिमन्नपदं निविदुच्यते । षडिधकिति-शताधिकित्रसहस्रं देवा इति संख्यानिर्णयानन्तरं संख्येयपन्ने वसवोऽष्टावेकादश कर्वावाविकित्रसहस्रं देवा इति संख्यानिर्णयानन्तरं संख्येयपन्ने वसवोऽष्टावेकादश कर्वावाविकित्रसहस्रं देवा इति संख्यानिर्णयानन्तरं संख्येयपन्ने वसवोऽष्टावेकादश कर्वावाविकित्रसहस्रं देवा इति संख्यानिर्णयानन्तरं संख्येयपन्ने वसवोऽष्टावेकादश क्रावाविकित्तर्वावाविकित्रसहस्रं देवा इति संख्यानिर्णयानन्तरं संख्येयपन्ने वसवोऽष्टावेकादश क्रावाविकित्रसहस्रं देवा

"त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रा" इति निरुच्य "कतमे ते" इत्यस्यां पृच्छायाम् "महिमान एवेषामेते त्रयिस्त्रात्त्वेव देवाः" [बृ० ३।९।१।२] इति ब्रुवती श्रुतिरेकेकस्य देवतात्मना युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा त्रयस्त्रिशतोऽपि षडाचन्तर्भा-वक्रमेण कतम एको देव इति माण इति माणेकरूपतां देवानां दर्शयन्ती तस्यैवैकस्य माणस्य युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा समृतिरिपि—

''आत्मनो वे शैरीराणि बहूनि भरतर्षभ । योगी कुर्याद्धलं पाप्य तेश्च सर्वेमेहीं चरेत् ॥ प्राप्तुवाद्विषयान्कैश्चित्कैश्चिदुग्रं तपश्चरेत् । संक्षिपेच पुनस्तानि सूर्यो रिप्तमणणानिव''॥

इत्येवंजातीयका प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्याणां योगिनामिष युगपदनेकश-रीरयोगं दर्शयति । किमु वक्तव्यमाजानिसद्धानां देवानाम् । अने-कद्भपप्रतिपत्तिसंभवाचैकैका देवता बहुभी ह्रपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गभावं गच्छैतीति । परैश्च न दृश्यतेऽन्त-

द्रा द्वादशाऽऽदित्याः प्रजापितिर-द्रश्चेति त्रयिश्वशहेवेषु पूर्वेषामन्तर्भावो दर्शित इत्याह । कतम इति । अन्तर्भावश्चरेदतारपर्यमाह । एकैकस्पेति । तेऽपि देवाः षण्णामग्निप्रधिवीवाय्यन्तिरक्षादित्यदिवां महिमानस्तेऽपि त्रयाणां छोकानां ते च द्वयोरन्नपाणयोस्तौ चैकस्य पाणस्येति पाणस्य सर्वे महिमान
इत्येकस्यानेकद्वपताधीरित्याह । तथिति । त्रयश्चिश्चरतोऽपि देवानामिति संबन्धः । श्रीतं दर्शनमुक्त्वा स्मार्वं दर्शनमाह । तथिति । वछं योगमाहात्म्यम् । तेषामर्थिकियामाह । तेश्चेति । तेषां मोगायतनत्वमाह । पाप्रयादिति । परछोकहितत्वमाह । केश्चिदिति । तत्पारवश्यं पुंसो निरस्यि । संक्षिपेचेति । योगिनामनेकद्वपमित्वपत्वाविप देवानां किं जातं तदाह । पाप्तिति ।

"अणिमा छिमा चैव महिमा पाष्टिरीशिता । प्राकाम्यं च वशित्वं च यत्र कामावसायिता"॥

इत्यष्टेश्वर्याणि । अपिशब्दसूचितमर्थमाह । किम्वित । आजानसिद्धानां जन्मनैव प्राप्तातिशयानामित्यर्थः । तथाऽपि प्रकृते कि जात तदाह । अनेकेति । श्रुतिस्मृति-भ्यां युक्तिविरोवे समाहितेऽपि प्रतीतिविरोवस्य कः समाविस्तत्राऽऽह । परैश्चेति ।

<sup>9</sup> क. म. सहसाणि । २ क. ड. ज. अ. °च्छति प । ३ झ. देवताना । ४ ख. रीशता ।

र्धानादिकियायोगादित्युपपद्यते । अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनादित्य-स्यापरा व्याख्या । विग्रहवतामिष कर्माङ्गभावचोदनास्वनेका प्रतिपत्तिर्देश्यते । कचिदेकोऽषि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं न गच्छति । यथा बहुभिर्भोजयद्भिर्नेको त्राह्मणो युगपद्भोज्यते । कचिचैकोऽषि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं गच्छति । यथा ब-हुभिर्नमस्कुर्वाणैरेको त्राह्मणो युगपन्नमस्त्रियते । तद्भिदिहोदेश-परित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य ब-हवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपैत्परित्यक्ष्यन्तीति विग्रहवन्तेऽपि देवानां न किंचित्कर्मणि विरुध्यते ॥ २०॥

# शब्द इति चेत्रातः प्रभवात्प्रसक्षानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥

मा नाम विग्रहवत्त्वे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चि-द्धिरोधः प्रसक्षि । शब्दे तु विरोधः प्रसच्येत । कथम् । औत्प-त्तिकं हि शब्दस्यार्थेन संबन्धमाश्चित्यानपेश्वत्वादिति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विग्रहवती देवताऽभ्युपगम्य-माना यद्यप्यैत्वर्ययोगाद्युगपदनेककर्मसंबन्धीनि हवींषि भु-

आदिशब्देन परदृष्टिमितिबन्धो गृह्यते । उक्तन्यायाद्युज्यते देवादीनां विम्रह्वस्वोपम-मेन विद्यास्विकार इति क्षेषः । संनिहितस्यैवाङ्गतेति न नियमोऽसिनिहितस्यापि युगपदनेकत्र कर्मण्यङ्गमावमितिपत्तिरङ्गमावगमनं तस्य दर्शनादित्यर्थोन्तरमाह । अने-केति । तदेव स्पष्टियतुं व्यतिरेकं सोदाहरणमाह । कचिदिति । संमत्यभीष्टाङ्गत्वार्थ-मन्वयं सद्दष्टान्तमाच्छे । कचिचेति । अन्वयव्यितिरेकसिद्धमर्थं मक्ते योजयति । तद्विति । असंनिवानेऽपि देवताया विम्रक्ष्टानेकार्थदृष्टिशक्तेर्युगपदनेकत्राङ्गता सिद्धे-त्यर्थः । कर्मण्यविरोधमुपसहरति । इति विग्रहेति ॥ २७ ॥

तत्राविरोधेऽपि देवतादीनां विग्रहवत्त्वे शब्दे प्रामाण्यविरोधमाशङ्कच प्रत्याह । शब्द इति चेदिति । शङ्का विभजते । मा नामेति । शब्दस्याऽऽछत्यर्थत्वात्तत्र विरोधो नेति शङ्कते । कथमिति । गोत्वादिवद्वस्वादिषु पूर्वापरापरामशोद्धपाधेरपि पाचकत्वादिवदृदृष्टेराकाशादिशब्द्वद्वाक्तिवचनो वस्वादिशब्द इति मत्वाऽऽह । औत्पतिकं हीति । अस्माभिरपि तथैव वदिष्टमिति न तस्य विरोधोऽस्तीत्याशङ्कचाऽऽह । इदानीं त्विति । व्यक्तीनामनित्यत्वात्तत्संबन्धस्यापि सङ्केतवदनित्यतया

<sup>9</sup> क ैचिचैको विँ। झ. ैचिदेको । ज. वित्तेको विँ। ड. ैचित्त्वेको ठिवै। २ क.. पैरस्य-स्य<sup>°</sup>। ३ ड. देवताना । क. ज. देवादीना ।

ञ्जीत तथाऽपि विग्रहयोगादस्मदादिवज्जननमरणवती सेति तित्यम्य अद्यम्य नित्येनार्थेन नित्ये संबन्धे प्रतीयमाने य-द्वैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति चेता । नायमप्यस्ति विरोधः । कस्मात् । अतः मभवात् । अत एव हि वैदिकाच्छव्दादेवादिकं जगत्मभवति । नन् "जन्माचस्य यतः" [ त्र॰ सू॰ १।१।२] इंत्पत्र ब्रह्मप्रभवत्वं जगतोऽवधारितं कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते । अपि च यदि नाम वैदिकाच्छ-व्दादस्य प्रभवोऽभ्युपगतः कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहृतः। यावता वसवो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत इत्येतेऽर्था अनि-त्या एवोत्पत्तिमत्त्वात । तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवार्यते । प्रसिद्धं हि लोके देव-दत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति। तस्मा-द्विरोध एव शब्द इति चेन्न । गवादिशब्दार्थसंबन्धनित्यत्वदर्श-नात् । न हि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमक्त्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्ति-मत्त्वं स्यात । द्रव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाऽऽक्र-

पुंचीक्रवत्वान्मानान्वरापेक्षपुंचीप्रभवशब्दार्थसंबन्धाचीनवाक्यार्थवियोऽपि मानान्वरापे-क्षत्वाद्वेदस्यामानत्वं स्यादित्यर्थः । परिहारस्यं नव्यर्थमाह । नायमिति । कर्मेण्य-विरोधं दृष्टान्तयितुमिपज्ञाब्दः । तत्र प्रश्नपूर्वकं हेतुमुक्त्वा व्याचष्टे । कस्मादिति । तथाच देवादिजगद्धेतुत्वेन शब्दस्य नित्यत्वात्तद्नित्यत्वकृतो दोषो नास्तीति शेषः। पूर्वीपरिवरिधिं शङ्कते । निन्वति । शब्दस्य निमित्तत्वाद्धक्षणश्चीपादानत्वादुभयप्रभवत्वं जगतो युक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । अपि चेति । आकृतेः शब्दार्थतया विरोधसमाधिरित्या-शङ्कचाऽऽह । यावतेति । मानाभावात्र वसुत्वादिजातिरस्ति तद्यक्तीनां जनिमत्त्वाद-नित्यवेति नाविरोव इत्यर्थः । व्यक्तीनामनित्यत्वेऽपि वाचकशब्दनित्यतया सुकरो विरोषसमाविरित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । जगतः शब्दमभवत्वमुपेत्य विरोषमु-क्तवा शब्दस्यार्थोत्परयुत्तरकालत्वादर्थस्य ततो जन्मायोगात्तदेव नास्तीत्याह । प्रसिद्धं हीति । विरोधं निगमयति । तस्मादिति । वस्नादिशब्दार्थसंबन्धनित्यत्वं दृष्टान्तेन वदसूत्तरमाह । नेति । तत्रापि व्यक्तेरिनत्यत्वान संबन्धानत्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । व्यक्तिभिरभेदाजातिरिप जातेत्याशङ्क चोक्तम् । द्रव्येति । अभेदवद्भेदस्यापि भावानित्यमनेकसमवेतं सामान्यमिति च स्थितेरिति हिशब्दार्थः । आक्रतीनामुत्पत्त्य-

<sup>ి</sup> ड. अ. नित्यसं। २ क. ज. ट. प्रलीयं। ३ ड. अ. इति अं। ४ क. ख. ठ. ड. ढ. फेंगि विं।

#### [अ०१पा०२सु०२८] आनन्दगिरिकतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि।२८१

तयः । आकृतिभिश्च शब्दानां संवन्धो न व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्त्यात्संबन्धग्रहणानुपपत्तेः । व्यक्तिपूत्पद्यमानास्वप्याकृतीनां नित्यत्वान्न गवादिशव्देषु कश्चिद्विरोधो ह्यपते । तथा
देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्वस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम् । आकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्वस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम् । आकृतिविशेपस्तु देवादीनां मन्नार्थवादादिभ्यो विग्रहवन्त्वाद्यवगमादवगन्तव्यः। स्थानविशेषसंबन्धनिमित्ताश्चेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत् । ततश्च यो यस्तत्तत्स्थानमधिरोहतिस सइन्द्रादिशब्दैरभिधीयत इति नदोषोभवति।
न चेदं शब्दमभवत्वं ब्रह्ममभवत्ववद्वपादानकारणाभिमायेणोच्यते ।
कथं तर्वि स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसंबन्धिन
शब्दव्यवहारयोग्यार्थव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इत्युच्यते । कथं
पुनरवगम्यते शब्दात्पभवति जगदिति । पत्यक्षानुमानाभ्याम् ।
पत्यक्षं श्चितः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिः प्रामाण्यं पति सापेक्षत्वात् । ते हि शब्दपूर्वं स्विष्टं दर्शयतः । एत

भावेऽपि कुतः संबन्धनिसेता तत्राऽऽह । आकृतिभिश्चेति । तास्त्वाकृतिद्वारा लक्ष-णया शाब्दो भवन्तीति भावः । दृष्टान्त् भुपसंहरति । व्यक्तिष्विति । गवादिशब्दा-र्थेसबन्वनित्यत्वेऽपि प्रकृते किंमित्याशङ्कच दार्ष्टोन्तिकमाह । तथेति । उक्तो देवा-दिष्वाकृत्यभावः साथकाभावादित्याशङ्कचाऽऽह । आकृतीति । अनेकत्र साकल्येन वर्तमाना जातिरित्यङ्गीकारादिन्द्रादीनां मन्नादिभिद्धविग्रहादिपश्चकवता पूर्वीपरव्य-क्त्यनुगता जातिरनुगतधीवेद्या न विरुध्यते । वस्वादिशब्दा जातिवाचिनो बहुषु पयुज्यमानाखण्डसाब्द्रत्वाँत्पटादिसाब्दवदिति चानुमानादित्यर्थः । इन्द्रादिसाब्दानामु-पाधिनिमिक्तत्वं पक्षान्तरमाह । स्थानेति । औपाविकत्वपक्षे शब्दार्थमनूद्यावा-न्तरल्लयेऽपि विरोवाभावमाह । ततश्चेति । यत्तु पूर्वोपराविरोध इति तत्राऽऽ-ह । न चेति । तर्हि कथमतः पमवादित्युक्तं तत्राऽऽह । कथमिति । उक्तेऽर्थे मानं पृष्ट्गोत्तरपदमवतारयाते । कथामित्यादिना । नन्वैन्द्रियकं प्रत्यक्षं जगतः शाब्द-पभवत्वे नास्ति तत्राऽऽह **। प्रत्यक्षमिति ।** तत्रापि श्रुतौ पत्यक्षशब्दे हेतुमाह **।** प्रामाण्यमिति । तथाऽपि तत्रानुमानं कथं प्रमाणं तत्राऽऽह । अनुमानमिति । त-त्रापि प्रवृत्तिनिमित्तमाह । प्रामाण्यमिति । अन्यमिचारिलिङ्गोत्थत्वादनुमानस्य स्रतः-प्रामाण्येऽ प्युत्पत्तौ सापेक्षत्वभात्रसाम्यादनुमानशब्दः स्मृताविति भावः । पश्चम्याऽभी-ष्टमर्थमाह । ते हीति । तत्र श्रुतिमाह । एत इति । एते असृप्रमिन्दवस्तिरःपवित्र-

९ ड. ज स्थितिवा । २ ख. °त्यत्व त । ३ क. ख. किमायातिभी । ४ इ. ख ठ.ट. द, °त्वाखटा ।

इति वै प्रजापितर्देवानस्रजतास्रग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति पि-नृहितरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्त्रम-भिसौभगेत्यन्याः प्रजा इति श्रुतिः । तथाऽन्यत्रापि ''स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्'' [ बृ० १ । २ । ४ ] इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते । स्मृतिरपि—

"अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः" ॥ इति । उत्सर्गोऽ प्ययं वाचः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः । अनादिनिधनाया अन्यादशस्योत्सर्गस्यासंभवात । तथा

> "नाम क्रपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम् । वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ निर्ममे स महेश्वरः"॥ [मनु०१। २१] इति । "सर्वेषां तुं स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् । वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे"।

माशवः । विश्वान्यभिमौभगेत्येतनमत्रस्थपदैः समृत्वा देवादीनत्रह्मा ससर्जे । तत्र संनि-हितवाचकैतच्छब्दो देवानां करणेष्वनुष्राहकत्वेन सनिहितानां स्मारकः । असृष्रुपिरं तत्मवानदेहरमणान्मनुष्याणामम् यशब्दः स्मारकः । इन्द्रमण्डलमध्यस्थिपितृणामिन्दुश-र्वैः स्मारकः । पवित्र सोम स्वान्तस्तिरःकुर्वता ग्रहाणा तिरःपवित्रशब्दैः स्मारकः । ऋचोऽश्रुवता स्तोत्राणा गीतिक्रपाणामाञ्चवः इन्हास्कः । स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं विश्वतां शस्त्राणा विश्वशब्दः स्मारकः । व्यापिवस्तुवाच्यभिशब्दसंयुक्तः सौभगेति शब्दः सौभाग्यवाचकस्तेनाभिसौभगेति निरतिशयसौभाग्यार्थः शब्दोऽन्यासां प्रजानां स्मारकः। तथाच तत्तरपदेन तत्तदेवादीन्स्मृत्वा प्रजापितः सृष्टवानिति शब्दपूर्विका मृष्टिः श्रौतीत्यर्थः । तत्रैव श्रुत्यन्तरमाह । तथेति । स प्रजापितमेनसा सह वाचं मिथुनमावमभवदभावय त्रयीपकाज्ञिता सृष्टि मनसाऽऽलोचितवानित्यर्थः। स भूरिति व्याहरत्स भूमिमम्जतेत्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः । तत्र त्याम्नायपदेशोक्तिः । तत्र समृतिमाइ । स्मृतीति । रूपसगीत्पाथम्यमादाविसुक्तम्। संपदायातिरेकेणापाप्तिर्दिव्यत्वम् । अस्त्वेवं शब्दसृष्टिस्तथाऽपि कथ तत्पूर्वार्थसृ-ष्टिस्तत्राऽऽह । यत इति । उत्सृष्टत्वोक्त्या पौरुषेयत्वमाशङ्कचोक्तमुत्सगोंऽपीति । समदायो गुरुशिष्यपरंपराध्ययनम् । उत्मृष्टिरेव कि न स्यात्तत्राऽऽह । अनादीति । कर्मणा पवर्तनं सतामनुष्ठापनमुक्तम् । सर्वेषामित्यत्र कर्मणा सृष्टिरेवाक्तेति भेदः । सं-

९ ड. अ. <sup>°</sup>मरूपे च। २ ड. अ. च। ३ झ<sup>°</sup>ब्दः । प<sup>°</sup>। ४ झ. <sup>°</sup>ब्दः । ऋ<sup>°</sup>।

इति च । अपिच चिकीर्षितमर्थमनुतिष्ठस्तस्य वाचकं शब्दं पूर्व स्मृत्वा पश्चात्तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत् । तथा प्रजापतेरिप स्रष्टुः स्रष्टेः पूर्व वैदिकाः शब्दा मनिस पादुर्बभूनुः पश्चात्तदनुगतानर्थान्ससर्जेति गम्पते । तथा च श्रुतिः ''स भूरिति व्याहरत्स भूमिमस्रजत'' [ तै० त्रा० २।२।४।२ ] इत्येवमादिका भूरादिशब्देभ्य एव मनिस पादुर्भृतेभ्यो भूरोदिन्छोकानस्रष्टान्दर्शयिति । किमात्मकं पुनः शब्दमभिषेत्येदं शब्द-प्रभवत्वमुच्यते । स्फोटिमत्याह । वर्णपक्षे हि तेषामुत्पन्नप्रध्वंसित्वानित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यनुपपन्नं स्यान् । उत्पन्नध्वंसिनश्च वर्णाः प्रत्युचारणमन्यथा चान्यथा च प्रतीयमानत्वात् । तथाद्यहर्यमानोऽपि पुरुषविशेषोऽध्ययनध्वनिश्वणादेव विशेषतो निर्धार्यते । देवदक्तोऽपमधीते पज्ञदक्तोऽ-पमधीत इति । न चायं वर्णविषयोऽन्यथात्वमत्त्ययो मिथ्याज्ञानं

स्थाशब्दो रूपभेदयाही । अस्मदादिषुँ पटाद्युत्पत्तेः शब्दपूर्वेकत्वपात्यक्याज्ञगतोऽपि मृष्टेस्तत्पूर्वकत्वमनुमेयिमिति प्रत्यक्षानुमानाभ्यामित्यत्रार्थीन्तरमाह । अपिचेति । क-ल्पकाळीना मृष्टिः शब्दपूर्विका मृष्टित्वादिदानीतनमृष्टिवत् । विमतः शब्दार्थसंबन्य-व्यवहारस्वयाविधसंबन्धानुस्पृतिपूर्वकोऽभिवानाभिवेयसंबन्धव्यवहारत्वातसंप्राविपन्नवादि-त्याह । तथेति । पत्यक्षादिसिद्धेऽर्थे तैतिरीयश्रुतिमाह । तथाचेति । स भुव इति व्याहर-त्सोऽन्वरिक्षममुजवेत्यादिरादिशब्दार्थः। उक्तश्रुतेस्वात्पर्यमाह। भूरादीति। यद् कं जगतः शब्दपभवत्वं तदाक्षिपति। किमात्मकिमिति। वणीतिरिक्तं शब्दमुपेत्य ततो वा जगदुत्प-त्तिरिष्टा वर्णेभ्यो वा । नाऽऽद्यः । वर्णोतिरिक्ते वाचके शब्दे मानामावात । नेतरः । वर्णानामुत्पन्नमध्वंसिनां जगद्धेतुत्वासिद्धोरित्यर्थः । तत्र वैयाकरणो वश्यमाणं मानं मत्वाडड यं पक्षमालम्बते । स्फोटमिति । स्फुट्यते व्यन्यते वर्णेरिति स्फोटोडर्थ-व्यञ्जकः शब्दस्तमर्थसृष्टी हेतुमिमप्रेत्येदमुक्तं तस्य नित्यत्वात्कारणत्वसंभवादित्यर्थः । वर्णानामेव प्रत्यभिज्ञया नित्याना जगद्धेतुःविभिद्धौ न स्फोटकल्पनेत्याशङ्कचा प्रत्य-भिज्ञाया जातिगामित्वान्मैवामित्याह । वर्णेति । हेत्विसिद्धिमाशङ्कचाऽऽह । उत्प-नेति । तदि न संमतिमत्याज्ञङ्कच पुरुषिक्षेषानुमापकत्वेन तत्संमिति साधयिति । तथाहीति । वर्णेष्वन्यथात्विवयोऽध्वन्यपाविकत्वेन भिथ्यात्वान्न तदनित्यत्वसावक-तेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । वर्णानामुत्पत्तिमस्वात्तत्पभवत्वं जगतो नेत्युक्त्वा तेष्रः-

१ इ. ट. ैति। अं। २ क. ड. ज ैरादी होंका। ३ क. ड. ज न. ैतप्रध्व। ४ क. ख. ठ. ड. ड. ैषु घटा। ५ क. ख. ठ. ड. ड. वैंत्वप्रा। ६ क. ख. ैदिश।

बायकप्रत्ययाभावात् । न च वर्णभ्योऽर्थावगितियुक्ता । न ह्येकैको वर्णोऽर्थं प्रत्याययेद्धभिचारात् । न च वर्णसमुदायप्रत्ययोऽस्ति क्रमवक्त्वाद्धणांनाम् । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजितसंस्कारसिहतोऽन्त्यो वर्णोऽर्थ प्रत्याययिष्यतीति यद्युच्येत । तन्न । संबन्धप्रहणापेक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानोऽर्थ प्रत्याययेद्धूमादिवत् ।
न च पूर्वपूर्ववर्वणानुभवजितसंस्कारसिहतस्यान्त्यंवर्णस्य प्रतीतिरस्त्यप्रत्यक्षत्वात्संस्काराणाम् । कार्यप्रत्यायितैः संस्कारैः
सिहतौऽन्त्यो वर्णोऽर्थं प्रत्याययिष्यतीति चेन्न । संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् । तस्मात्स्फोटं एव शब्दः ।
स चैकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरि-

मवाचकत्वाद्ि वथेति वक्तमर्थेपत्यायकत्वं पत्याचष्टे । न चेति । किमेकैकस्माद्वर्णी-दर्थवीरुत समुदायादिति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । न हीति । एकैकोक्तावर्थिषयोध-दृष्टेर्वर्णान्तरोक्तिवैर्थथर्भचेत्यर्थः । द्वितीयं पत्याह । न चेति । तेषामुचारणस्य कम-वस्वाद्योग्यानुपलब्बेरभावाधिगमान तद्धीरित्यर्थः । वर्णाना स्वरूपवोऽसाहित्येऽपि संस्कारद्वारा साहित्यमामेयादिवादित्याह । पुर्वेति । अज्ञातो ज्ञातो वा सोऽर्थधीहे-तुरिति विकल्प्याऽऽद्यं निराह । तन्नेति । उचरितस्य विविरेणाग्रहीतस्याप्यग्रहीत-संगतेरपत्यायकत्वादित्यर्थः । ज्ञातस्य ज्ञापकत्वे दृष्टान्तो धुमादिवदिति । द्वितीयेऽ-ध्यक्षेणानुमानेन वा तद्धीरिति विकल्प्याऽऽद्यं निरस्यति । न चेति । द्वितीयं शङ्कते । कार्येति । अर्थेषीः स्मरणं वा कार्यम् । नाष्ठद्यः । संस्कारावगतरर्थेषीस्तवश्च सेत्य-न्योन्याश्रयणादित्याह । नेति । यदि द्वितीयस्तत्राऽऽह । संस्कारेति । स्मरण-स्यापीति संबन्धः । क्रमभाविस्मरणानुमितसंस्काराणामपि क्रमभावेनासाहित्यात्र तत्स-हितान्त्यवर्णवीरित्यर्थः । वर्णीनां वाचकत्वायोगे फल्लितमाह । तस्मादिति । ननु वर्णानामर्थमत्यायकत्वासिद्धावर्थधीदृष्टच्या तद्धेतुत्वेन वा स्फोटो गम्यते मानान्तराद्धा। नाऽऽ यः । तदवगतेरर्थधीस्तया च सेत्यन्योन्याश्रयणात्र च सत्तामात्रेण स्फोटोऽ-र्थेवीहेतुः सदा तदापातात् । न द्वितीयस्तद्नुपलुब्धेस्तत्राऽऽह । स चेति । स चैकपर्ययविषयतया पर्यवभागत इति संबन्धः । वर्णान्वयव्यतिरेकिनिर्यमाद्रथियो वर्णा एव शब्द इत्याशङ्कच तेषा स्फोटव्यञ्जकत्वेनान्यथासिद्धेर्भेविसत्याह । एकैकेति । एकैकवर्णपरायेराहितं संस्काराख्यं बीजं यस्मिन्प्रत्ययिनि चित्ते तस्मिन्निति यावतः । न चान्त्यवर्णानर्थेक्यं तद्धीजन्यातिशयैवचाचित्तस्येत्याह । अन्त्येति । यथा नाना-

१ क.ज. वर्णज । २ क ज. वर्णज । ३ क.ज. न्त्यस्य व । ४ ड.त्र.ट. तोऽन्त्यव । ५ क. ज. त्रिभोट: श । ६ ख वर्थ्य । ७ चेत्य क.ख.ठ.ड.ट. ना रू । ८ठ. व्यमवत्त्वाद । ९ क.ख. यत्वाचि ।

पाके प्रत्यिन्येकप्रत्ययिषयत्या झिटिति प्रत्यवभासते । न चायमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्मृतिः । वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्य-यविषयत्वानुषपत्तेः । तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वा-वित्यत्वम् । भेदपत्ययस्य वर्णविषयत्वात् । तस्मान्नित्याच्छ-व्दात्स्फोटक्षपादभिधायकात्क्रियाकारकफललल्लां जगदभिधेय-भूतं प्रभवतीति । वर्णा एव तु झब्द इति भगवानुपवर्षः । ननृत्पन्नप्रध्वंतित्वं वर्णानामुक्तं तन्न । त एवेति प्रत्यभिज्ञाना-त् । साद्ययात्प्रत्यभिज्ञानं केशादिष्विवेति चेन्न । प्रत्यभिज्ञाना-नस्य प्रमाणानतरेण बाधानुपपत्तेः । प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमि-त्तमिति चेन्न । व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात् । यदि हि प्रन्युच्चारणं गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतियेरंस्तत आकृतिनि-मित्तं प्रत्यभिज्ञानं स्यात् । नत्वेतदस्ति । वर्णव्यक्तयः एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते । द्विगौंशव्द उच्चारित इति हि

दर्शनसंस्कारपरिपाकसचिवे चेतसि रत्नतत्त्वं चकास्ति तथा यथोक्ते चित्ते विना विचारं सहसैवैकोऽयं शब्द इतिवीविषयतया स्फोटो भातीत्याह । एकेति । अन्योन्याश्रय-मपाकर्षुं झटितीत्युक्तम् । एकवियो वर्णविषयसमृतित्वान्न स्फोटसावकतेत्याशङ्कचाऽऽ-ह । न चेति । अनेकेष्वेकत्वबद्धेर्भमत्वात्पदादिवीगोचरः स्फोट एवेत्यर्थः । स्फोट-स्याप्युत्पन्नप्रध्वसित्वान जगद्धेवुवेत्याशङ्कचाऽऽह । तस्य चेति । पुरुषभेदानुमापक-तया मत्युचारणं भिन्नत्वात्कृतोऽस्य नित्यत्वं तत्राऽऽह । भेदेति । स्फोटवादमुपसहरति । तस्मादिति । आचार्यसंपदायोक्तिपूर्वकं सिद्धान्तमाह । वर्णा इति । गौरित्युक्ते गकारौका-रविसर्जनीयातिरिक्तस्य स्वतब्रस्य परतब्रस्य वा श्रोत्रेणाग्रहणादुपवर्षाचार्यो वर्णानामेव तु शब्दत्वं पश्यतीत्यर्थः । तेषां क्षणिकत्वान जगद्धेतुतेत्यक्त स्मारयति । निन्वति । पत्यभिज्ञया स्थायित्वसिद्धेने क्षणिकतेत्याह । तन्नेति । प्रयत्नीनन्तरीयकतया वर्णानां मेदिसिद्धरेन्यथासिद्धा पत्यभिज्ञेत्याह । साहद्यादिति । कि कचिद्धाभिचारदृष्टेरेवं बाषदृष्टेवी । नाठऽद्यः । सर्वत्र संशयपसङ्गात । ज्वालाद्ये तु प्रभावैतेत्यादिकायानुप-पत्त्या वथात्वादिह तद्मावादित्याह । नेति । न द्विवीय इत्याह । प्रत्यभिज्ञान-स्येति । गवादौ जावियत्यभिज्ञादृष्टेरिहापि वथेवि शङ्कते । प्रत्यभिज्ञानिर्मात । यत्र जातिपत्यभिज्ञा तत्र व्यक्तिभेदो दृष्टः प्रकृते तदभावान जातिविषयतेत्याह । न व्यक्तीति । तदेव स्फटयति । यदि हीति । यक्तितो व्यक्तिविषया पत्यभिज्ञेत्य-क्तवा मतीवितोऽपि तथेत्याह । वर्णेति । हिशब्दस् चितमनुभवमभिनयति । द्विरिति।

प्रतिपत्तिनं तु द्वौ गोशब्दाविति । नतु वर्णा अप्युचारणभेदेन
भिन्नाः प्रतीयन्ते देवदत्त्तयद्गदत्त्वयोरध्ययनध्वनिश्रवणादेव भेदप्रतीतेरित्युक्तम् । अत्राभिधीयते । सितं वर्णविषये निश्चिते
पत्यभिद्गाने संयोगविभागाभिव्यङ्गच्यत्वाद्वणांनामभिव्यञ्जकवैचित्र्यनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वद्धपनिमित्तः । अपिच वर्णव्यक्तिभेदवादिनाऽपि प्रत्यभिज्ञानसिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितव्याः । ताम्च च परोपाधिको भेदपत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम् । तद्वरं वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको भेदपत्ययः
स्वद्धपनिमित्तं च प्रत्यभिज्ञानमिति कल्पनारुधवम् । एष एव च
वर्णविषयस्य भेदपत्ययस्य वाधकः प्रत्ययो यत्प्रत्यभिज्ञानम् ।
कथं क्षेकिस्मन्कान्छे बहूनामुचारयतामेक एव सन्गकारो युगपदनेकद्धपः स्यात् । उदात्तश्चानुदाचश्च स्वरितश्च सानुनासिकश्च
निरनुनासिकश्चेति । अथवा ध्वनिकृतोऽयं प्रत्ययभेदो न वर्णकृत इत्यदोषः । कः पुनर्यं ध्वनिर्नाम । यो दूरादाकर्णयतो
वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवत्रति । प्रत्याक्षीदतश्चै प-

दहनतुहिनविद्विरुद्धवर्भवेक्वाद्धिभिनेदः स्यादिति शङ्कते । निन्वति । भेदमस्ययेऽपि प्रत्यिभिज्ञाया निरपेक्षस्वरूपविषयत्वेन पावल्यात्तस्य च सापेक्षभेदविषयत्वेन दौर्बल्या-देकस्यामाकाशव्यक्ती कुम्माकाशः कूपाकाश इतिवद्धाञ्जकवायुसंयोगविभागवीचित्र्याद्वर्णेषु वैचित्र्यधर्मे स्वत इत्याह । अत्रेति । कल्पनागौरवाच वर्णेषु स्वतो वैचित्र्यं नास्तीत्याह । अपिचेति । भेद्धिहेतोस्त्वयाऽपि कल्प्यत्वात्तल्या कल्पनेत्याशङ्कच्य जाति-कल्पना तवाविकेत्याह । तास्विति । कथं वार्हे भेदाभेद्धियावित्याशङ्कच्याऽऽह । तद्वरं वर्णेति । नायमौपाविको भ्रमो बाधकामावादित्याशङ्कच्याऽऽह । एष इति । एकत्त्वनानात्वयोरेकत्र वास्तवत्वोपपत्तौ किमिति बाध्यवाधकत्वं तत्राऽऽह । कथं हीति । एकस्य युगपदनेकक्षपत्वानुपपत्तिसहकृतमेकत्वप्रत्यभिज्ञानं भेद्दियो बाधक-मेवेत्यर्थः । कण्ठादिदेशैः सह कोष्ठनिष्ठस्य वायोः संयोगविभागयोव्यञ्जकत्वमुपत्य व-णेषु भेदधीनं स्वक्षपकृति । परमतमुकृत्वा स्वमतमाह । अथवेति । अत्र प्रश्नपूर्वक वर्णे-भ्यो ध्वनि निष्कर्षति । कःपुनिरत्यादिना । अवतरित स ध्वनिरिति शेषः । वर्णा-विरिक्त्राब्दो ध्वनिरित्यर्थः । स एव प्रत्यासन्नस्य पुंसो वर्णेषु स्वधमीनारोपयतीत्याह । परमानिदतश्चिति । वर्णेषुदात्तादिवत्यङ्कत्वादिरिप स्वामाविकः स्यादित्याशङ्कचाऽऽ-

<sup>🤊</sup> ज ँथिभेंद ै। ट. धिक भे ै। २ इ. ज. ैयं तहों क ै। ३ इ. ज. ैश्च मन्दत्वपटुत्वा ै। ४ क. ख. फैरवाद ै। ५ ठ. इ. इ. वैदपटुत्वा ै।

डुमृद्धत्वादिभेदं वर्णेष्वासञ्जयति। तन्निबन्धनाश्चोदात्तादयो विशेष्णा न वर्णस्वरूपनिबन्धनाः। वर्णानां प्रत्युचारणं प्रत्यभिज्ञाय-मानत्वात्। एवं च सित सालम्बना उदात्तादिप्रत्यया भविष्य-ित । इतरथा हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात्संयोग-विभागकृता उदात्तोदिंग्वेशेषाः कल्पेरन् । संयोगविभागानां वाप्रत्यक्षत्वान्न तदाश्रया विशेषा वर्णेष्वध्यवसितुं शक्यन्त इत्यतो निराल्यम्बना एवत उदात्तादिप्रत्ययाः स्युः । अपिच नैवैतदिभिनिवेष्टव्यमुदात्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेदिति । न ह्यन्यस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितुमर्हति । न हि व्यक्तिभेदेन जातिं भिन्नां मन्यन्ते । वर्णेभ्यश्चार्थप्रतीतेः संभवातस्कोटकल्पनाऽनर्थिका। न कल्पयान्यहं स्फोटं प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि । एकैकवर्णप्रहणाहिन्तसंस्कारायां बुद्धौ झिटित प्रत्यवभासनादिति चेन्न । अस्या

ह । तदिति । वर्णानामेवाव्यक्ताना ध्वनित्वे कुतो भेदवीस्तेषु तत्कतत्याशङ्कचाऽऽह। वर्णानामिति ।ध्वनेश्व सानुनासिकत्वादिभेद्वतस्तद्भावात्तेभ्योऽर्थान्तरत्वात्तत्कता तेषु भेदचीर्यक्तेत्यर्थः । एतेन तस्य जातित्वमपि प्रत्युक्तम् । वायसयोगविभागयोर्घ्यञ्जकत्वं हित्वा किमिति ध्वनीना तदुपगतं तत्राऽऽह । एवं चेति । पक्षान्तरेऽपि तुल्यमेषा सालम्बनत्वभित्याञ्जङ्चाऽऽह । इतरथेति । अस्तु कल्पना का हानिस्तत्राऽऽह । संयोगेति । अपत्यक्षत्वमश्रावणत्वम् । पूर्वत्रापरितोषे हेत्किसमाप्तावितिशब्दः । अपरितोषं हेतु सत्त्वे प्रथमपक्षायोगं फलमाह । अत इति । वर्णमात्रस्यापत्यभिज्ञानाद-दात्तादिमत्त्रयैवं तद्भानात्तदारोपकल्पनानुपपत्ते द्वितीयोऽपि पक्षो नेत्याशङ्कत्याऽऽह । अपिचेति । विरुद्धधभैत्वादिमण्वालादिवद्धेदः स्यादित्याशृह्णचाऽऽह । न हीति। वदेवो-दाहरणेन स्फोरयति । न हीति । खण्डमुण्डाद्यपरक्ततया प्रत्यभिज्ञायमानगोत्ववद्भवादि-मस्वेन भावानामिप वर्णाना न वात्विक नानात्वमिवि भावः । प्रत्यभिज्ञया स्थायित्वं वर्णीनामुक्तवा तेषामेव वाचकत्वं वक्तं स्फोटं विघटयति । वर्णेभ्यश्चेति । कल्पनाम-मृष्यन्नाह । नेति । कयं तर्हि तद्धीस्तत्राऽऽह । पत्यक्षमिति । तथा स्फोटावगर्वि स्फटयति । एकैकेति । वर्णेषु व्यञ्जकेषु दृष्टेषु तद्याङ्गचतया स्फोटो विनैव संप्रयोगं चकास्तीताह । झटितीति । यः खल्वाकारो यस्या बुद्धौ स्फुराति स तदालम्बनम् । न चात्र कश्चिदाकारो वर्णातिरिक्तो भाति । तेनास्या वर्णगामित्वानातिरिक्ते स्फोडे

१ क. व सै। २ क. ज ैतादयो वि। ३ ड. श. दिमेदाः कै। ४ झ. मेपामाले। ५ क. ख, ैतोषे हें। ६ ठ. ड. ड. व तत्तद्भां। ७ ठ. ड. ड. न चेव कै।

अपि बुद्धेर्वणिविषयत्वात् । एकैकवर्णग्रहणोत्तरकाँ हीयमेका बुद्धिगौरिति समस्तवर्णविषया नार्थान्तरिषया । कथमेतदवगम्यते । यतोऽस्यामिष बुद्धौ गकारादयो वर्णा अनुवर्तन्ते न
तु दकारादयः । यदि ह्यस्या बुद्धेर्गकारादिभ्योऽर्थान्तरं स्फोटो
विषयः स्यात्ततो दकारादय इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेर्व्यावर्तेरन् । न तु तथाँऽस्ति । तस्मादियमेकबुद्धिर्वर्णविषयैव
स्मृतिः । नन्वनेकत्वाद्धणांनां नैकबुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्तं
तत्पति ब्रूमः । संभवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वं पङ्किर्वनं सेना
दश शतं सहस्रमित्यादिदर्शनात् । या तु गौरित्येकोऽयं शब्द
इति बुद्धिः सा बहुष्वेव वर्णेष्वेकार्यावच्छेदिनबन्धनौपचारिकी
वनसेनादिबुद्धिवदेव । अत्राऽऽह । यदि वर्णा एव सामस्त्येनैकबुद्धिविषयतामापद्यमानाः पदं स्युस्ततो जारा राजा किपः
पिक इत्यादिषु पदिवशेषपतिपत्तिनं स्यात्। त एवं हि वर्णा इत-

मानतेत्याह । नास्या इति । वर्णगामित्वमस्यास्तँद्धानोत्तरत्वादसिद्धमित्याशङ्ख्याऽऽ-ह । एकैकेति । सर्ववर्णविषयत्वे तदिवरस्फोटविषयत्वे च तुल्ये न पक्षपाँवहेतुरिति शङ्कते । कथमिति । पक्षपाते हेतुमाह । यत इति । गौरितिबुद्धी गकारादिवणी-नामेवान्वृत्तावि कुतोऽस्यास्तदालम्बनत्वं स्फोटव्यञ्जकत्वेनापि तदनुवृत्तियोगादिः त्याशङ्कचाऽऽह । यदीति । न खल्वस्यां बद्धौ विषयमृतस्कोटन्यञ्जकतया वर्णानु-वृत्तिर्विद्विबुद्धाविव धूमस्य छक्ष्यबुद्धौ छक्षणस्य भागासिद्धेरिति भावः । नन्वस्या बुद्धेः स्फोटाविषयत्वे न वर्णविषयत्वमपि तेषां प्रागेव प्रत्येकं दृष्टतया प्रकृतबु-द्धचनपेक्षत्वाचनाऽऽह । तस्मादिति । अनेकेष्वेकत्वबुद्धेर्भमत्वमुक्त स्मारयित । निन्वति । अनेकस्य निरुपाविकैकबुद्धचिविषयत्वेऽपि सोपाविकतया तद्धिषयत्वं स्यादित्याह । तदिति । तत्रैकदेशसबन्धादिनिबन्धना धीरिह तु किकृतेत्याश-ङ्कचाऽऽह । या त्विति । न चैकार्थवीहेतुत्वे सत्येकपदृत्वं तिस्मिश्च तद्धीहेतत्विम-त्यन्योन्याश्रयत्वमर्थज्ञानात्पूर्वं केषाचिद्वणीनामेकस्मृत्याक्रढानामेकार्थवीहेतुत्वादेकपद-त्वनिश्चयात् । न चानेकसंस्काराणां नैकस्मृतिहेत्त्वम् । कुराकाशादिष्वनेकसं-स्कारजन्यैकस्मृतिद्रशेनातः । ऋमवद्वर्णसंस्काराणा स्थायित्वादन्त्यवर्णहष्टचनन्तरं साहित्यात्तेषां सर्ववर्णविषयेकस्मृतिहेतुत्वसिद्धोरिति मावः । वर्णानामेकस्मृत्यारी-हिणामेकपदत्वे पदविशेषसिद्धौ क्रमापेक्षा न स्यादित्याह । अत्रेति । तद्पेक्षाभावे

१ ड. ज. °कालीना ही °। २ झ ट. °नुगम्यन्ते । ३ क ज. °न्। तस्मा °। ४ झ. °था। त । ५ क. °द्धिगोतितिसमस्तवर्ण °। ६ झ. °व व °। ७ क. स. ट. ड. ट. °स्तज्ज्ञानो °। ८ ख. °पाते हे °।

#### [अ०१पा०३सू०२८]आनन्दगिरिकृतटीकासंवस्त्रितशांकरभाष्यसमेतानि ।२८९

रत्र चेतरंत्र च प्रत्यवभासन्त इति । अत्र वदामः । सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमर्शे यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पङ्किबुद्धिमारोहन्त्येवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति । तत्र
वर्णानामविशेषेऽपिक्रमिवशेषकृतापदिवशेषप्रतिपत्तिने विरुध्यते।
दृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः क्रमाद्यनुग्रहीता ग्रहीतार्थविशेषसंबन्धाः
सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकैकवर्णप्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमार्शेन्यां
बुद्धौ ताहशा एव पत्यवभासमानास्तं तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्यापिष्य्यन्तीति वर्णवादिनो लघीयसी कल्पना । स्फोटवादिनस्तु
दृष्टहानिरदृष्टकल्पनौ च । वर्णाश्चेमे क्रमेण ग्रह्ममाणाः स्फोटं
व्यञ्चयन्ति स स्फोटोऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात् ।
अथापि नाम पत्युचारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युस्तथाऽपि प्रत्यिमज्ञालम्बनभावेन वर्णसामान्यानामवश्याभ्युपर्गन्तव्यत्वाद्या वर्णेप्वर्थमितपादनपिक्रया रिचता सा सामान्येषु संचारियतवर्णा । ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम् ॥ २८ ॥

हेतुस्त एवेति । दृष्टान्तेन पत्याह । अत्रेति । कमानुरोविना वर्णाना पद्धीविपयत्वे फिलितमाह । तत्रेति । कथमेतेषा वर्णानामेतावतामेतत्क्रमकाणामेतत्पदत्वामित्यादिविशेषधीस्तत्राऽऽह । दृद्धेति । व्युत्पत्तिद्शा वृद्धव्यवहारः । कमादीत्यादिशब्देन
संख्या एखते । स्वव्यवहारो मध्यमवृद्धस्य पवृत्यवस्था । ताह्यत्वं व्युत्पतिद्शादृष्टक्रमाद्यनुग्रहीतत्वम् । तं तमथ गृहीतस्वन्वपतिचोगिनिमिति यावतः । यावन्तो यादृशा ये च यद्धेपातिपादका वर्णाः प्रज्ञातसामध्योस्ते तथैवावबोधका इति न्यायेनाऽऽह । इति वर्णेति । स्फोटवादिनस्तु यृष्टृष्टं वर्णानामधेबोधकत्वं तस्य हानिरहृष्टस्य
स्फोटस्य कल्पना सा च गौरवदुष्टत्याह । स्फोटिति । किच येन हेतुना वर्णानामधेव्यञ्जकत्वं निरस्तं तेनैव तथां न स्फोटव्यञ्जकत्वमि । यदि कथिवदमी स्फोटं
भासयेयुस्तिहैं तथेवाधेमिति युक्तं लाधवादित्याह । वर्णाश्चेति । स्फोटपक्षं प्रतिक्षिपता वर्णपक्षः समर्थितः । संपति वर्णानामनित्यत्वेऽपि गोत्वादिज्ञात्यमेदेनैव संगतिधीरनादिव्यवहारश्चेति प्रौढिमारूढः सन्नाह । अथापीति । अर्थपतिपादनप्रक्रिया
वर्णभ्यश्चार्थपतितेः संभवादित्याद्या । वर्णानां नित्यत्ववाचकत्वयोः सिद्धौ फलितमाह । ततश्चेति ॥ २८ ॥

<sup>ी</sup>ड. ज. <sup>°</sup>र एव प्र<sup>°</sup>। २ क. इ. ज. ट. <sup>°</sup>ना। व<sup>°</sup>। ३ ड. ज. ज. <sup>°</sup>न्येच व<sup>°</sup>। ४ ड.ज. <sup>°</sup>मम्यत्वा<sup>°</sup>। ३७

### अत एव च नियत्वम् ॥ २९ ॥

स्वतन्नस्य कर्नुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्य-क्तिमभवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्कचातः मभवादिति परि-हृत्येदानीं तदेव वेदैनित्यत्वं स्थितं द्रढयति । अत एव च नि-त्यत्वमिति । अत एवं नियताकृतेर्देवादेर्जगतो वेदशब्दमभवत्वा-द्वेदशब्दे नित्यत्वमिप मत्येतव्यम् । तथाच मन्नवर्णः "यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु मविष्टाम्" [ऋ० सं० १०। ७१। २] इति स्थितामेव वाचमनुविन्नां दर्शयति । वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति ।

> " युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा" इति ॥ २९ ॥

जगतः शब्दर्जंत्वमुक्तमुपजीव्य शब्दिनित्यत्वमाह । अत एवेति । पूर्वमीमांसायामेव वेदिनित्यत्वस्य सिद्धत्वादिह तिव्वत्यत्वसाधनमिकि किर्मित्याशङ्कत्य सूत्रतात्पर्यमाह । कर्तुरिति । पूर्वतिश्रसिद्धमेव वेदिनित्यत्वं देविदिजगदुत्पत्तौ वाचकशब्दस्यापि
तद्धावाद्युक्तमिति शिद्धते शब्दिदेव नित्याकृतिमतस्तज्जन्मिति समाहितमेवं वेदोऽवान्तरमळ्यस्यायी जगद्धेतुत्वादिश्वरविद्यनुमानेन दृढीकर्तुमिदं सूत्रमित्यर्थः । तत्तात्पर्यमुक्तवाऽक्षराणि व्यक्तरोति । अत इति । अनुमानसिद्धेऽथे श्रुतिमनुकूळ्यति । तथाचेति । यज्ञेन पुण्येन कर्मणा वाचो वेदस्य पदवीयं मार्गयोग्यतां ग्रहणयोग्यतामायनाप्तवन्तस्ततस्ता वाचमृषिषु पविष्टां विद्यमानामन्वविन्दन्ननुळब्धवन्तो याज्ञिका इति
यावत् । तस्य तात्पर्यमाह । स्थितामिति । अनुविन्नामनुळब्धामित्येतत् । तत्रवेद
समृतिमाह । वेदेति । वेदान्कर्मज्ञानार्थान्मश्रवाद्यणवादात् । सेतिहासानितिहासशब्दितनानार्थवादोपेतान्मसिद्धेतिहाससिहितान्वा तेषामप्यवान्तरमळ्ये सत्त्वात् । पूर्वमवान्तरसर्गोदावित्यर्थः । तपसाऽपि न तळ्ळामोऽध्यापकामावादित्याशङ्ख्याऽऽह् । अनुज्ञाता इति ॥ २९ ॥

१ क. <sup>°</sup>म् ॥२९॥ क<sup>°</sup>। २ ड. ञ. <sup>°</sup>दस्य नि<sup>°</sup>। ३ ड. ज. <sup>°</sup>व च नि<sup>°</sup>। ४ क. ख. <sup>°</sup>जन्यत्व<sup>°</sup>। ५ ठ. ड. इ. <sup>°</sup>र्थः । तात्प<sup>°</sup>।

## समाननामरूपत्वाज्ञाऽऽवृत्तावप्यविरोधो दर्श-नात्स्मृतेश्व ॥ ३० ॥ (८)

अथापि स्यात् । यदि पश्वादिन्यक्तिवद्देवादिन्यक्तयोऽपि संतत्येवोत्पचेरित्ररूघेराँश्च ततोऽभिधानाभिधेयाभिधानृन्यवहाराविच्छेदात्संबन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिह्नियेत । यदा तु खछु सक्त त्रेलेव्यं परित्यक्तनामक्षपं निर्छेपं प्रश्रीयते प्रभवति
चाभिनविमिति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथमविरोध इति ।
तत्रेदमभिधीयते । समाननामक्कपत्वादिति । तदाऽपि संसारस्यानादित्वं तावदम्युपगन्तन्यम् । प्रतिपादियाष्यति चाऽऽचार्यः संसारस्यानादित्वम् "उपपद्यते चाप्युपल्लभ्यते च" [त्र० सू० २
। १ । ३६ ] इति । अनादौ च संसारे यथा स्वापमबोधयोः प्रलयप्रभवश्ववणेऽपि पूर्वप्रबोधवदुत्तर्प्यबोधेऽपि न्यवहारान्न कश्चिद्विरोधः । एवं कल्पान्तर्प्रभवस्त्रस्य स्थाः स्वपं न कंचन

महाप्रलये जातेरि सत्त्वासिद्धेः शब्दार्थसंबन्धानित्यत्वमाशङ्कच्य प्रत्याह । समानेति । सूत्रव्यावर्षामाशङ्कामाह । अथापीति । अवान्तरेरलये शब्दार्थसंबन्वानित्यत्वामावेडपीति यावत् । तत्र विरोधसमाधिमुक्तमङ्गीकरोति । यदीति । अभिवावृशब्देनाध्यापकाध्येवारावृक्तौ । अभिधानाभिषेयव्यवहाराविच्छेदे संबन्धनित्यत्वमध्यापकाध्येवृपरंपराविच्छेदे च वेदनित्यंतित्याविरोव इत्यर्थः । महाप्रलये तु नाविरोध इत्याह ।
यदा त्विति । जगतो निरन्वयनाशेडत्यन्तापूर्वस्य चोत्पत्तौ सबन्धनित्यत्वाद्यासिद्धिः
संबन्धिनोरमावे तदमावाद्ध्यापकाद्यमावे वाड्डश्रयामावाद्धक्षणश्च केवलस्यावदाश्रयत्वाद्वो महाप्रलये विरोधतादवस्थ्यभित्यर्थः । तं परिहर्तुं सूत्रं पातयि । तत्रिति ।
विददं व्याकुर्वेन्ननादित्वं संसारस्य प्रतिजानीते । तदाऽपीति । महाप्रलयमहासर्गाङ्गीकारेडपीति यावत् । तत्र वक्ष्यमाणन्यायं हेतूकरोति । प्रतिपादिष्यविति ।
वस्यानादित्वेडिप महाप्रलयव्यवधानादस्मरणे वेदाना कुतस्तदीयो व्यवहारस्तत्राऽऽह । अनादौ चेति । न कश्चिद्धिरोवः शब्दार्थसबन्धनित्यत्वादोरिति शेषः । स्वापे
लये च प्राणमात्रावशेषानवशेषाभ्या विशेषेऽिष कभिविक्षेपसस्कारसिहताविद्यावशेषतासाम्यादनयोः साम्यम् । कथं पुनः सापे प्रलयस्य प्रबोधे च प्रभवस्य श्रवणं तदाह ।
स्वापेति । यदेत्यपक्रमाद्यश्वव्दस्तदेत्यैर्थ । प्राणः परमात्मा । सुषुप्तस्य परिनिन्निकी-

<sup>ी</sup> क. ैन्तरे लाँ। २ ट. "रप्रलाँ। ३ ख. 'त्यत्वावि"। ४ क. ख. ट. ड. ट. दर्थः । प्राँ।

प्रयत्यथास्मिन्माण एवेकधा भवति तदैनं वाक्सवैनीमिभः सहाप्येति चक्षः सवै छपैः सहाप्येति श्रोत्रं सवैः शब्दैः सहाप्येति
मनः सर्वेध्यानैः सहाप्येति स यदा मित्रबुध्यते यथाऽमेर्ज्वस्तः
सर्वो दिशो विस्फुल्डिङ्गा विमित्रिष्ठरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे
प्राणा यथायत्नेनं विमित्रष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो स्त्रोन्धः' [कौ० ३ । ३ ] इति । स्यादेतत् स्वापे पुरुषानत्रव्यवहाराविच्छेदात्स्वयं च सुप्तमबुद्धस्य पूर्वभवोधव्यवहारानुसंधानसंभवादविरुद्धम् । महाप्रस्रये तु सर्वव्यवहारोच्छोदान्तनमान्तरव्यवहारवच्च कस्पान्तरव्यवहारस्यानुसंधानुमशक्यत्वाद्वैषम्यमिति । नेष दोषः । सत्यिप सर्वव्यवहारोच्छोदिनि महाप्रस्रये परमेश्वरानुप्रहादिश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां करूपान्तरव्यवहारानुसंधानोपपत्तेः । यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मानत्रव्यवहारमनुसंदधाना हश्यन्त इति तथाऽपि न पाकृतवदीश्वराणां भवितव्यम् । यथा हि प्राणित्वाविशेषेऽपि मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्योदिप्रतिवन्धः परेण परेण भूयान्भ-

भावावस्था वदे सुक्ता । एनं पक्तं प्राणं परमात्मानमन्तर्बेहिरिन्द्रियाणि सविषयाणि स्वापे परमात्मिन छीनानीत्यर्थः । प्रबोधे तस्मादेव जगतो जन्मोदाहरित । स इति । स सुषुप्तः पुरुषः । यथेत्यस्मात्प्रागुपक्रमवशाचदेति द्रष्टव्यम् । एतस्मादात्मन इत्यत्रा-पादानं प्राणः परमात्मैव सर्वे प्राणा वागादयस्तेभ्योऽनन्तरं तदनुष्राहका देवा अध्या-द्रयस्तदनन्तरं छोकाः शब्दादिविषयाः । कल्पितस्याज्ञातसस्वाभावाष्ट्रष्टच्छिभ्यामुत्पिक्छयावुक्ते । व्यावहारिकसन्त्वे त्वनास्थाश्रुतेरित्यनुसंधानयोगायोगाभ्यां दृष्टान्तदा-ष्टिनिकवैषम्यं शङ्कते । स्पादिति । सर्वेषा यौगपधेनास्वापाचदा प्रबुद्धभ्यः सुप्ताना पुनर्व्यवहारमहात्काळविष्ठकर्षस्य मरणस्य च वासनोच्छोदिनीऽभावात्तत्र स्मरणम् । इह तु विमतो न जन्मान्तरव्यवहारानुसंवानाहीं जनिमृतिव्यवहितत्वादस्मदादिवदित्यन्मानान्न स्मरणमतो दृष्टान्ते शब्दार्थसंवन्वनित्यत्वाद्यविरुद्धं दाष्टीन्तिके नैविमित्यर्थः । हि-रण्यगभोदीनामनुसंधानासिद्धने वैषम्यमित्याह । नैष इति। वेषामस्मदादिसाम्यमाशङ्कचोन्तम्। यद्यपीति । इतिशब्दो यद्यपीत्यनेन सबभ्यते । तथाऽपि न पास्तवदिति वक्तव्य-स्प । सक्तमर्थं दृष्टान्तेन साथयति । यथेति । आ मानुषादा च स्थाणोक्तीनादिमातिबन्धन्यन्त्वन्यन्तेन

<sup>9</sup> क. प्रतुं। २ क. न पं। ३ झ. ँर्नबों। ४ क. ँति न । ड. अ. ँति न तत्प्राक्टी। ५ झ ँतोरमाँ।

वन्हश्यते । तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्याचिभिन्यक्तिरिप परेण परेण भूयसी भवतीत्येतच्छुतिस्मृतिवादेष्वसकृदनुश्रूपमाणं न शक्यं नास्तीति विदेतुम् । ततश्चातीतकल्पानुष्ठितपकृष्टज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकल्पानौष्ठत्रवतां परमेश्वरानुग्रहीतानां ग्रुप्तपतिबुद्धवत्कल्पानतरन्यवहारानुसंधानोपपित्तः । तथा च श्रुतिः ''यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मवुद्धिपकाशं मुमुश्लेवें शरणमहं प्रपद्ये'' [ श्वे० ६ । १८ ]
इति । स्मर्रान्त च ''शौनकादयो मधुच्छन्दःप्रभृतिभिर्श्वःविपिभदीशतय्यो दृष्टाः'' इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्डप्यांदयः स्मर्यन्ते । श्रुतिरप्यृषिज्ञानपूर्वकमेव मन्नेणानुष्ठानं दर्शयति । यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतबाह्मणेन मन्नेण

स्योत्तरोत्तरमुत्कर्षपतीति प्रमाणयति । दृश्यत इति । औ मनुष्यादा च हिरण्यगर्भी-दुत्तरोत्तरज्ञानाद्याविकये मानमाह । इत्येतदिति । हिरण्यगर्भः समवर्ततेत्यादयः श्रुविवादाः । ज्ञानमप्रविषं यस्येत्याद्यः स्मृविवादाः । वेषामक्तेऽर्थे वात्पर्येलिङ्ग-भ्यासमाह । असकृदिति । पूर्वकल्पीयेश्वराणा कल्पान्तरे मुक्तत्वास्कर्यं व्यवहिवानु-संघानं तत्राऽऽह । ततश्चेति । पुरुषविशेषाणा व्यवदिवानुसधानयोगस्य स्थितत्वा-दिवि यावतः । पुरुषविशेषानेवाऽऽह । अतीतेति । ईश्वराणा तद्भावनाभाजा यज-मानानामित्यर्थः । प्रादुर्भवता हिरण्यगर्भादिभावेनेति शेषः । तेषा व्यवहितव्यवहारा-नुसंघाने हेतुमाह । परमेश्वरेति । हिरण्यगर्भस्य परानुम्रहे मानमाह । तथाचेति । विपूर्वो द्यातिः करोत्यर्थः । पूर्वे कल्पादौ प्रहिणोति द्दाति । छटश्रोभयत्राविवक्षा । आत्माकारबुद्धौ प्रकाशत इति तथोक्तस्तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थवीवृत्तिव्याप्यभित्येतच्छ-रणं मुक्त्यालम्बनमित्यर्थः । न केवलमेकस्यैव प्रतिभानं येनाविश्वासः कि तु तैचच्छा-खाद्रष्टारोऽपि बहवः सन्तीत्याह । स्मर्न्तीति । ऋग्वेदो दशमण्डलात्मको मण्ड-लाना दशतयमत्रास्तीति दाशतय्यस्तत्र भवा ऋचः । ऋग्वेदातिरिक्तेष्वपि वेदेषु काण्डसूक्तमत्रादिष्टको बौधायनादिभिः स्मृता इत्याह । प्रतीति । एवमेव मधुच्छन्दः-प्रमृतिवदेवेत्यर्थः । किचर्यादिवीपूर्वमनुष्ठानं दर्शयन्ती श्रुतिस्ताँस्तान्त्रभीन्मश्रद्दशो दर्शयकीत्याह । श्रुतिरिति । तत्र तत्र प्रथममृष्यादिज्ञानं विनाऽनुष्ठाने दोषमाह । यो हेरत । आधेयमृषिसंबन्धं छन्दो गायज्यादि दैवतमस्यादि ब्राह्मणं विनियोगों न विदिवान्थेवानि यस्य मन्नस्य तेन याजयाति याग कार यत्यध्यापयत्यध्ययनं कारयाति

याजयित वाऽध्यापयित वा स्थाणं वर्छित गर्तं वा मित्रप्यत इत्युपक्रम्य तस्मादेतािन मन्ने मन्ने विचादिति । प्राणिनां च सुखपाप्तये धर्मो विधीयते । दुःखपिरहाराय चाधर्मः प्रतिषिध्यते । दृष्ट्रानुश्रविकसुखदुःखविषयो च रागद्वेषौ भवतो न विलक्षणविषयािवत्यतो धर्माधर्मफलभूतोत्तेरा सृष्टिनिष्पचमाना पूर्वसृष्टिसदृश्येव निष्पचते । स्मृतिश्च भवति—

"तेषां ये यानि कर्माणि प्रक्सष्टयां प्रतिपेदिरे।
तान्पेव ते प्रपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः॥
हिस्माहिस्रे मृदुकूरे धर्माधर्मावतावते।
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते" इति॥
पञ्जीयमानमपि चेदं जगच्छत्त्त्यवशेषमेव प्रञीयते।शक्तिमूल्लमेव
च प्रभवित।इतस्थाऽऽकस्मिकत्वप्रसङ्कात्। न चानेकाकाराः श-

स्थाणुं स्थावरं गर्वे नरकम् । ऋष्याचज्ञाने दोषित्वं तच्छब्दार्थः। भूतमेतादीना जन्मान्त-रानुस्मरणदर्भनन्यायानुग्रहीतानामृष्यादिषु स्मृत्यादिप्रमितकल्पान्तरीयवेदानुस्मरणसू-चकशौर्वाळङ्गानां कल्पान्तरच्यवहारानुस्मरणसाधकत्वम् । न च काळविप्रकर्षस्य जन्म-नाज्ञयोश्च सर्वसंस्कारोच्छेदकत्वं पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुसंधानाज्जातमात्रस्य हर्षोदिदृष्टेरि-त्यर्थः । कल्पान्तरानुसंपानेन व्यवहारपवर्तनयोगात्पूर्वेकल्पतुल्येवोत्तरकल्पपवृत्तिरि-त्युक्तम् । संप्रति सृष्टिनिमित्तादृष्टमहिम्नाऽपि पूर्वसदृश्येवोत्तरसृष्टिरित्याह । प्राणि-नां चेति । कथमेवावता पूर्वेमृष्टिसाद्दरयमुत्तरमृष्टेरित्याशङ्कचाऽऽह । दृष्टेति । अन्व-यव्यविरेकसिद्धत्वं दृष्टत्वम् । आगममात्रपविपन्नत्वमानुश्रविकत्वम् । विशिष्टसंस्थानप-व्वादिकामनया कर्त कर्म ताह्यां परवादि भावयतीति हप्टविषयरागाद्यधीनकर्भकलभू-तसृष्टेः स्थिष्टं पूर्वसृष्टिसाहृश्याभित्यर्थः । पूर्वोत्तरसृष्टिसाहृश्ये मानमाह । स्मृतिश्चेति । वेषां सुज्यमानानां प्राणिनामिति निर्धारणे षष्ठा । तेषां पौनःपुन्येन सृज्यमानतया सगेस्य पवाहात्मनाऽनादित्वं चोत्यते । पूर्वकृतकर्मपारवश्यमुत्तरसृष्टौ किमिति पाणि-नामित्याशङ्कचाऽ ऽह । हिस्नेति । व्यवस्थया धर्माधर्भसंस्कृतत्वं कथं तेषामिष्टं तत्राऽऽह । तस्मादिति । संप्रवितनधर्मोदिरुचिष्टष्टचा पाचि भवेऽपि वत्तद्वाविवत्व-धीरिसर्थः । यतु निर्छेपं प्रकीयते जगदिति तत्राऽऽह । प्रकीयमानमिति । तत्रश्चो-पासनकाकिनियमाद्रि पूर्वसदृश्येवोत्तरम् शिरित्यर्थः। कार्यस्य कारणमात्रत्वात्तन्नाज्ञानो-त्तरसृष्टेः सादृश्यमित्याशङ्कत्याऽऽह । शक्तीति । निरन्वयनाशेन नवस्योदये दोषमाह । इतरथेति । शक्तिवैचित्रयाद्विचित्रसृष्टिमाशङ्कचाऽऽह । न चेति । अविद्याशक्तेरेक-

९ ड. त्र. 'तरोत्तरा । २ ठ. ड. ड. 'स्यकर'। ३ ढ. 'पादान'।

त्तयः शक्याः कल्पियुम्। ततश्च विच्छिद्य विच्छिद्याप्युद्भवतां भूरादिलोकभवाहाणां देवतिर्यक्ष्मनुष्यलक्ष्मणानां च माणिनिकायभनाहाणां वर्णाश्रमधर्मफल्रव्यवस्थानां चानादौ संसारे नियतत्विभन्दियविषयसंबन्धिनयत्ववत्मत्येतव्यम् । न हीन्द्रियविषयसंबन्धित्यवेद्यारस्य मितसर्गमन्यथात्वं षष्ठेन्द्रियविषयकल्पं शक्यमुन्द्रेशितुम्। अतश्च सर्वकल्पानां तुल्यव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारत्वात्कल्पानां कमतश्चित्रवाचाऽऽवृत्ताविष महासर्गमहामल्यन्लक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां न कश्चिच्छव्दमामाण्याविवरोधः । समाननामक्षपतां च श्चित्रस्भृती दर्शयतः ''सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमधो स्वः'' [ ऋ० सं० १० । १९० । ३ ] इति । यथा पूर्वस्मन्यो स्वः'' [ ऋ० सं० १० । १९० । ३ ] इति । यथा पूर्वस्मन्यो स्वः'' [ ऋ० सं० १० । १९० । ३ ] इति । यथा पूर्वस्मन्ययो स्वः' (स्वर्याचन्द्रमःप्रभृतिजगत्स्रृप्तं तथाऽस्मित्रिप कल्पे परमेश्वरोऽकल्पयदित्यर्थः । तथा ''अग्निर्वा अकामयत् । अन्नादो देवानाःस्पामिति । स एतमप्रये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकन्त्राम्राम्राक्ष्मान्ति । स एतमप्रये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकन्ति

स्यास्तत्तःकार्ये शक्तिभेदकल्पने गौरंवादातमाविद्येव नः शक्तिरित स्थितेरित्यर्थः । पूर्वोन्तरसृष्टिसादृश्ये फिलितमाइ । तत्रश्चेति । विचिछ्य महाप्रलयन्यवधोनेनापीत्यर्थः । भूरादिलोकपवाहा भोगभूमयः । देवादिपाणिसमूहो भोकृवर्गः । वर्णाश्रमादिन्यवस्थान्तदीयधर्मार्थमे इति भेदः। दृष्टान्तं स्पष्टयित । न हीति । मनःषष्टानीन्द्रियाणीति स्मृतेः षष्टमिन्द्रिय मनस्तैस्य नासाधारणो विषयः सुखादेरि साक्षिमात्रगम्यत्वात्तत्त्त्रस्यन्तासदिति यावतः । यद्वा षष्टमिन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियेषु कर्मेन्द्रियेषु वा नास्ति तद्विषयस्तु दूरापास्तस्तथा न्यवहारान्यथात्वं प्रतिकल्पमशक्यं कल्पयितुम् । न हि कस्यां चिदिष सृष्टौ नेत्रश्रोत्रादेगींचरिवपर्ययो दृष्टः। तथा सर्वेकल्पेषु लोकलोकितद्धभैनियमसिद्धिरित्यर्थः । उक्तमर्थं संक्षिप्य निगमयन्यकृतसूत्राक्षराणि योजयिति । अतश्चेति । समाननामक्षपणां विशेषाणां प्रतिसर्गं सर्गेऽपि कृतो विरोधसमापिस्तत्राऽऽह । समानेति । प्रादुर्भवतां विशेषाणां समाननामक्षपत्वे मानमाह । समानेति । उक्तं व्याकर्तुं श्रुतिं व्याचष्टे । यथेति । तत्रैव श्रुत्यन्तरमाह । तथेति । भाविवृत्या यजमानोऽिष्ररूच्यवेऽभेरन्यन्तरामावाद । यजमानश्चेवं कामयित्वा किं कृतवानिति वदाह । स इति । कृतिकाभ्यः कृतिकानक्षत्रदेवताये । बहुत्वनं नक्षत्रबहुत्वाद । अष्टाकपालमप्टसु

१ ठ. ड. ट. रैरवमात्मा । २ झ. नैट्रर्भ । ३ क. ख. धर्मा इ । ४ ख. रेस्ततस्तस्य । ५ क. ख. ँक्तं व्यक्तीक ।

पार्ल निरवपत्'' [ तै० ब्रा० ३ । १ । ४ । १ ] इति । नक्ष-त्रेष्टिविधौ योऽधिर्निरवपद्यस्मै वाऽप्तये निरवपत्तयोः समाननाम-रूपतां दर्शयतीत्येवंजातीयका श्वतिरिहोदाहर्तव्या ।स्मृतिरपि-

''ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः। शर्वर्यन्ते प्रस्ततानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः॥ यथेर्तुष्वृत्तिस्ङ्कानि नानास्त्रपाणि पर्यये। दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। यथाऽभिमानिनोऽसीतास्तुल्यास्ते सांप्रतेरिह॥ देवा देवैरतीतैर्दि स्वपैनीमभिरेव चा"॥ इत्येवंजातीयका दृष्ट्वया॥ ३०॥ (८)

### मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः॥ ३१॥

इह देवादीनामि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्मितिज्ञातं तत्पर्यावत्येते । देवादीनामनिधकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते।क-स्मात् । मध्वादिष्वसंभवात् । ब्रह्मविद्यायामिधकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वादिविद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्यते । न चैवं संभवति । कथम्। "असौ वा आदित्यो देवमधु" [छा०३।१।

कपालेषु पचनीयं निरवपनिरुप्तवान् । उक्तपुरोडाशहविष्कामिष्टिं कृतवानित्यर्थः । उक्तश्रुतेस्वात्पर्थमाह । नक्षत्रेति । मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयतेत्येवं-विषा श्रुतिरवंजावीयका । पूर्वीतरमृष्टच्योः समाननामक्रपत्विमहेत्युक्तम् । स्पृतिरपीह् द्रष्टव्येति संबन्यः । वेदेष्विति विषयसप्तमी । शर्वेर्यन्ते प्रलयान्ते । ऋतुलिङ्गानि वसन्तादीनामृतूना चिह्नानि नविकसल्ययसूनादीनि । पर्यये पर्याये पौनःपुन्येन परिवर्तने । ये चक्षराद्यमिमानिनोऽतीता देवास्ते सांप्रतिदेवैतिह चक्षराद्यमिमानिमिस्तुल्या इति योजना ॥ ३०॥ (८)

देवानां विश्रहवन्ते सर्गपळयोपगमे च कर्मणि शब्दे च विरोधमाशङ्कच समाधि-रुक्तः । संगति तदुपर्यपीत्यत्रोक्तमधिकारमाक्षिपति । मध्वादिष्विति । पूर्वपक्षसूत्र-वात्पर्थमाह । इहेति । प्रतिज्ञाभागस्याक्षरार्थमाह । देवादीनामिति । तेषां समयिता-धिकारस्याऽऽक्षेपो न युक्त इत्याह । कस्मादिति । तत्र हेतुमवतार्थे व्याकरोति । मध्वादिष्विति । मधुविद्याया देवानामधिकारायोगं वक्तुं पृच्छति । कथमिति । ते-षामनुपासकत्वार्थमुपासकान्तरसन्त्वमाह । असाविति । किमर्थं मनुष्यग्रहणं तत्राऽऽ-

<sup>9</sup> अ. "थर्तावृतु"। २ क. ड. ज. अ. "द्याधि"।

#### [अ०१पा०३मू०३१] आनन्दगिरिकतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। २९७

१] इत्यत्र मनुष्या आदित्यं मध्यध्यासेनोपासीरन्। देवादिषु हुपासंकेष्यभ्युपमन्यमानेष्वादित्यः कमन्यमादिन्यमुपासीत । पुनश्चाऽऽदित्यव्यपाश्रयाणि पश्चरोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य वसवो
रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्च पश्च देवगणाः क्रमेण तत्तदमृतमुपजीवन्तीत्युपदिश्य स्य एतदेवममृतं वेद वस्नामेवैको भूत्वाऽमिनेव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यतीत्यादिना वस्वाद्यपत्तु
कानन्यान्वस्वादीनमृतोपजीविनो विजानीयुः । कें वाऽन्यं वस्वादिमहिमानं पेप्सेयुः । तथा ''अप्तिः पादो वायुः पाद आदित्यः
पादो दिशः पादः'' [ छा० ३ । १८ । २ ] "वायुर्वाव संवर्गः''
[ छा० ४ । ३ । १ ] ''आदित्यो बह्यत्यादेशः'' इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः संभवति । तथा
''इमावेव गोतमभरद्वाजाव्यमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः'' [ बृ०
२ । २ । ४ ] इत्यादिष्वप्यृषिसंबन्धेषूपासनेषु न तेषामेवर्षाणामधिकारः संभवति ॥ ३१ ॥

ह । देवादिष्वित । उपास्योपासकभावस्य भेदापेक्षत्वात्पाचामादित्यानामस्मिन्कल्थे क्षीणाविकारत्वेनाऽऽदित्यत्वाभावादादित्य एव मधुदृष्टिरादित्यस्यायुक्तत्यर्थः । तर्हि देववान्तराणामुक्तोपास्त्यिकारित्वं नेत्याह । पुनश्चेति । छोहितं शुक्क कृष्णं परं कृष्णं मध्ये क्षोभत इवेत्युक्तानि पश्च रोहितादीन्यमृतानि प्रैगाणा पूर्व्वदे-शास्थितर्श्विमनाडीभिस्तच द्वेदोक्तकर्मकुसुमेभ्यस्तच द्वेदिकमञ्जमधुकरेरादित्यमण्डलमानीवानि सोमाण्यपयः प्रभृतिद्वञ्याहुतिनिष्पन्नानि यशस्तेजो वीर्थमिन्द्रियमित्येवमात्मकान्यानित्यमधुसंबँन्थीनि वस्वाद्यपज्ञीव्यानि चिन्तयतां फल्णं वस्नाद्याप्तिरुच्यते तेषामुपासकत्वे कर्मकर्वृतिरोधः स्यादित्यर्थः । आदिशब्दार्थं व्याच्छे । तथिति । कर्मकर्वृतिरोध-साम्यादित्यर्थः । तथाऽपि कथमृषीणामनिवकारस्तत्राऽऽह । तथिति । सप्तस् शीन्ध्यप्राणेषु द्वयोद्वयोगीतमादिद्दष्ट्योपास्तिः । दक्षिणः कर्णो गोतमो वामो भरद्वाजश्च-सुदेक्षिणं विश्वामित्रो वामं जमद्गिरित्यादि । न च तत्र तेषामेवाविकारो विरोधादिन्त्यर्थः ॥ ३१ ॥

९ ड. ज ञ. कं चान्य । २ क. ड. ज. ञ. <sup>\*</sup>दिष्कृषि<sup>°</sup>। ३ क. ठ. ड. ट. <sup>\*</sup>प्रागर्वोग्-र्वान्तग्दे<sup>\*</sup>। ४ ख. ठ. ड. ड. ड<sup>°</sup>वन्यानि ।

कृतश्च देवादीनामनधिकारः।

## ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥

यदिदं ज्योतिर्मण्डलं चुस्थानमहोरात्राभ्यां बम्भ्रमज्जगदवभा-सयित तस्मिन्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते । लोकमिसद्वेवांक्यशेषमिसद्धेश्च । न च ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादि-ना विग्रहेण चेतनतयाऽधित्वादिना वा योगोऽवगन्तुं शक्यते मृदादिवदचेतनत्वावगमात् । एतेनाग्न्यादयो व्याख्याताः । स्यादेतत् । मन्नार्थवादेतिहासपुराणलोकभ्यो देवादीनां विग्रह-वत्त्वाचवगमादयमदोष इति । नेत्युच्यते । न तावल्लोको नाम किंचित्स्वतन्त्र प्रमाणमस्ति । प्रत्यक्षादिभ्य एव श्चविचारितवि-

कचिदनिवकाराम्न सर्वत्रानिधकारो ब्राह्मणस्य राजसूयानिधकारेऽपि बृहस्पतिस-वेऽिवकारादिति शङ्कते । कुतश्चेति । देवादीनां विम्रहाद्यभावादनिवकारं सार्वित्रकं साध्यपि । ज्योतिषिति । सूत्रं विभजते । यदिति । आदित्यः सविता पूषा च-न्द्रमा नक्षत्रमित्यादिशब्दानां ज्योतिर्भण्डलिविषयत्वे मसिद्धिद्धयं प्रमाणयति । लोके-िति । यावदादित्यः पुरस्तादुदेतेत्यादिरसो वा आदित्यो देवमध्वित्यादिवाक्यशेषः । उदयास्तमयौ च ज्योतिर्भण्डलस्योपलभ्यते तेन तदेव।ऽऽदित्यपदोक्तमस्तु ति तस्य-वाधिकारस्तत्रचाऽऽह । न चेति । आदित्यादीनामचैतन्यादनिवकारेऽपि चैतन्याद-ग्न्यादीनामविकारः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । एतेनेति । न खल्वादित्यादिग्योऽग्न्याद्यो विशिष्यन्ते येन तेषा चेतनत्वादिवकारितेत्यर्थः । देवादीनां विम्रहाद्यपरिम्रहाद्यो विशिष्यन्ते येन तेषा चेतनत्वादिवकारितेत्यर्थः । देवादीनां विम्रहाद्यपरिम्रहाद्योवकारितेत्युक्तममृष्यमाणः सिद्धान्ती शङ्कते । स्यादिति । 'वज्रहस्तः प्रदंदरः ' इत्यादयो मन्नाः । प्रजापितरात्मनो वपामुद्दिवदित्यादयोऽर्थवादाः ।

'' इष्टाँनभोगान्डि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । ते तृप्तास्तर्भयन्त्येनं सर्वकामफळैः शुभः "॥

इत्यादीनीविहासपुराणानि । छोकेऽपि यमं दण्डह्स्तमाछिखन्ति वरुणं पाशहस्तम् । अतो मञ्जादिमामाण्यादेवादीना विम्रहादियोगादिचाविकारितेत्यर्थः । विम्रहवन्तादी-त्यादिशब्देन हिवभीजनं वृष्तिरैश्वयं फछदानं च गृहीतम् । देवादीना विम्रहादिपश्चकं प्रामाणिकमित्युक्तं दूषयति । नेतीति । यदुक्तं छोकतो विम्रहादिषीरिति तत्राऽऽह । नतावदिति । वर्दे मत्यक्षादिमसिद्धितो छोकमसिद्धेने भेदस्तत्राऽऽह । मत्यक्षादिम्य

शेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिंध्यन्नथीं लोकात्प्रसिध्यतीत्युच्यते । न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि पौरु-षेयत्वात्ममाणान्तरमूलमाकाङ्क्षति । अर्थवादा अपि विधिनैकवा-क्यत्वात्स्तुत्यर्थाः सन्तो न पार्थगर्थ्येन देवादीनां विष्रहादिसद्भावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते । मन्ना अपि श्रुत्पादिविनियुक्ताः प्रयो-गसमवायिनोऽभिधानार्था न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणिमत्याचक्षते । तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२॥

### भावं तु बाद्रायणीऽस्ति हि ॥ ३३ ॥ ( ९ )

तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । बादरायणस्त्वाचार्यो भावमधि-कारस्य देवादीनामपि मन्यते । यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवता-दिव्यामिश्रास्वसंभवोऽधिकारस्य तथाऽप्यस्ति हि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां संभवः । अधित्वसामर्थ्याप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वादिधका-

इति । अस्तु ताई वन्मूला लोकप्रसिद्धिनेत्याह । न चेति । देवताविमहादिपश्चकं सप्तम्यर्थः । ताई लोकप्रसिद्धेरितिहासपुराणं मूल तचाऽऽह । इतिहासेति । तस्य यन्मूलं तदेव लोकप्रसिद्धेमूलामिति चेदस्तु ताई निर्मूलं तल्लोकप्रसिद्धेमूल पौरुषेयिगरां मूलामावे प्रामाण्यासिद्धेः । न च तस्य यन्मूलं तदेव लोकप्रसिद्धेमूलं तन्मूलत्या संभाविवार्थवादमञ्जाणा निरसिष्यमाणत्वादिति भावः । अर्थवादा इति । मञ्जाणा वाई लोकप्रसिद्धिमूलत्वं नार्थवादाविकरणविरोवादित्याह । अर्थवादा इति । मञ्जाणा वाई स्तुत्यंथेत्वामावात्तनमूलतेत्याशङ्कचाऽऽह । मञ्जा इति । बीह्यादिवत्कर्मणि श्रुतिले द्वादाविनियुक्ताना तेषा दृष्टद्वारोपकारे सत्यदृष्टकलपनायोगाद्वर्थपरत्वस्य शब्दानामी-त्सार्गिकत्वात्ययोगसमवेतार्थस्यतावेव तात्पर्यं नाज्ञातदेवताविमहादाविप तात्पर्यभेदे वाक्यभेदादिति मत्वा मञ्जाविकरणमुक्तेऽर्थे प्रमाणयित । इत्याचक्षत इति । विमहादिपश्चिके मानामावे फलितमाह । तस्मादिति ॥ ३२ ॥

सूत्राभ्या पूर्वपक्षे सिद्धान्तयि । भावं त्विति । तत्र परपक्षिनिषेषं स्वपक्षमितिज्ञा च विभजते । तुशब्द इति । यदुक्तं ब्रह्मविद्या देवादीन्नाविकरोति विद्यात्वान्मध्वा-दिविद्यावादिति । तत्र मध्वादिविद्याना देवादिव्यामिश्रत्वान्न तास्वानिषकुर्वन्ति न विद्यात्वात् । ब्रह्मविद्या तु न व्यामिश्रेत्यतस्तानप्यविकरोतित्यप्रयोजकत्वमाह । यद्यपीति । तत्र देवादीनामविकारस्य संभवे हेतुमाह । अधित्वेति । वैराग्यादिब्रह्म-चर्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । द्विविधसामध्यस्यैव योग्यताख्यस्याविकारकारणत्वेऽपि

रस्य । न च कचिदसंभव इत्येतावता यत्र संभवस्तत्राप्यधिका-रोऽपोचेत । मनुष्याणामि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राज-स्यादिष्वधिकारः संभवति । तत्र यो न्यायः सोऽत्रापि भवि-ष्यति । ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवतिं दर्शनं श्रोतं देवाद्ययिका-रस्य स्रचकम् "तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तय-षीणां तथा मनुष्याणाम्" [ वृ० १।४।१० ] इति । "ते होचुईन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वोश्च स्रोकानाप्रोति सर्वौश्च कामान्" इति । "इन्द्रो ह वै देवानामभिषवत्राज विरोचनोऽसुराणाम्" [ छा० ८।७।२ ] इत्यादि च । स्मार्तमिष मन्धर्ययाज्ञवल्क्यसंवादादि । यदप्यक्तं ज्योतिषि भावाचेत्यत्र ब्रूमः । ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाश्चेतनावन्तमैश्वर्याद्यपेतं तं तं

तत्मयोजकत्वेनािंवत्वाद्यास्थेयम्। अतिमसङ्गपक्षवाधकोपहतं चेदमनुमानािमत्याह । नेति। राजसूयाद्यनिकृतस्यािप ब्राह्मणस्य बृहस्पतिसवे मामाण्यादिविकारः । मकृते तु
कथिमत्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मोति । तत्र ब्रह्मवेदनात्सर्वभावे स्थिते देवाना मध्ये यो
यो देवः मितवुद्धवानात्मानमहं ब्रह्मास्मीित स स मितवोद्धेव तद्ध्रह्माभवत । तथाऽिष
जातित्रयस्यैव विद्याविकारमाशङ्कचाऽऽह । ते हेति । ते देवाश्वासुराश्वानयोनयमुकवन्तः किळ हन्त यद्यनुमतिभवतां ताहि तमात्मानं विचारयामः । यं विचारतो
जात्वा सर्वाणि फलान्यामोतीत्युक्त्वा विद्यामहणायेन्द्रविरोचनी मजापितमाजग्मतुरित्यर्थः । चकारो बृहदारण्यकश्चरया छान्दोग्यश्चतेः समुचयार्थः । श्रीतिलिङ्गेनानुभानवाधं दर्शयित्वा स्मार्तेनािंप तहांचं दर्शयित । स्मार्तिमिति ।

" किमन ब्रह्म अमृतं किसिद्धेद्यमनुत्तमम् । चिन्तयेत्तन वै गत्वा गन्थर्वी मामप्टच्छत ॥ विश्वावसुस्ततो राँजा वेदान्तज्ञानकोविदः "।

इति मोक्षधमें जनकयाज्ञवल्कयसंवादात्पह्ळादाजगरभेवादाचोक्तानुमानासिद्धिरि त्यर्थः। आदित्यादिशब्दाना ज्योविमेण्डळात्रिषयत्वात्तस्याचेवनस्य विश्वहादिरहितस्य ना-विकारोऽस्कीत्युक्तं वजाऽऽह। यदपीति। गोळकादिष् प्रयुक्तक्षुरादिशब्दानामितिरिक्ते-न्द्रियार्थेत्ववदादित्यादिशब्दाना ज्योविरादिषु प्रयोगेऽपि तदितिरिक्तं चेवने प्रवृत्तिरित्या-ह। ज्योतिरिति। इष्टान्वेऽविरिक्तेन्द्रियसस्वे मानवत्पकृते वज्ञास्तीत्याश-

१ अ ैति लिहदै। २ क. ज. ैन्द्रों हैव देे। ३ क. ठ. इ. ट. राजन्वेदाै। ४ ठ. इ. ट. ैदिमैं। ५ इ. ट. इ. द. प्रयुक्तिरिं।

### [अ०१पा०३सू०३३]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तिशांकरभाष्यसमेतानि।३०१

देवेतात्मानं समर्पयन्ति । मन्नार्थवोदादिषु तथा व्यवहारात् । अस्ति होश्वयंपोगादेवतानां ज्योतिराद्यात्मिश्वावस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्यम् । तथा हि श्रूयते सुन्नद्यण्यार्थवादे । "मेधातिथेभेषेति । मेधातिथिं है काण्वायनिमन्द्रो मेषो भूत्वा जहार" [ षिट्वंशति० न्ना० १ । १ ] इति । स्मर्यते च । "आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपज्ञगाम ह" इति । मृदादिष्विण चेतनां अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते । मृदन्नवीदापोऽन्नविन्त्यम्वितां अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते । मृदन्नवीदापोऽन्नविन्त्यम्भयुपगम्यते । चेतनास्त्विधिष्ठातारो देवतात्मानो मन्नार्थवान्दादिव्यवहारादित्युक्तम् । यदप्यक्तं मन्नार्थवादयोरन्पार्थत्वान्त्रदेवतीविग्रहादिप्रकाशनसामर्थ्यमिति । अत्र न्नूमः । प्रत्य-

ऋचाऽऽह । मञ्जेति । यथा चेतने देवतात्मन्यादित्यादिशब्दस्तथा मञ्जा-दिषु शाब्द व्यवहारादिति हेत्वर्थः । कथं तर्हि ज्योतिरादिष्व।दित्यादिशब्दस्त-त्राऽऽह । अस्तीति । देवादीनामनेकरूपप्रतिपत्तियोगाचेतनाचेतनयोरादित्या-**दिशब्दानां मुख्यत्वसिद्धिरित्यर्थः। "देवादीनां** विविव**विग्रहग्रह**सामर्थ्ये मानमाह । तथाहीति । सुब्रह्मण्यो नामोद्गात्गणप्रविष्टः कश्चिहित्विग्वशेषस्तत्संबद्धार्थवाद इ-न्द्राठऽगच्छेत्यादिस्तत्र मेधातिथेमेषेतीन्द्रसंबोधनं मञ्जपदं श्रुतं तद्याचष्टे । मेधेति । इन्द्रस्य नानावित्रहेंग्रहयोगेऽपि देवतान्तरस्य किमित्याशङ्कचाऽऽह । स्मर्यते चेति । धर्मो वायुरिन्द्रश्च पुरुषो मूल्वा तामेबोपजग्मुः । अश्विनौ च पुरुषी मूल्वा माद्रीमुप-जग्मतुरिवि महाभारते प्रसिद्धमित्यर्थः। यनु मृदादिवदचेतनत्वं तत्राविष्ठात्विवक्षयाऽ-विष्ठेयविवक्षया वाऽचेतनत्वम् । प्रथमं प्रत्याह । मृदादि विवित । तेष्विष्ठातृचेत-नोपगमे मानमाह । मृदिति । आदिशब्देन वागादिसंवादो एहीतः । द्वितीये दाष्टी न्तिकेऽपि तदिष्टमेवेत्याह । ज्योतिरादेरिति । मृदादिष्वधिष्ठात्चैतन्ये मानवद्त्र तद-भावाद्धिष्ठेयवद्विष्ठातुर्रापे न चैतन्यभित्याशङ्कचाऽऽह । चेतनास्त्वित । मत्राद-यो न सार्थे मानमन्यपरवाक्यत्वाद्विषमक्षणवाक्यवदित्युक्तमनुवद्वि । यदपीति । यस्मान्मानाद्यस्मिन्नबाधिवा धीस्तस्मात्तद्भावः सिध्यति यत्र तु यतो मानान्न तथा धीने ववस्वित्सिद्धिरित्युत्सर्भस्तथाच मन्नादिभ्योऽपि स्वार्थे चेदवाविवा वीस्ववस्वेषा तत्र पामाण्यमित्याह । अत्रेति । अनन्यार्थत्वे स्वार्थे पामाण्यमन्यया नेस्कामाश-

९ ड. ज. देवात्मा । २ ड. ज. वादेषु । ३ ज. ट. हि । ४ ड. ज. ट. ैनाथि । ५ क. ड. ज. ज क ध्वप्यचे । ६ ट. ैतात्मिव । ७ ठ, ड. द. देवताना । ८ ख. ैवाना । ९ क. ख. ठ. ड. ड. विन्धोऽर्थ । १० ख. हियो ।

याप्रत्ययो हि सद्भावासद्भावयोः कारणं नान्यार्थत्वमनन्याधंत्वं वा । तथा ह्यन्यार्थमपि प्रस्थितः पिथ पतितं तृणपर्णाद्यस्तीत्येव प्रतिपद्यते । अत्राऽऽह । विषम उपन्यासः ।
तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं
प्रतिपद्यते । अत्र पुनर्विध्युद्देशैकवाक्यभावेन स्तृत्यर्थेऽर्थवादे न
पार्थमर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्याऽध्यवसौतुम् । न
हि महावाक्येऽर्थप्रत्यायकेऽवान्तरवाक्यस्य पृथक्पत्यायकत्वमस्ति । यथा न सुरां पिबेदिति नञ्बति वाक्ये पदत्रपसंबन्धासस्ति। यथा न सुरां पिबेदिति नञ्बति वाक्ये पदत्रपसंबन्धासस्ति। यथा न सुरां पिबेदिति नञ्बति वाक्ये पदत्रपसंबन्धासस्ति। यथा न सुरां पिबेदिति नञ्बति वाक्ये पदत्रपसंबन्धासम्तिपदद्वयसंबन्धातसरापानविधिरपीति । अत्रोच्यते । विषम
उपन्यासो युक्तं यत्सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्थैकत्वादवान्तरवाक्यार्थस्पाप्रहणम् । विध्युदेशार्थवादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि
पृथमन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्यानन्तरं कैमेर्थवशेने कामं वि"-

क्वचाऽऽह । नेति । न हि निषमक्षणवाक्यमन्यार्थत्वाज्ञ स्वार्थे मानं कि तु मानान्तरिति। माने वि । न हि निषमक्षणवाक्यमन्यार्थत्वाज्ञ स्वार्थे मानं कि तु मानान्तरिति। माने क्वक्षणस्य च संस्कारार्थस्य स्वार्थपरिच्छेद्कत्वात । न च तथाविधं वाक्यं न परिच्छेद्कं संवाद्विसंवाद्योरसतोरवान्तरतात्पर्योत्तत्परिच्छेद्धौव्यात । न चानन्यार्थत्वं प्रामाण्ये प्रयोजकम्बावितसार्थज्ञाने तदमावेन प्रामाण्याभावाद्द्द्धरित्यर्थः। अन्यार्थत्वमप्रयोजकामित्यञ्च दृष्टान्तमाह । तथाहीति। पितसंयोगिवस्तुतात्पर्यानपेक्षन्येव मानं चक्षुः। वाक्यं तु यञ्च तात्पर्यं तत्र मानं न प्रत्यर्थगिति वैशेष्यमाह । अत्रेति । विध्युदेशो विधिवाक्यं विधिक्रिद्द्यतेऽनेनेति व्युत्पत्तः। स्तुत्यर्थत्वं विवेः प्राशस्त्र्य्छ-कणापरत्वम् । वृत्तान्त्वो भूतार्थः। महावाक्यावान्तरवाक्यमेदेन पृथक्पत्यायकत्वं मन्नादे-विधेश्वेत्याशङ्कचाऽऽह । नहीति। तञ्च दृष्टान्तः। पथेति। पदद्वयसंबन्धाद्विधिरपि तञ्च मात्यपाप्तानिषेधायोगादित्याशङ्कचाऽऽह । निति । न प्रत्ययमात्राद्वर्थिसिद्धिस्तत्पत्य-यस्य रागपाप्तवया भ्रमत्वात्तत्पाप्तस्य च रजवादिविन्निषेधादित्यर्थः । यद्यपि पदैक्वा-क्यतायां नार्थान्तरधीर्विशिष्टबोधनप्रयुक्तपदानामन्यत्रापर्यवसानात्त्याऽपि वाक्यैकवा-क्यतायां द्वाराऽर्थे वाक्यार्थक्षाः। यथा देवदत्तस्य गौः क्रेतव्या बहुक्षीरेत्युक्ते बहुक्षीरत्वद्वारा क्रयणे तात्पर्यमित्युभय तात्पर्यमेदाद्वाति तथेहापीत्याह । अत्रेति । आर्थवादिकानां पदानां साक्षादेव विध्यन्वये किमिति पृथगन्वयप्तिपित्याह । अत्रेति । आर्थवादिकानां पदानां साक्षादेव विध्यन्वये किमिति पृथगन्वयप्तिपित्याह । अत्रेति ।

९ ड. ज. त्येवं प्र'। २ ज. ैसाययितुं। २ क. ज. ज. ट. थों गं। ४ ज झ. ट.ैतिपाद्याः। ५ क. ड. ज. ज. मर्थक्यवः। ६ क. ड. ज. ज. वेिधस्ताः। ८ छ.ैस्त्यङ्गलः। ९ इत.ैया तद्द्वाराः।

धेः स्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते । यथा हि ''वायव्यं द्वेतमालभेत भूति-कामः'' इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां वायव्यादिपदानां विधिना संबन्धो नैवं वायुंवें क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधा-वित स एवेनं भूतिं गमयतीत्येषामर्थवादगतानां पदानाम् । न हि भवित वायुवां आलभेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आलभेतेत्यादि । वायुस्वभावसंकीर्तनेन त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपद्यवं विशिष्टदैवत्य-मिदं कर्मेति विधिं स्तुवन्ति । तद्यत्रं सोऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवित तत्र तदनुवादेनार्थवादः प्रवर्तते । यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तद्वभयं नास्ति तत्र किं प्रमाणान्तराभावाद्वुणवादः स्यादाहोस्वित्प्रमाणान्तरावि-रोधाद्विद्यमांनवाद इति प्रतीतिशरणैविंद्यमांनवाद आश्रयणीयो

यथा हीति । अर्थवादस्थपदाना विविना साक्षादसंबन्धे योग्यत्वाभावं हेतुमाह । न हीति । कथं वार्हे विधिना तेषामन्वयस्त नाऽऽह । वाय्विति । अध्ययनविध्युपात्तस्याक्षर-मात्रस्यापि नैष्फल्यायोगात्तत्फलाकाङ्क्षायामर्थवादानां विधेयस्तुतिलक्षणया तदेकवा-क्यत्वम् । न चान्वयमेदेऽपि वाक्यमेदस्तात्पर्थेमेदस्य तद्भेदकस्याभावादित्यर्थः । तर्हि सर्वेत्रार्थवादाना स्वार्थे प्रामाण्यादिव्यर्थः । तर्हित । मानान्तरसवादाभावादादित्यो यूप इत्यादीना स्वार्थे प्रामाण्यमाशङ्कचोक्तम् । यत्रेति । भानान्तरसवादाभावादादित्यो स्वादविसंवादयोरभावेऽपि संदेहान स्वार्थे मानतेत्याश-ङ्कचाऽऽह । यत्र त्विति । इतिशब्दादूष्वै विचार्थेत्यध्याहार्यम् । उक्तं हि

"विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः" इति ।

यत्र विद्यमानार्थत्वं तत्र संवाद्ये दृष्टः प्रकृते तद्मावात्ति गुणवादः किंवा यत्र विरोधा स्तित्रेव तद्दृष्टेरिह् तद्मावाद्विद्यमानार्थतेति संदेहे मानाना स्वतोमानत्वाद्विद्यमानार्थता सित च मुख्ये गुणानाश्रयणाद्येवाद्वाक्यानि स्वार्थप्रमितावनन्यार्थान्येव फळवशादन्यान्थानि विश्विमकरणस्थानुवाद्विरोधविवुरवाक्यत्वात्प्रयाजादिवाक्यवदित्यनुमानादित्याह। मतीतीति । अर्थवादानां सवाद्विसंवादासत्वे स्वार्थे प्रामाण्योक्त्या मत्राणामपि तदु-

१ क. ज. ° यादीना पै! २ ड. ज. ैत्र योऽवाै। ३ ड. ज. ैमानार्थवाै। ४ ड. ज. ैमानार्थवाै। ४ ड. ज. ैमानार्थिवाै। ४ ड. ज. ैमानार्थिवाै। ४ ड. ज. ैमानार्थिवाै।

न गुणवादः । एतेन मन्त्रो व्याख्यातः । अपिच विधिभिरेवेन्द्रादिदेवत्यानि हवींषि चोदयद्भिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम् ।
न हि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्चेतस्यारोपियतुं शक्यन्ते । न च
चेतस्यनारूढायै तस्यै तस्यै देवतायै हविः मदातुं शक्यते ।
श्रावयति च "यस्यै देवतायै हविर्ग्वहीतं स्यान्तौं ध्यायद्भषट्
करिष्यन् "[ऐ० बा० ३ । ८ । १ ] इति । न च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं संभवति शद्धार्थयोभेदात् । तत्र यादृशं मन्त्रार्थवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूपमवगतं न तत्तादृशं शब्दममाणकेन मत्याख्यातुं
युक्तम् । इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवनमन्त्रार्थ-

क्तमेवेर्देयातादिशाति । एतेनेति । तस्यापि मंवादाद्यभावे स्वार्थे मानत्वाविशेषात्मतीते देवतारूपे प्रामाण्यमावश्यकमित्यर्थः । न केवलं मन्नादिप्रमाणकमेव देवतारूपं विधिप-माणकमपीखुपादानं प्रमाणयति । अपिचेति । यथा स्वर्गकामवाक्ये विध्यपेक्षितं स्वरी-क्रपं यन दुःखेन संभिन्नभित्यर्थवादसिद्धं विधिममाणकं तथा यागविधिनैव देवताक्रपा-पेक्षणादर्थेवादादिसिद्धमपि तद्भूपं तत्ममाणकमेवेत्यर्थः। कथीमन्द्रादिस्वरूपापेक्षा विधीनां ते हि करणेविकर्तव्यवामाव्यमात्रापेक्षिणस्तत्राऽऽह । न हीति। दर्शपूर्णमासाधिकारपा-ठात्मयाजाचनुष्ठानादेवापूर्वसिद्धिः। वथौत्सिगिकमतीतिकार्यार्थवादमानितदेवतामानितिमतो यागादपूर्वेसिद्धिरिवशेषादित्यर्थः । चेतसि देवताक्रपारीपणमपि मा भूत्तरसंप्रदानकह-विर्दोनकस्य तद्येक्षत्वाभावादित्याशङ्कचाऽऽह।न चेति।देवतामुद्दिश्य हिवरवमृत्रय वदीयस्वत्वत्यागात्मकत्वाद्यागस्येत्यर्थः । न केवल यागदेहालोचनया चेतासे देवता-रोपः कितु श्रूयमाणत्वाचेत्याह । श्रावयतीति । विध्यपेक्षाया मन्नादिभ्यो देवतावि-अहादि आहां तद्पेक्षेव नास्ति शब्द रूपस्यैव देवतात्वात्तस्य च मानान्तरासिद्धात्वात्त-त्राऽऽह । न चेति । विमवा बुद्धिः शब्दाविरिक्तार्थाकारा कारकबुद्धित्वात्कर्तृबुद्धि-वतः । न च मन्नरूपकारकबुद्धी व्याभेचारस्तत्राप्यैन्द्या गार्द्भरयभित्यादिकारकत्ववादिका-ब्दाविरिक्तमन्त्ररूपार्थाकारबुद्धित्वोपगमादिति भावः । ननु तथाऽपि देवतारूपज्ञानमुद्दे-बोोऽपेक्षते न तद्रूपमच्चमारोपादपि तद्धीयोगाद्योषिदग्निधीवत्तत्राऽऽह।तन्नेति । दष्ट-स्यासाति वाधके न मिथ्यात्वम् । न च कर्मणो देवतागुणत्वात्तस्मादेव फळोत्पादे यागस्य फळवत्त्वविरोघोऽपूर्ववद्देवतापसादस्यापि यागावान्तरच्यापारत्वादित्यर्थः । न केवळं मत्रार्थवादेभ्यो देवताविग्रहादिसिद्धिः कि त्वितिहासपुराणादपीत्याह । इतिहासेति । मन्त्रादावुक्तमामाण्यमकारो व्याख्यातो मार्गः। न केवलं मन्त्राधेव तन्मूलं किं तु

१ क. ट. गुणानुवां। २ ड. ज झ अ. ट. 'हिदैव'। ३ ड. ज. ट. 'त्ता मनसाध्यां। ४ ड. इ. ड. 'बेल्यादि'। ५ ठ ड ढ. 'दि न धां।

#### [अ०१पा०३सू०३३] आनन्दगिरिकृतटीकासँवल्डितशांकरभाष्यसमेलानि ।३०५

वादमूल्स्वात्मभवति देवताविग्रहादि साधिषतुम् । मत्पेक्षादिमूल्ल-मिप संभवति । भवति द्यस्माकममस्यक्षमिप चिरंतनानां मत्यक्षम् । तथा च व्यासादयो देवादिभिः मत्यक्षं व्यवहर्ग्नीति सम्पर्यते । यस्तु ब्रूयादिदानींतनानामिव पूर्वेषामिप नास्ति देवादि-भिव्यवहर्तुं सामर्थ्यमिति स जगद्धैचित्र्यं मतिषेधेत् । इदानीमिव च नान्यदाऽपि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति ब्रूयात् । तन्य राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यात् । इदानीमिव च कालान्तर्य राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यात् । तस्माद्धमीत्कर्षवशाचिरंत्वना देवादिभिः मत्यक्षं व्यवजह्यरिति श्चिष्यते । अपिच स्मर्नित ''स्वाध्यायादिष्टदेवतासंभयोगः'' [ यो० स्च० २ । ४४] इत्यादि । योगोऽप्यणिमाचैत्र्यभाप्तिर्पंत्रः स्मर्यमाणो न शक्यते

मलक्षाचपीत्याह । मत्यक्षादीति । ननु न तत्तस्य मुळं न हि देवादिविषयमस्मदा-दीनामस्ति पत्यक्षं तत्राऽऽह । भवतीति । व्यासादीनां तद्विषयं प्रत्यक्षमस्तीत्यत्र मानमाह । तथाचेति । न चाऽऽर्षं पत्यक्षभितिहासादिसिद्धं तच तन्मूळतया मान-मिलान्योन्याश्रयत्वमार्पेपत्यक्षस्य योगिपत्यक्षान्तर्भृतस्यानुमानागमाभ्यामेव सिद्धत्वा-दितिहासादौ च तन्मूळत्वव्यक्तीकरणाय तद्नुवादादित्यर्थः । ननु पूर्वेऽपि व्यासा-दयो ने देवादीन्प्रत्यक्षयन्ति पाणित्वाद्समदाद्विद्यनुमानान योगिपरयक्षं तन्मूल-मिति शहुते। यस्तिवित । सामान्यतो दृष्टमतिपसकत्या प्रताचष्टे। स इति । विमत घट मात्रं वस्तुत्वाद्धटवदित्यपि संभवादित्यर्थः । अतीतानागतौ कालौ सार्वभौमञ्जन्यौ कालत्वाद्ववैमानवदिखविषसङ्गान्तरमाह । इदानीमिवेति । तत्रापि सिद्धसाध्यत्वं प-त्याह । तत्रश्चेति । विमवः कालोऽन्यवस्थितपायवर्णाश्रमभाली कालत्यात्संमववदि-त्यविमसङ्गान्तरभाह । इदानीमिवेति । वत्रापि सिद्धसाध्यत्वमारुङ्गचाऽऽह । तत-श्चेति । व्यवस्थाविधायि तत्तद्युगेषु तत्तद्वर्णाश्रमयोगितया तत्तद्संकीर्णधर्मेबोधकाम-त्यर्थः । सामान्यतो दृष्टस्याविमसिक्तप्रहतत्वे फल्वितमाह । तस्मादिति । इष्टदेवता-साक्षात्कारोद्देशेन जपविधानाद्पि युक्तमेतदित्याह । अपिचेति । आदिपदेन संयो-गफलं देवतासाक्षात्कारस्वत्फलं व्यवहारश्चीच्यते । योगशास्त्राद्धि योगिनो देवता-दिभिः सह मत्यक्षं व्यवहरन्तीति इष्टमित्याह । योगोऽपीति । न केवळं योगशा-

१ अ. <sup>°</sup>त्यक्षमू<sup>°</sup>। २ क. °गो ह्यणि<sup>°</sup>। ३, ड. अ. °फत

ड. इ. न च दें। ६ क. ख. देवतादीं।

साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्। श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रेख्यापयति
"पृथ्व्यप्तेजोनिल्लखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाप्तिमयं शरीरम्"
[श्वे०२।१२] इति । ऋषीणामि मन्नब्राह्मणदर्शिनांसामथ्यं नास्मदीयेन सामथ्यंनोपमातुं युक्तम् । तस्मात्समूल्लिमितिहासपुराणम् । लोकप्रसिद्धिरि न सित संभवे निराल्लम्बनाऽध्यवसातुं युक्ता । तस्माद्वपत्र्वो मन्नादिम्यो देवादीनां
विग्रहवत्त्वाच्यवगमः । ततश्चार्थित्वादिसंभवाद्वपत्र्वो देवादीनामिप
ब्रह्मविद्यायामधिकारः । क्रममुक्तिदर्शनान्यप्येवमेवोपपचन्ते ॥६३॥(९)

# शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि ॥३४॥

यथा मनुष्याधिकारिनयममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधि-कार उक्तस्तथैव द्विजात्यधिकारिनयमापवादेन शूद्रस्याप्यधि-कारः स्यादित्येतामाशङ्कां निवर्तयितुमिदमधिकरणमारभ्यते ।

स्राधोगमाहात्म्यधीः कि तु श्रुवेरपीत्याह । श्रुतिश्चेति । पादतल्रमार-याऽऽ जानीजीनोरा नामेनीमेराग्रीनं ग्रीवायाश्चाऽऽकेशपरोह ततश्चाऽऽब्रह्मरन्धं क्रमेण पृथिव्यादिधारणया पृथिव्यादिपश्चात्मके भूतसमुदाये समुत्थिते प्रतिपत्तिद्वारा वशीकृते योगगुणे चाणिमादौ प्रवृत्ते योगाभिव्यक्तं तेजोमयं देहं प्राप्तस्य योगिनो न जरादिसंगितरित्थर्थः । किच मन्नादिहशामृणीणा शक्तिरस्मदादिशक्तिस्हशी नेत्यभ्युपगन्तव्यम् ।
तथा व्यासादीनामपि शक्तेरस्मदादिशक्त्यिवशायितया ने तत्पत्यक्षं प्रतिक्षेषुं शक्यमित्याह । ऋषीणामिति । सिद्धे व्यासादीनामतीन्द्रियार्थदिशैत्वे फलितमाह । तस्मादिति । तथाचेतिहासादिपामाण्यादेवताविग्रहादिपश्चकासिद्धिरित्यर्थः । लोकपत्तिद्वचाऽपि तिसिद्धिरित्याह । लोकिति । प्रमाणस्यादुष्टत्वे प्रमेयसिद्धिरवश्यंभाविनीत्यवान्तरप्रकृतमुपसंहरति । तस्मादिति । तेषा विग्रहृत्ववादौ सिद्धे प्रकृते किमित्याशङ्कच परमप्रकृतमुपसंहरति । तत्रश्चेति । किच ब्रह्मलोक्तिद्याधानां देवादिभावं प्राधानां तत्रोत्पन्नापरोक्षविया मुक्तिवादीन्यपि श्रुतिस्मृतिवाक्यानि देवादीनामिषकारं
सूचयन्तिति वेषां विद्याधिकारे श्रुतार्थापत्तिमाह । क्रमेति ॥ २३ ॥ (९)

मनुष्याधिकारिनयमापवादेन देवादीनामविकारविद्वजात्यधिकारिनयमं निरस्य शूद्रस्यापि स्यादधिकारः संवर्गविद्याधिकारिणि जानश्रुतौ शूद्रशब्दादित्याशङ्कचाऽऽह । शुगस्पेति । पासङ्गिकीं संगति वदन्नधिकरणस्य तात्पर्यमाह । पथेति । पूर्वत्रात्रैवर्णिकदे-

গ ड. ज. प्रत्याख्या । २ क. ज र्ङ्का व्याव । ३ झ. निश्चिय । ४ झ. न प्रत्य । ५ ख. ँणस्य दृष्ट । ६ ख. किमायातीम ।

तत्र गूद्रस्याप्यधिकारः स्यादिति तावत्माप्तम् । अधित्वसामथर्पयोः संभवात् । "तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्रुप्तः" [ तै० सं०७ ।
१।१।६ ] इतिवच्छूद्रो विद्यायामनवक्रुप्त इति च निषेधाश्रवणात् । यच्च कर्मस्वनिधकारकारणां गूद्रस्यानिप्तत्वं न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवार्दंकं लिङ्गम् । न ह्याहवनीयादिरहितेन
विद्या वेदितुं न शक्यते । भवति च लिङ्गं गूद्राधिकारस्योपोद्धलकम् । संवर्गविद्यायां हि जानश्रुति पौत्रायणं गुश्रूषुं गूद्रशव्देन परामृशति "अह हारेत्वा गूद्र तवैव सह गोभिरस्तु"
[ छा० ४।२।३ ] इति । विदुरमभृतयश्च गूद्रयोनिमभवौ अपि
विशिष्टविज्ञानसंपन्नाः स्मर्यन्ते । तस्मादिधिक्रियते गूद्रो विद्यास्वत्यदं माप्ते ब्रूमः । न गूद्रस्याधिकारो वेदाध्ययनाभावात् ।

वाद्यधिकारोक्त्या मन्नादीनां साथें समन्वयः साधितः। संपति विद्याधिकारिणि शद्रशब्द-दृष्टेजीतिशृद्रस्यापि विद्याहेतुवेदान्तविचारादिष्वधिकारमाशङ्कच शृद्रशब्दस्यक्षत्रिये स-मन्वयोक्तरेतद्ध्यायान्तर्भावोऽस्य युक्तः । आर्थवादिकशृदशब्दस्यैव पौर्वापयिलोचनया वेदान्तानां स्वार्थे समन्वयसिद्धेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे जातिशूद्रस्यापि ब्रह्मविद्यायां त्रैवर्णिकादविशेषः सिद्धान्ते ततो विशेषः फर्लति । ब्रह्मविद्याविषयस्तस्या शूद्रस्याधिका-रोऽस्वि न वेत्यधिकारहेतुसत्त्वासत्त्वाभ्या सदेहे पूर्वपक्षयति । तत्रेति । सत्यपि कौिकिके सामर्थ्ये शास्त्रीयसामर्थ्याभावादनिषकारमाशङ्कचाऽऽह । तस्मादिति । अन-शित्वादित्यर्थः । अनवक्कप्रत्वमयोग्यत्वम् । कर्मानधिकारे तेनैव न्यायेन विद्यायामपि नाधिकारस्तत्राऽऽह । यचेति । किमाहवनीयाद्यभावादनधिकारः शूद्रस्य विद्यायामु-च्यते किवाऽधिकारे मानाभावातत्राऽऽद्यं दूषयति । न हीति । विद्याया दृषसाय-नत्वादाहवनीयादेस्तत्राकिचित्करत्वाचद्रहितस्यापि तद्धेतुमवस्तत्माप्तिरिति भावः । द्वितीयं निराह । भवतीति । अहेति खेदार्थो निपातः । हारेण सहित इत्वा रथः स तवैव हे शूद्र गोभिः सहास्तु किमनेनात्यल्पेन गाईस्थ्यं निर्वोद्धमसम्थेनेति रैको जानश्रुति विद्याधिकारिणं शृद्रशब्देनोक्तवानित्यर्थः । न केवलं श्रूद्राधिकारे श्रौतं लिङ्गं स्मार्तमशीत्याह । विदर्ति । अधित्वादिमतः सावने फलवति स्वामाविकी प्रवृ-विरितिन्यायानुग्रहीतेन तथो यो देवानामिति ब्रह्मधीसबन्धि होन देवादीनामधि-कारो यथोक्तस्तथाऽत्राप्यित्वादिमतः शूद्रशब्देन परामशेलिङ्गादस्यिषकारस्तस्येत्युप-संहरित । तस्मादिति । सूलाद्वहिरेव सिद्धान्तयित । एवमिति । अध्ययनाभावेऽपि अधीतवेदो हि विदितवेदार्थों वेदार्थेष्वधिकियते । न च गूद्रस्य वेदाध्ययनमस्त्युपनयनपूर्वकत्वाद्वेदाध्ययनस्य । उपनयनस्य च वर्णत्रयविषयत्वात् । यन्त्वियत्वं न तदसति सामध्येऽधिकार-कारणं भवति । सामध्यमिप न लोकिकं केवलमधिकारकारणं भवति । शास्त्रीयेऽधें शास्त्रीयस्य सामध्यस्यापेक्षितत्वात् । शास्त्री-यस्य च सामध्यस्याध्ययनिराकरणेन निराकृतत्वात् । यचेदं गूद्रो यज्ञेऽनवकृप्त इति तत्र्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायामप्यनवक्ष्ट-प्रत्वं चोतयति । न्यायस्य साधारणत्वात् । यत्युनः संवर्गविद्यायां गूद्रशब्दश्रवणं लिङ्गं मन्यसे न तिल्लङ्गं न्यायाभावात् । न्यायोक्ते हि लिङ्गदर्शनं चोतकं भवति । न चात्र न्यायोऽस्ति । कामं चायं गूद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेवै-

किमित्यिषकारो विद्याहेतुषु नेष्यते तत्राऽऽह । अधीतेति । साङ्गाध्ययनविविरइ-ष्टमंस्कारसहितवेदवाक्योत्थप्रमितिमत एवोत्तरिविधिष्वधिकारो नान्यस्येति नियमय-न्वैदिकेषु ब्रह्मधीफलपर्यन्वोपायविधिष श्रद्धस्यानधीयानस्याविकारं वारयवीवि भावः । अध्ययनमपि तर्हि तस्य कि न स्यात्तत्राऽऽह । न चेति । उपनयनमपि तस्य स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । उपनयनस्येति । वक्ष्यते हि तस्य वर्णत्रयविषयत्वम् । यदुक्तमर्थित्वसामध्येयोः संभवादिति तत्रार्थित्वमुपेत्य सामध्ये प्रत्याह । पन्विति । सामध्येमि तस्य संभवतीत्याशङ्कच लीकिकं वैदिकं विति विकल्प्याऽऽद्यं निराह । सामर्थ्यमिति । ननु लिखितपाठादिना प्राप्तसाध्यायाद्थेधीयोगादास्ति तस्य वैदिकमपि सामर्थेम् । नच निषिद्धाध्ययनादुरितोदयभयात्र पवर्वते लिखितपाठादिजनितिविद्यया तिनवहेणात्तत्राऽऽह । शास्त्रीयस्येति । लिखितपाठादिजन्यविद्यया दुरितनिवृत्ताव-ध्ययनविध्यानथैक्यान्मैविमित्यर्थः । यतु शृद्धोविद्यायामनवक्रुप्त इति पर्यदासो न श्रुत इति तत्राऽऽह । यचेति । संस्कृतवेदार्थज्ञानाभावेनासामध्येस्य यज्ञवज्ज्ञानेऽपि तुल्यत्वा-चज्ञोक्तेरुपलक्षणत्वादनिषकारो ज्ञानेऽपि वाचनिकः शूद्रस्येत्याह । न्यायस्येति । पूर्वपक्षबीजमनुभाष्य दृषयाति । यदिति । तद्भावेऽपि स्वतन्त्रमेव छिङ्गदर्शनं चोतक-भित्याशङ्कचाऽऽह । न्यायेति । निषादस्थपति याजयेदितिवचोदनाभावादर्थेवादस्थशू-द्रशब्दस्य चान्यवःसिद्धार्थावद्योतिनः स्रवोऽपापकत्वादन्यपरस्य मानान्तराविरोध एव प्रामाण्यादत्र न्यायविरोधस्योक्तत्वादसावकं लिङ्गमित्यर्थः । शृद्राविकारेऽपि वर्हि लि-ङ्गानुमाहको न्यायोऽस्तु नेत्याह । न चेति । किचार्थनादवशाद्विद्यामात्रे वा शूद्रा-थिकारः सेवर्गविद्यायामेव वा नाऽऽध इत्याह । कामं चेति । तद्विषयत्वात्सवर्गवि- कस्यां शूद्रमधिकुर्यात्तद्विषयत्वात्र सर्वासु विद्यासु । अर्थवादस्थत्वात्तु न कचिद्य्ययं शूद्रमधिकर्तुमुत्सहते । शक्यते चायं शृद्धशब्दोऽधिकृतविषयो योजियतुम् । कथिमत्युच्यते । "कम्बर् एनमेतत्सन्तं सयुग्वानिमव रेकमात्थ" [ छा० ४ । १ । ३ ] इत्यस्माद्धंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे तामृषी रेकः शूद्रशब्देनानेन सूच्यांबभूवाऽऽत्मनः परोक्षंज्ञताख्यापनायेति गम्यते जातिशूद्रस्यानिधकारात् । कथं पुनः शूद्रशब्देन शुगुत्पन्ना सूच्यत इति । उच्यते । तदाद्ध-वणात् । श्रुचमभिदुद्राव श्रुवा वाऽभिदुद्धवे श्रुचा वा रेकमभिदु-द्वावेति शूद्रः । अवयवार्थसंभवार्द्द्वव्यरस्य चासंभवात् । द्वयते चायमर्थोऽस्यामारूपायिकायाम् ॥ ३४ ॥

चाविषयार्थवादस्थत्वादस्येति यावत् । संवर्भविद्याविकारे शृद्रशब्दासिद्धे विद्यात्वाद-न्यत्रापि तद्धिकारोऽस्विति द्वितीयमाशङ्कचाऽऽह । अर्थवादेति । तर्हि वैदिकश्-द्रेपदस्याऽऽनर्थेक्यमित्याशङ्कच सूत्रं योजयित । शक्यते चेति । जात्यन्तरे क्रवस्य कथमन्यार्थतेति शङ्कते । कथमिति । यौगिकार्थसंनिवावदृष्टक्रविग्रहाद्वरं दृष्टयोगग्र-हणिमत्याह । उच्यत इति । जानश्रुवी राजा बहुविधान्नपानदानशूरो भीष्मे रात्रौ हम्यें सुष्वाप । तस्योध्वमन्तरिक्षे दृष्टिगोचैरं हंसेषु गच्छत्सु पृष्ठगामी हंसो इंसमग्रे-सरं प्रत्युवाच । कि न पश्यसि परमधार्मिकस्य जानश्रतेज्यीतिर्धेलोकसंलग्नं तत्त्वां धस्यवीति । ततः सोऽव्रवीत्कमेनं वराकं पाणिमात्रं सन्तमरे सयुग्वानिमव रैकमेतद्ध-चनं ब्रवीषि । उज्ञब्दोऽवधारणे । युग्वा गन्नी तथा सह वर्तते यो रैको यस्य धीफले कम्फलं सर्वमन्तर्भूतं स एवतदुक्तियोग्यो नायमङ्गी राजित्यर्थः । श्रुतिभेतामाश्रित्य शूग-स्येत्याचक्षराणि योजयित । इत्यस्मादिति । उत्पन्नशोकसूचनमनुपयोगीत्याशङ्कचाऽऽ-ह । आत्मन इति । शूद्रशब्दस्य मुरूयार्थत्यागे हेतुमाह । जातीति । तदाद्रव-णादित्यस्य शङ्कामाह । कथमिति । ज्याख्येयमादाय त्रिधा ज्याख्याति । उच्यत इति । शुर्च शोकमभिदुद्राव प्राप्तवानित्यर्थः । शुचा वा कर्र्या खयमभिदुद्रवे प्राप्त इत्यर्थः । शचा वा करणभूतया रैकं गतवानित्यर्थः । एवं तावत्तदाद्रवणादिति तच्छ-ब्देन शुग्जानश्रुती रैको वा ग्रहाते । उक्तव्युत्पस्या शूद्रशब्दस्याविकृतार्थत्वे पूर्वोक्तँ न्यायं सूचर्यातं । अवयवेति । इंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुत्वा जानश्रुतेः झुगुत्पन्ने-त्येतदेव कथं गम्यते येनासैं। शूद्रशब्देन सूच्यते तत्राऽऽह । दृश्यते चेति ॥३४॥

१ ड. ज. 'धिये यो'। २ ड. ज. ट. 'क्ष्र्ज्ञानस्यख्या'। ३ ड ज. ज. शूद्राव'। ४ ड. ज. 'द्र-टार्थ'। ५ क. ख. दशब्दस्याऽऽ'। ६ क. ख. ठ. ड. ट. 'चेर ह'। ७ क. ख. ठ. ड. ट. वींक्तन्या'।

श्रिव्यत्वगतेश्रोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥ ३५ ॥ इतश्च न जातिश्रद्रो जानश्चितः । यत्कारणं प्रकरणनिह्नपंणेन क्षित्रयत्वमस्योत्तरत्र चैत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षित्रयेण सम्भिन्द्याहाराल्लिङ्गाद्रम्थते । उत्तरत्र हि संवर्गविद्यावाक्यशेषे चैत्रर्थिरभिप्रतारी क्षित्रयः संकीत्यंते "अथ ह शौनकं च कापेय-मिप्रतारिणं च काक्षसेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे" [ छा० ४ । ३ । ५ ] इति । चैत्ररथित्वं चाभिप्रतारिणः कापे-ययोगादवगन्तव्यम् । कापेययोगो हि चित्ररथस्यावगतः ''ए-तेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्" [ ताण्ड्यत्रा० २०१२ । ५ ] इति । समानानवया याजका भ-वन्ति । तस्माचैत्ररथिनामैकः क्षत्रपतिरज्ञायतेति च क्षत्रपतिन्त्वावगमात्क्षित्रयत्वमस्यावगन्तव्यम् । तेन क्षत्रियेणाभिप्रतारिणा सह समानायां विद्यायां संकीतेनं जानश्चतेरिप क्षत्रियत्वं स्त्रचयित । समानानामेव हि प्रायेण समिभव्याहारा भवन्ति ।

शूद्रशब्दस्य यौगिकत्वे हेत्व-तरमाह । क्षित्रियत्वेति । चशब्दार्थमाह । इतश्चेति । हेत्व-तरमेव स्फोरयावे । यदिति । कथमभिमतारिणश्चेत्ररियत्वं चैत्ररथस्य वा कथं क्षित्र-यत्वं कथं वा जानश्चुवेस्तेन समिभव्याहारस्तिस्मिन्सत्यिप वो कथं तस्य क्षित्रयत्व तदाह । उत्तरत्रेति । संवर्गविद्याविध्यन-तरमर्थवादारम्भार्थोऽथशब्दो हशब्दो वृत्तान्तावद्योती । शौनकः शुनकस्यापत्यं कापेय किपगोत्रं पुरोहितमिमप्रतारिणं च नाम्ना राजानं काक्षसेनि कक्षसेनस्यापत्यं तौ भोक्तुमुगविष्टो सूदेन परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी भिक्षितवानित्यर्थः । ब्रह्मचारिभिक्षयाऽस्याशूद्रत्वेऽपि कथं चैत्ररियत्वं तदाह । चैत्रेति । कापेययोगेऽपि कथ तस्य चत्ररियत्वमया तत्राऽऽह । कापेयेति । अवगतिमेव च्छान्दोग्यश्चता स्फुटयति । एतेनेति । द्विरात्रेणोति यावत । चित्ररथस्य कापेययोगेऽपि कथमभिमतारिणश्चेत्ररथित्व तत्राऽऽह । समानेति । चित्ररथस्य याजकेन कापेयेन योगाद्याज्योऽभिमतारि चैत्ररथिः सिद्धस्ततत्तपुरोहितवंश्यानामेव तत्तद्वाजवंश्येषु प्रायो याजकत्वाचैत्ररथित्वाच क्षित्रयोऽभिमतारी चित्ररथस्य क्षित्रयत्वात्तद्वंश्यय वर्षोगादित्यर्थः । वचनाद-पि वस्य क्षित्रयत्वमित्याह । तस्मादिति । चित्ररथादित्यर्थः । तथाऽपि क्षित्रयत्व कि जात जानश्रुतेरित्याशङ्कचाऽऽह । तेनेति । समभिव्याहारेऽपि कृतोऽस्य क्षित्र-यत्वं तत्राऽऽह । समानानामिति । शिष्टयाचार्ययोः स्वािमृत्ययोश्च समिव्याहा

<sup>ृ</sup>क. ज. °णेक्ष'। २ ड. झ. ट. हि चैत्र'। ३ क. ड. ज झ. वै चैत्र'। ४ झ. °न्वयया• जिना। ५ ज. 'नाप्रा'। ६ ठ. इ. च। ७ क. ख. °द्योगित्यादि'।

क्षत्तृपेषणाद्यैश्वर्ययोगाच जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगतिः । अतो न जूद्रस्याधिकारः ॥ ३५ ॥

संस्कारपरामर्शात्तद्भावाभिलापाच ॥ ३६ ॥ इतश्च न शूद्रस्याधिकारो यद्विद्याप्रदेशेषूपनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते । "तं होपनिन्ये" [ ज्ञत० त्रा० ११ । ५ । ३ । १३ ] । "अधीहि भगव इति होपससाद" [ छा० ७ । १ । १ ] । "त्रह्मपरा त्रह्मनिष्ठाः परं त्रह्मान्वेषमाणा एष ह वैतत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्णलादमुपसन्नाः" [ प्र० १ । १ ] इति च । "तान्हानुपनीयैव" [ छा० ५ । ११ । ७ ] इत्यपि प्रदर्शितैवोपनयनपाप्तिर्भवति । शूद्रस्यं संस्काराभावोऽभिल्ण्यते । "शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः" [ मनु० १० । ४ ] इत्येकजातित्वस्मरंणात् । "न शूद्रे पातकं किंचित्र च संस्कारमहैति"

रेऽपि वैषम्यमस्तीति पायेणेत्युक्तम् । तस्य क्षत्रियत्वे हेत्वन्तरमाह । क्षत्रिति । आत्रिति । आत्रिति । आत्रियत्वे संवर्गविद्याधिकारिणः सिद्धे फल्टितमाह । अत इति ॥ ३५ ॥

[ मनु० १० । १२ । ६ ] इत्यादिभिश्च ॥ ३६ ॥

शूद्रस्यानिवकारे छिद्गान्तरमाह । संस्कारेति । चशब्दार्थमाह । इतश्चेति । हे-त्वन्तरं स्फोरयित । यदिति । आदिशब्देनाध्ययनाचार्यशुश्रूषादयो गृह्यन्ते । परामश्चँ विशदयित । तं हेति । विद्यार्थिनं शिष्यमाचार्यः किछोपनीतवाननुपनीताय विद्यादानायोग।दिवि यावत् । सनत्कुमारं प्रति नारदोऽपि विद्यार्थां मन्नमुचारयनुपस-त्तिं कृतवानित्याह । अधीहीति । भारद्वाजाद्यैः षद्ऋषयः परं ब्रह्म परत्वेनावगत-वन्त इति ब्रह्मपरास्तद्धचानिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः परं च परमार्थभूत ब्रह्म विचारयन्तो निर्णयार्थमेष पिष्पछाद्स्तज्जिज्ञासित सर्वं वक्ष्यतीति निश्चित्य रिक्तहस्ताना गुक्रपगमनायोगं मन्यमानाः समित्पाणयस्तमुपसन्नाः किछत्याह । ब्रह्मिति । अनुपनीताना-मपि वैश्वानरविद्यायामविकारश्रुतेरिवियतमुपनयनित्याश्च इचाऽऽह । तानिति । औपमन्यवप्रभृतीन्ब्राह्मणाननुपनीयेषाश्वपति राजोवाचेति निषेषात्तस्य पाष्ठिपूर्वन्तात्प्राप्ताप्त्राप्त्रम् हिजानामेवाविकार इत्यर्थः । संस्कारपरामशीदिति व्यास्यायाविशष्टं व्याचष्टे । श्रद्भस्येति । एकजातिरुपनयनरहितः । पातकं मक्ष्यामः क्ष्यविभागामावकृतम् । आदिशब्देन पद्य ह वा एतिहत्यादि गृह्यते ॥ ३६ ॥

१ क. ड. ज. अ. <sup>\*</sup>स्य च स<sup>\*</sup>। २ ज. अ. ट. <sup>\*</sup>रणेन । "न। ३ क. ँय. प<sup>°</sup>।

## तद्भावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

इतश्च न शूंद्रस्याधिकारः। यत्सत्यवचनेन शूद्रत्वाभावे निर्धारिते जाबालं गौतम उपनेतुमनुशासितुं च प्रववृते। " नैतदब्राह्मणो विवक्तमहीत समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगाः" [ छा० ४।४।५ ] इति श्वतिलिङ्कात्॥ ३७॥

## श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्मृतेश्व ॥ ३८ ॥ ( १० )

इतश्च न जूद्रस्याधिकारः । यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थपति-षेधो भवति । वेदश्ववणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञाना-नुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः जूद्रस्य स्मर्यते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत् ''अथास्य वेदमुपजृण्वतस्त्रपुज्ञतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्'' इति । पद्यु इ वा एतच्छ्मशानं यच्छ्द्रस्तस्माच्छ्द्रसमीपे नाध्येतव्यम्'' इति च । अत एवाध्ययनप्रतिषेधो यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं

शूद्रस्य विद्यानिषकारे लिङ्गान्तरमाह । तदभावेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । तदेव स्फुटयाति । यदिति । सत्यकामो जावालो ब्रह्मचर्यकालमालक्ष्य प्रमीतिषितृकः स्वां मातरं जवालामप्टच्लद्भगवित कस्यचिद्भरोरावासमासाद्य ब्रह्मचर्यमाचिरितृमिच्लामि ब्रवीतु भवती किंगोत्रोऽहमिति । सा तु त्वित्पतृचरणपरतया नाहं तद्वेदिषं जवालाऽहमस्मि त्वं जावालोऽसीत्येवावद्वगवमवादीत् । ततः सत्यकामो गौतममभ्येत्यौभ्यभाषत ब्रह्मचर्यं भगवित चिरितृमिच्लाम्यनुग्रह्णातु मां भवानिति । ततो गौतमेन किंगोत्रोऽसीति पृष्टो नाहं वेद नापि मातेति तेनोक्ते तदीयसत्यवचनेन शूद्रस्य मायावित्वयोगात्तदशूद्रत्वे सिद्धे वमुपनेतुमध्यापियतुं चाऽऽचार्यो यस्मातंप्रवृत्तस्तस्मान्न
शूद्रस्याधिकारोऽस्तीत्यर्थः । कथमुक्तनीत्या गौतमस्य प्रवृत्त्यौन्मुख्यं तत्राऽऽह ।
नेति । एतत्मत्यवचनं विवक्तुं विविच्य निःसंदिग्वं वक्तुमित्येतत् । न सत्यादृगाः
सत्यवचनान्नातिगतोऽसीत्यर्थः ॥ ३७॥

श्रीतिमित लिङ्गं शूद्रस्य विद्यानिषकारे स्मार्ते तद्दर्शयित । श्रवणेति । तद्याक-रोति । इतश्रेति । उक्तमेव विभजते । वेदेति । तत्र श्रवणप्रतिषे ं स्वहस्तयित । श्रवणेति । पट्यमानं वेदं समीपे प्रमादादेव शृण्वतः सूद्रस्य प्रत्यवायपायश्चित्तालो-चनायां सीसलक्षाभ्यां संतप्ताभ्यामितद्वताग्यां श्रोत्रद्वयपूरणं कार्यमित्यर्थः । पद्यु पदा युक्तं संचारसमर्थमिति यावत । श्रवणिनषेवादेवार्थाद्ध्ययनिषेघोऽपि सिध्य-तित्याह । अत इति । तदेव स्फुटयित । यस्येति । न केवलमार्थिकोऽध्ययनिषे-

#### [अ०१पा०२मू०३९] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तिशांकरभाष्यसमैतानि।३१**३**

भवति स कथमश्रुतमधीयीत । भवति च वेदोचारणे जिह्नां छेदो धारणे शरीरभेद इति । अत एवं चार्थादर्थज्ञानानुष्ठानयोः भित्रपेषो भवति 'न शूद्राय मति दद्यात्' इति 'द्विजातीनामध्य- यनमिज्या दानम्' इति च । येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारवशाद्विद्धर- धर्मव्याधमस्तीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फल्पाप्तिः भित्रपेद्धं ज्ञानस्यैकान्तिकफल्त्वात्। "श्रावयेचतुरो वर्णान्" [महा- भा०] इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वेण्यस्याधिकारस्मरणात् । वेदपूर्वेकस्तु नास्त्यधिकारः शृद्धाणामिति स्थितम् ॥३८॥(१०)

#### कम्पनाव ॥ ३९॥ (११)

अवसितः पासिद्धकोऽधिकारिवचारः । पकृताभेवेदानीं वाक्या-र्थविचारणां पवर्तियिष्यामः । "यदिदं किंच जगत्सर्वं पाण एज-ति निःस्रतम् । महद्भयं वज्रमुचतं य एतद्विद्वरमृतास्ते भवन्ति"

धः श्रीतश्चेत्याह । भवतीति । अध्ययनिषेधानुपपत्त्या ज्ञानानुष्ठानयोरिष स सिध्यतीत्याह । अत इति । साक्षाद्दिष ज्ञानिषेधमाह । भवतीति । अनुष्ठानिषेधमापै शाब्दं दर्शयित । द्विजातीनामिति । दानमत्र नित्यिमष्टं नैमित्तिकस्य शूद्रेऽपि
योगात । यत्तु विदुरादीनां ज्ञामित्वं स्मृतिसिद्धिमिति तत्राऽऽह । येषामिति । साधकस्याधिकारिचिन्ता न सिद्धस्येत्याह । तेषामिति । विदुरादीनां ज्ञानाभाषस्य स्मृविविरोधेन दुवैचत्वादुत्पन्नज्ञानाना वेषां मुक्तिरेव । साम्ब्र्याः साध्याव्यभिचारादिस्यर्थः । कुतस्ताई शूद्राणां ज्ञानोत्पत्तिस्तत्राऽऽह । श्रावयेदिति । कुत्र वाई वदधिकारो वार्यते तत्राऽऽह । वेदेति । आर्थवादिकशूद्रशब्दस्योक्तनीत्या क्षत्रियेऽन्वयान जातिशूद्रस्य वेदद्वाराऽधिकारो विद्यायामित्युपसंहरित । इति स्थितमिति
।। ३८॥ (१०)

बहु छिङ्गिविरोधादेकस्य शूद्रशब्दस्य मुख्यार्थवाधवद्वायुसहितजगत्कम्पमाश्रयत्वभ-यहेतुत्वामृतत्वसाधनत्विछङ्गैबंहुभिविंरोवात्माणश्रुवेरेकस्या मुख्यार्थत्यागमाह । कम्प-नादिति । आपादसमाप्तेरुत्तरसंदर्भस्य संगतिमाह । अवसित इति । अस्याविकरण-स्योदाहरणतया काठकवाक्यं पठाते । यदिति । यत्किचेदमविशिष्टं जगत्तसर्वं पाणे निमित्ते सत्येजति चेष्टते तच्च तस्मादेव निःसृवमुत्पन्नम् । तच्च पाणाख्यं जगत्कारणं महदपरिच्छिन्नं विभेत्यस्मादिति भयम् । तदेव भयहेतुत्वं निक्रपयति । वज्रिमिति । उद्यवं वज्रभिवेत्यर्थः । पाणवत्त्ववियोऽमृतत्वहेतुत्वमाह । य इति । सूत्राक्षराननु-

१ ज. अ. ट. 'ति चोचा'। कः 'ति चोदाहर'। २ ड. 'व च तद'। ३ ट. 'वीस'।

[का॰ २ दि। २] इति। एतद्वाक्यं मेजृ कम्पन इति धात्वर्थानुगमाछक्षितम् । अस्मिन्वाक्ये सर्वमिदं जगत्माणाश्रयं स्पन्दते महच्च
किंचिद्रयकारणं वज्रशब्दतमुद्यतं तद्विज्ञानाचामृतत्वमाप्तिरिति
श्रूयते। तत्र कोऽसौ माणः किंतद्रयानकं वज्रमित्यमतिपत्तेर्विचारे
कियमाणे माप्त तावत्मसिद्धेः पञ्चवृत्तिर्वायुः माण इति। मसिद्धेरेव चाशनिर्वज्रं स्यात्। वायोश्रेदं माहात्म्यं संकीत्र्यते। कथम्।
सर्वमिदं जगत्पञ्चवृत्तौ वायौ माणशब्दिते मतिष्ठायैजति वायुनिमित्तमेव च महद्भयानकं वज्रमुचम्यते। वायौ हि पर्जन्यभावेन विवर्तमाने विद्युत्स्तनियत्नुवृष्टचशनयो विवर्तन्त इत्याचक्षते। वायुविज्ञानादेव चेदममृतत्वम्। तथाहि श्रुत्यन्तरम्
''वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयित य एवं वेद'' इति।

गमानेदमुदाहरणिनत्याशङ्कचाऽऽह । एतिदिति । एजितधात्वर्थस्य कम्पनस्य सूत्र-णारेजितपद्युक्तमेतद्वाक्यं स्त्रितामित्यर्थः । वाक्ये पातीविकमर्थं संक्षिप्याऽऽह । अस्मिति । सहेतुकं संशयमुक्तवा श्रुत्या पूर्वपक्षयति । तत्रेत्यादिना । शब्दा-देव ममित इत्यत्र ब्रह्मवाक्ये जीवानुवादो ब्रह्मैक्यज्ञानायेखुक्तम् । इह तु प्राणस्य स्वरूपेण कल्पितस्य न ब्रह्मैक्यं यतोऽनूचेत तस्मादुपास्तिविवितिति पत्यवस्थीयते । सिद्धान्ते तु निर्विशेषे ब्रह्मण्युक्तश्रुत्यन्वयादस्ति श्रुत्यादिसंगतिः । फलं तु पूर्वोत्तरप-क्षयोरुपास्तिज्ञीनं चेति । नन्वतिदेशाधिकरणे पातदेने विचारे च पाणशब्दस्य ब्रह्मार्थत्वमुक्तं तथेहापीत्यनर्थकमधिकरणम् । भैवम् । प्राणमेवामिसंविशन्तीत्यत्र निर-पेक्षकारणत्वपरैवकारवत्प्राणोऽस्मि पज्ञात्मेत्यादावुपक्रमोपसंहारैकरूप्यवचात्र तद्भावा-दगतार्थत्वादित्यभिषेत्याऽऽह । वायोश्चेति । जगत्कम्पनहेतुत्वं ब्रह्माळिङ्गभिहापि भावि तत्कथं वायोरिदं माहातम्यमित्याह । कथमिति । उक्ति छङ्गमन्यथयति । सर्वमिति । तथाऽपि जगद्भयहेतुत्वं ब्रह्मलिङ्गीमत्याशङ्कचाऽऽह । वाध्विति । न तावदत्रोपमा तद्वा-चकाभावात । न च ब्रह्मनिमित्तं भयानकं वस्त्रमुद्यस्यते मानाभावात । न चेद्मेव मानं वायुनिभित्तत्वेन तदुर्दंमनोक्तेरित्यर्थः। कथं वायोर्पि वज्रोद्यमहेतुत्वं तत्रापि मानाभावाद्वा-क्यस्य साधारण्यात्तत्राऽऽह । वायौ हीति । तथाऽपि ज्ञानस्यामृतत्वहेतुत्वं ब्रह्मालेङ्ग-मित्याशङ्कचाऽऽह । वाञ्चिति । तत्र बृहदारण्यकमनुकूलयति । तथाहीति । व्यष्टिर्विशे-

१ ड. ज. ज किंचतै। २ क. ठ. ड उक्तं छि । ३ ठ. ड. विमेक्ति ।

तस्माद्वापुरयमिह प्रतिपत्तव्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः । ब्रह्मैवेदमिह प्रतिपत्तव्यम् । कुतः । पूर्वोत्तरालोचनात् । पूर्वोत्तरपोर्हि ग्रन्थ-भागयोर्बह्मैव निर्दिश्यमानमुपल्लभामहे । इहैव कथमकस्मादन्त-राले वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्यमिहे । पूर्वत्र तावत्तदेव शुकं तह्मह्म तदेवामृतमुच्यते । तिस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तद्ध नात्ये-ति कश्चनेति ब्रह्म निर्दिष्टं तदेवेहापि संनिधानाज्जगत्सवं प्राण एजतीति च लोकाश्रयत्वपत्यमिद्यानानिर्दिष्टमिति गम्यते।पाणशान्दोऽप्ययं परमात्मन्येव प्रयुक्तः "प्राणस्य प्राणम्" [ बृ० ४ । ४ । १८ ] इति दर्शनात्।एजियन्तवमपीदं परमात्मन एवोपप्त्यते न वायुमात्रस्य । तथाचोक्तम् "न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति परिमन्नेतावुपाश्चितौ" [ का० २ । ५ । ५ ] इति । उत्तरत्रापि "भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः।भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पश्चमः" इति

षः। समष्टिः सामान्यम् । प्राणवज्रश्रुविभ्या सिद्धमुपसंहरति । तस्मादिति । आध्यारिम-काधिदैविकवासुपास्त्यर्थं वाक्यमित्युक्तमनुद्य सिद्धान्तयति । एवमिति । बहिरेव माति-जानीते । ब्रह्मेति । वाक्यस्य वायूपास्तिपरत्वे श्रीते कुतो ब्रह्मधीरित्याह । कृत इति । पूर्वोत्तरवाक्यैकवाक्यतानुग्रहीतं सर्वछोकाश्रयत्वादिछिङ्गं माणश्रुतेकोधकमि-त्याह । पूर्वेति । तत्र वाक्यैकवाक्यत्व विवृणोवि । पूर्वोत्तरयोरिति । तथाऽप्येज-विवाक्ये वायुरुच्यवामित्याशङ्कच्य वाक्यैक्यसंभवे न तद्भेत्तव्यमित्याह । इहैवेति । पूर्ववात्र्यस्य कुतो ब्रह्मार्थत्वं तत्राऽऽह । पूर्वत्रेति । शुक्रं शुक्रं ज्यातिष्मत्तस्यैव पू-र्णवामाह । तद्क होति । वस्य कृटस्थवामाह । तदेवेति । वस्य सर्वाविष्ठानवामाह । तस्मिन्निति । तदेव व्यविरेकमुखेनाऽऽह । तद्भ नेति । तथाऽपि कथं तदेवात्र वाच्यमित्याशङ्कर्य प्रकरणाहिङ्गपत्यभिज्ञानाचेत्याह । तदेवेति । प्राणश्रत्या मुख्य-पाणे सिद्धे कथं प्रकरणादिनाऽर्थान्तरधीरित्याशङ्कचाऽऽह । प्राणेति । एकवाक्य-ताकाङ्क्षप्रकरणानुगृह् विबह्न लिङ्गविरोधे ब्रह्मणि प्रयुक्त पूर्वप्राणशब्दस्य न भूँख्यार्थोऽ-स्वीत्यर्थः । उत्सूत्रं सिद्धान्वमुक्तवा सर्वेजगत्कम्पहेर्नुत्वं लिङ्गान्वरं सूत्रयोजनया दर्श-यति । एजियनुत्विमिति । तत्र हेतुः । तथाचेति । केन तर्हि मसीना जीवनं त-त्राऽऽह । इतरें पोति । इतरं स्फोरयति । परिमन्निति । पूर्वत्र ब्रह्मोक्तरत्रापि तरे-कवाक्यत्वात्तदेवोक्तमित्युक्तम् । इदानीमुत्तरवाक्येऽपि ब्रह्मोक्तिमाह । उत्तरत्रेति । अस्येश्वरस्य भयाद्विसूर्ये तपतः । इन्द्रादयः खन्यापारेषु धावन्ति । मृत्योरुक्तान-

૧ લ. બુતે । २ झ 'हीतस'। ३ લ. જ્રોતિસ્ત સ્પૈા ૪ क. લ. ઠ. હ. મુख્યો ડર્યો ડ ા પ લ. 'તુત્વા છે કે

ब्रह्मैव निर्देक्ष्यते न वायः। सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधा-नात् । तदेवेहापि संनिधानान्महद्भयं वज्रमुखतमिति च भयहेत्-त्वं पत्यभिज्ञानानिर्दिष्टमिति गम्यते । वज्रशब्दोऽप्ययं भयहेतु-त्वसामान्यात्मयुक्तः । यथा हि वज्रमद्यतं ममैव शिरसि निपते-चचहमस्य शासनं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजा-दिशासने भवर्तत एवमिदमिवायुसूर्यादिकं जगदस्मादेव श्रह्मणो बिभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तत इति । भयानकं बज्जोपमितं ब्रह्म। तथाच ब्रह्मविषयं श्रुत्यन्तरम् "भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्माद्भिश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चमः" इति । अमृतत्वफ्रुश्रवणादिष ब्रह्मैवेदमिति गम्पते । ब्रह्मज्ञा-नाद्धचम्तत्वमाप्तिः। "तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽपनाय" [ श्वे॰ ६।१५ ] इति मन्नवेर्णात् । पत्तु वायु-विज्ञानात्कचिदमृतत्वमभिहितं तदापेक्षिकम्। तत्रैवै पकरणान्तर-करणेन परमात्मानमभिधाय "अतोऽन्यदार्तम्" [ बु० ३।४ ] इति वाय्वादेरार्तत्वाभिधानात् । प्रकरणाद्यत्र पर्मात्मनिश्चयः। ''अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्मोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तरपदयसि तद्वद" [का०१।२।१४] इति परमात्मनः पृष्ठत्वात् ॥ ३९ ॥ ( ११ )

पेक्ष्य पश्चमत्वम् । कथमत्र ब्रह्मोक्तं वायुरेवाग्न्यादिमयकारणं कि न स्यात्तत्राऽऽह । स्वायुकस्येति । तथाऽपि कथं प्रकृते ब्रह्मोक्तिरेखाशङ्कत्य प्रकरणानुगृहितभयहेतुत्विलङ्गप्रत्यमिज्ञानादित्याह् । तदेवेति । अशनौ प्रसिद्धवश्चशब्दस्य ब्रह्मविरोधित्वानात्र ब्रह्मोक्तमित्याशङ्कत्याऽऽह । वस्त्रेति । तस्य भयहेतौ ब्रह्मणि पृवृत्ति दृष्टान्वेन
स्फुटयवि। यथेति। भयहेतुत्वस्य श्रुखन्तरे ब्रह्मणः सिद्धेस्तत्प्रत्यामिज्ञानादिष ब्रह्मवेदिमिन्त्याह । तथाचेति। भाषा भयेनास्माद्धमणो निमित्तादिति यावत् । ब्रह्मवात्र प्रविचायमिन्त्यत्र लिह्मात्त्वाति । श्रुवस्य फलस्य ब्रह्मियया व्याप्तिमाह । ब्रह्मिति ।
त्यत्र लिङ्गान्तरमाह । अमृतत्वेति । श्रुवस्य फलस्य ब्रह्मियया व्याप्तिमाह । ब्रह्मिति ।
व्याप्तिमङ्गमुक्तमनूच्य प्रत्याह । यस्त्रिति । अप पुनर्मृत्युं जयवीत्यपमृत्युजयस्योक्ति ।
वस्याऽऽपेक्षिकत्वे हेत्वन्तरमाह । तत्रैवेति । पश्चमेऽध्याये सूत्रोक्त्यनन्तरमेव
परमात्मानमन्तर्यामिणं प्रकृत्य वतोऽन्यस्य नाशित्वोक्तेवायुज्ञानाधीनममृतत्वमापिक्षिकमित्यर्थः । एजितवाक्ये ब्रह्मेव प्रतिपाद्यमित्यत्र मानान्तरमाह । प्रकरणादिति ।
वस्य परमात्मविष्यत्वे हेतुमाह । अन्यत्रेति ॥ ३९ ॥ (११)

१ ट. दर्णनात्। २ ड.व च प्राः।

## ज्योतिर्दर्शनात् ॥ ४० ॥ ( १२ )

"एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" [छा० ८।१२।३] इति श्रूयते । तत्र संश्रान्यते किं ज्योतिःशब्दं चक्षविषयतमोपहं तेजः किंवा परं ब्रह्मोति । किं तावत्पाप्तम् । प्रसिद्धभेव तेजो ज्योतिःशब्दिमिति । कुतः । तत्र ज्योतिःशब्दस्य रूढत्वात् । "ज्योतिश्चरणाभिधानात्" [ ब० स्व० १ । १ । २४ ] इत्यत्र हिं प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वार्थ परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते । न चेह तद्वत्किचित्स्वार्थपरित्यागे कारणं दृश्यते । तथाच नाडीखण्डे "अथ यत्रैतदस्माच्छरीं-

बहुलिङ्गविरोधेन श्रुतिबाधवतपकरणानुगृही वोत्तमपुरुषश्रुत्या ज्योविः श्रुते में ख्यार्थ-वायमाइ । ज्योतिरिति । दहरापिकरणे ज्योतिःशब्दं ब्रह्मेति सिद्धवदादाय ब्रह्मैक-पेणोच्यते जीव इत्युक्तम् । इदानी ब्रह्मैव ज्योतिःशब्दिभत्येतिद्वशद्यितुं तदेव वाक्य-माह । एष इति । परं ज्योतिरिति श्रुतिभ्यां संज्ञायमाह । तत्रेति । चक्षुषो विषयो घटादिस्तस्याऽऽवर्कं बाह्यं तमस्तदपहातिकारणमादित्याख्यं तेजस्तदिह ज्योतिरुच्यते ज्योतिःश्रुतेस्तत्र रूढत्वादित्येकः पक्षः । ज्योतिविशेषणस्य परत्वस्य निराविशयत्वस्य ब्रह्मणोऽन्यत्रायोगात्तदेव ज्योतिरिति पक्षान्तरं प्रश्नपूर्वेकं पूर्वपक्षयि । किमिति । नच पकरणात्पाणस्येव ज्योतिषो ब्रह्मत्वं तत्र सर्वेशब्दश्रुतिसंकोचवत्पकृते पकरणा-नुत्राहकाभावात्परशब्दस्य विशेषणार्थस्य विशेष्यानुसारेणाऽऽदित्येऽपि नेयत्वादुक्त-श्रुतेर्निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वोत्तरपक्षयोरादित्योपास्त्या क्रमम्-क्तिर्वेह्मज्ञानान्मुक्तिरिति फलभेदः । सर्वेशब्दस्येवात्र कस्याश्चिद् (१ श्रुतेरसंकोचात्पा-गिवेहापि समुत्थायेत्यादिश्रुत्यसंकोचाद्वा युक्तमादित्यग्रहणमिति भावः । प्रसिद्धस्या-मविपाद्यत्वात्तद्भहणं नेति शङ्कते। कृत इति । अमातिपाद्यत्वेऽपि तस्योपास्यत्वेनाऽऽ-देयत्वमाह । तत्रेति । ज्योतिरविकरणन्यायेनास्यापि निर्णयातपुर्वपक्षानुत्थानादनार-भ्यमेतद्धिकरणभित्याशङ्कचाऽऽह । ज्योतिरिति । ब्रह्मणो गायत्रीवाक्ये प्रकृतत्वा-त्तस्य सर्वेनाम्ना परामृष्टस्य द्युसंबन्वलिङ्गात्मत्यभिज्ञानात्तत्र ज्योतिःशब्दो ब्रह्मणि मिसिद्धिमुझङ्च्य नीतः । न च तथाऽस्मिन्वाक्ये ज्योतिःशब्दस्य स्वार्थत्यागे हेतुरदृष्ट-त्वादित्यगवार्थवेत्यर्थः । नन्वत्रापि परं ज्योविरिवि ज्योविषो विशेषणं स्वरूपाभिनिष्प-निरुत्तमपुरुषत्वं चाऽऽदित्येऽनुपपनं ज्योतिःशब्दस्य प्रसिद्धार्थत्यागे हेतुरस्तु नेत्याह । तथाचेति । अथ या एता हृद्यस्य नाड्य इत्यादि नाडीखण्डः । तत्राऽऽदित्यमहा- रादुत्क्रामत्यथैतेरेव रिश्मिभक्षध्वमाक्रमते" [ छा० ८ । ६ । ५ ] इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरमिहिता । तस्मात्मिसिक्षमेव तेजो ज्योतिःशब्दैमिति । एवं माप्ते ब्रूमः । परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम् । कस्मात् । दर्शनात् । तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनातु- हित्तद्देयते । "य आत्माऽपहतपाप्मा" [ छा० ८ । ७ । १ ] इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्याऽऽत्मनः प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च [ छा० ८ । ७ । १ ] प्रतिज्ञानात् । " एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि " [ छा० ८ । ९ । १ ] इति चानुसंधानात् " अश्ररीरं वाव सन्तं न प्रियाप्तिय स्पृशतः " [छा० ८ । १२ । १ ] इति चाशरीरताय ज्योतिः संपत्तेरस्याभिधानात् । ब्रह्मभावाचान्यत्राशरीरतानुपपत्तेः " परं ज्योतिः" "स उत्तमः पुरुषः" [ छा० ८ । १२ । ३ ] इति

नुरोधेन मुमुक्षोस्तत्पाधिरभिहितेति संबन्धः । विशेषज्ञानोपरमानन्तर्यमथशब्दार्थः । यत्रेत्यारब्धकर्मावसानकालोक्तिः। एतद्दत्क्रमणं यथा तथेति क्रियाविशेषणम् । अस्माद्-भिमानविषयाहेहादुत्क्रमणं यदा करोत्यथ तदैतैरादित्यस्य रश्मिभिरालम्बनैकःध्वैः सन्नाभमत उपरि गच्छवीत्यपभम्याऽऽदित्यं गच्छवीत्यपसंपत्तव्यस्य यथाऽऽदित्यत्वं तथा शुर्व तस्यापि परत्वमिर्वरादिभ्यो युक्तं समुत्थायोपसंपचेति च पूर्वकालार्थकरवाश्रुतेब्रह्मपक्षे बाधाहेहांभिमानत्यागरूपमुत्यानं कत्वोपसंपद्य कार्यब्रह्म-लोकं गत्वा स्नेन रूपेणामिनिष्पचवे स चोत्तमः पुरुषं इत्यङ्गीकारे सर्वोविरोधादादि-त्यपक्षो ज्योतिःश्रुत्या क्त्वाश्रुतिभ्यां चाभ्युपेय इत्यर्थः । मार्गपर्वभूतादित्योपास्त्या तत्या-ष्टिद्वारा ऋममुक्तिपरं वाक्यमित्युपसंइरित । तस्मादिति । पूर्वेपक्षमनू च सिद्धान्तमव-तार्थे प्रतिज्ञामाह । एवमिति । श्रुविभिस्तेजसो ग्राह्मत्वे कुतो ब्रह्मधीरिति एच्छाति । कस्मादिति । हेतुमादाय व्याचष्टे । दर्शनादिति । परस्य ब्रह्मणोऽस्मिन्प्रकरणे वक्त-व्यत्वेनानुवृत्तिदर्शनं हेतुना साधयति । य इति । प्रकरणाविच्छेदं कथयति । एत-मिति । किचार्चिराचपेक्षया परं ज्योतिरादित्यश्चेत्तत्पाप्त्या विदुषो नाशरीरत्वमादि-त्यस्य देवतात्मर्नः सञ्चारित्वानच तत्पाप्तयो स्वक्रपाभिनिष्पत्तिरन्यस्यान्यात्मतायो-गादिसाह । अशरीरमिति । उपास्ता वत्माप्तावशरीरत्वमाशङ्चाऽऽह । ब्रह्मेति । इतश्रात्र ब्रह्मेव ज्योतिरित्याह । परिमिति । शरीरादुत्थितस्यानन्तरमुपसंपत्तव्यत्व-मादित्यस्य नाडीखण्डे सप्टमिति छिङ्गानुग्रहीतां ज्योतिरादिशुतिमपहतपाप्मत्वादिपर-

<sup>ी</sup> क ज. ट. र्ध्वे आक्ता २ ड. ज. ब्द्वाच्यमि । ३ ख. ठ. ड. हादिभा। ४ क. झ. ठ. ड. नैरशी ५ ख. प्रयाह

#### [अ०१पा०३मू०४१]आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमेतानि ।२१९

च विशेषणात् । यत्तूक्तं मुमुक्षोरादित्यमाप्तिरभिहितेति । ना-सावात्यन्तिको मोक्षो गत्युत्क्रान्तिसंबन्धात् । न ह्यात्यन्तिके मोक्षे गन्युत्क्रान्ती स्त इति वक्ष्यामः॥ ४०॥ (१२)

#### ञाकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥ ( १३ )

" आकाशो वै नाम नामक्षपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तह्नस्र त-दमृतं स आत्मा " [छा० ८ । १४ । १] इति श्रूयते । तिक-माकाशशब्दं परं ब्रह्म किंवा प्रसिद्धमेव भृताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहो युक्तः । आकाशशब्दस्य तस्मिन्कद्वत्वात्रामक-पनिर्वहणस्य चावकाशदानद्वारेण तस्मिन्योजियतुं शक्यत्वात् ।

मात्ममकरणानुग्रहीतोत्तमपुरुषादिश्रुत्या वावित्वा परं ब्रह्म ज्योतिरास्थेयमेकवाक्यवा-पादकफळवत्मकरणोपेतश्रुतेर्विफळाळङ्गसंगतिश्रुतितो वळायसीत्वादस्य हि निर्गुणिवि-द्यायां श्रुताक्षरीरताफळायामिक्राद्यनवतारादादित्यानर्थक्यान्मार्गपर्वत्वेन तस्य सगुण-विद्यासूपदिष्टत्वादेवोत्कषीयोगादत्र ज्योतिमीत्रश्रुतेमीर्गानुक्तेरादित्योक्तौ श्रुतित्रयानर्थ-क्यादानर्थक्यमतिहतानां विपरीतं वळावळमिति न्यायाद्वळवत्मकरणोपेतमागुक्तश्रुत्या ब्रह्मैव ज्योतिरिति भावः। परोक्तमनुभाष्य दूषयित । यत्त्वित । आखिन्वकेऽपि मोक्षे तदुभयं स्यादित्याक्षङ्कच वादर्यिकिरणविरोषान्मैविमत्याह । न हीति । पूर्वोपराळो-चनायामत्र क्रममुक्त्यमतीतेकीधित्वा कत्वाश्रुति परस्य ज्योतिषो ब्रह्मणः प्राधिरेव स्वरूपामिनिष्पत्तिस्तस्यैवोत्तमपुरुषतेत्युपेत्य वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वमास्थेयमतो ब्रह्मज्ञानात्त-रप्पाधिरिति भावः॥ ४०॥ (१२)

पकरणोपेतोत्तमपुरुषादिश्रुत्या ज्योतिरादिश्रुतेबीय उक्तः । इदानीमात्मब्रह्मश्रुति-भ्यां लिङ्गानुग्रहीताभ्यामाकाशश्रुतेबीधमाह । आकाश इति । छान्दोग्यवाक्यमुदा-हरित । आकाश इति । आकाशब्रह्मश्रुतिभ्यां संशयमुक्त्वा पूर्वपक्षयित । तिदित्या-दिना । यथोपक्रमाद्धीन्तरे प्रसिद्धोऽपि ज्योतिःशब्दः स्वार्थीत्माच्यावितस्वधाऽऽका-शोपक्रमाद्ध्वादिशब्दः स्वार्थीत्माच्यावयताभिति मत्वा हेतुमाह । आकाशिति । निर्वि-शोषे ब्रह्मण्युक्तश्रुतेरन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे वाय्वादिमात्राधिष्ठानाका-शात्मकब्रह्मोपास्त्या क्रममुक्तिः । सिद्धान्ते सर्वाधिष्ठानब्रह्मधिया साक्षानमुक्तिरिति फल-भेदः । कृदिग्रहे तस्य नामक्रपनिर्वहणमयुक्तमित्याशङ्क्य नामक्रपशब्दाभ्यां प्रसिद्ध-देवदत्तादिसंज्ञाना सितासितादिक्षपाणां च स्वीकारात्तदाश्रयावकाशदानद्वारा मूताका-शेऽि तिविद्धानिक्षणां युक्तमित्याह । नामिति । आकाशस्तिस्त्रङ्गादित्यनेन गतार्थत्वमाश-

<sup>ी</sup>ड. ज. ट.°ति । न चासा°। २ क. ख. ठ, ड.°थींत्प्रच्या°। ३ क. ख.°थींत्प्रच्या°। ४ ख.°शेष्त्र°।

स्रष्टृत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मिल्क्कस्याश्रवणादित्येवं प्राप्त इदेमुच्येत । परमेव ब्रह्मेहाऽऽकाशशब्दं भिवतुमर्हति । कस्मात् । अर्थान्तरत्वा-दिव्यपदेशात् । ते यदन्तरा तद्वह्मेति हि नामक्षपाभ्यामर्थान्तरं भूतमाकाशं व्यपदिशति । न च ब्रह्मणोऽन्यन्नामक्षपाभ्यामर्थान्तरं संभवित सर्वस्य विकारजातस्य नामक्षपाभ्यामेव व्याकृतत्वात् । नामक्षपयोरिष निर्वहणं निरङ्कुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र संभवित । "अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुभविश्य नामक्षपे व्याकरवाणि" [छा० ६ । ३ । २ ] इत्यादिब्रह्मकर्त्वश्वणात् । ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नामक्षपविषयं निर्वोद्धत्वमस्ति । बाहमस्ति । अभेदैनिस्त्वह विवक्षितः । नामक्षपनिर्वहणाभिधानादेव च स्रष्टृत्वादि ब्रह्मस्तिहतं भवित । "तह्रह्म तदमृतं स आत्मा" [ छा०

ङ्कचाऽऽह । स्रष्टुत्वादेश्वेति । तत्र हि सर्वजगदुत्पत्तेरेवकारसिद्धनिरपेक्षकारणत्वस्य पश्चपत्युक्तिसामानाधिकरण्यसामर्थ्यस्य च दृष्टेब्रह्मप्रत्वं नैविभिह तत्परत्वे किचिदसा-घारणं छिङ्गमित्यगतार्थेतेत्यर्थः । तस्य च श्रुत्या प्रसिद्धवदुपादानात्पमितस्य बृहत्त्वा-द्धक्षत्वमाभूतसंष्ठवस्थानादमृतत्वमाप्नोतीत्यात्मत्वं व्यापित्वातः । तस्मान्नामादिवद्भृताका-शोपास्त्यर्थं वाक्यमित्यर्थः । पूर्वपक्षमन् च सूत्रमवतार्ये प्रतिज्ञां व्याकरोति । एविमिति । आकाशशब्दाद्भवाकाशो भावि कुतो ब्रह्मचीरित्याह । कस्मादिति । हेतुमादायार्था-न्तरत्वव्यपदेशं विशद्यति । अर्थान्तरत्वादीति । भूताकाशस्यापि नामक्रपाभ्याम-र्थोन्तरत्वं देवदत्तादिशब्दस्य नामत्वान्नीलपीतादे रूपत्वात्ताभ्यामन्यत्वस्य भूताकाशे सिद्धत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । यत्र नामक्रपशब्दी संभूयोक्ती तत्र शब्दा-थींवेव श्रुतिषु एखेते तन्नामक्रपाभ्यामेवेत्यादी तथा दृष्टेः । न च शब्दार्थान्तर्भृतस्य भूताकाशस्य ततोऽर्थान्तरत्वमित्यर्थः । किंच भूताकाशमपि विकारतया नामक्रपान्त-भूतं कथमात्मानमुद्रहेन्नच तनिर्वोहकत्वं निरङ्कशं श्रुतं परतेंत्रभूताकाशे कथचिन्नेय-मित्याह । नामेति । अन्यत्र तनिर्वहणस्य बद्धकर्तृकत्वसिद्धेस्तदेवात्रापि पत्यभिज्ञा-विमित्याह । अनेनेति । नामक्रपनिवीहकत्वमादिशब्दोक्तं न ब्रह्मसाधारणामिति शङ्कते । निवति । जीवस्य तनिवीहकत्वेऽपि नद्माभेदात्तस्य नद्मसाधारणतेत्याह । बाढ-मिति । स्रष्टुत्वादिबद्यालिङ्गमिह नेसुक्तं पत्याह । नामेति । आकाशशब्दस्य ब्रह्मा-र्थरवे लिङ्गान्येव सन्ति भृताकाशार्थरवे श्रुतिलिङ्गे स्तः । तथाच केवललिङ्गेभ्यस्तयोर्ब-लीयस्त्वाद्भुताकाशमहणमित्यार्शङ्कचात्रापि ब्रह्मात्मश्रुती विद्येते इत्याह । तदिति ।

९ ड. ज. दमिभिधीयते । २ क ड. ज. ज. ट. इति व्रं। ३ ड. ज. दस्त्वत्र विर्ा ४ क. स. ठ. ड. तैन्त्रे भूं। ५ स शङ्कथेहापि ।

# [अ०१ग०३सू०४२] आनन्दगिरिकृतटीकासंविस्तिशांकरभाष्यसमेतानि ।३२१

८ । १४ ] इति च ब्रह्मवादस्य लिङ्गानि । आकाशस्तिष्ठिङ्गा-दित्यंस्यैवाय प्रपञ्चः ॥ ४१ ॥ [ १३ ]

## सुषुप्तयुत्कान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

व्यपदेशादित्यनुवर्तते । वृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके ''कतम आ-त्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्योंतिः पुरुषः'' [ बृ० ४।३।७] इत्युपक्रम्य भूयानात्मविषयः प्रपञ्चः कृतः। त-त्विं संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपरं वाक्यमुतासंसारिस्वरूपम-तिपादनपरमिति संशयः। किं तावत्माप्तम्। संसारिस्वरूपमात्रविष-यमेवेति । कुतः। उपक्रमोपसंहाराभ्याम्। उपक्रमे योऽयं वि-

उपक्रमस्थाकाशश्रुवेराकाशो वै नामेति प्रसिद्धिलङ्गाच नामरूपानिवेहणतद्योन्तरत्वामृत-त्विलङ्गानुग्रहीते ब्रह्मात्मश्रुती बळवत्याविति भावः । आकाशस्ति छङ्गादिखत्रोपक्रमोपसं-हाराभ्यां प्रतिपाचतया तात्पर्यवदानन्त्यिलङ्गादाकाशस्य ब्रह्मत्वमुक्तिमहापि श्रुत्यन्त-रसिद्धनामादिनिवीहकत्वसंवादेन तात्पर्यविलङ्गादाकाशस्य ब्रह्मत्वमुच्यते तत्कथं पृथ-गारम्भ इत्याशङ्कचाऽऽह । आकाश इति । तत्र स्रष्टृत्वस्पाष्टच्यविहेह नेति विशेषोऽ-स्तीति भावः ॥ ४१ ॥ (१३)

श्रुत्युपेतिल्ड्रेन श्रुतेबांधमुक्तवा लिङ्गेन लिङ्गस्यैव बायमाह । सुपुप्तीति । साकाङ्क्षत्वं वारयाति । व्यपदेशादिति । षष्टाध्यायवाक्रयज्ञातं विषयत्वेनादाहरति । बृहदिति । देहादीनामन्यतमो वा तदितिरक्तो वाऽऽत्मेति जनकस्य प्रश्ने याज्ञवल्क्रयस्योत्तरं योऽयमिति । विज्ञानं बुद्धिस्तन्मयस्तत्मायः । प्राणेषु हृदीति व्यतिरेकार्थे सप्तम्यौ । प्राणाबुद्धचितिरक्त इत्यर्थः । बुद्धिवृत्तेविविनक्ति । अन्तरिति । अज्ञानाद्धिनति । ज्योतिरिति । पुरुषः पूर्णो योऽयमेवंभृतः स आत्मेत्यर्थः । तदेव वाक्रयमिनकृत्योपक्रमस्यविज्ञानमयशब्दादुपसंहारस्थसवेंशानादिशब्दाच संशयमाह । तदिति ।
अङ्गुष्ठमात्रश्रुतावुपक्रमोपसंहारौ न जीवार्यावत्र तथेत्यगतार्थत्वं मत्वा प्रश्नपूर्वक पूर्वपक्षयति । कि ताविदिति । नामक्तपाभ्यां मेदवादादाकाशं ब्रह्मेत्युक्ते भेदवादो नैकान्वोऽसत्यपि भेदे पाज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्त इति भेदोपचारादित्याशङ्कत्यात्रापि मुस्यभेदसावैनाद्यिकरणसंगितिः । षष्ठाध्यायस्य निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे जीवानुवादेन कर्षृस्तुतिः सिद्धान्ते तदनुवादेन तद्याथार्थ्यंगिरिति
फल्यभेदः । जीवे महानित्याद्ययुक्तमित्याह । कृत इति । आदिमध्यावसानेषु जीवोकेस्तत्परे सदर्भे महानज इत्यादि तत्रैव कथंचिन्नेयमित्याह । उपक्रम इति । जीवा-

९ ट. ज. °त्यस्यायं। २ झ. "त्राख्या"। ३ ज ज. विषयः। ४ झ. "घकार"।

ज्ञानमयः प्राणेष्विति शारीरिल्ङ्गात् । उपसंहारे च "स वा ए-ष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" [ बृ० ४ । ४ । २२ ] इति तदपरित्यागान्मध्येऽपि बुद्धान्ताच्यवस्थोपन्यासेन तस्यैव प्रपञ्चनादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः । परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वा-क्यं न शारीरमात्रान्वारुयानपरम् । कस्मात् । सुषुप्तावुत्क्रान्तौ च शारीराद्भेदेन परमेश्वरंस्य व्यपदेशात् । सुषुप्तौ तावदयं पुरु-षः प्राज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तोन बाह्यं किंचन वेद नाऽऽन्तरिम-ति शारीराद्भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात्तस्य वेदितृत्वात् । बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रसङ्गे सति तत्प्रतिषे-धसंभवात् । प्राज्ञः परमेश्वरः सर्वज्ञत्वलक्षणया प्रज्ञया नित्यम-वियोगात् । तथोत्कान्तावप्ययं शारीर आत्मा प्राज्ञेनाऽऽत्म-नाऽन्वाह्व उत्सर्जन्यातीति जीवाद्भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्रापि शारीरो जीवः स्याच्छरीरस्वामित्वात् । प्राज्ञस्तु स एव परमेश्वरः । तस्मात्सुषुस्युत्कान्त्योभेदिन व्यपदेशात्परमेश्वर ए-वात्र विवैक्षित इति गम्यते । यदुक्तमाचन्तमध्येषु शारी-

नुवादेन कर्मापेक्षितकर्तृस्तुत्या तद्विकारसिद्धिर चेष्टत्युपसंहर्तुं मितिशब्दः । पूर्वेपक्षमनुभाष्य सिद्धान्तयन्विहरेव प्रतिज्ञामाह । एविमिति । उपक्रमोपसंहारपरामशीनां जीवार्थतया तत्परे संदर्भे कथमीश्वरोक्तिरित्याह । कस्मादिति । तत्र हेतु सोपस्कारमवतारयित । सुषुप्ताविति । सौषुप्तं भेदवादमुदाहरित । सुषुप्तौ ताविदिति । करशिरश्वरणादिमति शरीरे पुरुषशब्दात्कृतः शारीरात्परस्य भेदस्तत्राऽऽह । तत्रेति ।
तस्य वेदितृत्वेऽपि पस्ते वेदितृत्वं नापेक्ष्यं तदा बाह्यान्तरार्थभीनिषेपादित्याशङ्कचाऽऽह । बाह्यति । पुरुषस्य शारीरत्वेऽपि प्रकर्षेणाज्ञ इति व्युत्पत्त्या प्राज्ञशब्देनापि
तस्यैवोक्तेभेदोक्तेरौपचारिकत्वाच शारीरात्परस्य भेदोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । माज्ञ
इति । योगाद्वदेवंकीयस्त्वं मत्वा हेतुमाह । सर्वेति । औत्क्रान्तिकीमपि भेदोक्ति दर्शयति । तथिति । अन्वाक्षढोऽधिष्ठित उत्सर्जन्नानावेदनातः शब्दं कुर्वानिति यावतः ।
शारीरशब्दस्य शरीरसंबिन्धमात्रत्वात्पाज्ञस्य प्रज्ञातिशयत्वात्कृतो भेदचीरित्याशङ्कच्य
कृतिवलीयस्त्वन्यायेनाऽऽह । तत्रेत्यादिना । भेदोक्तिष्ठलमाह । तस्मादिति । पूवेपक्षबीजमनुभाष्य दूषयित । यदुक्तिमिति । उपक्रमस्य संसार्थर्थत्वं निरस्यित ।

रिलेङ्गात्तत्परत्वमस्य वाक्यस्येति । अत्र ब्रूमः । उपक्रमे तावचाऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति न संसारिस्वरूपं विविक्षितं किं तर्द्वानूच संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणाऽस्येकतां विवक्षितं किं तर्द्वानूच संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणाऽस्येकतां विवक्षितं । यतां ध्यायतीव लेलायतीवेत्येवमां द्यत्तरमन्यमृतिः संसारिधर्मिनिराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रमन्यवोपसंहरति "स वा एष महानज आत्मा योऽपं विज्ञानमयः पाणेषु संसारी लक्ष्यते स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर एवास्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताचवस्थोपन्यासात्संसारिस्वरूपविवक्षां मन्यते स प्राचीमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत । यतो न बुद्धान्ताचवस्थोपन्यासेनावस्थावत्त्वं संसारित्वं वा विवेक्षति किं तर्द्धवस्थारिहतत्वमसंसारित्वं चं । कथमेतदवगम्यते । यत् "अत ऊर्ध्वं विमोक्षायेव ब्रूहि" इति पदे पदे पटे पटे

उपक्रम इति । वस्य प्रश्नद्वारा विषयमाह । किमिति । अनुवादमात्रमेवात्रेष्टं कि न स्यादित्याञ्जङ्कचाऽऽह । यत इति । बुद्धौ ध्यायन्त्यामात्मा ध्यायतीव चळन्त्यां चळवीव वस्तुतो न ध्यायाति न चळतीत्यथैः । उपसंहारानुसारेणोपक्रमस्यैकस्मिन्वान्यये नेयत्वात्तस्य संसार्थथेत्वादुपक्रमस्य तद्थेतेत्याञ्जङ्कचाऽऽह । तथेति । वस्य परमार्थतं वाक्यार्थोक्त्या वक्ति । योऽयमिति । परामर्शस्य संमारिगामित्वमुक्तमनूच पूर्वोपरिवरोधेन प्रत्याह । यिस्त्विति । बुद्धान्तो जागरितम् । संसारित्वरूपबुद्धेवीन्याननुगुणत्वे हेतुमाह । यत इति । अवस्थावन्वेन संसारित्वे दृष्टेऽपि तद्वाहित्यम्भिषेविमित्यत्र नियामकं पृच्छति । कथिमिति । एकस्मिन्वाक्ये प्रसिद्धापसिद्धयोर्छन्द्रेषु प्रसिद्धार्थानुवादेनापसिद्धार्थ एव प्रतिपाद्यो वाक्यस्यापूर्वार्थत्वायोति न्यायेन जीविछिङ्गैस्तदनुवादेन तस्य ब्रह्मता वाक्यनोच्यतेऽन्यथा प्रश्नायोगादित्याह । यदिति । अतः कामादिविवेकानन्तरं विमोक्षाय तदौपयिकसाक्षात्कारायेव ब्रह्मित पुनः पुना राजा यसमात्युच्छति तसमात्रश्रसामध्यीदपित्याह । यचिति । वेन जाभिद्धोगादिनाऽनन्वागतोऽस्पृष्टो भवति । असङ्कत्वादिति प्रत्युक्तिरित्यर्थः । प्रतिवचनान्तरं दर्शयति ।

१ ज. रिहरी। २ ज. ट. माद्योत्ता ३ क. ज ट. सार्था। ४ क. ज. तीची प्री ५ इ. ज. ट. विक्षित कि। ६ इ. ज. च विवक्षति। की। ७ ट. च "यदत्र कि विरायस्यत्यना ८ क. हैस्ती स्ता ९ इ. देवोत्ता। १० इ. प्रद्रोगा।

[ वृ० ४।३।१४-१६ ] इति पदे पदे प्रतिवक्ति । "अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाञ्शोकान्हृदयस्य भवति" [ वृ० ४।३।२२ ] इति च । तस्मादसंसारिस्वह्रपप्रति-पादनपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् ॥ ४२ ॥

#### पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ ( १४ )

इतश्रासंसारिस्वद्धपर्मातपादनैपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् । यद्दिमन्वाक्ये पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वैद्धपप्रतिपादैन-पराः संसारिस्वैभावप्रतिषेधनाश्च भवन्ति । सर्वेस्य वशी सर्वेस्येशानः सर्वेस्याधिपतिरित्येवंजातीयका असंसारिस्वभावप्रतिपादेशाः । स न साधुना कर्मणा भूयात्रो एवासाधुना कनीयानित्येवंजातीयकाः संसारिस्वभावपतिषेधैनाः । तस्मार्दसंसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ॥ ४३ ॥ (१४)

#### इति श्रीमच्छंकरभगवत्पाकृदतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य वृतीयः पादः ॥ ३ ॥

अनन्वागतिमिति । आत्मतस्वं पुण्यपापाभ्यामनाघातिमिति यावतः । तदा सुप्तौ हृद-यस्य बुद्धेः संबन्धिनः शोकान्कामादीनशेषानितकान्तो भवतीत्याहः । तीर्णो हीति । अनुवादमात्रस्य प्रश्नावत्युक्तिभ्यामयोगे फल्टितमाहः । तस्मादिति ॥ ४२ ॥

वाक्यस्यासंसारिपरत्वे हेत्वन्तरमाह । पत्यादीति । सूत्रे हेत्वन्तरद्योतिचकाराभावात्तद्विषयत्वमाशृङ्ख व्याच्छे । इतश्चेति । तत्र हेतुभावं योजयति । यदिति ।
तत्रासंसारिविषय शब्दजातमुदाहरति । सर्वस्येति । स्वाधीनं सर्वमिषि नियन्तुं
शक्तिरस्तीति वक्तुं द्वितीयं विशेषणम् । स्वाधीनं स्विनयम्यं च सर्वमिषष्ठाय पालयतीति वक्तुं वृतीयम् । संसारिस्वभावनिषेषक शब्दजातमादत्ते । स नेति । श्रुतिलिङ्गसिद्धमुपसंहरति । तस्मादिति । निर्विशेषपचुराणां वाक्याना सिद्धोऽन्वयो ब्रह्मणीति
पादार्थमुपसंहरति । इत्यवगम्यत इति ॥ ४३ ॥ (१४)

इति श्रीमुद्धानन्दपूज्यपादिशिष्यभगवदानन्दज्ञानिवरिचिते शारीरकन्या-यनिर्णेये मथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥

१ ज. "तमे"। २ ज. ट. "स्वभावप्र"। ३ क. इ. ज. ञ. ट. "दनाः सः। ४ ञ. "स्वरूपप्र"। ५ ज. 'न्ति । तत्र स । ञ. "न्ति । स सः १ ६ ज. घ. "दनपराः । स । ७ ञ "यनपराः । तः। ८ ज. "दयनसं"। ९ इ. ञ. इति गाँ। ट. इत्येत्र गाँ।

### आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरी-ररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च ॥ १ ॥

बद्यजिज्ञासां पतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम् "जन्मायस्य यतः'' [त्र० सू०१।१।२] इति । तल्लक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्कच तदशब्दत्वेन निराकृतम् "ईक्षतेनशिब्दम्" त्रि॰ स॰ १। १। ५ ] इति । गतिसामान्यं च वेदान्तवा-क्यानां ब्रह्मकारणवादं पति विचते न प्रधानकारणवादं प्रतीति पपिञ्चतं गतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवशिष्टमाशङ्कचते । यहुक्तं प्रधानस्याशब्दत्वं तदसिद्धं काम्रु चिच्छाखामु प्रधानसम-र्पणाभासानां शब्दानां श्रूयमाणत्वात् । अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्भिः परमर्षिभिः कपिलमभतिभिः परिग्रहीत-मिति यसज्यते । तद्यावत्तेषां शब्दानामन्यपरस्वं न प्रतिपाद्यते तावत्सर्वेज्ञं ब्रह्म जगतः कार्णमिति प्रतिपादितमप्याकुछीभवेत ।

प्रसिद्धगोचरलिङ्गस्याप्रसिद्धगोचरलिङ्गेन बाध्यत्ववत्प्रकरणोपेतस्थानात्ततुल्यस्थानस्यै-व बाधमाशङ्काद्वारा कथयवि । आनुमानिकमिति । वेदान्वानां ब्रह्मणि समन्वयार्थम-ध्यायारम्भादत्र तदभावादध्यायासगतिमाशङ्कच वृत्तं कीर्तयति । ब्रह्मेति । तद्श-ब्दत्वेन प्रधानवादिवैदिकशब्दशून्यत्वेनेत्यर्थः । ब्रह्मणोऽपि तुल्यमशब्दत्विमत्याश-द्वचाऽऽह । गतीति । तर्हि समन्वयस्य सिद्धत्वात्कृतं पादेनेत्याशृहुचाऽऽह । इदमिति । अवशिष्टमनाशङ्कितमनिराकृतं चेत्यर्थः । शङ्कामेव दर्शयति । पदिति । प्रतीत्या प्रवानार्षेकत्वेऽपि वस्तुतो नेति वक्तुमामासपदम् । ननु प्रधानस्य स्वरूपमेवा-प्येते न जगत्कारणत्वं तत्कुतोऽतिव्याप्तिः शङ्कचते तत्राऽऽह । अत इति । महतः परमन्यक्तमित्यत्रान्यक्तस्य प्रधानस्य कारणत्वं परशब्दाद्गम्यते स हि प्रकर्षवाची । मकर्षश्च महतो व्यक्तस्य तत्कारणत्वमजामेकामित्यादौ साक्षादेव प्रधानस्य कारणता-सिद्धिः । कपिलादिसमृतयश्चोक्तश्रुत्यनुसारिण्यस्तदर्थाः । तेन श्रुतिसमृतिसिद्धा प्रधान-कारणतेत्यविव्याप्तिरित्यर्थः । तथाऽपि कारणत्वं तद्वादिवाक्योक्तेर्बह्मणो युक्तं षोढ-शियहंगवत्कारणे विकल्पसंभवात्तत्राऽऽह । तदिति । क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पा-योगादिति भावः । सूत्रितं प्रधानाशब्दत्वं समन्वयदाढ्यीय प्रपश्चयितुं पादारम्भ इस-स्त्येव संगतिरित्युपसंहरति । अत इति । पूर्वं प्रधानाद्येव वेदान्तार्थे इत्युक्ते तानि-षेथेन सर्ववेदान्तेषु बद्धधीरुक्ता वामुपेत्वाधुना प्रधानाद्यपि कारणत्वेन समन्वयार्थी न

अतस्तेषामन्यपरत्वं दर्शयितुं परः संदर्भः प्रवर्तते । आनुमानिकमप्यनुमानिकिपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुपरूभ्यते ।
काठके हि पत्र्यते ''महतः प्रमत्यक्तमव्यक्तारपुरुषः परः''
[१।३।११] इति । तत्र य एव यन्नामानो यक्रमाश्च
महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिप्रसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते ।
तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः शब्दादिहीनत्वाच न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसंभवारस्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयते ।
तस्य शब्दवक्त्वादशब्दत्वमनुपपत्रम् । तदेवं च जगतः कार्णं
श्वतिस्मृतिन्यायपसिद्धिभ्य इति चेत् । नैतदेवम् । न द्वतत्काठकवाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोर्भहदव्यक्तयोरस्तित्वपरम् । न द्वत्र

चानेककारणवैषध्यं कल्पभेदेन व्यवस्थानादित्याह । आतुमानिकमिति । अपिश-ब्दादेकशब्दाच ब्रह्माङ्गीकारेण पूर्वपक्षो विचारश्चायं काचित्क इति सचितम्। अन्यक्त-पदं प्रधानपरं शरीरपरं वेति स्मार्विकमश्रीतपारिशेष्याभ्यामभयप्रत्यभिज्ञया संशये मसिद्धजीवोक्तिभङ्गे नामसिद्धबद्धोक्तिवद्मसिद्धप्रधानोक्तिपरमेव काठकवाक्यमिति पूर्व-पक्षयन्नुपलाब्धमुदाहरति । काठके हीति । अत्र प्रधानस्याज्ञाब्दत्वप्रतिपादनेन सम-न्वयदाढ्योदस्ति श्रुत्यादिसंगविः । पूर्वपक्षे प्रधानस्यापि शब्दवस्वाद्धह्मण्यन्वयानि-यातिः सिद्धान्ते तस्याज्ञाब्दत्वाद्धम्ययन्वयनियतिरिति फल्लभेदः । कथमत्र प्रधानम-व्यक्तपदादुक्तिमित्याशङ्कच प्रधाने स्थानं मानमाह । तत्रेति । स्पृतिः सांख्यस्पृतिः । श्चातिः सप्तम्यर्थः । अव्यक्तश्रुतिरिं पथाने मानमित्याह । तत्रेति । सास्यस्मृति-सिद्धप्रधानस्याव्यक्तशब्देनोक्ती तदीयां किंढ हेतूकरोति । समृतीति । पारि-भाषिकत्वादन्यक्तशब्दस्यानिर्णायकत्वमाशङ्क चोक्तम् । शब्दादीति । किंढियोगा-भ्यामन्यक्तराब्दस्य प्रधानवाचित्वे फल्लितमाह । तस्येति । तथाऽपि कारणत्वं तस्या-शब्दिमित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । श्रुतिरजामेकामित्याचा । स्मृतिः सारूयीया। वि-कारांश्च गुणाश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवानित्याचा च । भेदानां परिमाणादित्यादिन्यायः । न च प्रकरणपारिशेष्याभ्या शरीरमन्यक्तं तस्य स्पष्टत्वेन तच्छब्दानईत्वादतो जग-त्कारणस्य प्रधानस्य शब्दवस्वान्न गविसामान्यमित्यर्थः । स्थानादिभिरुक्तं प्रत्याह । नैतदिति । तत्राऽऽदौ श्रुति निराह । न हीति । कुवो न तदस्तित्वपरं स्मार्वमया-नस्यैवात्र पत्यभिज्ञानानेत्याह । न हीति । यादृशमित्यस्य व्याख्यानं स्वतत्र्यमित्या-दि । सारूयस्पृतिसिद्धाव्यक्तशब्दस्य शुताविष प्रयोगाचेन प्रत्यभिज्ञातं प्रधानिस्युक्त-

१ ड. ज. अ. रैत्क्रमकाश्च । २ ङ. ज. अ. रैते । अतस्तस्य । ३ ड. व प्रधानं तादश प्रत्य-भिज्ञायते जै। ४ ड. णंच श्वरी ५ ख. ठ. ड. रैस्याशान्द्री

यादशं स्मृतिमसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं तादशं पत्य-भिजायते । अव्दर्भात्रं हात्राव्यक्तमिति प्रत्यभिजायते । स चै शब्दों न व्यक्तमव्यक्तमिति यौगिकत्वादन्यस्मिन्नपि स्रक्षेमे स-दुर्लक्ष्ये च प्रयुच्यते । न चायं किस्मिश्चिद्वढः । या तु प्रधानवा-दिनां रुटिः सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेटार्थनिरूपणे कारणभावं प्रतिपद्यते । न च क्रममात्रसामान्यात्समानार्थप्रतिप-त्तिर्भवत्यसति तहपप्रत्यभिज्ञाने । न ह्यन्यस्थाने गां पश्यन्नन्योऽ-यमित्यमुढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिहृपणायां चात्र न परपरि-कल्पितं मधानं प्रतीयते । शरीरह्मपकविन्यस्तग्रहीतेः । शरीरं श्चत्र रथरूपकविन्यस्तमन्यक्तशब्देन परिष्ठश्चते । कृतः । प्रकर-णात्परिशेषाच । तथाज्ञनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां र-थिरथादिह्नपकक्षप्तिं दर्शयति—

माशङ्कचाऽऽह । शब्देति । शब्दस्यार्थन्याप्तरर्थस्यापि पत्यभिज्ञानमाशङ्कच यौगि-कत्वात्तदेकाथीसिद्धिरित्याह । स चेति । रूळ्या तन्मात्रसिद्धौ कुतो योगादुर्वलाद्धी-न्तर शङ्कचते तत्राऽऽह । न चेति । परस्य प्रधाने कृढिरव्यक्तशब्दस्यास्तीत्याश-ङ्कचाऽऽह । या त्विति । न हि परीक्षकाणां पारिभाषिकी प्रसिद्धिवेदार्थनिर्णयानिमित्तं परीक्षकविमतिपत्त्या वेदार्थेऽपि तत्मसङ्गाङ्गौकिकी मसिद्धी रूढिस्तथा य एव च छौ-किकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव चैषामधी इति न्यायादित्यर्थः । श्रुति दूषयित्वा स्थानं दूषयति । न चेति । मात्रचोऽर्थं स्फुटयति । असतीति । स्थानस्यापि नास्ति तद्रुपमत्यभिज्ञापेक्षा स्वत एव प्रमाणत्वेन निश्वायकत्वादित्याशङ्कच तद्रपविपरीतमत्य-भिज्ञासत्त्वमत्रेष्टिमिति मत्वा विपरीतक्रपज्ञाने स्थानादर्थासिद्धौ दृष्टान्तमाह । न हीति। कथं वर्हीह विपरीवरूपप्रत्यभिज्ञेत्याशङ्ख्य सूत्रभागमववार्थ विभजवे । प्रकर्णेति । आत्मानं राथेनं विद्धीत्यस्मिन्वाक्ये बुद्धचात्मनोमेध्ये शरीरस्य श्रुतत्वात्तदेवात्रापि महच्छिब्दित्बुद्धिपुरुषमध्यस्थमव्यक्तशब्देन गृह्यते । श्रीतक्रमस्य स्मातिक्रमाद्वलीय-स्त्वादित्यर्थः । उभयोरिप स्थानत्वात्कुतः श्रीतं स्थानमास्थाय शरीरमेव प्राह्ममित्याह । कुत इति । प्रकरणाद्यनुगृहीतत्वेन श्रीतक्रमस्य पाबल्यादित्याह । प्रकरणादिति । तदुभयं वक्तुमुपक्रमते । तथाहीति । तत्र पकरणं विविच्य दर्शयति । अतीतेति । रूपकक्रृप्तिः साद्दरयकलपना। आत्मनो भोक्तू रथित्वं शरीरारूयरथस्वाभित्वम्। तत्र ।हि "आत्मानं रिधनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सारिधं विद्धि मनः मग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाँस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोकेत्याहुर्मनीषिणः" ॥

[का॰ १।३।३।४] इति । "तैश्चेन्द्रियादिभिरसंयतैः संसारमधि-गच्छति । संयतैस्त्वध्वनः पारं तद्धिष्णोः परमं पदमाप्रोति" इति दर्शयित्वा किं तद्ध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाका-ङ्क्षायां तेभ्य एव पक्रतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मान-मध्वनः पारं विष्णोः परमं पदं दर्शयति—

"इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथी अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥

महतः परमन्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषात्र परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः" ॥
[का० १।३।१०।११] इति । तत्र य एवेन्द्रियादयः पूर्वस्यां

भोक्ता प्रवानं स्थूलं कारीरं भोगायतनत्वेन गुणतया रथवद्वधयेमित्याह । आत्मान-मिति । विवेकाविवेकप्रधानवृत्तिभ्यां बुद्धिरेव शरीरद्वारा सुखदुःखे भोक्तारमुपनयतीति मत्वाऽऽह । बुद्धिमिति । मनसाऽ थरशनास्थानीयेन विवेकना विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि निगृह्यन्ते तेनाविवेकिना तेषु पवर्त्यन्ते तेन मनसो युक्तं प्रग्रहत्विमत्याह । मन इति। असं-यतानीन्द्रियाणि पुरुषं संसारानर्थं सयतानि मुक्तिद्वारं प्रापयन्तीत्याह । इन्द्रियाणीति । यथाऽश्वोऽध्वानमालक्ष्य चरत्येविमिन्द्रियहयाः स्वार्थमुपलभ्य चरन्तीत्याह । विषया-निति । शरीरादिषु मध्ये शब्दादीन्विषयानिन्द्रियहयगोचरानाहुरिति योजना । ननु मार्गे रिथनो रथाद्यपेक्षा न भोगे चिद्रपतया स्वभावेनैव तद्योगादतो देहादीनां रथादि-करुपनावैषम्यं तत्राऽऽह । आत्मेति । आत्मा भोक्तेत्याहुरिति संबन्यः । तस्यासङ्ग-स्यार्थेन्द्रियासंनिकर्षे भोगायोगादि।न्द्रियमनोयोगो यथा भवतीति कियाविशेषणेन त-स्य भोकृत्वमुपपादयति । इन्द्रियेति । यद्वाऽऽत्मा देहो देहेन्द्रियादिषु युक्तमात्मा-नं भोक्तेत्याहुरिति योजना । पाकरणिकसंबन्यस्याऽऽकाङ्क्षाधीनत्वात्पूर्ववाक्यस्थदेह-स्याव्यक्तशब्दाकाङ्क्षां वक्त रथादिऋपककल्पनाफळं वदन्परमपदस्य पकरणिनो मु-रूयस्याऽऽकाङ्क्षामवतारयति । तैश्चेति । परमपदस्य स्वर्र्केपे परत्वे चाऽऽकाङ्क्षा-माह । किमिति । आकाङ्क्षाद्वयशान्तयेऽनन्तैरं यन्थमादत्ते । तेम्य इति । पूर्व-वाक्ये शरीरस्य पळतत्वेऽपि पथानमेवात्राव्यक्तमिलाशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । पकः

रथक्षपककलपनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिष्ठद्वन्ते प्रकृतहानापकृतप्रक्रियापरिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोबुद्धयस्तावत्पूर्वत्रेह च समानशब्दा एव । अर्था ये शब्दादयो विषया इन्द्रिय-हयगोचरन्वेन निर्दिष्टास्तेषां चेन्द्रियम्यः परत्वम् । इन्द्रियाणां श्रहत्वं विषयाणामतिश्रहत्वमिति [ बृ० ३ । २ ] श्रुतिप्रसिद्धेः । विषयेभ्यश्च मनसः परत्वं मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियव्यवहारस्य । भनसस्तु परा बुद्धिः । 'बुद्धं द्वारुद्ध भोग्यजातं भोकारमुपस-पंति' । 'बुद्धेरात्मा महान्परः' यः स आत्मानं रिथनं विद्धीति रिथत्वेनोपक्षिः । कुतः । आत्मशब्दात् । भोकुश्च भोगो-पकरणात्परत्वोपपत्तेः । महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम् । अथवा—

रणं पदर्श्य परिशेषं द्शीयतुमारभते । तन्नेति । पूर्वनानुक्तानामर्थानामिहोक्तिवत्पवा-नस्यापि स्यादित्याशङ्कच तेषा विषयशब्देनोक्तेमैविमित्याह । अर्था इति । अर्थशब्दे-न विषयोक्तिरयुक्ता विषयाणामिन्द्रियेभ्योऽन्तरद्वेभ्यो बाह्यतया परत्वायोगादित्याञ्च-ङ्कचाऽऽह । तेषां चेति । आन्तरत्वेन श्रेष्टत्वाभावेऽपि वेषामतिग्रहतया ग्रहक्षे-न्द्रियापेक्षया प्राधान्यस्य श्रुत्युक्तत्वात्परत्वमष्टौ ग्रहा अष्टावितग्रहा इति श्रुत्या घा-णजिह्नावाक्ष्मः श्रोत्रमनोहस्तत्विगिन्द्रियेभ्यो यहेभ्यो गन्धरमनामरूपशब्दकामकर्मस्प-शैविषया अतिग्रहा उक्तास्तत्र एह्नित वशीकुर्वन्ति पुरुषमिति ग्रहा इन्द्रियाणि ते-षामपि माहकत्वं विषयावीनमित्यविमहा विषयास्वेनाविमहत्वया तेषा पावान्यभित्य-र्थः । तर्हि कथमर्थेभ्यो मनमः परत्वं तस्यापि ग्रहत्वेन ब्राणादिसाम्यादित्याशङ्कच स्वगतविशेषणार्थेभ्यस्तस्य परत्वमाह । विषयेभ्यश्चेति । तथाऽपि कथं बुद्धेभैनमः स-काशात्परत्वं तयोभीकारं पत्यविशेषादित्याशङ्खाऽऽह । मनसस्तिवति । निश्चय-द्वारा विषया भोक्तरूपकुर्वन्ति निश्चयश्च बुद्धिरिति संशयात्मकमनसो बुद्धिपाधान्य-मिलार्थः। बुद्धचुपहितस्याऽऽत्मनस्ततो न परत्वं महत्त्वं चेत्याशङ्कच यो रिथत्वेन पू-वैत्रोकः सोऽत्र यहात इत्याह । बुद्धेरिति । तत्यत्यभिज्ञान तत्र हेतूकुर्वस्त द्वेतुमा-ह । आत्मेति । यतु कथमस्य परत्विमिति तत्राऽऽह । भोक्तश्चेति । यत्पुनर्ने तस्य महत्त्वमिति तत्राऽऽह । महत्त्वं चेति । तर्हि महतः परमव्यक्तमिति न वक्तव्यं कि त्वात्मनः पर्मिति महच्छब्दस्याऽऽत्मवाचित्वादित्याशङ्कचाऽऽह । अथवेति । संक-रूपविकल्परूपमननशक्त्या हैरण्यगँभी बुद्धिर्मनस्तस्या व्यष्टिमनःसु समष्टितया व्या-

રહ. ज. અ. ર્થાस્તુયે। २ ड. அ ຶणाच प्र. १ ३ क. ज इत. . તિ. । આ ! ૪ ઠ. ड. . શર્મ નું । ૪૨

''मनो महान्मतिर्बद्धा पूर्बुद्धिः रूथातिरीश्वरः। पज्ञा संविचितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यने''॥

इति स्मृतेः "यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै" [श्वे० ६ । १८ ] इति च श्वते यां प्रथमजस्य हिरण्यगभेस्य बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां पैरा प्रतिष्ठा
सेह महानात्मेत्युच्यते । सा च पुर्वत्र बुद्धिग्रहणेनैव गृहीता सती
हिरुगिहोपिदिश्यते । तस्याप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । एतस्मिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन
रिधन आत्मनो ग्रहणं द्रष्टव्यम् । परमार्थितः परमात्मविज्ञानात्मनोर्भेदाभावात् । तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते । इतराणीन्द्रयादीनि पक्तान्येव परमपदिददर्शिषपया समनुक्राम-परिशिष्यमाणेनहान्त्येनाव्यक्तशब्देन परिशिष्यमाणं पकृतं शरीरं
दर्शयतीति गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिवषयवेदनासंयुक्तस्य

प्रिमाह । महानिति । संकल्पादिशक्तितया वर्हि संदेहात्मत्वं तत्राऽऽह।मतिरिति। महत्त्वमुपपादयति । ब्रह्मेति । भोग्यजाताधारत्वमाह । पूरिति । निश्चयारँमत्वमाह । बुद्धिरिति । कीर्विशक्तिमस्वमाइ । रूपातिरिति । नियमनशक्तिमस्वमाह । ईश्वर इति । लोके यत्पर्रुष्टं ज्ञानं वतोऽनितरेकमाह । प्रजेति । तत्फलमपि वतो नार्था-न्तरिवषयमित्याह । सविदिति । चित्पधानत्वमाह । चितिरिति । ज्ञातसर्वार्धानुसं-धानशक्तिमाइ । स्मृतिश्चेति । सर्वत्र विद्वत्यसिद्धिमनुकूलयति । परिपञ्चत इति । श्रुतिरिप हिरण्यगभे बुद्धौ वेदाविभीवमी श्वरानु ग्रहवशाद भिवदन्ती तदीयां बुद्धि मुक्तळ-क्षणां विवक्षतीत्याह । य इति । परत्वं तस्याः साथयति । सर्वासामिति । तर्हि पूर्वत्रानुक्तिहरण्यगर्भेनुद्धेरिव प्रधानस्यापीहोक्तिः स्यान्नेत्याह । सा चेति । हिरुगिति पृथक्त्वोक्तिः । कथं बुद्धेरेव परा बुद्धिरित्याशङ्कच सर्वासामित्यत्रोक्तं स्फुटयति । तस्या -इति । न्यष्टिबुद्धचाश्रयत्वात्परा समष्टिबुद्धिरिति बुद्धेरित्यादिना तदुक्तिरविरुद्धेत्यर्थः। तार्हे पूर्वोक्तस्य राथेनोऽनुक्तिवदिह शरीरस्यापि च रथस्य स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । एतिस्मितिति । ननु पुरुषोक्तया न राथिग्रहस्तस्य जीवत्वातपुरुषस्य परमात्मत्वात्त-त्राऽऽह । परमार्थत इति । परिशेषमुपसंहरति । तदेविमिति । पकरणपरिशेषाभ्याम-व्यक्त शरीरमिति पितज्ञातं निगमयति । इतराणीति । देहादिषु रथादिकल्पना-फलालोचनायामपि शरीरमेवान्यक्तामित्याह । शरीरेति । सुखादिर्वेदना । देहादिसं-

१ ट. ैति शुँ। २ ड.ज. परमा। ३ ड.ज "र्थस्तु प"।४ ड ज.ँते। तेब्नित"। ५ क. "याऽनु"। ६ ड.ज. "हानेन । ज. "हाव्य"। ७ क. ख. ट. ड. 'त्मकत्व"। ८ ठ.ड. 'क्टहाँ। ९ क.ठ.ट. 'पि र'।

ह्मविद्यावतो भोक्तः शरीरादीनां रथादिक्रपककल्पनया संसारमो-क्षगतिनिक्रपणेन प्रत्यगात्मत्रह्मावगतिरिह विवक्षिता । तथा च

> "एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न मकाशते । दृश्यते त्वष्टयया बुद्धचा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः"

[का० १।३।१२] इति वैष्णवस्य परमपदस्यं दुरवगमत्व-मुक्त्वा तदवगमार्थ योगं दर्शयित ''यच्छेद्राड्यनसी पाइस्त-चच्छेज्ज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मिन महित नियच्छेत्तचच्छेच्छा-न्त आत्मिन" [का० १।३।१३] इति । एतदुक्तं भवित वाचं मनिस संयच्छेद्वागादिबाह्येन्द्रियव्यापारमुत्सुज्य मनोमात्रेणाव-तिष्ठेत । मनोऽपि विषयविकल्पाभिमुखं विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसायस्वभावायां धारयेत् । तामिष बुद्धं महत्यात्मिन भोक्तर्यद्यायां वा बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नि-यच्छेत् । महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मिन प्रकरणवित पर-

योगे हेतुरविद्यावत इति । तत्संयोगफलमाह । भोकुरिति । देहादिन्यतिरेकवोथाधीनमात्मनो ब्रह्मत्वािथगितफलम् । न च प्रतियोगिनो देहादेरमहे तद्वाितरेकधीः ।
तथाचेन्द्रियादिवदेव शरीरमिप प्राह्मित्यन्यक्तशन्दस्य तद्येतेत्यर्थः । प्रत्यम्ब्रह्मधीरिहामिष्टिति कथं दृष्टिरित्याशङ्कचाऽऽत्मनो दुर्वोवत्वोक्षत्या तद्धीहेतुविधेरित्याह ।
तथाचेति । अप्रकाशस्त्रभावत्वं न्यासेषित । दृश्यते त्विति । अवणादिपरिपाकाननत्यमह । अप्रयोति । सूक्ष्मार्थविषयतया सूक्ष्मत्वं तिष्ठष्ठानामेवोक्तबुद्धिद्यारा
तद्दर्शनं न बहिर्मुखानामित्याह । सूक्ष्मपेति । वाक्यतात्पर्थमाह । वैष्णवस्येति । कुतस्ति तद्धीरित्याशङ्कचानन्तरवाक्यमवतारयित । तदिति । ब्रह्मात्मधीसाधनविधायि वाक्यं न्याकरोति । एतदिति । वागिति द्वितियालोपस्य
च्छान्दसत्वाद्वाचिमिसुक्तम् । वाचो प्रहणं बाह्मेन्द्रियोपलक्षणामिसुपेत्य वाक्यार्थमाह ।
वागादीति । तथा च सति मनसि संकल्पादिसंभवाक्नेकरसब्रह्मधीरित्याशङ्कचाऽऽह ।

मनोऽपीति । बुद्धरिप विषयमावण्यात्तस्यां सत्यां न ब्रह्मवीरित्याशङ्कचाऽऽह ।
तामिति । महत्यात्मिन प्रथावस्थिते नैक्यधीरित्याशङ्कचाऽऽह । महान्तं तिविति ।

१ ज. 'स्य दु:खगम्यत्व'। २ त्र. 'नि नि'। ३ ज. 'च्छेब्दाह्ममिन्द्र'। ४ क. 'नतं स्वात्मा'। ५ क. ख. 'तिरिक्तवो'।

स्मिन्पुरुषे परस्यां काष्टायां प्रतिष्ठापयेदिति च । तदेवं पूर्वीपरा-लोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्यावकाशः॥१॥

## सूक्ष्मं तु तद्हित्वाव् ॥ २ ॥

उक्तमेतत्प्रकरणपरिजेषाभ्यां जरीरमव्यक्तज्ञब्दं न प्रधानमिति । इदमिदानीमाशङ्ख्यते कथमव्यक्तशब्दाईत्वं शरीरस्य ता स्थलत्वात्स्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तशब्दाईमस्पष्टवचन स्त्वव्यक्तशब्द इति । अत उत्तरमुच्यते । सुक्ष्मं त्विह कारणा-त्मना शरीरं विवक्ष्यते सूक्ष्मस्याज्यक्तशब्दाईत्वात् । यद्यपि स्थूलिमदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमहीत । तथाऽपि तस्य त्वारम्भकं भृतसूक्ष्ममञ्यक्तशब्दमहीति । प्रकृतिशब्दश्च विकारे हष्टः । यथा <sup>(()</sup> गोभिः श्रीणीत मत्सरम् <sup>()</sup> ऋ० सं०९ ।

तस्याधिष्ठानान्तरं नेति सूचयति । परस्यामिति । प्रकरणात्परिशेषाचान्यक्तपदं शरीरमेव दर्शयतीति पूर्वेत्र व्याख्यातं दर्शयति । चेति । विवान्तरेऽपि पुनव्यी-रूयायाधुना सूत्रार्थमुपसंहरति । तदेवमिति ॥ १ ॥

अन्यक्तपदस्य देहे पृवृत्तियोग्यत्वमाह । सूक्ष्मं त्विति । शङ्कोत्तरत्वेन न्याख्यातुं वृत्तमन् शङ्कां दशेयति । उक्तिमिति । पवृत्तिनिभित्ताभावान्न शरीरमञ्यकशब्दिम-ति राङ्कामेव विश्वदयाते । कथमिति । दुर्निक्रपत्वं तत्राव्यक्तराब्द प्रवृत्तिनिमित्तमि-त्याशङ्कचाऽऽह । यावतेति । स्पष्टतरत्वेन व्यक्तशब्दाहित्वेऽपि तस्मिन्नव्यक्तपदं र्कि नोच्यते तत्राऽऽह । अस्पष्टेति । उत्तरत्वेन सूत्रमवतार्थ तदक्षराणि व्यौकरोति। अत इति । इहेत्युदाहरणोक्तिः । स्थूछस्य देहस्य कुतः सूक्ष्मत्वं तदाह । कारणेति । अन्यक्तशब्देन कारणात्मना सूक्ष्मस्य देहस्य वक्कामिष्टत्वे हेतुमाह । सूक्ष्मस्येति । अक्षरार्थमुक्तवा प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तीकर्तुं विवक्षितमर्थमाह । यद्यपीति । भूतसूक्ष्म-स्यान्यक्तशब्दाईत्वेऽपि कि जात स्थूलस्य देहस्येत्याशङ्कचाऽऽह । प्रकृतीति । पक्तेर्विकाराणामनन्यत्वाद्विकारे पक्तेर्व्यक्तत्वमुपचरितमित्यर्थः । पक्तिशब्दस्य विकारे प्रयोगे औतं दृष्टान्तमाह ! प्रथेति । गोभिस्तद्विकारैः पर्योभिभेत्सरं सोमस् ! श्रीणित श्रीञ्पाक इत्यस्य वातोस्रों दि मध्यमपुरुषबहुवचनम् । विकारापन्नं कुर्यात । पाकार्थत्वेऽपि हिरण्येन श्रीणीतितिवदत्र संबन्धार्थत्वं श्रीणीतिरिष्टम् । तथा कारणवा-चकमन्यक्तपदं तद्मिन्नकार्ये भवत्यौपचारिकमित्यर्थः । अन्यक्तात्कारणाद्विकाराणामन-

१ इ. ज. इ. ज. ट. "ति। तै। २ क. व्य चट्टे। अै। ३ क. इ. ठ. इ. विति ।

४६।४] इति । श्रुतिश्च " तद्धेदं तर्द्याव्याकृतमासीत् "[बृ० १।४।७ ] इतीदमेव व्याकृतनामह्यविभिन्नं जगत्पागव-स्थायां परित्यक्तव्याकृतनामुख्यं बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तरावदयो-ग्यं दर्शयति ॥ २ ॥

#### तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३ ॥

अत्राऽऽह यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामृह्यं बीजात्मकं प्राग-वस्थमव्यक्तशब्दार्हमभ्युपगम्येत तदात्मना च शरीरस्याप्यव्य-क्तशब्दाहित्वं प्रतिज्ञायेत स एव तहि प्रधानकारणवाद एवं सत्यापद्येत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाभ्यपग-मादिति । अत्रोच्यते । यदि वयं स्वतन्त्रां कांचित्रागवस्थां जगतः कारणत्वेनाभ्यपगच्छेम प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारण-वादम् । परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः प्रागवस्था जगतोऽभ्युप-गम्यते न स्वतन्त्रा । सा चार्वेश्याभ्युपगन्तव्या । अर्थवती हि सा । न हि तया विना परमेश्वरस्य स्नष्टत्वं सिध्यति । शक्तिरहि-तस्यं तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । मुकानां च पुनर्नुत्यंत्तिः । कृतः ।

न्यत्वे हेतुमाह । श्रुतिश्चेति । अन्यक्तमन्याकृतमित्यनर्थान्तर्गित्युपेत्य न्याच्छे । इदमिति । वदा वस्य खरूपेणासत्त्वं व्यावर्तेयति । बीजेति । बीजभेव शक्तिरवी-न्द्रियत्वात्तदात्मनों स्थितमिति यावत् ॥ २ ॥

उक्तश्रुत्या प्रधानप्रसिक्तं प्रत्याह । तद्यीनत्वादिति । तद्याख्यातुमादौ व्याव-त्यों शङ्घा दशेयति । अत्रेति । प्रकृता श्रुतिः सप्तम्यर्थः । जगतोऽव्यक्तशब्दाईत्व-मिदानीमविवक्षितं शरीरस्य तु कारणात्मना तच्छच्दत्वं प्रतिज्ञात्मित्याशङ्खचाऽऽह । तदात्मनेति । सिद्धान्तमनूद्यानिष्ट प्रसञ्जयवि । स एवेति । वर्हि वस्या प्रागवस्था-यामेवं सित पागवस्थं जगद्व्यक्तशब्दयोग्यमित्यादाविष्टे सत्तीत्यर्थः । सुखदुःखमी-हात्मकं कार्यं ताहगेव कारणं गमयतीति हेतुमाह । अस्यैवेति । तत्र सूत्रमुत्तरत्वेन व्याकर्षुं भूमिका करोति । अत्रेति । कथं तर्हि भवद्भिरम्युपगम्यते तदाह । परमेति । तस्यैव जगद्भगद्मानत्वादानर्थक्यादेषा नोपेयेत्याशङ्कचाऽऽह । सा चेति । तदधीन-त्वादिति व्याख्यायार्थवादित्यंशं व्याख्याति । अर्थवतीति । तदेव समर्थयते । न हीति । कूटस्थासङ्गाद्वयस्य ब्रह्मणः स्रष्टृत्वानुपपत्त्या मायाशक्तिरेष्टव्येत्युक्तम् । इदानीं बन्वमोक्षव्यवस्थानुपपत्तेश्रेत्याह । मुक्तानां चेति । यस्या सत्या जननमर-

९ ड. ञ. °शब्द यो °। २ ड. ञ. वश्यमभ्य °। ३ क. ज. इत. ट °स्य प्र°। ४ क.ज. ञ. ट. ैत्ति:।वि । ५ ख. नाऽवस्थि ।

विद्यया तस्या बीजशक्तेदीहात् । अविद्यात्मिका हिं बीजशकिरव्यक्तशब्दिनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महाद्वेप्तिर्यस्यां
स्वद्धपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदव्यक्तं
किचिदाकाशशब्दिनिर्देष्टम् "एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च भोतश्च" [बृ० २।८।११] इति श्चतेः । किचन्मायेति
स्वितम् "भायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" [श्वे० ४।
१०] इति मञ्चवर्णात् । अव्यक्ता हि सा माया तत्त्वान्यत्वनिद्धपणस्याशक्यत्वात् । तदिदं महतः परमव्यक्तमित्युक्तम् । अव्यक्तमभवत्वान्महतः। यदा हैरण्यगभीं बुद्धिर्महान्यदा तु जीवो महांस्तदाऽप्यव्यक्ताधीनत्वाज्वीवभावस्य महतः परमव्यक्तमित्युक्तम् । अविद्या श्वव्यक्तमविद्यावक्तेवै जीवस्य सर्वः संव्यवहारः संततो वर्तते ।

णाँदिः संसारो यन्निवृत्त्या तन्निवृत्तिः सा मायाशक्तिरेष्टव्येत्यर्थः। ननु न बीजशाक्ति-विधया दहाते वस्तुत्वादात्मवन्नेत्याह । अविद्येति । केचितु प्रतिजीवमविद्याशिकभेद-मिच्छन्ति । तन्न । अन्यक्तान्याकृतादिशन्दायास्तस्या भेदकाभावादेकत्वेऽपि स्रकात्तया विचित्रकार्यकरत्वादित्याह । अव्यक्तेति । न च तस्या जीवाश्रयत्वं जीव-शब्दवाच्यस्य कल्पितत्वात्तद्विद्यारूपत्वात्तच्छब्दलक्ष्यस्य ब्रह्माव्यितरेकादित्याह । परमेश्वरेति । मायाविद्ययोर्भेदादीश्वरस्य मायाश्रयत्वं जीवानामविद्याश्रयवेति वदन्तं पत्याह । मायामयीति । यथा मायाविनो माया परतन्त्रा वथैषाऽपीत्यर्थः । प्रवीवौ तस्याश्चेतनापेक्षायामाह । महास्राप्तिरिति । अग्रहंवच्वेन विषयीसवच्चेन चानन्तजीव-निर्भासहेतुत्वेनापि सार्थवतीत्याह । यस्यामिति । अर्थापरया भायाशक्तेः सस्वमुक्तवा वनैव श्रुतिमाह । तदिति । अनविच्छन्नत्वादाकाशत्वं तत्त्वज्ञानं विनाऽनिवृत्तेरक्षरत्वं विचित्रकार्येत्वान्मायात्विमिति भेदः । इदानीमिनवीच्यत्वेनाव्यक्तशब्दार्हत्वमाह । अव्यक्तेति । उक्तमर्थं पक्रवश्रुत्या योजयाते । तदिदमिति । कुतस्तस्य महतः सकाशात्परत्विमत्याशङ्कच बुद्धिपक्षे तावदुपपत्तिमाह । अठयक्तोति । युक्तं हि कार्यो-त्कारणस्य परत्वमिति भावः । जीवपक्षेऽपि परत्वोपपत्तिमाह । यदा त्विति । दृष्टं हि राजादेः स्वाधीनादमात्यादेः परत्वमिति भावः । कुतो जीवभावस्यान्यक्ता-धीनत्वमिवद्याधीनत्वादित्याशङ्कचाव्यक्तस्योक्तं स्वक्षपं स्मारयित । अविद्येति । संपति जीवभावस्य तद्वीनत्वमाह । अविद्यावन्त्वेनेति । तथाऽपि कथं शरीरस्य

<sup>ी</sup> क. ड. ज. ञ. हि सावीं। २ ड. घ. ट. 'सुपुप्ति'। ३ क. ज. 'त्वेन च जी'। ञ. त्वे च् जीं। ४ ख. 'णादिस'। ५ क. ल. ठ. ड. 'हणव'।

महतः परत्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । सत्यपि शरीरवदिन्दियादीनां तहिकारैन्वाविशेषे शरीरस्यैवाभेदोपचा-रादन्यक्तरौटदेन ग्रहणिमन्द्रियादीनां स्वशटदैरेव ग्रहीतत्वात्परि-शिष्टत्वाच शरीरस्य । अन्ये तु वर्णयन्ति । द्विविधं हि शरीरं स्थलं सक्ष्मं च । स्थलं यदिद्मुपलभ्यते सक्ष्मं यदुत्तरत्र वक्ष्य-ते "तदन्तरमतिपत्तौ रंहति संपरिष्वकः मश्ननिह्नपणाभ्याम्" बि॰ स्र॰ ३।१।१ व इति। तच्चोभयमपि शरीरमविशेषा-त्पूर्वत्र रथत्वेन संकीतितम् । इह तु सूक्ष्म मन्यक्तशब्देन परिग्र-द्यते । सूक्ष्मस्याव्यक्तशब्दार्हत्वात् । तदधीनत्वाच बन्धमोक्ष-व्यवहारस्य । जीवात्तस्यपरत्वम् । यथाऽर्थाधीनत्वादिन्द्रियव्याः पारस्येन्द्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति । तैस्त्वेतद्वक्तव्यमविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितत्वात्समानयोः मकूतत्वप-रिशिष्टत्वयोः कथं सक्ष्ममेव शरीरमिह यहाते न पुनः स्थूलम-पीति । आस्रातस्यार्थे प्रतिपत्तं प्रभवामो नाऽऽस्रातं पर्यतुयो-कुम । आम्नातं चाव्यक्तपदं सक्ष्ममेव प्रतिपादियतं शक्नोति ने-

महतः सकाशात्परत्वं तत्राऽऽह । तचेति । इन्द्रियादीनामपि पकत्यभेदाद्व्यक्तत्वं परत्वं च तुल्यमिति कुतः शरीरस्यैवेह ग्रहणमित्याशङ्कचाऽऽह । सत्यपीति । आ-चार्यदेशीयमतमुत्थापयति । अन्ये तिवति । तन्मतेऽपि सूत्रद्वयं योजयितु पातानि कामाह । द्विविधमिति । तस्य द्विविधस्यापि प्रामाणिकत्वमाह । स्थलमिति । देह-द्वयस्यापस्तुतत्वमाशङ्खचाऽऽह । तचेति । भूमिकां कृत्वा मूक्ष्मं त्विति सूत्रावयवं व्याकरोति । इहेति । पूर्ववाक्ये द्वयोः संनिधी सुक्ष्मस्यैवात्र प्रहे को हेतुरियाश-द्भच तद्हीत्वादिति हेत्वर्थमाह । सक्ष्मस्येति । कयं वहि तस्य महतो जीवात्पर-त्विमत्याशङ्कच द्वितीये सुत्रे तद्धीनत्वं व्याचष्टे । तदधीनत्वाचेति । सूक्ष्मदेहाधी-नौ विवेकाविवेकाभ्यां बन्धमोक्षी तेन तेंद्वतो जीवात्परत्वमित्यर्थः । तत्र सौत्रं दृष्टा-न्तमाह । यथेति । इतिश्चन्दो दाष्टोन्तिकद्योती वृत्तिकारमतसमाप्त्यर्थश्च । वृत्तिकतां मतं निराचष्टे । तैस्तिवृति । अन्यक्तपदमेव न्यक्तस्थूलदेहन्यावृत्तिहेतुरित्याह । आ-म्रातस्येति । आम्रातमि पद्मुभयसाधारणमिलाशङ्कचाऽऽह । आम्रातं चेति । पर्वोत्तराम्नातयोरेकवाक्यवाबीनत्वादर्थे हु ऐस्त्वन्मते चैकवाक्यताभावात्कृतोऽर्थेथीः कुत-

१ झ. रैवत्त्वावि । २ इ. झ. दैब्दलोन । ३ क. ६ सम चर्याप्ट इ. झ. रैपूर्वर । ५ ट. °न की श ६ झ. तत्त्वतो ।

तरद्यक्तत्वात्तस्येति चेत्। न। एकवाक्यताधीनत्वादर्थपतिपत्तेः । न हीमे पूर्वोत्तरे आस्नाते एकवाक्यतामनापद्य कंचिदर्थं प्रतिपाद्यतः । प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियापसङ्गात् । न चाकाङ्क्षामन्तरेगैकवाक्यतापितपत्तिरस्ति । तत्राविशिष्टायां शरीरद्वयस्य ग्राद्यवाकाङ्क्षायां यथाकाङ्क्षं संबन्धेऽनम्युपगम्यमान एकवाक्यतेव वाधिता भवति कुत आस्नातस्यार्थपतिपत्तिः । न चैवं मन्तव्यं दुःशोर्थत्वात्स्रक्ष्मस्यैव शरीरस्येह ग्रहणं स्थूलस्य तु दृष्टवीभत्सत्या सुशोधत्वादग्रहणिमिति । यतो नैवेह शोधनं कस्यचिद्विवक्ष्यते । न द्वत्र शोधनविधायि किंचिदाख्यातमस्ति । अनन्तर्रानार्देष्टत्वात्तु किं तद्विष्णोः परमं पदमिति । इदमिह विवक्ष्यते । तथाहीदमस्मात्परमिद्यक्त्वा पुरुषात्र

श्वाव्यक्तशब्देन स्थूलदेहिनवृत्तिरित्याह । नेति । एकवाक्यताधीनार्थधीरित्येतदेव क-थमित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । शरीरशब्दस्य स्थूछशरीरे क्रडेस्तस्य प्रकृतस्य हानं भूतसूक्ष्मस्यापकृतस्याव्यक्तशब्दत्वपिकया च निष्प्रमाणिकाऽऽयाता स्यादि-त्याह । प्रकृतेति । पूर्वोत्तराम्नाते तह्येंकवाक्यतामापद्यैवार्थं प्रतिपाद्येतां तत्राऽऽह । न चेति । अस्तु तर्हि तद्वशादेकवाक्यतापत्तिस्तत्राऽऽह । तत्रेति । आकाङ्क्षाया वाक्यैक्यधीहेतुत्वे सतीति यावत् । उभयमपि पकतत्वाद्भाह्मत्वेनाऽऽकाङ्क्षितं तेन तद्वारा पदपवृत्तेरन्यक्तपदस्योभयत्रापि प्रवृत्तौ प्रकरणपारिशेष्ययोस्तुल्यत्वानैकत्र नि-यमोऽस्तीत्यर्थः । सूक्ष्मस्यैव देहस्याऽऽकाङ्क्षा दुःशोर्वत्वात्तस्याऽऽत्मनोऽतिसंनिकः-ष्टस्य पहसा ततो निष्क्रष्टुमशक्यत्वादन्यस्य तु दुष्टत्वेन दृष्टत्वादातमनो निष्कर्षस्य सुकरलादित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । कुतो न मन्तन्यं तत्राऽऽह । यत इति । इहोति पकरणोिकः । वैराग्याय शोधनमत्र नेष्टमिति कथं गम्यते तत्राऽऽह । न हीति । कि तर्हि विवक्षितं तदाह । अनन्तरेति । वस्य तस्य परत्वेन वचनात्परमपद्मेव कथमत्रामीष्टं तत्राऽऽह । तथाहीति । परम-पद्दिदर्शियषया पारपर्यमत्राभीष्टमिति पूर्वीत्तरालोचनातो मातीत्यर्थः । किचान्यक्तप-देन स्थूलभेव शरीरमुक्तं बुद्धि तु सार्थि विद्धीत्यादिना सूक्ष्मदेहस्य विभक्तत्वेन रथक-ल्पनाविषयत्वात्तस्य शरीरपदेनानुक्तत्वादिहापि मनसस्तु परा बुद्धिरिति गृहीतत्वेना-

९ ड. अ. °थेस्य प्र'। २ क. ज. धनत्वा । ३ ख. इक्षाया वा । ४ क. ख. 'धनत्वा ।

[अ०१पा०४मू०४] आनन्दगिरिकृतटीकासंविह्नतशांकरभाष्यसमेतानि । ३३७

परं किंचिदित्याह । सर्वथाऽपि त्वातुमानिकनिराकरणोपपत्ते-स्तथा नामास्तु न नः किंचिच्छिद्यते ॥ ३ ॥

#### ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥

क्षेयत्वेन च सांख्यै. प्रधानं स्मर्यते गुणपुरुषान्तरज्ञानात्कैवस्य-मिति वदद्भिः । न हि गुणस्वद्भपमज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं ज्ञानुमिति । कचिच विभूतिविशेषपाप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति । न चेदिमहाव्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते । पदमात्रं द्यव्यक्त-शब्दो नेहाव्यक्तं ज्ञातव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति । न चानुपदिष्टपदार्थज्ञानं पुरुषार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तुम् । तस्मा-दिष नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्माकं तु रथद्भपक-कृप्तशरीराचनुसरणेन विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुमयमुपन्यास इत्यनवचम् ॥ ४ ॥

परिशेषादिति मत्वोपेत्यापि दूषयति । सर्वथेति । स्थूलसूक्ष्मयोरन्यतरम् हेऽपीति यावतः । तथा नामास्त्विति त्वौदिन्छया सूक्ष्मदेहस्यैवान्यक्तशब्दत्वं स्यादित्यर्थः । किंचिदिति प्रधानवादिनराकरणमुक्तम् ॥ ३ ॥

प्रधानस्यान्यक्तशब्दावाच्यत्वे हेत्वन्तरमाह । क्षेयत्वेति । वद्याख्यातु पातिनकां करोति । क्षेयत्वेति । गुणाना पुरुषाणां चान्तरं विवेकस्वस्येव मुक्तिहेतुत्वेन ज्ञेयत्विमष्टं न प्रधानस्यत्याशङ्कचार्थोन्तरस्यापि विदृष्टमित्याह । न हीति । इति गुणत्र-यसान्यावस्थाक्तपप्रधानस्यापि ज्ञेयत्विमिति शेषः । तथाऽपि विवेकगुणतया प्रधानस्य ज्ञेयत्वं न स्वप्रधानतयेयाशङ्कच्च प्रकृतिल्यादिसिद्धच्ये स्वप्रधानतयाऽपि तज्ज्ञेयत्विष्टमित्याह । किचिचेति । इहापि ज्ञेयत्वम्व्यक्तशब्देनोक्तित्याशङ्कच्च सूत्रार्थमाह । न चेति । वदेव स्पष्टयाति । पदेति । नन्वव्यक्तशब्देनोक्तित्याशङ्कच्च सूत्रार्थमाह । न चेति । आर्थिकधियोऽपुपर्यत्वसंभवाच्छाब्दभेव फलवज्ज्ञानं न चाव्यक्ते तथाविवा धीरित्यथः । पत्रम्यर्थमनूच चकारघोत्यमाह । तस्मादिति । त्वन्मतेऽप्युक्तनित्याऽव्यक्तपदमनर्थकमित्याशङ्कचाऽऽह । अस्माकं तिविति । परमपदस्य सर्वस्मात्परत्वज्ञानार्थे देहाचुपन्यासोऽस्मत्पक्ते स्यादित्यघ्यक्तशब्दिन स्थूल्येहोक्तिरर्थवतीत्यर्थः ॥ ४ ॥

## वदतीति चेत्र पाज्ञी हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

अत्राऽऽह **सां**ख्यो ज्ञेयत्वावचनादित्यसिद्धम् । कथम् । श्रूयते हुत्त-रत्राव्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम्-

''अज्ञाददमस्पर्शमरूपम्बययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत । अनाचनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्ममुच्यते''॥

[का० २ । ३ । १५ ] इति । अत्र हि यादृशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्टं तस्मात्प्रधानमेवेदं तदेवं चाव्यक्तशब्द-निर्दिष्टमिति । अत्र ब्रमः । नेह प्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम् । पाज्ञो हीह परमात्मा निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते। कुतः । म-करणात्। प्राज्ञस्य हि प्रकरणं विततं वर्तते। ''पुरुषान्न परं किं-चित्सा काष्ठा सा परा गतिः'' इत्यादिनिर्देशात् ''एष सर्वेषु भूतेषु गुढोत्मा न प्रकाशते" इति च दुर्ज्ञीतत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वा-काङ्क्षणात् । 'यच्छेद्राङ्मनसी पाजः' इति च तज्ज्ञानायैव वागा-

ज्ञेयत्वावचनस्यासिद्धिमाशङ्कच परिहरति । वदतीत्यादिना । चोद्यं विवृणोति । भनेति । उक्तहेताने प्रधानमञ्यक्तमित्युक्ते सतीत्यर्थः । साधितत्वान्नासिद्धिरिति शङ्क-ते 1 कथमिति । वाक्यशेषणोत्तरम् । श्रृयते हीति । अशब्द्मित्यादिषु प्रत्येकं नित्य-शब्दः सबध्यते । ननु निष्पपश्चं ब्रह्मोक्तवा तस्य प्रत्यक्तवेन ज्ञानान्मुक्तिरत्रोच्यते न प्रधा-नस्यात्र प्रसङ्घोऽस्ति तत्राऽऽह । अत्रेति । शब्दादिशून्यतया स्मार्तप्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा-नात्तदेवात्रोक्तमित्याह । तस्मादिति । तथाऽपि महतः परमञ्यक्तमित्यत्र कि जातं तदाह । तदेवेति। उत्तरमाह। अत्रेति। तत्र नञोऽर्थमाह। नेहेति। कस्य तर्हि ज्ञेयत्वेनात्रोक्ति-स्तत्राऽऽह । पाज्ञो हीति । प्रवानेऽपि संभवाति परमात्मग्रहे को हेतुरित्याह । कुत इति । तत्र हेतुमुक्त्वा विभजते । प्रकरणादिति । परमात्मप्रकरणस्य प्रकृतत्वे हे-तुमाह । पुरुषादिति । इतश्राशन्दादिवाक्ये परस्यैवाऽऽत्मनो ज्ञेयत्विमित्याह । एष इति । तत्रव हेत्वन्तरमाह । तस्यैवेति । दृश्यते त्वय्यया बुद्धचेत्यादितदा-काङ्क्षणं तस्यैव ज्ञेयत्विमत्यत्र हेत्वन्तरमाह । यच्छेदिति । फलविशेषश्रुतेरिप पर-

दिसंयमस्य विहितत्वान् । मृन्युमुखप्रमोक्षणफल्रत्वाच । निह प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इति सांख्यैरिष्यते चेतन् नात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इति तेषामभ्युपगमः । स-वेषुं वेदान्तेषु प्राज्ञस्यैवाऽऽत्मनोऽशब्दाविधर्मत्वमैभिल्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दिनिद्धित्वं वां ॥ ५॥

#### त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्रश्च ॥ ६ ॥

इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात्रया-णामेव पदार्थानामश्चिजीवपरमात्मेनामस्मिन्यन्थे कठवछीषु व-रमदानसामध्योद्धक्तव्यतयोपन्यासो दृश्यते । तद्धिषय एव च प्रश्नः । नातोऽन्यस्य प्रश्नः उपन्यासो वाऽस्ति । तत्र तावत् "स त्वमाप्त्रं स्वर्ण्यमध्येषि मृत्यो मङ्गृहि तं श्रद्धानाय मह्म् " [का०१।१३] इत्यग्निविषयः प्रश्नः । " येपं पेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्या-मनुशिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः " [का०१।१। २०] इति जीवविषयः प्रश्नः । " अन्यत्र धर्मोदन्यत्रधर्माद-न्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वदः " [का०१।२।१४] इति परमात्मविषयः । प्रति-

स्यैव ज्ञेयत्विमत्याह । मृत्रियांत । प्रधानेऽपि तद्विरुद्धभित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । कथं तिंहं तेषामभ्युपगमस्तजाऽऽह । चेतनेति । सर्वोपनिषदाळोचनायामपि परस्यैव ज्ञेयत्वमजेष्टमित्याह । सर्वेष्विति । तुल्यश्रुतिसिद्धब्रह्मोक्तिसभवे विजातीयस्पृ-तिसिद्धप्रधानोक्त्ययोगान्न प्रधानवीरित्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ ५ ॥

पितज्ञाद्वये युक्त्यन्तरमाह । त्रयाणामिति । प्राथमिकं चकारं प्रतिज्ञापरत्वेन व्याकरोति । इतश्चेति । प्रधानस्याप्रकान्तत्विमितःशब्दार्थं स्फुटयति । यस्मादिति । कठानां वह्यीभिरविच्छन्ने प्रत्ये त्रयाणामेव प्रश्नप्रतिवचने दृष्टे मृत्योनेचिकेतमं प्रति वरत्रयदानस्यान्यथानुपपत्तेरित्यर्थः । सौत्रमेवकारं व्याच्छे । नेति । क्रमेण प्रश्नत्रयमुदा-हरित । तत्रेत्पादिना । हे मृत्यो स मद्र्यं द्त्तवरस्त्वं स्वर्ग्यं स्वर्गहेतुमिश्मध्येषि स्मरिस वेन तद्विषयां विद्यां मद्र्यं वदेत्यर्थः । मनुष्ये तद्देहं प्रेते त्यक्तपाणे सित येय विचिकित्मा तामेव पक्षमेदेन दर्शयति । अस्तीति । संदिग्यमात्मतत्त्वमेतदित्यक्तम् । प्रतिवचनत्रय-मिप कमेण कथयति । प्रतीति । छोकहेतुविराष्ट्रष्टचोपास्यत्वाङ्ठोकादिश्चित्योऽश्चि-

१ क. ड. ज. ञ. <sup>°</sup>षुच वे°।२ ज <sup>°</sup>म≁पुषगम्यते।३ ज <sup>°</sup>निरेश्यत्व।४ क ज. ट. चा ५ ज. <sup>°</sup>स्मनातस्मि<sup>°</sup>।६ क. ज. ञ. ट. <sup>°</sup>य:।" अ<sup>°</sup>।७ ट. ड. <sup>°</sup>चन क्र<sup>°</sup>।

वचनमि " लोकादिमाँ तमुवाच तस्मै पा उष्टका पावतीर्वा यथा वा " का॰ १ । १ । १५ ] इत्यमिविषयम । "हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गद्यं ब्रह्म सनातनम् । यथा चे मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते अरीरत्वाय देहिनः। स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्चतम्''।। का ०२।५।६।७।इति व्यवहितं जीवविषयम "न जायते म्रियते वा विपश्चित्" [का०१] २।१८] इत्यादिबहुमपञ्चं परमात्मविषयम् । नैवं मघानविषयः प्रश्लोऽस्ति । अष्ट्रष्टत्वोचानुपन्यसनीयत्वं तस्ये-ति । अत्राऽ ऽह । योऽयमात्मविषयः प्रश्नो येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्पे इस्तीति कि स एवायम 'अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्मात' इति पुनरनुकृष्यते किं वा ततोऽन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इति । किं चातः स एवायं प्रश्नः पुनरनुकृष्यत इति यद्युच्येतं द्वयो-रात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तेरप्रिविषय आत्मविषयश्च द्वावेव प्रश्नावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्नोपन्यासाविति। अथान्योऽय-मपूर्वः पश्च उत्थाप्यत इत्युच्येत ततो यथैव वरप्रदानव्यतिरेकेण

स्तमुक्तवान्मृत्युर्निचिकेत्तसे । याः स्तक्षपतो यावतीः संख्यातो यथां वाडिमिश्चीयते तत्सर्वमुवाचिति संवन्वः । हन्तेदानी गुद्धं गोप्यं सनातनं चिरंतनं ब्रह्म ते तुभ्यं प्रवन्ध्यामीति प्रतिज्ञाय जीवमिष बवीति । यथेति । आत्मा मरणं प्राप्य यथा भवित तथा च वक्ष्यामीति योजना । कथं स मरणे भवित तबाडऽह । योनिमिति । मृतानां पुनर्विचित्रजन्मापक्ते निमित्तमाह । यथेति । यथाश्चतमिति । येन याहरां देवताज्ञानमृत्रितं स तद्नुक्ष्पामेव योनि माप्नोतीत्यर्थः । देवरतमिति । येन याहरां देवताज्ञानमृत्रितं स तद्नुक्ष्पामेव योनि माप्नोतीत्यर्थः । देवरत्त्रापि विचिकित्सितं पुरेत्यारम्य यिस्मिनेतावुपाश्चितावित्यन्तेन संदर्भेण परमात्मपतिवचनक्षपेण जीवपश्चाद्यविहन्त्रमिति । एविमितिसूत्रान्ययापं विवृणोति । नैविमिति । सूत्रक्षराणि योजियत्वा तद्रयोक्तर्यभाक्षिपति । अत्रेति । परापराँथे पश्चपस्तावे सत्तीति यावत् । उक्तिप्रकारं प्रकटयाति । योऽय-मिति । इतिशब्दो विमर्शावसार्नयोति । कल्पद्वयेऽपि फलं पृच्छिति । किचेति । तत्राऽद्यमनू सूत्रावयवायोगं फलमाह । स एवेति । कल्पान्तरमनू याऽऽक्षेष्ठा ख-पक्षसिद्धं फलमाह । अथेत्यादिना । न चाऽऽत्मज्ञानवरदानान्तर्भृतमेव परामात्मज्ञान-

१ क. ज. तु। २ ड. ज. ैत्वादनुं। ३ क. ड. ज. ट. ैनुष्य इति । ४ ड. ज. ँत तदाद्वै। ५ ड ज. ज. इति यद्युच्ये। ६ स. थाऽभे । ७ ठ. ड. रार्थप्रै। < स. निविद्यो। ९ क. स. ल्पनाद्वै।

प्रश्नकल्पनायामदोष एवं प्रश्नव्यितरेकेणापि प्रधानोपन्यासकल्पनायामदोषः स्यादिति । अत्रोच्यते । नैवं वयमिह वर्रपदानव्यितरेकेण प्रश्नं कंचित्कल्पयामां वाक्योपक्रमसामर्थ्यात् । वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतः संवादक्रपा वाक्यप्रवृत्तिरा समाप्तेः
कठवल्लीनां रुक्ष्यते । मृत्युः किरु नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय
त्रीन्वरान्पददौ । नचिकेताः किरु तेषां प्रथमेन वरेण पितुः
सौमनस्यं वत्रे द्वितीयेनाप्तिविद्यां तृतीयेनाऽऽत्मविद्याम् ''येयं प्रेन्ते'' इति ''वराणामेष वरस्तृतीयः'' [का०१।१।२०]इति
रिक्षुत्रत् । तत्र यद्यन्यत्र धर्मादित्यन्योऽप्रमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्येत
ततो वरपदानव्यितरेकेणापि प्रश्नकल्पनाद्वाक्यं बाध्येत ।
ननु पष्टव्यभेदादपूर्वोऽयं प्रश्नो भवितुमहित पूर्वो हि पश्नो जीवविषयः । येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति नास्तीति विचिकित्साभिधानात् । जीवश्च धर्मादिगोचरत्वान्नान्यत्र धर्मादिति
पश्नमहिति । प्राज्ञस्तु धर्माद्यतीतत्वादन्यत्र धर्मादिति पश्नमहिति ।

मपि प्रधानज्ञानस्यापि तदन्तर्भावसंभवादिति भावः । सूत्रावयवविरोधमञ्जे परिहरिष्य-नाचं पक्षमङ्कीकृत्याऽऽह । अत्रेति । द्वितीयस्त्वनभ्युपगमादेव परास्त इत्याह । नैवेति । प्रकृतो अन्यः सप्तम्यर्थः । अतो न प्रधानोक्तिप्रसक्तिरिति शेषः । वरदानं विनाऽपूर्वमश्रकल्पनामावे हेतुमाह । वाक्येति । कथं वाक्योपऋगस्तिद्वरोघो वा मश्रान्तरोपगमे कथिनत्याशङ्कच वाक्योपक्रमं दर्शयि । वरेति । उपक्रमानुसारि-त्वमुपसंहारस्यापि स्चयति । आ समाप्तेरिति । आद्यन्तयोरेकह्मपतया वाक्यवृत्ति-मेव विशद्यति । मृत्युरिति । वरदानतदुपादानविषयाख्यायिकाचोतनार्थमुभयत्र किलेसुक्तम् । वरत्रयमेव विशेषतो बुमत्समानं पकटयति । नचिकेता इति । ननु पितुः सौमनस्यं वरो न भवति तत्र पश्चाभावात्कि त्विमिजीवपैरौत्माथीः पश्चक्रपा वरा-स्तेषु मह्यक्तेरि भावात्तत्राऽऽह । येयमिति । पेते सतीत्युपक्रमे सतीति शेषः । वाक्योपक्रमं दर्शियत्वा प्रश्नान्तरकल्पने तिद्वरोवं दर्शयति । तत्रेति । वाक्यबला-त्मश्रीक्यमयुक्तं लिङ्गात्तद्भेदसिद्धेरिवि शङ्कवे । निन्वति । प्रष्टव्यभेदं स्पष्टयवि । पूर्वी हीति । नहि तस्य परविषयत्वं तत्रास्ति नास्तीति विचिकित्मायोगात्तस्य सदेकॅतानत्वादित्यर्थः । तथाऽपि न प्रष्टन्यभेदो द्वित्यिऽपि प्रश्ने जीवस्यै-वोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । जीवश्चेति । कस्तर्हि द्विवीयमश्रार्थी न परो जीवाद-न्योऽस्ति तत्राऽऽह । प्राज्ञस्तित । धर्मादिगोचरत्वागोचरत्वाभ्या तद्वेदधीरि-

१ ड. रदा । २ ख. परमार्थाः । ३ ठ. ड. रार्थाः । ४ क ख. करूपत्वा ।

गश्नच्छाया च न समाना छक्ष्यते । पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्व-विषयत्वादुत्तरस्य धर्माचतीतवस्तृविषयत्वात् । तस्मात्मत्यभि-ज्ञानाभावात्मश्लभेदः । न पूर्वस्यैवोत्तरत्रानुकर्षणमिति चेत् । न । जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्युपगमात् । भवेत्पष्टव्यभेदात्पश्लभेदो यद्य-न्यो जीवः प्राज्ञातस्यात् । न त्वन्यत्वमस्ति । तत्त्वमसीत्यादि-श्रुत्यन्तरेभ्यः । इह चान्यत्र धर्मादित्यस्य प्रश्लस्य प्रतिवचनं न जायते न्नियते वा विपश्चिदिति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्य-मानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति । सति हि प्रसङ्गे प्रति-षेधो भागी भवति । प्रसङ्गश्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारी-रस्य भवति न परमेश्वरस्य । तथा—

> "स्वप्रान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपरयति । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति"॥

[का०२।४।४] इति स्वप्नजागरितदृशो जीवस्यैव मह-च्वविभुत्वविशेषणस्य मननेन शोकविच्छेदं दर्शयत्र प्राज्ञा-

त्यर्थः । अर्थस्वभावाळोचनया प्रश्नभेदमुक्त्वा प्रश्नस्वभावाळोचनयाऽपि तद्भेदमाह । प्रश्नेति । वैषम्यं स्फोरयति । पूर्वस्येति । अर्थे शान्दे च वैषम्ये फळितमाह । तस्मादिति । मष्टन्यभेदादुक्तं प्रश्नभेदं प्रसाह । नेति । तदेव न्यतिरेकद्वारा स्फोरय- ति । भवेदिति । ननु प्राज्ञादन्यो जीवो वादिभिरिष्यते नेत्याह । नित्वति । कठ- श्रुतिमपेक्ष्यान्तरश्चन्दः । एतद्वाक्यगतिळ्ज्जेभ्योऽपि जीवपरयोरिक्य वक्तं क्रमेण ळिज्ञान्यपन्यस्यति । इहेति । यद्यपि परमौत्मप्रश्नस्य प्रत्युक्ति जन्मादिनिवेषेन मृत्युराह वधाऽपि कथेभेक्यं वजाऽऽह । सतीति । अपमक्तनिषेषस्यातिप्रसिद्धित्वात्मसङ्गे सत्येव निषेषो युक्तश्चेष्वीवस्यापि ब्रह्मवित्तत्यत्वाष्ट्रन्याच्योगाच्च तिष्ठिषेदः स्यादित्या- शङ्कचाऽऽह । पराद्वश्चाति । परास्मिनेवाविद्यया देहयोगाच्चन्मादिप्रसङ्गादध्यस्तावद्ध- मेन्युदासेन जीवतत्त्ववेदनमेव परमश्चरयोत्तरं मन्वानस्त्योरिक्यं सूच्यतीत्यर्थः । वज्ञैव ळिज्ञान्तरमाह । तथेति । अन्तशब्दो मध्यवचि । येन साक्षिणा ळोको भूयो भूयः पश्यित वमात्मानमिति संवन्यः । वाक्यतात्पर्यमाह । स्वप्नेति । यद्यपि

दन्यो जीव इति दर्शयति । माज्ञविज्ञानाद्धि शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथाऽग्रे—

"यदेवेह यदमुत्र नदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्त्रोति य इह नानेव पश्यितं" ॥
[का०२।४।१०] इति जीवमाक्तभेददृष्टिमपवदित । तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वमश्रस्यानन्तरमन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्वेत्यारम्य मृत्युना तस्तैः कामैः प्रछोम्यमानोऽपि नचि-केता यदा न चचाल तदैनं मृत्युरम्युदयिनःश्रेयसविभागम-दर्शनेन विद्याविद्याविभागमदर्शनेन च "विद्याभीष्तिनं नचिके-तसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त" [का०१।२॥४] इति पशस्य पश्चमपि तदीयं पशंसन्यदुवाच—
"तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं मह्नरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्पशोको जहाति"॥
[का०१।२।१२] इति तेनापि जीवपाक्रयोरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते । यत्पश्चनिमत्तां च पशंसां महतीं मु-

जीववचिषया क्रोके। च्छित्तिस्वयाऽपि कथं जीवमाज्ञयोरिक्यं तत्राऽऽह । माज्ञेति । वित्र को मोहः कः क्रोक एकत्वमनुपरुयवः' इत्यादिद्दर्शनादिति क्रोषः । इतश्च वयारिक्यमित्याह । तथेति । इह देहे यचैतन्यं तदेवामुत्र परत्राऽऽदित्यादावमंसारि ब्रह्म यचामुत्र वदेवेह देहेऽनुपाविष्टमित्यन्योन्यैक्यमित्यर्थः । भेद्दष्टच्यपवादाच तयारिक्य-मित्याह । मृत्योरिति । यः किश्चिद्दि ब्रह्मात्मानि नानेव मिथ्याभेदं पर्याति स्मरणं प्राप्नोति पुनः पुनिक्रयते न पुमर्थभागित्यर्थः । जीवमश्चानन्तर वत्तत्कामोक्तिपूर्वकं मख्येभनेनाविदुर्ल्थभत्वस्य ब्रह्मात्मना प्रतिपाच्यवेत्याह । वयेति । अधिका-रित्विज्ञासनादि जीवस्य ब्रह्मात्मना प्रतिपाच्यवेत्याह । यदेति । नान्यं वस्मादित्यादि-श्रुवेरचळनं निचक्तेतसोऽवसीयवे । वश्यमाणविद्याया मुक्तिहेतुत्वस्यापनादिप जीवस्य ब्रह्मात्मवावदनामित्याह । तदेति । अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुत्तैव प्रेय इत्याद्यभ्युद्य-निःश्रेयसविभागोक्तिः । दूरमेते विपरीवे इत्यादिविद्याविचाविभागगीरिति विभागः । त्वा त्वा बह्वोऽपि कामा नाळोळुपन्त श्रेयसो विच्छेदं न कृतवन्तस्ततो विद्यार्थनं त्वा मन्येऽहिमिति योजना । त्वाद्यो मृयादिति प्रश्न प्रकासन्यदुवाच वेनापिति सं-वन्यः । जीवपश्चस्य परमात्मवाक्येनोत्तरोक्तरिप तयोरिक्यमित्याह । तिमिति । प्रशं-सानुपपत्तिरिप प्रश्चयोर्थेक्यं गमयतीत्याह । यदिति । यदिष्वयः प्रश्नो यत्पश्चस्तं स्मिति । प्रशं-सानुपपत्तिरिप प्रश्चयोर्थेक्यं गमयतीत्याह । यदिति । यदिष्वयः प्रश्नो यत्पश्चस्त

त्योः प्रत्यपद्यत निवकेता यदि तं विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नमुपक्षिपेदस्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात । तस्मात "पेपं मेते" [का०१।१।२०] इत्यस्पैव प्रश्नस्पै-तदनुकर्षणम् ''अन्यत्र धर्मात्'' [का॰ १ । २ । १४ ] इति । यत्तु प्रश्नच्छापावैछक्षण्यमुक्तं तददूषणम् । तदीयस्यैव विशेषस्य पनः प्रच्छचमानत्वात । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्त-स्याऽऽत्मनोऽस्तित्वं पृष्टमुत्तरत्र त तस्यैवासंसारित्वं प्रच्छचत इति यावद्धचिवद्या न निवर्तते तावद्धमीदिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तनिवृत्तौ तु प्राज्ञ एव तत्त्वमसीति श्रुत्या मत्याय्यते । न चाविद्यावन्त्वे तद्यगमे च वस्तुनः कश्चि-द्विशेषोऽस्ति । यथा कश्चित्संतमसे पतितां कांचिद्रज्जमिंहं म-न्यमौनो भीतो वेपमानः पलायते तं चापरो ब्रयानमा भैषीर्ना-यमही रज्ज़रे वेति । स च तदपश्चत्याहिकृतं भयमुत्सुजेद्वेपथुं पलायनं च । नँत्वहिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः क-श्रिद्धिशेषः स्यात् । तथैवैतद्पि द्रष्टव्यम् । ततश्च न जायते म्रियते वेत्येवमाद्यपि भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनम् । सूत्रं त्वविद्याकिएतजीवमाज्ञभेदापेक्षया योजयितव्यम् । एकत्वेऽपि बात्मविषयस्य प्रश्नस्य प्रायणावस्थापा देहव्यतिरिक्तास्तित्व-मात्रविचिकित्सनात्कर्तृत्वादिसंसारस्वभावानपोहनाच पूर्वस्य प-र्यायस्य जीवविषयत्वमुत्भेक्ष्यत उत्तरस्य त धर्माद्यत्ययसंकीर्त-

विहायेति सबन्यः । प्रस्तुतप्रश्नवाची तच्छच्दः । प्रष्टव्यभेदाभावे फलितमाह । त-स्मादिति । प्रश्नस्वभावालोचनया प्रष्टव्यभेदमुक्तमन् च प्रत्याह । यत्त्विति । विशेष-मेव दर्शयात । पूर्वत्रेति । विशेषोक्तिसमाप्तावितिशब्दः । जीवस्य धर्मोदिमतो न तद्र-हितनह्रोक्यमिति प्रष्टन्यभेद्माशङ्कचाऽऽह । यावदिति । कथं तर्हि जीवस्याविद्याव-वस्वद्धीनबद्धीक्यं तत्राऽऽह । तदिति । अविद्यानिवृत्युत्तरकालत्वादैक्यस्य तर्हि छ-वकत्वेनानित्यत्वं नेत्याह । न चेति । उक्तं इष्टान्तेन स्पष्टयति । यथेत्यादिना । जीवबद्दीक्ये वरदानोपक्रमाविरोधमुकत्वा जीवप्रश्नस्याव्यवहितप्रस्तिमस्वं लाभान्तर-माह । ततश्चेति । जीवनद्याणोरैक्येन प्रश्नेक्ये कथं त्रयाणाभिति सूत्रं तत्राऽऽह । सूत्रं त्विति । योजनामभिनयावि । एकत्वेऽपीति । कल्पितमेदेन सूत्रयोजनामकार-

९ ड. ज. अ. क्षेत्रवर्तनेन तु।२ ड. कानस्ततो भी १३ क. ज.ट. देवेति ।४ क. ज अ. न चाहि । ५ क. ज. ज. ट. वार्वा वर्षा६ क. झ. देनेक्षत ।

नात्माज्ञविषयत्विमिति । ततश्च युक्ताऽग्निजीवपरमात्मकलपना । भधानकलपनायां तु न वरमदानं न मश्लो न मतिवचनमिति वैषैम्यम् ॥ ६ ॥

#### महद्रच ॥ ७॥ (१)

यथाँ महच्छव्दः सांख्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते । "बुद्धेरात्मा महान्परः" [का॰ १ | २ | १ | ३ | १० ] "महान्तं विभुमात्मानम्" | का॰ १ | २ | २२ ] "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्" [श्वे॰ ३ | ८ ] इत्येवमा-दावात्मशब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः । तथाऽव्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमर्हति । अतश्च नास्त्यानुमानिक-स्य शब्दवन्त्वम् ॥ ७ ॥ (१)

#### चमसवद्विशेषात् ॥ ८॥

पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याह। कस्मात्।

समाप्तावितिश्रब्दः । किल्पितभेदेन प्रश्नभेदे फिलितमाह । ततश्चेति । परमात्मकल्पनावत्य-धानकल्पनाऽपि कि न स्यात्तनाऽऽह । प्रधानेति । वैषम्यं परस्मात्मधानस्येतिशेषः ॥ ६॥ साख्यप्रसिद्धेवेदपसिद्धच्या विरोधाच न सा वेदार्थनिर्णयहेतुरित्याह । महद्वचेति । इष्टान्तं व्याचष्टे । यथेति । भोगापवर्गपुरुषार्थस्य महच्छिद्दतबुद्धिकार्यत्वातपुरुषापे-क्षित्रफलकारणं सदुच्यते तत्र भावपत्ययोऽपि स्वरूपार्थो न सामान्यवाची कार्योनुमेयं म-हन्नपत्यक्षामिति मात्रशब्दस्वित्मन्प्रथमजे प्रयुक्तोऽपीति संवन्यः। वैदिकप्रयोगमेवाऽऽह । खुद्धेरिति । तत्र महच्छब्देन सांख्यीयमहतोऽनुक्तौ हेतुमाह । आत्मेति । आदिश-ब्देन फल्प्रेदोक्तिपुरुषशब्दप्रयोगादयो गृह्यन्ते । सूत्रेऽभीष्टं दार्ष्टोन्तिकमाह । तथे-ति । महतः परमित्यत्राव्यक्तस्यापधानत्वे फलित्रमुपसंहरित । अतश्चेति ॥ ७॥ (१) कारणवाचकाव्यक्तशब्देन कार्यं शरीरं लक्ष्यिनत्युक्तमिदानों वर्मवाचिलोहितादिपदै-स्तर्द्धभीणि तेजोबन्नानि लक्ष्यन्त इत्युपेत्याजामन्नस्य प्रयानपरत्वं प्रयाह । चमसव-दिति । अजाशब्दस्य च्छागतोऽपरुष्टस्य प्रधानमाययोस्तेजोबन्ने च गुणतो वृत्ति-योगादजामन्नः प्रधानपरो वा तेजोबन्नाख्यावान्तरप्रकृतिमायाक्रपरगपरगपरुत्योरन्यतरपरो विति संशये पूर्वपक्षयिति । प्रनिरित । प्रधानस्याशब्दतायाः साधितत्वादस्थाने प्रत्य-वस्थानिस्त्वाह । कस्मादिति । प्रधानस्यार्थवोऽपत्यिभिज्ञानात्तस्याव्यक्तपदावाच्यत्वेऽपि

१ ज. <sup>\*</sup> त्वमुत्प्रेक्ष्यते । त<sup>°</sup>। २ ड. ज. वम्यं स्यात् ॥ ६ ॥ ३ ज. <sup>\*</sup>थाच म<sup>°</sup>। ४ स्त. <sup>°</sup>द्धर्माणि ।

मञ्जवर्णात् ''अजामेकां लोहित शुक्क कृष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां सद्ध्याः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तभोगा- मजोऽन्यः'' [श्वे०४।५] इति । अत्र हि मन्त्रे लोहित शुक्क कृष्णशब्दे रजः सत्त्वतमां स्पिभिधीयनेते । लोहितं रजो रञ्जनात्मकत्वात् । शुक्कं सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वात् । कृष्णं तम आवरणात्मकत्वात् । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधर्में व्यंपिद श्यते लोहित शुक्क कृष्णेति । न जायत ईति चाजा स्यान्मूलपकृतिरिवकृतिरित्यभ्युपगमान्त् । नन्वजाशब्द श्लोग्यां कृदः । बाढम् । सा तु कृदिरिह नाऽ अथिनुं शक्या विद्यापकरणात् । सा च बह्वीः प्रजाह्मेगुण्यान्विता जनयित । तां प्रकृतिमेज एकः पुरुषो जुष- माणः पीयमाणः सेवमानो वाऽनुशेते । तामेवाविद्ययाऽ न्यत्तेनोपगम्य सुसी दुःस्वी मूढोऽहिमत्यविवेकत्वानो विरक्तो जहात्येनां प्रकृतिं भुक्तभोगां कृतभोगापवर्गां परित्यजित

तिगुणत्वादिनाऽजामम्ने तत्प्रत्यभिज्ञानात्तत्परतेति मत्वाऽऽह । मन्नेति । अजामम्रस्याप्रधानपरत्वात्तद्शब्दत्वोक्त्या समन्वयस्यैव दाढ्योत्पादादिसंगतयः । पूर्वपक्षे प्रधानस्य शब्दवन्वेन गतिसामान्यासिद्धिः सिद्धान्ते तस्याशब्दत्वात्तिसिद्धिरिति फल्मेदः । मन्नवर्णमेवानुक्रामिति । अजामिति । प्रधानस्य क्रपराहित्यदित्पितिपत्वं नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह । अनेति । क्र्ह्यभावे कथमभिषानं गुणवृत्त्येत्याह । लोहितिमिति । कुसुम्मवदम्भोवन्मेघवच तेषां तथात्वेऽपि प्रधानस्य किमायातं तदाह । तेषामिति । अवयवधमैरवयवाः प्रधानस्य सत्त्वाद्यस्तेषां धर्माः शुक्काद्यस्तैरित्यर्थः । लोहितादिशब्दाना रञ्जनीयत्वादिगुणयोगाद्रजआदिपरत्वे व्यवहितलक्षणा स्याद्धिंणा तेजोबन्नाना ग्रहे नैविमित्याशङ्कच्य तेषु जनिमत्त्वादाकृत्यभावाचाजाशब्दायोगान्न वल्रक्षणेत्याह । नेति । क्रह्वयोगमपहरतीति न्यायेन शङ्कते । नन्विति । क्रह्ययोगे योगवृत्त्यादानं युक्तमित्याह । बाढिमिति । वाक्यशेषस्य प्रधानानुगुण्याच मन्नस्य तत्परतेत्याह । सा चेति । त्रेगुण्यान्विताः सुखदुःखमोहान्विताः । आत्मभेद-वादित्वाच मन्नस्य प्रधानपरतेत्याह । तामिति । अनुशयनमेव विश्वद्याति । तामे-वेति । चतुर्थं पादं व्याकरोति । अन्य इति । मुक्तभोगाभिति व्याचरे । कृतेति ।

१ड. ज °वा रोहिं।२ड. ञ. °न्त्रे रोहिं।३ड. ञ. °न्ते। रोहिं।४ ज. ट. इत्यजा। ५ड. ज. झ. घ. ट. १००० गाया रूं।६ड. ज. भेजो होकः।७ड. ज. व. वेकि १।

मुच्यत इत्यर्थः । तस्माच्छुतिमूलैव प्रधानादिकल्पना कापिलानामित्येवं पाप्ते ब्रूमः। नानेन मन्नेण श्रुतिमन्त्वं सांरव्य-वादस्य शक्यमाश्रियतुम्। न ह्ययं मन्नः स्वातन्न्येण कंचिदिप वादं समर्थियतुमुत्तहते। सर्वत्रापि यया कर्याचित्कल्पनयाऽ-जात्वादिसंपादनोपपत्तेः। सांख्यवाद एवेहाभिभेत इति विशेषावधारणकारणाभावात्। चमसवत्। यथाहि "अर्वोग्वलश्चमस ऊर्ध्वबुधः" [ बृ० २।२।३ ] इत्यस्मिन्मन्ने स्वातन्न्येणायं नामासौ चमसोऽभिभेत इति न शक्यते निह्मपितुम्। सर्वत्रापि यथाकथंचिदवीग्विलत्वादिकल्पनोपपत्तेः। एविमहाप्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य मन्नस्य नास्मिन्मन्ने प्रधानभेवाजाऽ-भिभेतेति शक्यते नियन्तुम्॥ ८॥

तत्र त्विदं तिच्छर एष ह्यर्गस्विस्थमस ऊर्ध्वबुध्न इति वाक्यशे-षाचमसविशेषप्रतिपत्तिर्भवति । इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्ये-त्यत्र ब्रूमः ।

### ज्योतिरुपक्रमा तु तथाद्यधीयत एके ॥ ९ ॥ परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःममुखा तेजोबन्नरुक्षणा चतुर्विधस्य

कन्दाचुपलिविभोगः । गुणपुरुषान्यतावीरपवृज्यवेऽनेनेत्यपवर्गः । सिक्रपिर्धवेरक्ठवैकत्वात्पुनर्मुक्तिवचनाचाजामत्रस्य प्रधानवादानुकूल्ये फलिवमाह । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तयि । एविमिति । सौत्रहेतुसाच्या प्रविज्ञां पूर्यित । नेति ।
वदेव स्पष्टयित । न हीति । तत्र हेत्वपेक्षाया प्रकरणोपपदवाक्यशेषाभावादिति सौत्रं
हेतुं व्याचष्टे । सर्वत्रेति । दृष्टान्तमादाय कर्माङ्गं व्यावत्योपिनिषत्पसिद्धं चमसंदर्शयति । चमसविदिति । अर्वाग्विलत्वादिना विशेषासिद्धमाशङ्कचाऽऽह । सर्वत्रेति ।
गिरिगुहादावित्यर्थः । दृष्टान्तस्थपर्थं दार्षान्तिकं योजयित । एविमिति ॥ ८ ॥

सूत्रान्तरमवतारियतुं चोदयित । तत्रेति । दृष्टान्तवाक्यं सप्तम्यर्थः । इहेत्यजामन्नोक्तिः । चमसदृष्टान्तवद्जामन्ने विशेषाश्रवणात्पद्यानमेव स्मातं ग्राह्मित्यर्थः ।
सूत्रमवतारयित । अत्रेति । विजातीयस्मृतेः सजातीयश्रुतेः सनिवेर्छोघवेन श्रुत्यन्तरादर्थीनिर्णयोऽजामन्नस्येति व्याचष्टे । परमेश्वरादिति । तत्तेजोऽसृजतेत्यादिश्रुतेर्विशेषणम् । जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्ञभेदाचातुर्विध्यम् । इयमजेति मान्नवर्णिकी प्रकृतिरुक्ता । ज्योतिरुपक्रमेति विशेषोक्ती तुशब्देन विशेषपीर्वृथेत्याशङ्कचाऽऽह ।

भृतग्रामस्य प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या। तुशब्दोऽवधारणार्थः। भूतत्रयस्क्रभणैवेयमजा विज्ञेया न गुणत्रयस्क्रमणा । कस्मात् । तथा क्षेके गाखिनस्तेजोबनानां परमेश्वराद्धत्पत्तिमाम्नाय तेषामेव रोहितादिकपतामामनन्ति "यदमे रोहितं क्रपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्कं तदपां यत्कृष्णं तदत्रस्य'' इति । तान्येवेह तेजोबन्नानि प्रत्यभिज्ञायन्ते रोहितादिशब्दसामान्यात । रोहितादीनां च शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वाद्भाक्तत्वाच गुणैविषयत्वस्य । असं-दिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । तथेहापि "ब्रह्मवादिनो वदन्ति । किंकारणं ब्रह्म" वि १।१ ]

इत्युपक्रम्य ''ते ध्यानयोगानुगता अपरयन्देवात्मशक्तिं स्वगुणै-निगढाम्" श्वि० १।३] इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्तजगद्धि-धायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात् । वाक्यशैषेऽपि "मायां तु पकृतिं विद्यानमायिनं तु महे वरमं" इति "यो योनि योनिम-

तुशब्द इति । अववारैणाक्षपैमथेमेव स्फोरैयवि । भूतेति । स्पृतिमनुसूत्य गुणत्रयात्मि-का कुतोऽसो नेष्टेत्याह । कस्मादिति । सूत्रावयवेनोत्तरमाह । तथेति । छान्दोग्ये तेजाबन्नानाभिश्वरकार्याणां रोहितादिरूपवतामुक्तत्वेऽपि किमित्यजामञ्जे तान्येव वक्त-व्यानीत्येकार्थत्वे हेत्वभावादित्याशङ्कचाऽऽह । तानीति । स्मार्वे प्रधानेऽपि रोहिता-दिशब्दाना नीतत्वात्तदेव किभित्यत्र न प्राह्मभित्याशङ्कच मुरूयसंभवे रञ्जना-दिना रोहिताद्यपचारस्यायोगादित्याह । रोहितादीनां चेति । शाखान्तरीय-वाक्येन शाखान्तरस्थं वाक्यं कथं निर्णेतन्यामित्याशङ्ख्य सर्वशाखापत्ययन्यायादि-त्याह । असंदिग्धेनेति । न परशाखान्तरस्थवाक्यादिष्टसिद्धिः किंतु पूर्वोपरालो-चनायामियमपि श्वेताश्वतरश्रुतिरस्मदनुगणेत्याह । तथेति । ब्रह्मणः शुद्धत्वाच जगद्धे-तुतेति प्रच्छिति । किमिति । यज्जगत्कारणं तिन ब्रह्म कि वाडन्यदिति वा पश्लो जगदुत्पत्तौ किमुपकरणवद्धह्मेति वा ते ब्रह्मवादिनोऽनया रीत्या विमृत्य ध्यानारूयेन योगेनान्गताः परमात्मानमनुप्रविष्टास्तस्यैव देवस्याऽऽत्मभूतामैक्येनाध्यस्तां मायाशाक्ति गुणत्रयात्मिकां त्रिगुणजगनिर्माणसहकारिणीमपश्यत्रिति श्रुतेरजामत्रस्यापि मूळपक-तिविषयतेत्यर्थः । न केवळमुपऋमादेवमुपसंहारादपीत्याह<sup>े</sup>। वाक्येति । परकीये मवाने मायाशब्द वारयति । मायिनं त्विति । अविद्याशक्तियोनिस्तस्याश्वाभेदेऽपि कार्यभेदेन भेदाद्वीप्सा । नच सा परेष्टा प्रकृतिरेकस्य देवस्य तद्विष्ठातृत्वश्रुतेः ।

१ ट. "णत्रयिव"। २ झ. "धे तु "मा"। ३ क. ख. "रणरू"। ४ ख. "पमिनम"। ५ ठ. "स्फोटय"।

धितिष्ठत्येकः" [श्वे० ४ | १० | ११ ] इति च तस्या एवा-वगमात्र स्वतन्ना काचित्पकृतिः प्रधानं नामाजामन्नेणाऽऽम्ना-यत इति शक्यते वक्तुम् । प्रकरणान्त सैव देवी शक्तिरव्याकृत-नामक्षपा नामक्षपयोः प्रागवस्थानेनापि मन्नेणाऽऽम्नायत इत्यु-च्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैक्षप्येण त्रैक्षप्यमुक्तम् ॥९॥ कथं पुनस्तेजोवन्नांत्मना त्रैक्षप्येण त्रिक्षपाजा प्रतिपत्तं शक्य-ते । यावता न तावनेजोवनेष्वजाकृतिरस्ति । न च तेजोव-न्नानां जातिश्ववणादजातिनिश्विणोऽप्यजाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठिति—

#### कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्विरोधः ॥ १० ॥ ( २ )

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दो नापि यौगिकः किं तर्हिं कल्पनोपदेशोऽयम् । अजाह्नपकक्रृप्तिस्तेजोवन्नस्रणायाश्चराच-रयोनेरुपदिश्यते । यथा हि स्रोके यदच्छया काचिदजा रोहि-तशुक्ककृष्णवर्णा स्पाद्धहुवर्करां सह्नपवर्करा च तां च कश्चिदजो जुषमाणोऽनुशयीत कश्चिनां भुक्तभोगां जह्मादेविमयमपि

पूर्वोत्तरिवरोवादजामञ्रस्य प्रधानार्थत्वाभावे स्थिते तदुभयानुगुण्यान्मायाञ्चाकिविषयत्व-मेव तस्येत्याह । प्रकरणात्त्वित । दैन्याः शक्तेस्तद्धेदं तर्ह्यन्याकृतमिविश्चयत्त-रप्रसिद्धं सूचयित । अव्याकृतेति । तस्यामंभिन्यक्तनामक्रपकार्थलिङ्गकमनुमानमाह । नामेति । पूर्वोत्तरवाक्याभ्यामिवेति वक्तमिपशब्दः । कथमस्मिन्पक्षे लोहितशुक्कक्त-ष्णामिति कारणभूतमायाशकेश्चेक्षप्यं वैश्वक्रप्यात्तत्राऽऽह । तस्याश्चीत् ॥ ९ ॥

अवान्तरपरमपक्तत्योरन्यतरार्थत्वे मन्नस्योक्ते सत्यवान्तरप्रकृत्यर्थत्वममृष्यन्नाह । कथिमिति । काऽनुपपत्तिरित्याशङ्क्य रूढ्या योगाद्वा तद्धीरिति विकल्प्याऽऽ द्यं दूषयति । यावतेति । आकृतिर्जातिः । द्वितीयं प्रत्याह । न चेति । जाितर्जन्म तद्मावोऽजाितरेवं रूढियोगाभ्या यस्मादजाशब्देन तेजोबन्नाख्या प्रकृतिनै ज्ञातुं शक्या तस्मानाजामन्नस्यावान्तरपक्तत्यर्थतत्यर्थः । तत्र सूत्रमुत्तरिन्त्याह । अत इति । पक्षद्वयमनङ्गीकारपरास्तिमित्याह । नायिमिति । अजाशब्दस्ति कथमवान्तरपक्ति वर्वते तत्राऽऽह । किमिति । कल्पनोपदेशं दशेयि । अजेित । तमेवोपदेशं द्द्राः नतेन स्पष्टयति । यथेति । ननु छागा न छोिहतशुक्करुष्णवान्यथाऽपि भानात्तन्तराऽइह । पदच्छिपति । वर्करो बाळपशुः । यत्तु क्षेत्रज्ञभेदोपळम्भात्यवानवादम-

१ ट. त्रिरूपेण । २ ड. ज. 'त्राना त्रे'। ३ ड. ज. रा स्वरू'। ४ ख. 'मनिमि'।

तेजोबन्नलक्षणा भूतपकृतिस्तिवर्णा बहु सह्यं चराचरलक्षणं विकारजातं जनयत्यविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोपभुज्यते विदुषा च परित्यज्यत इति । न चेदमाशङ्कितव्यमेकः क्षेत्रज्ञोऽनुशेतेऽन्यो जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञभेदः पारमार्थिकः परेषामिष्टः प्राप्नोति । न हीयं क्षेत्रज्ञभेदमितिपिपादिषणं किंतु बन्धमोक्षव्यवस्थापितिपिपादिषणा त्वेषा । प्रसिद्धं तु भेदमनूच बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाचते । भेदस्तूपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकिष्यतो न पारमार्थिकः । "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा" इत्यादिश्वतिभ्यः । मध्वादिवत् । यथा आदित्यस्यामधुनो मधुत्वम् [छा०] ३।१ ] वाचश्चाधेनोर्धेनुत्वम् [बृ० ५ । ५ ] दुत्येवंजातीयकं कल्प्यते । एविमत्यम् वाक्षात्वं कल्प्यते इत्यर्थः । तस्मादिवरोधस्तेजोबन्नेष्वज्ञाशब्दमयोगस्य ॥ १०॥ (६)

त्यभिज्ञेति तत्राऽऽह ! न चेति । तत्र हेतुः । न हीति । व्यवस्थावादि शास्त्रं तद्यभै भेदमपि साविषव्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । प्रसिद्धं त्विति । प्रमाणातिरेकेण प्रसिद्धच्ययोगात्तत्पसिद्धस्य तस्य प्रामाणिकतया वस्तुतेत्याशङ्कचाऽऽह । भेदिस्त्वित । क्रयं तस्य कल्पितत्विमित्याशङ्कचेक्यवादिवाक्यवशादित्याह । एक इति । श्रुत्यन्तरमैक्यवादि संप्रहीतुमादिपदम् । दृष्टान्तमवतार्ये व्याचष्टे । प्रध्वादिवदिति । रोहितादिशब्दानां रञ्जनीयत्वादिगुणसामान्यव्यवधानेन रजःसच्वादिव्यवहितळक्षणानुग्रहीतामजाशब्दस्य योगवृत्ति प्रधाने वाधित्वा रोहितादिगुणसंहतिपधानं वेजोवज्ञम्यजाकारं परिकल्प्याजाशब्दस्य किष्टिष्ठहे युक्तः समुद्रायप्रसिद्धित्यागेनावयवप्रसिद्धचाश्रयेणस्यायुक्तत्वादिह च कप्रकल्पनया समुद्रायप्रसिद्धरागेनावयवप्रसिद्धचाश्रयेणस्यायुक्तत्वादिह च कप्रकल्पनया समुद्रायप्रसिद्धरागेनावयवप्रसिद्धचाश्रयेणस्यायुक्तत्वादिह च कप्रकल्पनया समुद्रायप्रसिद्धरागेमाप्रस्थावान्तर-परमप्रकृत्योरन्यतरार्थत्वेनाप्रधानाविषयत्वात्तस्याश्रव्दतं सिद्धमित्यर्थः ॥ १०॥ (२)

३ ज. 'षा वं। २ ङ. ज. 'यिषेतेषा । प्र'। ३ स्त. 'वाद स'। ४ ख. ठ. ड. 'यस्या'।

## न संख्योपसंग्रहादापि नानाभावादतिरेकाच ॥ ११ ॥

एवं परिहृतेऽप्यजामन्ने पुनरेन्यस्मान्मन्नात्सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते ।
"पस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम्" [ बृ० ४ । ४ । १७ ] इति ।
अस्मिन्मन्ने पञ्च पञ्चजना इति पञ्चसंख्याविषयाऽपरा पञ्चसंख्या श्रूयते पञ्चशब्दद्वयदर्शनात्। त एते पञ्चपञ्चकाः पञ्चविश्वतिः संपद्यन्ते। तथा पञ्चविश्वतिसंख्यया यावन्तः संख्येया
आकाङ्क्ष्यन्ते तावन्त्येवं च तत्त्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते
"मूल्यकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशक-

अजाशब्दस्य योगं निरस्याजामब्रस्य प्रधानार्थत्वं निरस्तम् । इदानी पञ्जजनश-ब्दस्य योगनिरासेन यस्मिन्नित्यादिमन्नस्य प्रधानार्थत्वं निरस्यति । न संख्येति । पश्चजनमञ्जः सांरूयीयतत्त्वपरो वाऽर्थोन्तरपरो वेति योगरू ट्याविनिगमादिशये सगति-माह । एवमिति । अध्यात्माविकारे प्रसिद्धच्छागाया अयोगादजा तेजआदिकेत्-क्तमत्रापि प्रसिद्धमनुष्यग्रहे वाक्यस्य निस्तात्पर्योदवयववृत्त्या सांख्यतत्वपरतेति सग-तिरित्यर्थः । पश्चजनमञ्जस्याप्रधानपरत्वेन तदशब्दत्वोक्त्या समन्वयद्दढीकरणात्पादा-दिसंगतिः । पूर्वपक्षे प्रधानाशब्दत्वनिवृत्त्या गतिसामान्यासिद्धिः सिद्धान्ते तदशब्द-त्वस्थित्या वित्सिद्धिरिवि फलम् । वमेव मश्चं बृहदारण्यकस्थं पठवि । **यस्मिनिति ।** पश्चजना वाक्यशेषस्थाः प्राणादयः पश्चाव्याकृतास्यश्चाऽऽकाशो यस्मिन्पति।ष्ठेतस्त-मेव निष्पपेश्चब्रह्मात्मकममृतमात्मानं मन्ये यद्यपि पूर्व मत्योऽभूवं तथाऽपीदानी विद्वा-नमृतोऽस्मीति मञ्जहको वचनम् । कथमस्मान्मञ्जात्पत्त्रवस्थानं सांख्यस्येत्याकाङ्कचाऽऽ-ह । अस्मिनिति । तथाऽपि कथ सांख्यवादमसङ्गरतनाऽऽह । त इति । पश्चावि-श्विसंख्यादृष्टावि साख्यीयतत्त्वासिद्धिरित्याशङ्च संख्यैव संख्येयाकाङ्क्षायां स्मृतिसिद्धतत्त्वानि संग्रह्णातीत्याह । तथेति । न चाऽऽधारत्वेनाऽऽत्मनोऽवस्था-नादाकाशस्य च प्रथकथनात्रयोविशिवर्जना इति वाच्यं मूलपकृति सत्त्वादिभिविभन्य पश्चविंशतित्वकल्पनात् । न चैवमात्माकाशाभ्यां सप्तविशतित्वं गुणाना मूलप्रकृतिमा-त्रेणैकीकरणादित्यभिषेत्याऽऽह । तावन्तीति । तत्र सारूयस्मृतिमाह । मुलेति । अवि-कृतिरन्यस्य कस्यचिद्धिकारो नेति यावत् । महदृहकारपश्चतन्मात्राणि सप्त पक्तिवि-कतयः । महानहंकारस्य पकतिर्मेलपकतेर्विकतिः । अहंकारोऽपि तामसस्तन्मात्राणां पछातिः सास्विकस्वेकादशेन्द्रियाणाम् । तन्मात्राण्याकाशादीना स्थलानां प्रकृतयः ।

१ ड. ञ. °रप्यन्य । २ ड. ज. °याच प । ३ ज. °व त । ४ क. ज. °कस्तुवि । ५ क. ठ. ड. पैक्ष व । ६ ठ. ड. °स्य पृ ।

श्च विकारों न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः" [ सांख्यका० ३ ] इति । तया श्रुतिप्रसिद्धया पञ्चविंशतिसंख्यया तेषां स्मृतिप्र- सिद्धानां पञ्चविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहात्प्राप्तं पुनः श्रुतिपत्त्वमेव प्रधानादीनाम् । ततो ब्रूमः । न संख्योपसंग्रहादिष प्रधानादीनां श्रुतिपत्त्वं पत्याशा कर्तव्या। कस्मात्। नानाभावात्। नाना ह्येता- निपञ्चविंशतिस्तत्त्वानि नेषां पञ्चशः पञ्चशः साधारणो धर्मे। ऽस्ति येन पञ्चविंशतेरन्तरान्धे पराः पञ्चपञ्चसंख्या निविशेरन्। न ह्येक- निबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्वादिकाः संख्या निविशन्ते। अ- थोच्येत पञ्चविंशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते। यथा पञ्च सप्त च वर्षाण न ववर्ष शतकतुः' इति द्वादशवार्षिकीमनादृष्टिं कथयन्ति तद्विति । तदिष नोपपद्यते । अयमेवास्मिन्यक्षे दोषो यद्धक्ष-

पश्चभूतान्येकाद्शेन्द्रियाणि षोडशको गुणो विकार एव । पृथिन्यादीनां घटादिपकृति-त्वेऽपि तस्वान्तराप्रकृतित्वाद्भिकृतय एव । पुरुषस्तु कौटस्थ्यात्प्रकृतिविकृतित्वविर-हीत्यर्थः । संख्योपसंग्रहादिति व्याकुर्वन्युर्वपक्षमुपसंहरति । तथेति । सिद्धान्तसूत्र-मववार्य प्रविज्ञां विभजते । तत इति । शुत्युक्तसख्ययाऽपेक्षितसख्येयविशेषार्पणं स्मृतेर्युक्तं तयोर्नेलम्लित्वादित्याह । कस्मादिति । सौते हेतुमुपादाय व्याचष्टे । नानेति । नानात्वमेव न विरुद्धिमित्याशङ्कचाभिषेतं नानात्वमाह । नैषामिति । नहि सत्त्वरजस्तमोमहद्दहंकाराणां ऋियागुणजातीनामन्यतमस्तन्मात्रादिभ्यो व्यावृत्तः सचादिषु चानुवृत्तः कश्चिदेको धर्मोऽस्ति । नापि पृथिव्यप्तेजोवार्युं घाणानामुक्तो धर्मः संभवत्याकाशस्य पृथगुक्तरप्रवेशात । एवं रसनादिष्विप पश्चशः साधारणधर्मवैधुर्थ-मिति भावः । कि तेनानुपयोगिनेत्याशङ्कचाऽऽह । येनेति । पश्चविंशातिसंख्यान्तरा-छे पञ्चानामपि पञ्चसंख्यानां भावात्तथोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । त्रयक्षि-शद्देवा इति महासंख्यायामष्टी वसव इत्यवान्तरसंख्या साधारणधर्माधीना तथाऽत्रापि न साधरणधर्माद्वते महासंख्यायामवान्तरसंख्यासिद्धिरित्यर्थः । अपरसख्यापूर्वेत्वात्पर-संख्यायास्तत्पीवीपर्यळक्षणप्रत्यासत्त्या परसंख्याळक्षणार्थमपरसंख्योक्तिरिति पूर्वपक्षदे-शीयश्चीदयाति । अथेति । तदेवोदाहरणेन स्फोरयाति । यथेति । असमासमङ्गीकत्य पश्चराब्दद्वयद्रशेनेऽपि पश्चसंख्याद्वयद्धपावान्तरसंख्यया पश्चविश्वतिलक्षणमहासंख्यो-पलक्ष्यत्वे श्रुतिसंभवे लक्षणा न युक्तेति परिहरति । तदिति । किच पश्चशब्दस्य जनशब्देन समस्तत्वात्पश्चसंख्याद्वयासिद्धचा तद्वारा पश्चविंशतिसंख्याऽपि न सिध्य-

## [भ०१पा०४पू०११] आनन्दगिरिकृतटीकासंवलितशांकरभाष्यसमैतानि ।३५३

णाऽऽश्रयणीया स्यात् । परश्चात्र पञ्चशब्दो जनशब्देन समस्तः पञ्चजना इति ।पारिभाषिकेण स्वरेणेकपदत्वनिश्चयात् ।
मयोगान्तरे च "पञ्चानां त्वा पञ्चजनानाम्" [तै०१।६।२।२]
इत्यैकपयैकस्वर्थेकविभक्तिकत्वावगमात् । समस्तत्वाच न वीष्सा
पञ्च पञ्चेति । न च पञ्चकद्वयग्रहणं पञ्च पञ्चेति । न च पञ्च-

वीत्याह । परश्चेति । समस्तत्वे हेतुमाईं । पारिभाषिकेणेति । अन्तानुदःत्तस्वरो भाषिकग्रन्थसिद्धोऽत्र पारिभाषिकः । तथाहि पथमोऽस्मिन्मत्रे पश्चशब्दो भवत्युदात्तो द्वितीयः सर्वानुदात्तो जनशब्दश्चान्तोदात्तस्तथाच न द्वितीयपश्चशब्दजनशब्द्योः समास-मन्तरेणान्त्यस्याऽऽकारस्योदात्तत्वमितरेषा चानुदात्तत्वं समासस्येति सूत्रेण समासस्या-न्तोदात्तत्वाविवानात् ''अनुदात्त पदमेकवर्जम्'' [पा.मू.६।१।१५८] इति च सृत्रेणोदात्तः स्वरितो वा यस्मिनपदे विधीयते तदेकं हित्वा शिष्टस्यानुदात्तत्वं स्मर्थते । एवमन्तोदा-त्तस्वरवळात्तत्र समासो निर्वारितः । भाषिके तु शतपथत्राह्मणस्वर्विधायकग्रन्थे स्वरि-वोऽनुदात्तो वेति मूत्रेण यो मन्नद्शायामनुदात्तः स्वरितो वा स बाह्मणावस्थायामुदात्तो भववीत्यपवादः स्वीकृतः। तत्रश्चान्त्यादाकारादितरेषामनुदात्तादीना बाह्मणदशायामुदा-त्तर्वं पाष्ठमुदात्तमनुदात्तमनन्त्यमिति सूत्रेण मन्नद्शायामुदात्तस्यानन्त्यस्य परलमतयो-चार्येभागस्यानुदात्तत्वं विहितं तद्त्राऽऽकारो नकाराद्वपरितनः सन्नाकाश्चेत्यनेन लगतयोचार्यमाणोऽनुदात्तो भवति स चैवमन्तानुदात्तस्वरः पारिभापिकः । अन्तोदात्ता भाषिक इति पक्षे त्वध्ययनविरोवः । तेन पारिभाषिकेण स्वरेणैकपद्त्वनिश्चयादममा-सासिद्धिरिति भावः । अन्यत्र चैवंविवपयोगस्यकपदत्वनिश्वयादिहापि तत्मामान्यादे-कपद्वेति समासे हेत्वन्तरमाह । प्रयोगान्तरे चेति । आज्यमसीत्याज्यस्याविकारा-दाज्यं संबोध्य "पञ्चाना त्वा पञ्चजनानां यञ्चाय धर्जाय ग्रह्मामि" इति तैत्तिरीयक-श्रुतेः पश्चानां पश्चजनाना देवताविशेषणाना कृते यश्चवद्यवस्थितं यन्मदीयं शरीरं त-देव धर्त्रमेहिकामुध्मिकभोगधारणसमर्थं तद्वैकल्यार्थं ग्रह्मामीति यजमानोक्तिः । समा-सेऽपि कि स्यात्तत्राऽऽह । समस्तत्वाचेति । वीष्साभावे पश्चसख्याद्वयासिद्धेस्तद्वारा पश्चविश्वविसंख्याया न लक्ष्यवेत्यर्थः । कि चासमासेऽपि पश्चशब्दृह्वयपयोगे दशानामेव लाभान सांख्यस्मृतिपत्यभिज्ञेत्याह। न चेति। पश्च पश्चेति पश्चकद्वयम् हेऽपि द्शैव त-च्वानि सिध्यन्ति न पश्चिवशतेस्तच्वानां प्रत्यभिज्ञेत्यर्थः। यद्वा समास एव पश्च पश्चिति पश्चकद्वयाग्रहान्न लक्षणयाऽपि पश्चविश्वतिसंख्याधीरित्यर्थः। नन्वसमासेऽपिवीप्सां हित्वा दण्डिन्यायेन जायमानाजायमानसाधारणजनशब्दोक्ततस्वविशेषणीभूतपश्चसंख्याविशेष-णत्वादाद्यपश्चसंख्यायाः सांख्यीयपश्चविंशतिधीरिति नेत्याह । न चेति । शुक्कादिश-

<sup>ी</sup>ज. त्र. ट.इ. ैति। माँ। २ ज. ैति। तेन न पै। ३ झ. है। माँ। ४ क ख. ठ. द. र्थस्पाँ।

संख्याया एकस्याः पञ्चसंख्यया परया विशेषणं पञ्च पञ्चका इति । उपसर्जनस्य विशेषणेनासंयोगात् । नन्वापन्नपञ्चसंख्या- का जना एव पुनः पञ्चसंख्यया विशेष्यमाणाः पञ्चविंशति मन्देष्यन्ते । यथा पञ्च पञ्चपूल्य इति पञ्चविंशतिपूलाः मतीयन्ते तद्वत् । नेति ब्रूमः । युक्तं यत्पञ्चपूलीशब्दस्य समाहाराभिमा- यैत्वात्कतीति सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च पञ्चपूल्य इति विशेषणम् । इह तु पञ्च जना इत्यादित एव भेदोपादानात्कतीत्य- सत्यां भेदाकाङ्क्षायां न पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत् । भवदपीदं विशेषणं पञ्चसंख्याया एव भवेत्तत्र चोक्तो दोषः । तस्मात्पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चविंशतितत्त्वाभिमायम् । अन्तर्मात्पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चविंशतितत्त्वाभिमायम् । अन्तर्मात्पञ्चलेषा

च्द्वत्पञ्चशब्दस्य संख्योपसर्जेनद्रव्यपरत्वाद्गुणभूतसंख्याया न संख्यान्तरेण विशेषण-म् । तथा सित विशेष्येण द्रव्येण विशेषणेन च संख्यया युगपदाकृष्टा संख्या नैके-नाप्यन्वियादित्याह । उपसर्जनस्येति । न खलूपमर्जनमुपसर्जनान्तरेण साक्षादेव संबध्यते प्रधानानुयायित्वात्तेषा मिथःसंगत्ययागादतः संख्ययोविंशेषणविशेष्यतया न पराभीष्टमंख्यावीरित्यर्थः । नानाभावेन दूषितमपि परमपूर्वपक्षिणं संख्यान्तरानाका-ङ्क्षाने।पसर्जनन्यायाभ्यां दूषायेतुमुत्थापयाते । निन्वति । पाग्नपश्चसंख्यांकानां ज-नानां पश्चमरूयया विशेषणे पश्चविशातितत्त्वधारित्येतदृष्टान्तेन साधयति । यथेति । जायन्त इति जनाः पश्च च ते जनीश्चेति पश्चजना इति यौगिकत्वमुपेत्य पत्याह । नेतीति । दृष्टान्ते संख्यान्तराकाङ्क्षां दर्शयति । युक्तमिति । द्विगुसमासेन समा-हाराभिधानात्पदान्तरोक्तसंरूयया समाहारोऽवच्छेतुं युक्तः । उत्पत्तिशिष्टया तुल्यप-दस्थसंस्थया समाहारिणः पूळा अविच्छिद्यन्ते तेन पश्चपूळीत्यत्रास्त्याकाड्क्षोति विशे-षणविशेष्यधीरित्यर्थः । दार्ष्टीन्तिके नैवमाकाङ्क्षेत्याह । इहेति । पश्चजना इत्यैत्र ङीबन्तत्वाश्रुत्या समाहाराद्दष्टेर्जनानां च स्नगतसंख्याविच्छन्नत्वान्न संख्यान्तराका-ङ्क्षेति कुर्तो विशेषणविशेष्यतेत्यर्थः । जनानामुत्पत्तिशिष्टसस्यावरुद्धानां शब्दान्त-रोक्तसंख्यानवरोवेऽपि पश्चसंख्यायाः संख्यान्तरानवरुद्धत्वात्तयाऽवरोवः स्यादि-त्याशङ्कच नोपसर्जनन्यायमवतारयति । भवदिति । इष्टापत्तिमाशङ्कचाऽऽह । त-त्रेति । विशेषणविशेष्ययोरेव योगो न विशेषणयोरन्योपसर्जनत्वादित्युक्तमित्यर्थः । नानाभावादिना सिद्धमुपसंहरित । तस्मादिति । पश्चपश्चजनशब्दो न पश्चविश्वतित-

१ क. ड ञ. ैशति प्रै। २ ट. प्यक्तत्वां। ३ ख. ँख्यान केनां। ४ ख. ँख्याना। ५ ख ँनाइति । ६ क. ख. ँत्यत्रेवं।

तिरेकाच न पञ्चिविंशतितत्त्वाभिमायम् । अतिरेको हि भवत्यात्माकाशाभ्यां पञ्चिविंशतिसंख्यायाः । आत्मा ताविद्द मितिष्ठां
मत्याधारत्वेन निर्दिष्टः । यिसमिनितिसप्तमीस्चिवतस्य तमेव मन्य आत्मानिम्त्यात्मत्वेनानुकर्षणात् । आत्मा च चेतनः पुरुषः ।
सं च पञ्चिविंशतावन्तर्गत एवेति न तस्यैवाऽऽधारत्वमाधेयत्वं
च युज्यते । अर्थान्तरपरिग्रहे चं तत्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः मसज्येन । तथाऽऽकाशश्च मितिष्ठत इत्याकाशस्यापि
पञ्चिविंशतावन्तर्गतस्य न पृथगुपादानं न्याय्यम् । अर्थान्तरपरिग्रहे चीकं दूंषणम् । कथ च संख्यामात्रश्रवणे सत्यश्चतानां
पञ्चिविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहः मतीयेत । जनशब्दस्य तत्त्वेष्वरूढत्वात् । अर्थान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपपत्तेः । कथं तिर्हे पञ्च पञ्चजना इति । उच्यते "दिक्संख्ये संज्ञायाम् " [पा० मू०
२।१।५०]इति विशेषस्मरणात्संज्ञायामेव पञ्चशब्दस्य जनगब्देन

च्वनाचीत्यत्र सूत्रावयवं हेत्वन्तरमाह । अतिरेकाचेति । तदेव स्फीरयति । अति-रेको हीति । तत्राऽऽत्मकृतसंख्यातिरेकं विवृणोति । आत्मेति । इहेति मत्रोक्तिः । यच्छन्दस्य सर्वेनामत्वेन सावारण्यात्कथं तस्मादात्मधीरित्याशङ्कचाऽऽह । यस्मि-निति । आधारत्वेनाऽऽत्मनिर्देशेऽपि तस्य तत्त्वान्तर्भावान्नातिरेकः स्यादित्या-शद्भचाऽऽह । आत्मा चेति । आधारानन्तर्भावे दोषमाह । अर्थान्तरेति । आत्म-नेवाऽऽकाशेनापि संख्याविरेकं दृशेयित । तथेति । स हि तस्वेष्वन्तर्भूतो न वेति विकल्प्याऽऽधे दोषमाह । आकाशश्चेति । द्वितीयं प्रत्याह । अर्थान्तरेति । न च सत्तरजस्तमासि प्रधानेनैकीकृत्याऽऽत्माकाशौ पृथगुक्तौ तत्र पश्च पश्चजना इति पञ्चविश्वतितत्त्वाना प्रथगुक्तरपासिद्धान्ताद्धणानां मिथोभेद आधारत्वेनाऽऽत्माने-ष्कर्षेऽपि नमसो नाऽऽवेयान्तरेभ्यो युक्ता प्रथगुक्तिरिति भावः । किच पश्चविशाविसं-रूयादृष्टावि न सीरूयीयतत्त्वधीः संरूयेयमात्रेण सरूयाया युक्तत्वादित्याह । कथं चेति । कथं तत्त्वानामश्रुतत्वं जनशब्देन श्रुतत्वात्तत्राऽऽह । जनेति । संख्यैव सं-रूयेयं कलपयन्ती सांरूयीयतन्त्रानि विषयीकरिष्यतीत्यर्थीर्पत्तिमाशङ्खन्याऽऽह । अ**र्था**-न्तरेति । कि वर्हि तद्र्थीन्तर येन वाक्यस्योपपत्तिरिति एच्छाति । कथमिति । कर्मधारयाद्यनेकयोगेऽपि संज्ञासमासं बळवत्तरमाप्त्रोक्तेरुपेत्यात्र परेष्टसंख्याधीरेव नेति परिहरति । उच्यत इति । दिग्वाचिनः संख्यावाचिनश्च शब्दाः संज्ञाया विषये सु-

१ट. स प<sup>\*</sup>।२ ज. ट. <sup>\*</sup>त्वं यु<sup>\*</sup>। ३ ज. ञ. वा। ४ क. ज. चेको । ५ क. ज दोष. । क. ज. ट. <sup>\*</sup>शतेस्तत्त्वा <sup>\*</sup> ७ क. स्फोट्य <sup>\*</sup>। ८ ठ. इ. साख्यत <sup>\*</sup>।

समासः । ततश्च हृद्धत्वाभिप्रायेणैव केचित्पश्चजना नाम विव-क्ष्यन्ते न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण । ते कतीत्यस्यामाकाङ्क्षायां पुनः पञ्चेति प्रयुज्येते । पञ्जजना नामै ये केचित्ते च पश्चैवे-न्यर्थः । सप्तर्षयः सप्तेति यथा ॥ ११ ॥

के पुनस्ते पञ्चजना नामेति तदुच्यते ।

## प्राणाद्यो वाक्यशेषात् ॥ १२ ॥

यस्मिन् पञ्च पञ्चला इत्यत उत्तरिसन्मन्ने ब्रह्मस्वरूपिनरूपणाय प्राणादयः पञ्च निर्दिष्टाः । प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यानं मनसो ये मनो विदुरिति । तेऽत्र वाक्यशेपगताः संनिधानात्पेञ्चलना विवश्यन्ते । कयं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः । तत्त्वेषु वा कयं जनशब्दप्रयोगः । समाने तु प्रसिद्धचितिक्रमे वाक्यशेषवशात्प्राणादय एव ग्रही-तव्या भवन्ति जनसंबन्धाच्च प्राणादयो जनशब्दभाजो भवन्ति ।

बन्तेन समस्यन्ते दक्षिणाग्निः सप्तर्षेय इति दर्शनात्स तु समासस्तत्पुरुषसंज्ञ इति स्मृते-रित्यर्थः । संज्ञात्वेऽपि पाचकशब्दवद्वयववृत्त्या पश्चजनशब्द्स्य बोधकत्वमाशङ्क्यो-क्तम् । ततश्चेति । सित संज्ञात्वे पश्चजनशब्दोऽवयवार्थयोगानपेक्षत्वादेकिस्मिन्नपि विसिष्ठे सप्तर्षिशब्दवदेकत्रापि भवतीति भावः । प्राथमिकपश्चशब्दस्यान्वयमाकाङ्क्षयाः दर्शयति । त इति । वाक्यार्थं सद्दष्टान्तं स्पष्टयति । पश्चेति ॥ ११ ॥

स्वरूपविशेषासिद्धौ श्रुतेरप्रामाण्यात्त द्विशेषसाधकस्य चाह्रश्रेस्तत्प्रामाण्ये संदिहानः शङ्कते । के पुनिरिति । सूत्रेणोत्तरमाह । तिदिति । तद्याकुर्वे निर्णायकमाह । यस्मिनिति । अप्यथे श्रुतावुतशब्दः । येऽपि प्राणादीना प्राणनादिसाधकमात्मानं विदुस्ते ब्रह्म निश्चतवन्त इति योजना । पश्चजनशब्दो छोके प्राणादिष्वग्रहीतसंगतिस्तान्कथनाचक्षीतेनि शङ्कते । कथिमिति । यथा सत्येत्युक्त सत्यमामा गम्यते तथा जनशब्दो भाष्ये पश्चजनविषयः। कि पश्चजनशब्दस्य साख्यीयतत्त्वविषयत्त्वं प्राणाद्यविषयत्वं वा । नाऽऽद्यः । तेष्विप शक्तत्त्यग्रहणसाम्यादित्याह । तत्त्वेष्विति । द्वितियं प्रत्याह । सन्माने तिर्वति । कया वर्श्व वृत्त्या पश्चजनशब्देन प्राणादिषीर्छक्षणयेत्याह । जनेति । किच पश्चजनपर्यायस्य पुरुषशब्दस्य प्राणेषु प्रयुक्तपूर्वत्वाद्यक्ता तेषा पश्चजनशब्दन

१ झाट. ज्यन्ते । पै।२ क. इ. ज. ञ. ट. ैम के ै।३ इ. ञ. पत्रे स्यै।४ ज. ट. तत्र । ५ ज. ैराक्ष पक्ष ै।६ ख. ैरोषेषुसाै। ७ ल. झ. ये प्राँ।

जनेवचनश्च पुरुषशब्दः माणेषु मयुक्तः " ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः " [ छा० २।१२। ६ ] इत्यत्र । " माणो ह पिता माणो ह माता" [ छा०७ । १५ । १ ] इत्यादि च ब्राह्मणम् । समासवलाच समुदायस्य इद्धत्वमिवरुद्धम् । कथं पुनरस्रति मथममयोगे इद्धिः शक्याऽऽश्वियतुम्।शक्योद्धिदादिवदित्याह। मसिद्धार्थसंनिधाने ह्यमसिद्धार्थः शब्दः मयुज्यमानः समिशव्या-हारात्तद्विषयो नियम्यते । यथोद्धिदा यजेत पृपं छिनत्ति वेदिं करोतीति।तथाऽपमिष पञ्चजनशब्दः समासान्व्याख्यानादवगत-

वेत्याह । जनेति । किच पश्चजनपर्यायस्य पुरुषशब्दस्य प्राणे प्रयुक्तत्वं व्यनिक्तः । ते वा इति । ते खल्बेते हृद्यच्छिद्रेषु पूर्वद्क्षिणगश्चिमोत्तरोध्वेषु पञ्चमु पञ्चमाणा-दयो बह्मणो हाईस्य पुरुषस्य द्वारपाला इत्यत्र माणादिष् पुरुपशब्दोऽस्तीत्यर्थः । माणस्य सर्वीत्मत्वादापि वदात्मकाना तेषा युक्ता पश्चजनशब्दवेत्याह । प्राणो हेति । अवयवपसिद्धिसंभवे समुदायपसिद्धिरयुक्ता । सभवति पश्चविंशत्या तत्त्वेष्ववयवपसि-द्धिः । पश्च च ते जनश्चिति व्युत्पत्तेः । तत्त्वाना च जायमानाजायमानाना छत्रि-न्यायेन जनशब्दितानां पश्चसंख्यावता पश्चसंख्यावर्धे पश्चविशतिर्देवसिद्धिरित्या-शङ्कचाऽऽह । समासेति । कांढिमाक्षिपति । कथमिति । जनशन्दितमनुष्येषु पश्च-जनशब्दस्य दृष्टत्वात्प्रथमप्रयोगाभावासिद्धाविष तद्भावमुपेत्य दृष्टान्तमाह।शक्येति। संग्रहवाक्यं विवृणोति । प्रसिद्धेति । तत्रोद्धिद्विकरणमुदाहरति । पथेति । उद्धिदा यजेत पशुकाम इत्यत्रोद्भित्पदं विवेयगुणार्षकं वा कर्भनाम वेति संशये खनित्रादावृद्धि-च्छन्दस्य प्रसिद्धेनीमत्वे च यजतितुल्यार्थत्वेनाऽऽनर्थन्यान्ज्योतिष्टोभे गुणविविरिति पाप्ते यजेतेति यागेन भावयेदित्यर्थकल्पनादुद्भिदेति करणार्थपदस्य तत्सामानाविकर-ण्यात्तदेकार्थत्वादुद्धिद्वतेति कल्पने मत्वर्थळक्षणापातादुद्धिदा यागं भावयेद्यागेन पशु-मिति वैयविकरण्ये च यागस्य फलं प्रति साधनत्वं गुणं प्रति साध्यत्वभिति वैक्रप्या-द्विच्यावृत्या वाक्यभेदाचोद्भिनति सावयति । पशुभिति यागेऽपि प्रासिद्धियोगाद-त्रनामत्विसिद्धौ चान्यत्र समे दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेत्यादौ नामवद्यागानुवादेन गुणफळ-विधिसंभवाज्ज्योतिष्टोमे वा प्रकृते गुणविध्ययोगात्कभैनामैव संनिहितयज्यनुरोवादुद्धि-त्पदिमिति राद्धान्तितिमत्यर्थः । संग्रहवाक्यस्थादिशब्दोपात्तमुदाहरणद्वयमाह । यूप-मिति । छिनचीतिप्रसिद्धार्थेपदसम्भिन्याहाराच्चपपदस्य तद्थेरुछेदनयोग्यो दारुवि-शेषो गम्यते । वेदि करोतीति च करोतिसमाभिव्याहाराद्वेद्यर्थः संस्कारयोग्यः स्थण्डि-ळविशेषः सिद्ध इत्यर्थः । इष्टान्तत्रयार्थं दार्शन्तिके योजयति । तथेति । आचार्य-

९ का. <sup>\*</sup>नपर्यायश्च**ै। २ ड. ज**ैनेन ह्या ३ का. झा. ठाडाति । प्र<sup>®</sup>। ४ खा. ठाडा, ैतितत्त्वासि ।

संज्ञाभावः संह्याकाङ्क्षी वाक्यशेषसमिभव्याहृतेषु प्राणादिषु वर्तिव्यते। कैश्चित्तु देवाः पितरो गन्धवां असुरा रांक्षसि च पश्च पश्चजना व्याख्याताः। अन्येश्चं चत्वारो वर्णा निषादपश्चमाः परियहीताः। कचिच्च "यत्पाश्चजन्यया विशा" [ऋ०सं०८।५३।७]
इति प्रजापरः प्रयोगः पश्चजनशब्दस्य हश्यते। तत्परिग्रहेऽपीह न कश्चिद्विरोधः। आचार्यस्तु न पश्चविंशतेस्तत्त्वानामिह
प्रतीतिरस्तीत्येवंपरत्या प्राणादयो वाक्यशेषादिति जगाद॥१२॥
भवेयुस्तावत्प्राणादयः पश्चजना माध्यंदिनानां येऽत्रं प्राणादिष्वामनन्ति। काण्वानां तु कथं प्राणादयः पश्चजना भवेयुर्येऽत्रं
प्राणादिषु नाऽऽमनन्तीति। अत उत्तरं पठिति।

## ज्योतिषैकेषामसत्यत्रे ॥ १३ ॥ [३]

असत्यिप काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्वेत । तेऽपि हि यस्मिन्पञ्च पञ्चजना इत्यतः पूर्वेस्मिन्मन्ने ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायेव ज्योतिर्धीयते । तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरिति । कथं पुनरु-

देशीयानां मतद्वयमाह । कैश्विदित्यादिना । शूद्रायां ब्राह्मणाज्ञातो निषादः । शृत्यन्तरानुसारेण संभावितं पक्षान्तरमाह । किचिचेति । पाश्चजन्यया प्रजया विश्वति विशा पुरुषक्षपया यदिन्द्राह्वाननिर्मित्तं घोषा असृक्षत सृष्टास्तद्युक्तं घोषाविरेकेणं तदाह्वानायोगादित्यत्र प्रजापरः प्रयोगो दृष्टः । ततोऽत्र पश्चसंख्याया उपलक्षण-त्वात्पश्चजनशब्देन सर्वप्रजाग्रहणमित्यर्थः । उक्तपक्षान्यतमग्रहेऽपि साख्यानिरास-योगात्मधानस्याशबद्दत्वसिद्धरस्माकं न विशेषपक्षपातोऽस्तीत्याह । तदिति । आचार्यवचनं विरुध्यते तस्य प्राणादिविषयत्वादित्याशङ्कच व्याख्यान्तराभाविषया तन्न प्रवृत्तिस्याह । आचार्यस्तिति ॥ १२ ॥

सूत्रान्तरमवतारियतुं श्रुत्योभिथोविरोवं चोदयीत । भवेयुरिति । सूत्रमुत्तरत्वेनाव-तारयित । अत इति । तद्याकरोति । असत्यपीति । ज्योतिरिष पश्चसंख्यापूरकमात्मावि-रिक्तं काण्वश्चतावश्चतित्याशङ्कचाऽऽह । तेऽपीति । यत्पूर्वकाळापरिच्छेचमुक्त तज्ज्यो-विषामादित्यादीनां भासकममृतत्वेनाऽऽयुष्ट्रेन जीवनगुणवत्तयोपासते देवास्तेनाऽऽयु-ष्मन्तस्ते जाता इत्याह । तदिति । अस्मिन् मग्ने षष्ठचन्तज्योतिषा पश्च मंख्यापूरणं न त्वात्मज्योतिषा तस्यैकस्याऽऽधारावेयत्वायोगात् । केषाचित्पश्च-संख्यापूरकं ज्योतिरन्येषां नेति न विकल्यो वस्तुनीति शङ्कते । कथमिति । प्राहक-

१ क. इ. ज. अ. श्वरता । २ इ. अ. पूर्यते । ३ ख. केणेन्द्राह्मा ।

भयेपामि तुल्यविदं ज्योतिः पञ्चमानं समानमञ्चगतया पञ्चसंख्यया केषांचिदृ इते केषांचित्रेति । अपेक्षाभेदादित्याह । माध्यंदिनानां हि समानमञ्जपठितप्राणादिपञ्चजनलाभात्वास्मिन्मञ्चान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा भवति । तदलाभात्तु काण्वानां भवत्यपेक्षा । अपेक्षाभेदाच समानेऽपि मञ्जे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे । यथा समानेऽप्यतिरात्रे वचनभेदात्षोडिशनो ग्रहणाग्रहणे तद्वत् । तदेवं न तावच्छुतिमिसिद्धः काचित्मधानविषयाऽस्ति समृतिन्यायमिसिद्धी तु परिहरिष्येते ॥ १३॥ (३)

# कारणत्वेन चाऽऽकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १८ ॥

मतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणं मितपादितं च ब्रह्मविषयं गितसा-मान्यं वेदान्तवाक्यानाम् । मितपादितं च मधानस्याशब्दत्वम् ।

सामर्थ्यभेदादिवरोधमाह । अपेक्षेति । तदेव स्फुटयित । माध्यंदिनानामिति । तथाऽपि कथमेकस्यैवं ज्योतिषस्तुंल्ये मन्ने ग्रहाग्रहौ निह वस्तुनि विकल्पोऽस्ति तजाऽऽह । अपेक्षेति । उक्तं दृष्टान्तेन स्पष्टयित । यथित । विरोवेऽपि तुल्यवल् त्वाज्ज्योतिर्विहाय वाक्यशेषस्थानामेव गाणादीना सान्नाना कचिद्रहणमन्यत्र सज्योविषां तेषामेव ग्रहण क्रियायामिव वस्तुन्यपि दृष्टिक्रियायां विकल्पमिद्धोर्ति मत्वाऽऽह । तद्वदिति । पञ्चजनमन्नात्मवानस्य श्रुतिमत्त्व।भावेऽपि प्रकारान्तरेण तस्य तद्वस्वमाशङ्कच्च तद्विषयत्वेन संभावितश्रुतिनामन्यविषयत्वेन नीतत्वान्मैवभित्याह । तदेविमिति । तथाऽपि न ब्रह्मणि समन्वयः प्रधानार्थस्मृतिन्यायितरोव।दित्याशङ्कच्च भाविनं समावि सूचयित । स्मृतिरिति ॥ १३ ॥ (३)

पूर्वाधिकरणत्रयेण प्रवानित्राकरणेन वेदान्ताना ब्रह्मक,रणत्वं प्रत्यविगीतत्वमुक्तम् । इदानी कारणविषयाणा तेषां मिथोन्याहतार्थत्वेन स्वतीनिश्चायकत्वान्मानान्तरसिद्धप्रधानळक्षकत्वे गितसामान्यासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । कारणत्वेन चेति । अधिकरणतात्पर्यं वक्तं जन्मिद्मित्रं वृत्तं कीर्वेयित । प्रतिपादितमिति । शास्त्रयोनित्वाविकरणमारभ्याऽऽनुमानिकसूत्रात्मक्तनाविकरणाना तात्पर्यमनुवदाते । प्रतिपादितिमिति । अधिकरणत्रयार्थमनुवदाते । प्रतिपादितं चेति । संपति कारणे ब्रह्मण्यन्वयपर्यवसानाय कारणविषयवाक्यानामिवरोधार्थमधिकरणमारभमाणो जगत्कारणवादिवाक्यानि ब्रह्मणि मान न वेति विपतिपत्तिविशये पूर्वत्राक्रज्योतिषोविकरेपन निर्देशादविरोवे सिद्धेऽपि प्रकृते सिद्धे कारणे विकल्पायोगाद्धिरोवे सत्यमामण्यामिति पूर्वपक्ष-

तत्रेदमपरमाशङ्कचते। न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गितसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्तुं शक्यम्। कस्मात्। विगानदर्शनात्। प्रतिवेदान्तं ह्यन्याऽन्या सृष्टिरुपरुभ्यते क्रमा-दिवैचित्र्यात्। तथाहि। कचित् ''आत्मन आकाशः संभूतः'' [तै०२।१] इत्याकाशादिका सृष्टिराम्नायते। कचित्तेज-आदिका ''तत्तेजोऽसृजत'' [छा०६।२।३] इति। कचित्र्माणादिका ''स प्राणमस्रजत प्राणाच्छ्द्धाम्'' [प्र०६।४] इति। कचिदक्रमेणैव लोकानामुत्पत्तिराम्नायते ''स इमाँछो-कानस्रजत। अम्भो मरीचीमरमापः'' [ऐ०आ०२।४।१।२।३] इति। तथा कचिदसत्पूर्विका सृष्टिः पञ्चते ''असद्धा इदमग्र

माह । तत्रीति । कारणत्वं ब्रह्मणा गतिसामान्यादुक्तमित्याशङ्खचाऽऽह । ब्रह्मीत । न चाविरोवार्थमिवकरणं नेह संगतिमिति वाच्यं समन्वयतो वाक्यार्थज्ञाने मानान्तर-विरोधाशङ्कानिरासस्याविरोधाध्यायार्थत्वादिह च कारणविषयवाक्यानामेव मिथोविरो-धान समन्वयो ब्रह्मणीत्याशङ्कच तनिरासेनैव समन्वयस्यैव साध्यत्वाद्ध्यायसगिव-सिद्धेः कार्यश्रुविविरोधस्यापीह परिहर्तुं शक्यत्वेऽपि वेदान्ताना न कौर्ये तात्पर्यीमिति ज्ञापियतुं नात्र परिह्रियते कार्यस्यापि प्रतिपाद्यत्वमुपेत्योत्तरत्र तदीयश्रुतिविरोधः परि-हरिष्यत एतेन श्रुतिशास्त्रसंगती सिद्धे । काचित्कासत्पदस्य कर्मकर्तुपयोगस्य चास-द्वादपरत्वे स्वभाववादपरत्वं च व्युद्स्य गतिसामान्यस्थापनात्पादसंगतिः । पूर्वपक्षे का-र्थद्वारा स्वतश्च कारणे विप्रतिपत्या तल्लक्षिते परस्मिन्निप तदापत्तेने कारणे तरीये च समन्वयधीरिति गतिसामान्यासिद्धिः । सिद्धान्ते ब्रह्मणि कारणत्वस्य कल्पितत्वा-वस्तुतोऽविवादात्तहक्षिते सत्यज्ञानादिलक्षणे तस्मिन्नन्वयसिद्धेगीतसामान्य-सिद्धिः । प्रविपादिवस्यासिद्धिरयुक्तेवि शङ्कवे । कस्मादिति । कार्ये रणे च विप्रतिपत्तिदर्शनाद्वक्तस्यापि भवत्यसिद्धिरित्याह । विगानेति । कार्यवि-षयं विगानं तावहर्शयति । प्रतीति । कमादीत्य।दिशब्दादकमो गृह्यते । कमवैचि-च्यक्तं विगानमाह । कविदिति । आदिशब्दार्थमक्रमं कथयति । कविदिति । ईक्षिता परः सर्वेनामार्थः । ल्रोकान्विशिनष्टि । अम्भ इति । अम्मयशरीरपचुरः स्वर्गो लोकोऽम्मःशब्दार्थः । मरीचिरिति रश्मिप्रधानोऽन्तरिक्षलोकः । मर इति मर्-णप्रधानोऽयं लोकः । आए इत्यब्बहुलः पाताललोक इति विवेकः । कार्ये विप्रतिप-त्तिवत्कारणेऽपि सा दृष्टेत्याह । तथेति । इदमसदिवान्यक्तमग्रे प्रागवस्थायामिति यावत । ततोऽनभिन्यक्तनामरूपात्कारणाद्भिन्यक्तनामरूपं जगज्जातर्भनभिन्यक्तमेव हि व्यक्तं

९ ड. ज. "तिपादियतुं शं"। २ ख. कार्यता । ३ क ख. "स्मिन्समन्व"। ४ ड. "मञ्य"।

### [भ०१पा०४म्०१४] आनन्दगिरिकृत्दीकासंवलितशांकरभाष्यसमेतानि। ३६१

आसीत्ततो वै सदजायत'' [ते०२।७] इति । ''असदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्'' [छा०२।१९।१] इति च ।
कविदसद्घादिनराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते
''तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्'' इत्युपक्रम्य ''कुतस्तु खलु
सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेत'' इति ''सेन्वेव
सोम्येदमग्र आसीत्'' [ छा०६।२।१।२] इति । कवित्स्वयंकर्तृकैव व्याक्रिया जगतो निगचते ''तद्धेदं तर्ज्ञव्याकृतमासीत्त्रनामक्रपाभ्यामेव व्याक्रियत'' [वृ०१।४।७] इति ।
एवमनेकधा विपतिपत्त्वंदस्तुनि च विकल्पस्यानुपपत्तेन् वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या। स्मृतिन्यापप्रसिद्धिम्यां तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्य इति । एवं प्राप्ते त्रूमः ।
सत्यपि प्रतिवेदान्तं स्रज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमादिद्वारके
विगाने न स्रष्टरि किंचिद्विमानमस्ति।कुतः। यथाव्यपदिष्टोक्तेः।
यथाभूतो द्वेकस्मिन्वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेत्यरः सर्वेत्मैकोऽद्वितीयः
कारणत्वेन व्यपदिष्टस्तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्विण व्यपदि

भवतीत्याह । तत इति । छान्दोग्यश्रुतिस्तैत्तिरीयश्रुत्या तुल्यार्थेत्याह । अस्रिति । तत्समभवत्त्कारणं यदात्मनाऽऽसीत्तत्मदर्शक्तियोनमुखं कार्यक्षपेण च संवृत्तिन्त्यर्थः । तथाऽपि कृतो विप्रतिपत्तिस्तत्राऽऽह । क्विचिदिति । प्रक्रिया मृष्टिः। तत्त्रत्र कारणे के चि-दाहुस्तेषां मत दूषयति । कुतस्तिति । तदेव स्फुटयति । कथिमिति । व्यतिरेकमुक्त्वाऽन्वयमाह । सित्तिता । विप्रतिपत्त्यन्तरमाह । किचिदिति । तदिदं जगत्ताई प्रागवस्थाया-मव्याकृतेकारणमासीत्तिल्ल शब्दात्मनाऽर्थात्मना च व्याक्रियत व्यक्तमभवदित्यर्थः । विप्रतिपत्तीरुपसंहृत्य तत्फलमाह । एविमिति । वस्तुनीति कार्यकारणयोक्षिकः । कि विह न्याय्यं मानान्तरेण कारणे निश्चिते वेदान्ताना तल्लक्षकत्विमत्याह । स्मृतीति । स्मृतिः सांख्यस्मृतिः । न्यायो भेदाना परिमाणादित्यादिः । कारणान्तरं प्रधानम् । कार्यद्वारा स्वत्य कारणे विप्रतिपत्तिस्तल्लक्ष्येऽपि परत्र तद्वावाद्रतिसामान्यासिद्धिरिति पूर्वपक्षमनू च सिद्धान्तयति । एदिमिति । कार्ये विप्रतिपत्तिमुपेत्य कारणे ता निराक्तिन्वति नाते । सत्यपीति । सष्टि यत्कारणत्वं वस्मिनिति शेषः । तत्रापि विप्रतिपत्तिकृतेति शङ्कते । कुत इति । हेतुमुक्त्वा व्याच्छे। यथिति । यथाभूतत्वं विशिन्ति । सर्वत्यादिना । सर्वकारणत्वोपयुक्तमाद्यं विशेषणद्वयं तेन फल्तिं तृतीयं ते । नोपलक्षितं तुरीयगोचरमविशिष्ट्य। वेदान्ताना मिथोविपतिपत्त्यमाव मत्वोक्तम् । तथेति ।

९ ड. ज. झ. ज. सदेव २ क. ड. विंश्मिकोऽ । ३ ठ.ड क्तित्तर । ४ क.च. तत्र । ५ क.ख. कृत का ।

इयते । तद्यथा ''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' [ते०२ | १ ] इति । अत्र तावज्ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामियतृत्ववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यद्भपदपरपयोज्यत्वेनेश्वंरं कारणमञ्जवीत् । तद्विषयेणैव परेणाऽऽत्मशब्देन शरीरादिकोशपरंपरया चान्तरनुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्यगात्मानं निरधारयत् । "बहु स्यां प्रजायेयेति " [ते०२ | ६ ] चाऽऽत्मविषयेण बहुभवनानुशंसनेन सज्यमानानां विकाराणां स्रष्टरभेदमभाषत । तथा "इदं सर्वमसज्जत । यदिदं किंच " [ते०
२ | ६ ] इति समस्तजगत्स्यष्टिनिर्देशेन प्राक्सप्टेरद्वितीयं स्रष्टारमाच्छे । तदत्र यञ्चक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातं तञ्चक्षणमेवान्यत्रापि विज्ञायते "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" "तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत "
[छा०६।२।१।३] इति । तथा "आत्मा वा इदमेक
एवाग्र आसीन्नान्यित्कचन मिषत्स ईक्षत लोकानु स्रज्ञै" [ ऐ०
आ०२।४।१।१।२] इति च । एवंजातीयकस्य का-

मिथोविरुद्धार्थत्वेनानिश्चायकाना सर्वशब्दोना मानान्तरसिद्धप्रधानलक्षणाश्रयणाद्धरं बहुशब्दानुरोवेन कितपयलक्षणाश्रयणं लाघवादिति वक्तुमनेकशब्दानामविरोधं तावदाह ।
तद्यथेति । तद्विषयेणेत्यत्र तच्छब्दो ब्रह्मार्थः । सोऽकामयतेति कामयिनृत्ववचनं जगदुपादानस्य ब्रह्मणः मृज्यमानज्ञतया सर्वज्ञतोक्तेत्याह ।
चेतनिमिति । अपरप्रयोज्यत्वामिदं सर्वेममृजतेति स्वात्र्र्यं तेन सर्वेश्वरत्वं दिशितमित्याह । अपरेति । सर्वोत्मत्वमिपं सर्गातिमित्याह । तदिति । तत्पदं पूर्ववत्सत्यादिवाक्यापेक्षया तस्मादित्यादिवाक्यस्थात्मशब्दस्य परत्वं तस्य सर्वपत्यक्तमप्युक्तमित्याह । शारीरादिति । एकत्वमिपं तस्योक्तमित्याह । बहु स्यामिति । अदिती
यत्वमि तस्यैवोक्तमित्याह । तथेति । तैत्तिरीयं यथोक्तब्रह्मोक्ताविष कृतो वेदान्तान्तरेषु तदुक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । तत्राऽऽदौ छन्दोगश्रुतिमाह । सदिति ।
एकमेवाि तियिमित्योकत्वाद्वितीयत्वयोक्तिः । तदैक्षतेति सर्वजगदीक्षणश्रुत्या सर्वज्ञत्वोक्तिः । ऐतरेयश्रुताविष ताद्यब्रह्मोक्तमित्याह । तथेति । इति चैकत्वादितीयत्वादि
पूर्वश्रुताविवोक्तिमिति शेषः । यथोक्तं ब्रह्मार्थवणादाविष कियतिमित्याह । एविमिति ।
अविगीतिर्थत्वाच्च कारणे विपतिपत्तिरिति शेषः । कथं तर्दि कार्थवाक्यानि तानि

१ क. ज. ट. 'श्वरम'। २ ख. "ब्दानामितर"। ३ क. ख. "त्वं प्रद"।

रणस्वह्नपनिह्नपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगीतार्थ-त्वात् । कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते [ ऐ० २ | ३ ] कवि-दाकाशादिका मुष्टिः कचित्तेजआदिकेत्येवंजातीयकम् । नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्ववेदान्तेष्वविगीतमे-धिगम्यमानमविवक्षितं भवितमहैतीति शक्यते वक्तम् । अतिम-सङ्गात् । समाधास्यति चाऽऽचार्यः कार्यविष्यमपि विगानं न वियदश्चतेरित्यारभ्य । भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वममतिपार्चं-त्वात । न हायं सृष्ट्यादिमपञ्चः मतिपिपादियिषितः । नहि त-त्मतिबद्धः कश्चित्पुरुषार्थी हश्यते श्रयते वा । नच कल्पपितं शक्यते उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविष्यैर्वाक्यैः सा-कमेकवाक्यताया गम्यमानत्वात । दर्शपति च सृष्ट्रचादिपपञ्च-स्य ब्रह्मपतिपत्त्पर्थताम् " अन्नेन सोम्य शुद्गेनापो मूलमन्वि-च्छाद्भिः सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ " [ छा० ६ ।८ । ४ ] इति । मृदादिदृष्टान्तेश्च कार्यस्य कारणेनाभेदं वदितुं सृष्ट्यादिमपञ्चः श्राव्यत इति गम्पते छा० ६ । १ । ४ । तथा च संप्रदायविदो वदन्ति-

वहारा कारणे विगानं सूचयन्ति तत्राऽऽह । कार्येति । तर्हि कार्यहारा कारणे वन् सण्यपि विगानमुक्तं नेत्याह । न चेति । स्थाप्वादिविपतिपत्त्या घटादिष्वसायारणस्व-रूपनिरूपितेष्विप तदापत्तिरिति प्रमङ्गः। ननु स्थाप्वादेघेटादेश्च भेदान्न तत्त्रद्वारा घटादौ विपतिपत्तिः कार्यकारणयोस्त्वभेदात्कार्यद्वारा कारणेऽपि स्यात्तत्राऽऽह । समाधास्य-तीति । सृष्टिवाक्त्यानां सृष्टौ वात्पर्यमुपेत्य कार्थविगानममाविरुक्तस्तेषा तत्र वात्पर्यमेव नास्तीत्याह । भवेदिति । हेतुं साधयति । न हीति । तस्य प्रतिपाद्यितुिष्टत्वा-मावं स्पष्टयति । न हीति । पूषा प्रपिष्टभाग इत्यादौ विविविद्वश्विजदादौ फळवचा-त्र फळं कल्प्यामित्याशङ्कच फळवत्संनिवावफळं तदङ्गिनिति न्यायात्फळवद्वाक्त्यसंनि-ध्याम्नातानां तेनैकवाक्त्यत्वान्मैविनित्याह । न चेति । न्यायादेकवाक्त्यत्वमुक्त्वा श्रुते-रिप तिसिद्धिरित्याह । दर्शयतीति । शुङ्गं कार्यम् । सृष्टिवाक्त्यानां स्वार्थितात्पर्यं युक्तसाऽपीत्याह । गृदादीति । दष्टान्तेषु कार्यकारणयोरभेदाज्ञगतोऽपि ब्रह्माभेदः साध्यते दृष्टान्वदाष्टीन्तिकयोस्तुल्यत्वादिस्यर्थः । सृष्टचादिप्पश्चस्याविवक्षितत्वे वृद्ध-संमितमाह । तथाचेति । छोह सुवर्णमन्यथाऽन्यथिति वीप्सा ज्ञेया । भवताराय ब-ह्यात्मैक्त्यबुद्धेरिति शेषः । प्रतिपाद्ये ब्रह्मिण नास्ति भेदो न विगानिनित्यर्थः । सृष्टि-

९ क. ज. भनगा २ ड. ज. वय वि । ३ ज. ज. ट. व्यमानत्वा । ४ स्वार्थे डता ।

''मृञ्जोहविस्फुलिंङ्गाचैः सृष्टियी चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन''॥

[ माण्डू० ३ । १५ ] इति । ब्रह्ममितपित्तंमितबद्धं तु फरुं श्रू-यते ''ब्रह्मविदाप्रोति परम्'' [ तै० २ । १ ] ''तरित शो-कमात्मवित्'' [छा० ७।१।३] ''तभेव विदित्वाऽति मृत्युमेति'' [ श्वे० ३ । ८ ] इति । पत्पक्षावगमं चेदं फरुम् । 'तत्त्वमित' इत्यसंसार्योत्मत्वपतिपत्तौ सत्यां संसार्योत्मत्वब्यावृत्तेः ॥ १४ ॥

यत्पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम् "असद्घा इदमग्र श्री-सीत्" इत्यादि तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते ।

## समाकर्षात् ॥ १५ ॥ (४)

"असद्वा इदमग्र आसीत्" [तै० २।७] इति नात्रासित्ररा-त्मकं कारणत्वेन श्राव्यते । यतः "असन्नेव स भवति । असद्वद्धे-ति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विद्धः" इत्यसद्वादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्मान्त्रमयादिकोशपरंपरया म-त्यगात्मानं निर्धार्य 'सोऽकामयत' इति तमेव मकृतं समाकृष्य समपञ्चां सृष्टिं तस्माच्छ्रावियत्वा 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति

वाक्याना फलवद्वाक्यसंबन्धार्थं ब्रह्मवाक्योत्थिषयः फलवन्त्वमाह । ब्रह्मीत । मृत्युमत्येतीत्यन्तयः । विदुषामनुभवसिद्धं चैतिद्वत्याह । प्रत्यक्षेति । ननु विद्वद्भिरिप नास्माभिरिदमवगम्यते तत्राऽऽह । तत्त्वमिति ॥ १४ ॥

सृष्टिवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्याभावमुक्त्वा कारणे परोक्तं विगानमनू च तस्य परिहा-रयोग्यत्वमाह । यदिति । तत्र परिहारत्वेन सूत्रमवतारयाते । अत्रेति । तैनिरीर्येशु-त्यनेसारेण व्याख्यातुं पतिज्ञा पूर्याते । असदिति । मन्नवाद्मणयोरेकाथ्याद्भाद्मण-स्यासंदिग्यतया कारणार्थत्वान्मन्नस्यापि ताद्थ्येमेवेति पूर्वापरानुस्थानेन साध्याते । यत इति । ब्रह्मास्तित्वलक्षणं निर्धाये तस्मिन्नेव श्लोकमुद्दाहरतीति संबन्यः । कोश-पत्रक्रोति । ब्रह्मणः सस्त्वे पत्यक्त्वेऽपि कारणस्यास्तित्वं कथिनत्याञ्च सूत्रं योजयित । स इति । इदं सर्वम्मृजत यदिदं किचेत्याचा मृष्टिश्चितः । उपक्रमोपसंहारयोरेकद्भपद्माकाभावाद्माद्मणस्य कारणास्तित्वे तात्पर्ये । सिथ्यतीत्याह । तदिति । मन्नवाद्मणयोरेकाथ्ये । नियामकाभावाद्माद्मणस्य कारणास्ति-

१ ज. ैलिहैस्तु मृै। २ ड ज. ैत्तिसवै। क. ैत्तिवै। ३ क. इ. ज. ज. ैतिच्। प्र। ४ ठ. इ वैमृष्टगुरात्यतुै। ५ स. ठ. इ. ैनुमरोगेन व्याै।

चोपसंहत्य "तदप्येष श्लोको भवित" इति तस्मिन्नेव पकृतेऽधें श्लोकमिममुदाहरित "असद्वा इदमय आसीत्" इति । यदि त्वसिन्नरात्मकमिस्मिन्श्लोकेऽभिभेयेत ततोऽन्यसमाकर्षणेऽन्यस्योदाहरणादसंबद्धं वाक्यमापद्येत । तस्मान्नामहृपव्याकृतवस्तु-विषयः मायेण सच्छव्दः मिसद्ध इति तद्याकरणाभावापेक्षया मागृत्पत्तेः सदेव न्नद्यासदिवाऽऽसीदित्युपचर्यते । एपैव "असदेवेदमय आसीत्" [ छा० ३ । १९ । १ ] इत्यन्नापि योजना । तत्सदासीदिति समाकर्षणात् । अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति किं समाकृष्यते । "तद्धेक आहुरसदेवेदमय आसीत्" [ छा० ६ । २ । १ ] इत्यन्नापि न श्रुत्यन्तराभिन्नायेण्णायमेकीयमतोपन्यासः न्नियायामिव वस्तुनि विकल्पस्यासंभवात् । तस्माच्छुतिपरिष्ठहीतसत्पक्षदार्ढ्यायैवायं मन्दमितप्रिकिल्यतस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम् । "तद्धे-दं तर्द्वव्याकृतमासीत्" [ बृ० १ । ४ । ७ ] इत्यन्नापि न निर्ध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते "स एष इह प्रविष्ट आ

त्वार्थत्वेऽपि मन्नस्य वन्न स्यादित्याशङ्क चाऽऽह । तद्यीति । व्यविरेकद्वारोक्तं स्फो-रयवि । यदीति । कथ तर्हि सिव कारणेऽसच्छव्देषवृत्तिः श्रुविहि वाक्याद्वळीयसीत्याः शङ्क चोपचाराचुक्ता श्रुविरित्याह । तस्मादिति । सदेवेत्यत्र नामादिव्याकरणात्प्रागेव निम्नाण सच्छव्दोऽस्वीवि पायेणेत्युक्तम्। वैत्तिरीयेकश्रुवावृक्तन्याय बृहदारण्यकच्छा-न्दोग्यश्रुवावविदिशवि । एषेति । ननु वैत्तिरीयके न्नाह्मणोक्तेऽथे मन्नाक्तेस्वयोरैकान्थ्योचुक्तं कारणास्वित्वार्थत्वि । वद्यावात्कयं सद्भेत्वं वन्नाऽऽह । तिद्वि । पूर्वम्सदेव पुनः सद्भवविवि समाकर्षोपपत्तिमाशङ्क चाऽऽह । अत्यन्तेति । शश्विषणाद्वौं काछान्वरेऽपि सच्वानुपळम्भादासीच्छव्दस्य वच्छव्दस्य सच्छव्दस्य वाऽयोगादत्य-न्वासच्चे समाकर्षोसिद्धिरित्यर्थः। उक्तन्यायं छान्दोग्येऽपि योजयवि। तद्धेति। उदिवानुदिवहोमविद्वरुद्धार्थत्वेऽपि पामाण्यसिद्धेः शास्तान्वरीयाभिप्रायेणैकीयमवोक्ते का हानिरित्याशङ्कचाऽऽह । कियायामिति । वहिं का गविरेकीयमवोक्तेरित्यशङ्कचाऽऽह । तस्मादिति । सस्वेव सोम्येवि समाकर्षोदित्यत्रापि सूत्रं नेयम् । यत्तु स्वयंकर्वृकत्वम-व्याक्रववाक्ये श्रुवं तद्दूष्यवि। तद्धेदमिति। वत्रापि हेतुत्वेन सूत्रं योजयवि। स इति।

९ क. ख. ट. ड. °ब्दस्य प्र°। २ झ. 'यशु'। ३ ख. 'दी कल्पान्त'। ४ ट. ड. 'स्य चायो'।

विशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनाम् ''कतम एको देव इति प्राण इति स बह्य त्यदित्याचक्षते'' [ बृ० ३ | ९ | ९ ] इति श्रुत्य-न्तरमिद्धेः । जीवो वाऽयमिह वेदितव्यत्योपदिश्यते । तस्यापि धर्माधर्मे छक्षणं कर्म शक्यते श्रावियतुम् ''यस्य वैतत्कर्म'' इति । सोऽपि भोकृत्वाद्गोपोपकरणभूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपच्यते । वाक्यशेषे च जीवि छङ्गमवगम्यते । यत्कारणं वेदितव्य-तयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तुर्वेदनायोपेतं बालाकिं मित बुबोधियषुरजातशत्रः सुप्तं पुरुषमामत्र्याऽऽमञ्जणशब्दाश्रवणात्या-णादीनामभोकृत्वं मितबोधयित । तथा परस्तादिप जीवि छङ्गमवगम्यते ''तद्यथा श्रेष्ठी स्वेर्भेङ्के यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्त्ये-वमेवेष मज्ञात्मैतेरात्मिभर्भेङ्के एवमेवेत आत्मान एतमात्मानं भुञ्जन्त्ये' [कौ० बा० ४।२०]इति । प्राणभृत्त्वाच जीवस्योपपन्नं प्राणश-न्त्यं प्राणशान्त्रां भागाः

कतम इति । महिमान एवेत इत्यादिना पूर्वोक्तदेवतानां प्रश्नप्रसुक्तिभ्यां प्राणत्वोन्त्रत्या तद्वस्थात्वमुक्तमित्यथेः । वाक्यान्तरे च लिङ्गस्यामूर्तरसस्य त्यदिति परोक्षंसूकत्वोक्तेस्तस्येह त्यदिति प्राणत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्तस्य लिङ्गस्यामूर्तरसस्य त्यदिति परोक्षंसूकत्वोक्तेस्तस्येह त्यदिति प्राणत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्तस्य लिङ्गस्यादित्यादिदेवतात्विमित्याह । स इति । पक्षान्तरमाह । जीवो वेति । तिमेन्नमूर्ते कर्मशब्दायोगमाशङ्कचाडह । तस्येति । तथाऽपि तनुमहिम्नोऽस्य नाऽऽदित्यादिकर्वृत्विमित्याशङ्कचाडष्टद्वारा तद्योगमाह । सोऽपीति । कर्मशब्दस्य साथारणस्यादृष्टार्थत्वमुपेत्य कथं जीवोकिरित्याशङ्कचाऽऽह । वाक्येति । तदेव स्फुट्यित । यदिति । तौ ह सुम्नं पुरुषमाजग्मतुस्तमेतैनीममिरामश्रयांचक्रे बृहत्पाण्डरवासः सोमराजानिति म नोत्तस्थावित्यादिना संबोधनशब्दाश्चतेरचेतनत्वेनानात्मत्वं प्राणादेरुक्तातिरिक्तजीवोक्तेर्वक्यशेषस्तदथों निह ततोऽन्यो भोक्ताऽस्तीत्यर्थः । इतोऽपि वेदितच्यो जीव एवत्याह । तथेति ।
परस्तादित्यनन्तरवाक्यापेक्षया पश्चादिति यावतः । श्रेष्ठी प्रधानपुरुषः स्तैर्भृत्येरुपकरणैरित्येततः । भृत्या वा प्रधानमश्चनीच्छादनादिनोपजीवन्तीत्याह । यथेति । एवं
जीवोऽप्यादित्यादिभिः प्रकाशादिना भोगोपकरणेभुङ्के । भृत्यवदादित्याद्योऽपि जीवं
हिवर्भहणादिनोपजीवन्तीत्याह । एविमिति । अथास्मिन्पाण एवेकथा भवतीति प्राणशब्दो जीवे कथं स्यात्तत्राऽऽह । प्राणेति । प्राणजीवयोरन्यतरस्य वेदितच्यत्वाद्व-

१ क °बोधयन्यिष्ठि । २ ड. ज. 'त्थापना । ३ ख. 'रोक्षं सू । ४ झ. 'हिमन्मूर्ते । ५ क. ख. इ. 'नादि ।

### [अ०१पा०४मू०१६]आनन्दगिरिकृतटीकासंबोलेतशांकरभाष्यसमेतानि।३६९

ब्दत्वम् । तस्माज्जीवमुख्यमाणयोरन्यतर इह महणीयः। न परभेश्वरस्ति छुङ्गानवगमादिति। एवं माप्ते ब्रूमः। परमेश्वर एवायमेतेषां पुरुपाणां कर्ता स्यात् । कस्मात् । उपक्रमसामर्थ्यात् ।
इह हि बालाकिरजातशत्रुणां सह 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इति संवदितुमुपचक्रमे स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणान्पुरुपानमुख्यब्रह्महिष्टाज उक्त्वा तृष्णीं बभूव तमजातशत्रुः "मृपा वै खलु
मा संविदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणि" इत्यमुख्यब्रह्मवादितपाऽपोद्य
तत्कर्तारमन्यं वेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोऽप्यमुख्यब्रह्महिष्टिभाक् स्पादुपक्रमो बाध्येत । तस्मात्परमेश्वर एवायं भिवतुमर्हति । कर्नृत्वं चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्रयेणावकल्पते । यस्य वैतत्कर्मेत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य

विसामान्यासिद्धिरित्युपसंहरवि । तस्मादिति । बह्य ते बवाणीत्युपक्रमादुपसहारे च स्वाराज्यफळोक्तेः सर्वेपाप्मदाहळिङ्गात्कियत इति कर्मशब्दस्य जगद्थेत्वात्तरकर्नृत्वस्य पर्रिमन्नेव युक्तत्वात्परमात्मैवायभित्याशङ्कच बालािकवाक्याद्जातशञ्जवाक्यानयमा-योगाद्योगरूढचोश्च रूढेर्बेलीयस्त्वात्फलोक्तेश्चोपचरितार्थत्वान्मैवमित्याह । नेति । पूर्वपक्षमन् सुत्राद्वहिरेव सिद्धान्तयाति । एविमिति । लिङ्गासिद्धेरीन्वरे निरस्ते नियमासिद्धिरिति शङ्कते । कस्मादिति । यद्वाक्यशेषे सदिग्वं तिविश्चितेनोपक्रमेण नेतव्यमित्याह । उपक्रमेति । तत्सामध्यै दशैथितुमुपक्रममाह । इहेति । तद्वाक्ये ब्रह्मणोपक्रमेऽपि किमिति राज्ञो वाक्यं तिर्वषय नियम्यते नैहि भानतवाक्यादभा-न्तवाक्यं नियन्तुं शक्यं तत्राऽऽह । स चेति । बालाकिना ब्रह्म नोक्त चेत्तस्यैवी-पक्रमो विरुध्येत राज्ञस्तु तथाऽनुपक्रमान्न तद्विरोधस्तेनं तद्वाक्यस्याबद्धार्थतेत्याश-क्रचाऽऽह । तमिति । तथाऽि कथं वेदितव्यस्य ब्रह्मत्वं तत्राऽऽह । यदीति । राज्ञा बाळाकेर ब्रह्मवादिनो विशेषमात्मनो दशेयता मुख्यं ब्रह्मेव वाच्यमन्यथा स्वस्या-पि मुषावादित्वात्तवोऽविशेषादित्यर्थः । उपक्रमसामर्थ्यमिद्धमुपसंहर्वि । तस्मादिति । इतश्चेश्वर एव वेदितव्य इत्याह । कर्तृत्वं चेति ! प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादीना तस्य तत्कर्तृत्वं युक्तं भोक्तुरप्यदृष्टद्वारा भोगोपकरणादिखादिकर्तृत्वं स्यादिखाशङ्कच निरङ्कशं तत्कर्तृत्वभी श्वरस्यैवेति विशिनष्टि । स्वातन्त्रयेणेति । किच कर्भशब्दस्य चलनाइष्टयो रूढस्यान्यतरार्थत्वानियमात् कियत इति जगदर्थत्वात्तत्कर्तृत्वेन बह्नव श्राह्मित्याह । यस्येति । एतच्छब्दस्य प्रकृतार्थत्वात्तत्समभिन्याहृतकर्मशब्दस्य तद्व-

धर्माधर्मस्रक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः। तयोरन्यतरस्याप्यमक्रतत्वात्। असंशब्दितत्वाच। नापि पुरुषाणामयं निर्देशः।
एतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येवं तेषां निर्देशःवात्। स्टिङ्गवचनियानाच। नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफरुस्य वाऽयं
निर्देशः कर्नुशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात्। पारिशेष्यात्प्रत्यक्षसंनिहितं जगत्सर्वनाम्नैतच्छब्देन निर्दिश्यते क्रियत इति च
तदेव जगत्कर्म। ननु जगदप्यमक्रतमसंशब्दितं च। सत्यमेतत्।
तथाऽप्यसित विशेषोपादाने साधारणेनार्थेन संनिधानेन संनिहितवस्तुमात्रस्यायं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्।
विशेषसंनिधानाभावात्। पूर्वत्रं च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां
विशेषपंपादानादविशेषितं जगदेवहोपादीयत इति गम्यते। एतदुक्तं
भवति। य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कर्ता किमनेन

शादन्यतरार्थत्वधीरित्याशङ्कचाऽऽह । तयोरिति । उपपदाभावाच तस्य नान्यतरार्थते-त्याह । असंशाब्दितत्वाचेति । एतच्छब्देन प्रकृतगामिना प्रकृतत्वात्पुरुषा एव परामू-स्यन्ते न जगदित्याशङ्कन्याऽऽह । नापीति । तदनुक्ती हेत्वन्तरमाह । खिछेति । पुरुषाणां बहुत्वारपुंलिङ्ग शब्दवाच्यत्वादेतदित्येकस्य नपुंसकस्य चोक्तेने पुरुषोक्तिरि-त्यर्थः । पुरुषाणा पृथक्कथनेऽपि तद्यैकियायास्तत्फळस्य च कार्यजनमनोऽनुक्तत्वा-देवत्कर्मेवि वदुक्ता न पीनरुक्त्यमित्याशङ्खाऽऽह । नापीति । क्रियावत्फर्ले कर्वारं वदता कर्नुशब्देनैवाऽऽक्षिप्ते ताभ्यां कर्तुरवच्छेदादित्यर्थः । परिशेषसिद्धमर्थमाह । पारिशेष्यादिति । तस्य कथं कर्मशब्दत्वं नहि तचलनमदृष्टं वा तत्राऽऽह । क्रियत इति । मकरणोपपदयोरसत्त्वाविशेषे सर्वनामसमानाधिकृतकर्मशब्दस्य कर्मव्यु-त्पत्त्या कुतो जगद्रथेतेति शङ्कते । निन्तित । सर्वनाम्नः संनिहिताथैत्वादुपपदाद्यभावे विशेषे संकोचायोगादेवच्छन्दँसहितकर्पशब्देन जगदेवोक्तमित्याह । सत्यिमिति । किचामकृतत्वमपि जगतो नास्ति तदेकदेशानां पुरुषाणां प्रकृतत्वात्तद्वारा कृत्स्रजग-दुक्तियोगादित्याह । पूर्वेत्रेति । तर्हि तन्मात्रमेव सर्वनाम्ना याह्यं श्रुतिलक्षणयोः श्रुतेरोचित्यादित्याशङ्कच वदत्यागान्भैविमत्याह । अविशेषितिर्मात । वर्हि सर्वेनाम्ना जगद्भाहिणा पुरुषाणामपि ग्रहादेतेषामित्यादिपृथगुक्तिरनर्थिकेत्याश-ङ्कचाऽऽह । एतदिति । यस्य कृत्सं जगत्कर्म स वेदितव्य इति संबन्धः । वा-

<sup>ी</sup> ड ज স. °त्येव ते । २ क. ज. °विरोधाद्य । ३ ड ज. ज. ट. °त्। पिरे । ४ ड. ज. ञट. ° होषात्प्र । ५ क ज. °तस्य व । ६ क. ज. °त्र ज । ७ ख. °ब्दसनिहिं।

### [अ**०१**पा०४मू०१७] आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि।३७१

विशेषेण यस्यं कृत्स्त्रमेव जगद्विशेषितं कर्मेति । वाशव्द एक-देशावच्छित्रकर्तृत्वव्यादृत्त्यर्थः । ये बास्नाकिना ब्रह्मत्वाभिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामब्रह्मत्वरूपापनाय विशेषोपावानम् । एवं ब्राह्मणपरिब्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्नावेदि-तव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्तेष्व-वधारितः ॥ १६ ॥

# जीवमुख्यप्राणलिङ्गानेति चेत्तद्याख्यातम् ॥१७॥

अथ यदुक्तं वाक्यशेषगतार्ज्जीविल्ङ्गान्मुख्यपाणिल्ङ्गाच तयोरेवान्यतरस्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्येति । तत्परिह-र्तव्यम् । अत्रोच्यते । परिहृतं चैतन्त्रोपासात्रैविध्यादाश्वितत्वादिह तद्योगादित्यत्र [ त्र० स्०० १।११२१ ] त्रिविधं द्वत्रोपासनमेवं सित प्रसज्येत जीवोपासनं मुख्यप्राणोपासनं त्रद्योपासनं चेति । न चैतव्याय्यमुपत्रमोपसंहाराभ्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य वाक्य-स्यावगम्यते । तत्रोपत्रमस्य ताबह्रह्मविषयत्वं दर्शितम् । उपसं-हारस्यापि निरतिशयफल्श्वयणाह्मविषयत्वं दर्शितम् ।

शब्दाद्वेदिवृविकल्पं प्रत्याह । वाशब्द इति । तथाऽपि पुरुषाणा कर्ता यस्य वैतन्तर्भोति कुर्ता भेदोक्तिर्जगत्कवृत्वोक्तरेवाऽऽदित्यादिकवृत्विसिद्धेरित्याशङ्क चाऽऽह । य इति । उक्तन्यायात्कर्भशब्दस्य जगद्भेत्वे वाक्यार्थमुपसंहरति । एविमिति । ब्राह्मणा भोजयिवव्याः परिवाजकाश्चेत्युक्ते सामान्यिवशेषाभ्या संनिहितसर्ववाद्मणप्र- हणवदत्रापि व्यपदेशाभ्या सर्वजगत्कर्ता वेदिवव्यत्वेनोक्त इत्यर्थः । तथाऽपि कथं वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वमपरस्यापि जगत्कर्तुर्वेदितव्यत्वयोगात्तत्राऽऽह । परभेति । उपनिषदाभैदंपयोछोचनायामन्यस्य सर्वजगत्कर्तृत्वायोगादत्र क्रत्स्नजगत्कर्ता वेदि-तव्यः पर एवेत्यर्थः ॥ १६ ॥

सिद्धान्तमुक्त्वा परोक्तमनू द्य मत्याह । जीवेति । अनुवादं विवृणोति । अथेति । सूत्रावयवेन परिहरावे । अत्रेति । उक्तमेव संक्षित्य स्मारयवि । त्रिविधमिति । अस्तूपास्तित्रैविध्य का क्षाविस्तत्राऽऽह । न चेति । उपक्रमोपसंहाँरेककृत्यासि-द्वाक्यैक्यमङ्गान त्रैविध्यमित्यर्थः । हेत्वसिद्धमाशङ्कर्योक्तम् । तत्रेति । दर्शि-तमुपक्रमसामर्थ्यादित्यादिनेति शेषः । तथाऽपि कथमुपसंहारस्य ब्रह्मार्थत्वं तत्राऽऽह-उपसंहारस्येति । श्रेष्ठस्यं गुणाधिक्यम् । आधिपत्यमैश्वर्थम् । स्वाराज्यमनन्याधी-

पमनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठचं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद" इति । नन्वेवं सित मतर्दनवाक्यनिर्णयेनैवेदमिप वाक्यं निर्णीयेते । न निर्णीयते । यस्य वैतत्कर्भेत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्र [ब्र० स्र० १।१।३१]अनिर्धारितत्वात्। तस्मादत्र जीवमुख्यमाणशङ्का पुनरुत्पद्यमाना निवत्यंते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो हष्टः "प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" [ छा० ६ । ८ । २ ] इत्यत्र । जीवलिङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोर्बद्मविषयत्वादभेदा- भिप्रायेण योजयितव्यम् ॥ १७ ॥

# अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ ( ५ )

अपिच नैवात्र विविद्तित्यं जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याह्रस्प्रधानं वेति। यतोऽन्यार्थं जीवपरामशं ब्रह्ममितपत्त्यर्थमिस्मिन्वाक्ये जैमिनि-राचार्यो मन्यते । कस्मात् । प्रश्नव्याख्यानाभ्याम् । प्रश्नस्ताव-रस्रेप्तपुरुषंपतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुन-जीवव्यतिरिक्तविषयो हश्यते ''क्षेष एतद्धास्त्राके पुरुषोऽश-

नत्वम् । प्रावर्दनिवचारेण गवत्वाद्धिकरणाभिद्मनथर्किमिति शङ्कते । निन्वित । विशेषक्रमोपसंहारैकरूप्यादेकवाक्यत्वे जीवपाणिलङ्गे ब्रह्मपरवया नीते वुल्यमञापि वाक्यैक्यमिति नाथोंऽधिकरणस्येत्यर्थः । कर्मशब्दस्यात्र चलनादृष्ट्यो कृढेस्तद्वशाद्धा-क्यस्य जीवपाणान्यवरपरत्वाद्धाक्यमेदे शङ्किते विन्नरासार्थमिविकरणमित्याह् । नित्यादिना । वस्मादनन्वरोक्ताद्यस्यादिवाक्यादिति यावत् । प्रकृवाधिकरणं सप्त-म्यर्थः । यतु वाक्यशेषे पाणशब्दान्मुख्यपाणार्थं वाक्यमिति वत्राऽऽह । प्राणिति । मनस्वदुपाधिको जीवः । प्राणवन्धनं परमात्माश्रयः । यतु वाक्यशेषे जीविलङ्गि दृष्ट-भिति वत्राऽऽह । जीवेति ॥ १७ ॥

जीविलिङ्गेनापि लक्ष्यते पत्यग्बह्मेत्युक्तिमिदानी तिलिङ्गाज्जीवोक्तिमुपेस्य वाक्यतात्पर्यगम्यं ब्रह्मैवेत्याह । अन्यार्थं तिवित । इतश्च वाक्यं ब्रह्मार्थमेवेति सूत्रं व्याकरोति । अपि चेति । तत्र तुशब्दं व्याकुर्वन्प्रतिजानीते । नैवेति । तत्र हेतुत्वेनान्यार्थिमित्यादि विभजते । यत इति । जीवपरामर्शस्य ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थत्वे हेतुं पृच्छाति ।
कस्मादिति । सौत्रं पदमादाय प्रश्नं व्याचष्टे । प्रश्न इति । जीवाधिकरणमवनापादानिषयत्वाज्जीवातिरिक्तार्थता प्रश्नस्येत्यर्थः । तत्राधिकरणपश्चमुदाहरति । कैष्
इति । हे बालाके शयनमेतद्यथा तथैर्षं पुरुषः कस्मिन्नधिकरणे स्वापे शयनं कृतवा-

१ ज. प्राणाद्य°। २ इ. ञ. "त्सुषुप्त"। ३ ट. "षवो"। ४ ख. "येव पु"।

#### [अ०१पा०४म्०१८] आनन्दगिरिकतटीकासंवस्त्रितशांकरभाष्यसमेतानि ।३७३

यिष्ट क वा एतदभृत्कृत एतदागात'' [कौ० त्रा० ४। १९] इति । प्रतिवचनमपि "यदा स्रभैः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथा-स्मिन्पाण एवैकधा भवति'' इत्यादि ''एतस्मादात्मनैः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" िकौ० बा॰ ४।२० ] इति च। सुप्रिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति परस्माच ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसबोधैतास्वच्छता-रूपः स्वाप उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वरूपं यतस्तद्वंश-रूपमागमनं सोऽत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति ग-म्यते । अपिचैवमेके शास्त्रिनो वाजसनेयिनोऽस्मिन्नेव बालाक्य-जातशत्रसंवादे स्पष्टं विज्ञानमयशब्देन जीवमास्राय तद्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति "य एप विज्ञानमयः पुरुषः केष तदाऽ-भृत्कुत एतदागात्" [ बु॰ २ | १ | १६ ] इति पश्चे । प्रतिव-चनेऽपि "य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तरिमञ्शेते" इति । आ-काशशब्देश परमात्मनि प्रयुक्तः ''दहरोऽस्मित्रन्तराकाशः'' [ छा० ८ । १ । १] इत्पत्र । "सर्व एत आत्मनो व्युचर्रान्त"

नित्यर्थः । भवनायतनं प्रच्छिति । केति । एतद्भवनं यथा स्थात्तथा काऽऽश्रये सु-घोऽभूदित्यर्थः । स्वापे शयनभवनयोरावारं प्रष्टोत्थानावस्थायामागमनापादानं प्रच्छ-वि । कुत इति । एतदागमनं यथा तथा कस्मादुद्वोधदशायामागादृत्यानं कृतवानि-त्यर्थः । व्याख्यान व्याच्छे । प्रतिवचनमिति । तत्र प्राणशब्दात्कुतो ब्रह्मधीस्त-वाऽऽह । एतस्मादिति । सर्वकारणत्वोक्तरत्र ब्रह्म सिद्धमित्यर्थः । सर्ववेदान्तमिस्दं चैतिदृत्याह । सुषुप्तीति । उक्तमर्थभुपसंहारव्याजेनोपपादयि । तस्मादिति । यतो निःसंबोधः स्वच्छताद्भपः स्वापो विक्षेपामावात्सोऽस्य जीवस्य यत्र भवि स परमा-त्मेति योज्यम् । ननु निःसंबोधित्वं स्वापस्यासिद्धं निह द्रष्टुरित्यादिश्रुतेस्तत्राऽऽह । उपाधीति । अत एवोक्तं पश्यन्वे तन्न पश्यतीति । आगत्यपादानमपि ब्रह्मेवेत्याह । यत इति । तद्भेशेत्यत्र वच्छब्दः स्वापार्थः । न केवछं कौषीविकिना प्रश्नादिना जीवाविरिक्तामानं कितु वाजसनेयिनामपीत्याह । अपिचेति । तदेति स्वापोक्तिः । नन्वाकाशस्तत्र शयनस्थानमुक्तं न ब्रह्म तत्राऽऽह । आकाशेति । इतश्च पत्युक्तेवे-द्वार्थवेत्याह । सर्व इति । जीविनिरासत्तया सूत्रं व्याख्याय प्राणनिरासेऽपि तस्य

९ क. ँतः पुरुष स्वै। २ ड. ज. ैनः सर्वे प्राँ। ३ ज. ँबोधस्वै। क. ज ँबोधः स्वै। ४ ड. ज. षः कवै तद्भी। ५ क. ँद्वस्तुपै। ६ स्त. ठ. ड. ँबोधस्वै।

पनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठचं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद" इति । नन्वेवं सित प्रतर्दनवाक्यनिर्णयेनैवेदमिप वाक्यं निर्णोयते । न निर्णोयते । यस्य वैतत्कर्मेत्यस्य ब्रह्म-विषयत्वेन तत्र [ब्र० स्र० १।१।३१]अनिर्धारितत्वात्। तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणशङ्का पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः "प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" [ छा० ६ । ८ । २ ] इत्यत्र । जीवलिङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोर्बह्मविषयत्वादभेदा- भिप्रायेण योजयित्वयम् ॥ १७ ॥

# अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ ( ५ )

अपिच नैवात्र विविद्ति व्यं जीवमधानं वेदं वाक्यं स्याह्र समधानं वेति। यतो ऽन्यार्थं जीवपरामर्शं ब्रह्ममितपत्त्यर्थमिस्मिन्वाक्ये जैमिनि-राचार्यो मन्यते । कस्मात् । प्रश्नव्याक्यानाभ्याम् । प्रश्नस्ताव-रस्रे प्रपुरुषं मितवोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे मितवोधिते पुन-र्जीवव्यतिरिक्तविषयो हश्यते ''क्रैष एतद्भाखाके पुरुषोऽश-

नत्वम् । प्रावर्दनिवचारेण गवत्वाद्विकरणाभिद्मनथर्किमिति शङ्कते । निन्विति । विज्ञोपक्रमोपसंहारैकरूप्यादेकवाक्यत्वे जीवमाणिळिङ्गे ब्रह्मपरवया नीते वुल्यमञापि वाक्यैक्यमिति नाथौंऽधिकरणस्येत्यर्थः । कर्मशब्दस्यात्र चळनादृष्ट्ययो क्रेडस्तद्वशाद्धान्यस्य जीवमाणान्यवरपरत्वाद्धाक्यमेदे शङ्किते तिन्नरासार्थमविकरणमित्याह् । नित्यादिना । वस्मादनन्वरोक्ताद्यस्यादिवाक्यादिति यावत् । प्रकृवाधिकरणं सप्तम्यर्थः । यत्तु वाक्यशेषे प्राणशब्दान्मुख्यप्राणार्थं वाक्यमिति वजाऽऽह । प्राणति । मनस्वदुपाधिको जीवः । प्राणवन्धनं परमात्माश्रयः । यत्तु वाक्यशेषे जीविळिङ्ग दृष्ट-भिति वजाऽऽह । जीवेति ॥ १७ ॥

जीविलिङ्गेनापि लक्ष्यवे पत्यग्बह्मोत्युक्तिमिदानी तिलिङ्गाज्जीवोक्तिमुपेत्य वाक्यतात्पर्यगम्यं ब्रह्मैवेत्याह । अन्यार्थं त्विति । इतश्च वाक्यं ब्रह्मार्थमेवेति सूत्रं व्याकरोति । अपि चेति । तत्र तुशब्दं व्याकुर्वेन्प्रतिजानीते । नैवेति । तत्र हेतुत्वेनान्यार्थिमित्यादि विभजते । यत इति । जीवपरामर्शस्य ब्रह्मप्रतिप्र्यर्थते हेतुं पृच्छति ।
कस्मादिति । सौत्रं पदमादाय पश्च व्याचि । प्रश्न इति । जीवाविकरणभवनापादानिष्यत्वाज्जीवातिरिक्तार्थता पश्चस्येत्यर्थः । तत्राधिकरणपश्चमुदाहरति । कैष
इति । हे बालकि शयनमेतचथा तथैर्षं पुरुषः कस्मिन्नधिकरणे स्वापे शयनं कतवा-

१ ज. प्राणाद्यै। २ इ. ञ. "त्सुषुप्त"। ३ ट. "षवी"। ४ ख. "येव पु"।

यिष्ट क वा एतद्भत्कृत एतदागात'' कौ० बा० ४। १९ ] इति । प्रतिवचनमपि "पदा सुप्तैः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथा-स्मिन्पाण एवेकथा भवति" इत्यादि "एतस्मादात्मनैः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठनते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" किः त्रा०४।२० ] इति च। सुपप्तिका हे च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति परस्माच ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसंबोधैतास्वच्छता-रूपः स्वाप उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वरूपं यतस्तदंश-रूपमागमनं सोऽत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति ग-म्यते । अपिचैवमेके शाखिनो वाजसनेयिनोऽस्मिन्नेव बालाक्य-जातशत्रसंवादे स्पष्टं विज्ञानमयशब्देन जीवमास्त्राय तद्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति "य एप विज्ञानमयः पुरुषैः केष तदाऽ-भूत्कुत एतदागात्" [ ब्र० २ । १ । १६ ] इति प्रश्ने । प्रतिव-चनेऽपि "य एषोऽन्तर्हेदय आकाशस्तरिमञ्शेते" इति । आ-काशशब्देश्च परमात्मनि प्रयुक्तः ''दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः'' [ छा० ८ । १ । १] इत्यत्र । "सर्व एत आत्मनो व्यचरन्ति"

नित्यर्थः । भवनायतनं पृच्छति । केति । एतद्भवनं यथा स्यात्तथा काऽऽश्रये मुस्रोऽभूदित्यर्थः । स्रापे शयनभवनयोरावारं पृष्ट्रोत्थानावस्थायामागमनापादानं पृच्छति । कृत इति । एतदागमनं यथा तथा कस्मादुद्रोधदशायामागादुत्थानं कृतवानित्यर्थः । व्याख्यान व्याच्छे । प्रात्वचनिमिति । तत्र प्राणशब्दात्कृतो ब्रह्मधीस्तनाऽऽह । एतस्मादिति । सर्वकारणत्वोक्तरत्र ब्रह्म सिद्धमित्यर्थः । सर्ववेदान्तप्रसिद्धं
चैविदित्याह । सुषुप्तीति । उक्तमर्थभुपसंहारव्याजेनोपपादयित । तस्मादिति । यतो
निःसंबोधः स्वच्छताक्रपः स्वापो विक्षेपामावात्सोऽस्य जीवस्य यत्र भवित स परमात्मेति योज्यम् । ननु निःसंबोधित्वं स्वापस्यासिद्धं निह द्रष्टुरित्यादिश्रुतेस्तत्राऽऽह ।
उपाधीति । अत एवोक्तं पश्यन्वै तम्न पश्यतिति । आगत्यपादानमि ब्रह्मवेत्याह ।
यत इति । तद्भंशेत्यत्र वच्छब्दः स्वापार्थः । न केवछं कीषीतिकिना प्रश्नादिना
जीवाविरिक्तामानं कितु वाजसनेयिनामपीत्याह । अपिचेति । तदेति स्वापोक्तिः ।
नन्वाकाशस्तत्र शयनस्थानमुक्तं न ब्रह्म तत्राऽऽह । आकाशिति । इतश्च प्रत्युक्तेर्वेह्मार्थतेत्याह । सर्व इति । जीवनिरासत्या सूत्रं व्याख्याय प्राणनिरासेऽपि तस्य

९ क. "तः पुरुषंस्व"। २ ड. ज. \*नः सर्वे प्रां। ३ ज. \*वोधस्व\*। क. ज \*वोधः स्व\*। ४ ड, ज. पः क वै तद्भुः। ५ क. "द्वस्तुप\*। ६ ख. ठ. ड. \*वोधस्वं।

इति चोपाधियतामात्मनामन्यतो व्युचरणमामनन्तः परमात्मा-नमेव कारणत्वेनाऽऽमनन्तीति गम्यते । पौणनिराकरणस्यापि स्रुषुप्तपुरुषोत्थापनेन पाणादिव्यतिरिक्तोपदेशोऽभ्युचयः॥१८॥(५)

## वाक्यान्वयात्॥ १९॥

बृहदारण्यके मैत्रेयीबाह्मणेऽधीयते "न वा अरे पत्युः का-माय" इत्युपक्रम्य "न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भव-त्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रो-तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मेनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्" [ बृ० ४ । ५ । ६ ] इति । तत्रैतद्विचिक्तित्स्यते । किं विज्ञानात्मेवायं द्रष्टव्यंश्रोत-व्यत्वादिद्वपेणोपदिश्यत आहोस्वित्परमात्मेति । कुतः पुनरेषा विचिक्तिस्ता । प्रियसंस्वितेनाऽऽत्मना भोक्त्रोपक्रमाद्विज्ञाना-त्मोपदेश इति प्रतिभाति तथाऽऽत्मिवज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशा-

वाप्तर्थमाह । प्राणेति । अस्मिन्वाक्ये प्राणोपदेशमन्यार्थमेवातिरिक्तात्मप्रतिपत्त्यर्थं जैमिनिर्मन्यते । प्राणाविरिक्ताञ्चीवाद्षि व्यविरिक्तार्थोभ्यामुक्तप्रश्चायस्य प्राणमाने वाक्यस्यापर्यवसानातः । किच वाजसनेथिनोऽपि यञ्जैष एतदित्यादिना प्राणा-दिव्यविरिक्तं जीवं वदन्वो वाक्यस्य परिस्मन्पर्यवसानं पश्यन्वीति सूत्रस्यात्र योजना । वदेवं जीवपाणाविरिक्तं ब्रह्मणि द्भित्वाक्यान्वयाद्नपवादं वेदान्वाना ब्रह्मणि गवि-सामान्यभिति ॥ १८ ॥ (५)

जीवेतरपरिवषयत्वे पश्चादिना वाक्यस्योक्ते जीवपरभेद्माशङ्कचाऽऽत्मशब्दोपकान्तस्य ब्रह्मधर्मवत्त्वया भैनेथिब्राह्मणे निर्देशादौपाधिको भेदो वास्तवमैक्यमित्याह ।
वाक्येति । विषयवाक्यमाद्ते । बृहदिति । आत्मशेषत्वेन पत्यादेः
सर्वेस्य प्रियत्वादनन्यार्थेतया निरुपाधित्रियत्वेनानितशयानन्दस्याऽऽत्मनो ज्ञातव्यत्वं मत्वाऽऽह । न वा इति । आत्मनो दर्शनयोग्यतामुक्त्वा
तद्दर्शनमनूष्य तद्धेतुत्वेनाङ्गाङ्गितया श्रवणादीनि दर्शयि । आत्मिति ।
आत्मेति ।
आत्मेति ।
आत्मेति ।
आत्मेति । आत्मेति । आत्मेति । जक्तवाक्यस्थमात्मानमिक्तस्य संशयमाह । तत्रेति । पश्चपूर्वेकं जीवब्रह्मिळ्ड्नदर्शनं संशयहेतुमाह । कुत इति । प्रियसंसूचिवेन पतिजायादिभिः प्रियमोग्यैरनुमितेन भोक्ते-

१ क. प्राणादिनि<sup>\*</sup>। २ क. ज. सुप्त<sup>\*</sup>। ३ क. ज. <sup>\*</sup>व्यत्वाँ। ४ क. झ. <sup>\*</sup>क्तेर्जीवँ।

त्परमात्मोपदेश इति । किं तावत्माप्तम् । विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मात् । उपक्रमसामध्यात् । पितजायापुत्रवित्तादिकं हि भोन्यमूतं सैव जगदात्मार्थतया भियं भवतीति भियसंस्रचितं भोन्कारमात्मानमुपक्रम्यानन्तर्मिदमात्मनो दर्शनाचुपिदश्यमानं कस्यान्यस्याऽऽत्मनः स्यात् । मध्येपीदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुन्थाय तान्येवानुविनश्यति न भेत्य संज्ञाऽस्तीति मकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूनतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन द्ववन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति । तथा ''विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्" इति कर्वृवचनेन शब्देनोपसंहरन्विज्ञानात्मानभेवेहोपदिष्टं दर्शयति । तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं भोक्त्रर्थत्वाद्गोग्यजातस्यौपन

त्यर्थः । विमृत्य पूर्वपक्षयावि । किं ताविदिति । सत्युभयालिङ्गे विशेषदृष्टी हेतुं पृ-च्छिति । कस्मादिति । ब्रह्मोपकमात्तत्परत्ववद्त्रापि जीवोपकमात्तत्परतेत्याह । उ-पक्रमेति । मैत्रेयीबाह्मणस्य जीवमात्रत्वं निषिध्य ब्रह्मण्यन्वयोक्त्या गतिसामान्यह-ढीकरणात्पादादिसंगतिः । पूर्वपक्षे ब्राह्मणस्य भोक्त्रर्थतया गतिसामान्यासिद्धौ ब्रह्मका-रणत्वासिद्धिः सिद्धान्ते तस्य पत्यग्बह्मार्थत्वेन गविसामान्यसिद्धेस्तत्सिद्धिरिति फल-भेदः । उपक्रमसामर्थ्यमेव स्फटयन्नुपक्रमं दृर्शयति । पतीति । जीवस्योपकान्तत्वेड-पि परस्य द्रष्टव्यत्वमाञ्जाङ्कच तत्सामध्ये कथयीत । अनन्तरमिति । अन्यस्य दर्श-नाद्यक्तावपक्रमो भन्येतेत्वर्यः । इतश्च जीवस्यैव द्रष्टव्यतेत्वाह । मध्येऽधीति । इदं पत्यक्तत्त्वम् । महदनविच्छन्नम् । भृतं परमार्थमत्यम् । अनन्त नित्यम् । अपारं स-वेगतम् । विज्ञानघनो विज्ञानमात्रम् । तत्र जात्यन्तरीसंमिश्रत्वमेवार्थः । सँ वै तेभ्यः कार्यकारणाकारपरिणतेभ्योऽविद्याभूतेभ्यो भूतेभ्यः साम्येनोत्थाय जीवत्वमनुभूय ता-न्येव भूतानि ज्ञानाद्विनश्यन्त्यनु पश्चाद्विनश्यति विशेषात्मत्वं त्यजित न च तत्त्या-गानन्तरमस्य रूपादिधीरस्तीत्यर्थः । ब्रह्मणो द्रष्टव्यत्वे तस्य जीवत्वेनोत्थानोक्तरयो-गात्तस्यैवात्र द्रष्टव्यतेति वाक्यार्थं संग्रह्णाति । प्रकृतस्येति । ज्ञानकर्तृत्वोक्तेरुपक्रमा-दिवदुपसंहारस्यापि जीवपरत्वमाह । तथेति । जीवपक्षे कथमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञान-मित्याशङ्ख्योपक्रमादिना तद्गीपचारिकमित्याह । तस्मादिति । भोकुर्भोग्यं प्रति पाः धान्यात्तज्ज्ञाने तद्धीरूपचरितत्यर्थः । आदिमध्यावमानेभ्यो मैत्रेयीब्राह्मणस्य जीवेड-न्वयान ब्रह्माणि गतिसामान्यमित्येतद्नूच सिद्धान्तमवतार्थे बहिरेव पितजानीते ।

चारिकं द्रष्टव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः । परमात्मोपदेश एवायम् । कस्मात् । वाक्यात् । वाक्यं हीदं पौर्वापर्येणावेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रत्यन्वितावयवं लक्ष्यते । कथमिति तद्वपपाद्यते । "अमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति विचेन" इति याज्ञवलक्याद्वपश्चत्य "येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहि" इत्यमृतत्वमाशासानाया मेनेच्या याज्ञवलक्य आत्मविज्ञानं मुर्वादशति । न चान्यत्र परमात्मविज्ञानादमृतत्वमस्तीति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति । तथाँ चाऽऽत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं मुन्यमानं नान्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुल्यमवकल्पते । न चतदौपचारिकमाश्रयितुं शक्यं यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं पतिज्ञायानन्तरेण ग्रन्थेन तदेवोपपादयित "ज्ञह्म तं परादाचोऽन्यत्राऽऽत्मनो ज्ञह्म वेद" इत्यादिना । यो हि ज्ञह्मक्षत्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातत्र्येण ल्रष्ट्यसद्भावं पत्यित तं मिथ्याद्दिंगं तदेव मिथ्यादृष्टं ज्ञह्मक्षत्रादिकं जगत्पराकरोतीति भेददृष्टिमपोद्य 'इदं सर्वं यदयमात्मा' इति सर्वस्य वस्तुज्ञात-

एविमिति । जीवोपदेशस्य दर्शितत्वानियमासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । नियामकं सूत्रमादायाक्षराणि व्याच्छे। वाक्येति । आदिमध्यावसानेषु जीवे भावि ब्रह्म पवि वाक्य-स्यान्विवावयगत्वं नेति शङ्कते । कथिमिति । जीवपरामर्शस्यान्यथासिद्धि वक्ष्यमाणां विवक्षित्वाऽऽह । तदिति । वित्तेन तत्साध्येन कमेणेत्यर्थः । कमेसाधनं वित्त न चेदिष्टं कि विष्टं ववेष्टं वदाह । यदेवेति । अमृतत्वसाधनत्वेनाऽऽत्मज्ञानस्योक्तेरात्मनो ज्ञावव्यस्य ब्रह्मतेत्यर्थः । अमृतत्वायोक्तमि ज्ञान जीवविषयं स्यादित्याश्चान्यः पन्था न कमेणेत्यादयः श्रुतिवादा ज्ञानादेव तु कैवल्यभित्यादयः समृतिवादाः। इतश्च ब्रह्मपरमेव वाक्यमित्याद्यः श्रुतिवादा ज्ञानादेव तु कैवल्यभित्यादयः समृतिवादाः। इतश्च ब्रह्मपरमेव वाक्यमित्याह । तथेति । परस्य परमकारणत्वाक्तज्ञानाद्युक्तं सर्वज्ञानिमिति विशिनाधि । परमेति । भोक्त्रभैत्वाद्धोग्यजावस्य सर्वविज्ञानं जीवेऽपि गौणं स्यात्कि मुख्येनेत्याशङ्कच्च प्रितपादनवैयथ्योन्नैवभित्याह । न चेति । भेदद्दिधिनन्दापूर्वेकमभेदं वदादिदं वाक्यभेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं वक्तिति । क्रमस्यार्थमाह । यो हीति । जगवो ब्रह्माधीनस्य प्रावितिकमन्यत्वमनुज्ञातुं स्वावङ्गयेणेत्यक्तम् । पराक्तरोति पुरुषाधीत्पराकुर्यात्पच्यावयेदिति थावत् । किचाऽऽत्मैव जगवस्तत्विमिति

१ ड. ज. झ. °नाये મે '। २ ड. ज. ञ. ° ત્રેઘ્યે યા'। ३ क. ज. °निमिद्मु'। ४ क. ज. °थाऽऽत्म ( પ સ. માલ: ા

### [अ०१पा०४मू०२०] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि । ३७७

स्याऽऽत्माव्यितिरेकमवतारयित । दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च तमेवा-व्यितिरेकं द्रद्धयित। "अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यहर्ग्वेदः" इत्यादिना च मकृतस्याऽऽत्मनो नामक्षपकर्मभपञ्चकारणतां व्या-चक्षाणः परमात्मानमेनं गमयिति। तथैवैकायनमिक्रैयायामिषि स-विषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य मपञ्चस्यैकायनमनन्तर-मबाद्यं कृत्स्नं मज्ञानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयिति। तस्मात्परमात्मन एवायं दर्शनाद्यपदेश इति गम्यते॥ १९॥

यत्पुनरुक्तं पियसंसूचितोपक्रमाद्विज्ञानात्मन एवायं दर्शना-द्युपदेश इति । अत्र ब्रूमः ।

# प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरध्यः ॥ २० ॥

अस्त्यत्र मितज्ञा"आत्मिन विज्ञाते सर्वभिदं विज्ञातं भवतीदं सर्वं यदयमात्मा " इति च । तस्याः मितज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येत-छिद्धं पत्मियसंसूचितस्याऽऽत्मनो द्रष्टव्यत्वादिसंकीर्तनम् ।

ष्टशन्तेन वदन्ती श्रुतिरेकिषिया सर्वेषियं साधयतीत्याह | दुन्दुभ्यादीति | यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य यथा श्रुह्वस्य ध्मायमानस्य यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्याञ्चान्द्राञ्चान्त्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रह्मात्रहम्मात्रह्मात्रहम्मात्रहम्मात्रह्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्मात्रहम्

उपक्रमसामर्थ्याज्ञीवार्थत्वं वाक्यस्योक्तमनुवदाति । यदिति । तत्र सूत्रत्रयमवता-रयति । अत्रेति । पथममारमरथ्यमतमाह । प्रतिज्ञेति । पितज्ञाभिद्धचर्यं प्रतिज्ञामाह । अस्तीति । अत्रेति पकृतबाह्मणवाक्योक्तिः । तद्यं प्रतिज्ञान्तरमाह । इदिमिति । ऐक्यमितिज्ञाया सर्वेविज्ञाने विवक्षितेऽपि जीवोपक्रमस्य कि जातं तदाह ।

९ क ज. ज. मैवैन ।२ क ज. किययाऽपि ।३ क ज. ज. ट. मैवैन ।४ क. सफीर्ति∙ तम् ।५ क. ख. र्षान्तजातेन ।

यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्ततः परमात्मविज्ञाने कि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानं यत्प्रति-ज्ञातं तद्धीयेत । तस्मात्प्रतिज्ञासिद्धचर्थं विज्ञानात्मपरमात्मनोर-भेदांशेनोपक्रमणमित्यादमरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २० ॥

# उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः ॥ २१ ॥

विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातोपाधिसंपर्कात्कलुषीभू-तस्य ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात्संप्रसन्नस्य देहादिसंघातादु-त्क्रमिष्यतः परमौत्मैक्योपपत्तेरिदमभेदेनोपक्रमणमित्योद्धलोमि-राचार्यो मन्यते । श्रुतिश्चैवं भवति " एष संप्रसादोऽस्माच्छ-रीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्यद्यते" [ छा० ८ । १२ । ३ ] इति । क्रचिच जीवाश्रयमपि नामरूपं-नदीनिदर्शनेन ज्ञापयति—

" यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वात्रामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् " ॥

[ मुण्ड० ३ । २ । ८ ] इति । यथा लोके नद्यः स्वार्श्रयमेव नामक्षपं विहाय समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नाम-क्षपं विहाय परं पुरुषमुपैतीति हिं तत्रार्थः मतीयते दृष्टान्तदा-र्ष्टान्तिकयोस्तुल्यताये ॥ २१ ॥

तस्या इति । वदेव व्यविरेकद्वारा स्पष्टयित । यदीति । पविज्ञासिद्धेलिङ्गिमिति व्याख्यायाविज्ञिष्टं व्याख्यास्यन्नुपसंहरित । तस्मादिति । भेदाभेदवाद्घोतनायाभेदां-क्षेत्रेत्युक्तम् ॥ २०॥

मतान्तरमाह । उरक्रिमिष्यत इति । विभजते । विज्ञानेति । मुक्तावेवाभेदः सं-सारे भेद एवेत्युक्तेऽथे मानमाह । श्रुतिश्चेति । अभिन्नस्यापि जीवस्यौपाविकभेदिन-गमादिभिनिष्पत्तिरौपचारिकीत्याशङ्कच नामक्षपाश्रयत्वकाळुष्यस्य श्रुत्यन्तरे स्वाभा-व्योक्तेः साध्य एवाभेदो न स्वभावत इत्याह । किचिदिति । उक्तं काळुष्यमपि किमित्यौपचारिकं न स्यादित्याशङ्कच वाक्ये दृश्यमानमर्थमाह । यथेति । नदीनां नामक्षपाश्रयत्वेऽपि कुतो जीवस्य तदाश्रयत्वं तनाऽऽह । दृष्टान्तेति ॥ २१ ॥

१ क. ड. ज. व. °मात्मनैक्यों । २ ज. 'अय ना'। ३ ड. हि मन्त्रार्थः ।

# अवस्थितेरिति काशकृत्यः ॥ २२ ॥ (६)

अस्पैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्निमदमभेदेनोपन्नमणिति काशकृतस्त्र आचार्यो मन्यते। तथा च बाझणम् ''अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामक्ष्पे व्याकरवाणि''
[ छा० ६। २। २ ] इत्येवंजातीयकं परस्यैवाऽऽत्मनो जीवभावेनावस्थानं दर्शयति । मन्नवर्णश्च '' सर्वाणि क्ष्पाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते " [ तै० आ० २।
१२। ७ ] इत्येवंजातीयकः। नच तेजःप्रभृतीनां सृष्टौ जीवस्य प्रथक्सृष्टिः श्रुता येन परस्मादात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः
स्यात् । काशकृतस्त्रस्याऽऽचार्यस्याविकृतः पर्यमेश्वरो जीवेः
स्यात् । काशकृतस्त्रस्याऽऽचार्यस्याविकृतः पर्यमेश्वरो जीवेः
नान्य इति मतम्। आश्मर्थ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिष्रतं तथाऽपि प्रतिज्ञातिस्रोरित सापेक्षत्वाभिधानात्कार्यकारणभावः कियानप्यभिषेत इति गम्यते। औडुक्रोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेक्षौ भेदाभेदौ गम्यते। तत्र काशकृतस्त्रीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते प्रतिपिपादियिषितार्थानु-

सिद्धान्तमाह । अवस्थितेरिति । सूत्रं व्याचष्टे । अस्पैवेति । जीवपरयोरमेन् दाज्जीवेनोपक्रमः परेणैवोपक्रमो भोक्नोपक्रमश्च स्थूळदाझिळोकसोकयोयेति भावः । परस्यैव जीवेनावस्थाने मानमाह । तथाचेति । न केवळं ब्राह्मणं परापरयोरेक्यं दर्श-यिति कितु मत्रश्चेत्याह । मन्नोति । चीरः सर्वर्ज्ञः सर्वाण क्रपणि चराचराणि करिराणि विचित्य निर्माय तेषा नामानि च कत्वा स्वयं तत्रानुपविश्यामिवदनादि कुर्वेन्यो वर्षते तमेवंभूतं विद्वानिहैवामृतो भवतीति मन्नोऽपि परस्यैव जीवेन स्थितिमाहेत्यथः । तेजःमभृतीनामिव जीवस्य ब्रह्मकार्यत्वाद्धन्नज्ञाने सर्वज्ञानिसद्धरान्यन्तिकमैक्यं श्रुतमप्ययुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । समीचीनसम्ग्रहार्थं पक्षन्यं विभजते । काशोति । आश्मरथ्यपक्षेऽपि तुल्यं जीवस्य परस्मादनन्यत्वं नेत्याह । आश्मरथ्यस्थेति । अभेदवद्भेदस्यापि भावात्कियानपीत्युक्तम् । आद्यपक्षाद्यपि द्वित्यपक्षस्यानपेक्षितत्वार्थं तत्रत्यमर्थमाह । आहुत्रोमीति । अवस्थान्तरे वन्यमोक्षौ । संपत्यन्विमस्याऽऽदेयत्वमाह । तत्रेति । इतरस्यापि द्वंयस्य दश्चितं श्रुतिमूळत्विमत्याशङ्कचोक्तश्चतेस्त्रवात्वात्पर्यान्मैविमत्याह । मतीति । पारोक्ष्यसद्वय-विनृत्या तत्त्वमर्थयोरेक्यवादिवाक्त्यानुमारित्वादन्तिमस्याऽऽदेयतेत्यर्थः । कथमी-

सारात् 'तत्त्वमिस' इत्यादिश्वितिभ्यः । एवं च सितं तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते । विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य मकृतिसंबन्धे मल्यमसङ्गान्ने तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत ।
अतश्च स्वाश्रयस्य नामद्भपस्यासंभवादुपाध्याश्रयं नामद्भपं जीव
उपचर्यते । अत एवोत्पत्तिरिष जीवस्य क्रचिदमिविस्फुलिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयेव वेदितव्या । यदप्युक्तं मकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्ममावेन दर्शयिवज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयतीति तत्रापीयमेव त्रिस्त्री योज्ञिपतव्या । मतिज्ञासिद्धेलिङ्गमादमरथ्यः । इदमत्र मित्ज्ञातम् ''आत्मिन विंदिते सर्वं विदितं भवतीदं सर्वं यद
यमात्मा' इति च।उपपादितं च सर्वस्य नामद्भपक्षेम्पश्चस्यैक-

दृग्वाक्यार्थस्येष्टत्वं तत्राऽऽह । तत्त्विमिति । किंच भेदाभेद्योर्वस्तुत्वे भूतभेदस्य ज्ञानेनानुच्छेदाज्ज्ञानान्मुकिश्रुतिरयुक्ता स्यात्तस्मादात्यन्तिकभैक्यमेव ता-चिकमित्याह । एवं चेति । चकारोऽवधारणे । जीवस्य ब्रह्मकार्यत्वेऽपि तत्तादातम्य-रूपममृतत्वं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । विकारेति । जीवस्योत्पत्तिपळयौ चेत्काण्ड-द्वयं विरुध्येतेति भावः । नदीह्रष्टान्तेन स्वगतं नामक्रपमन्यथा हृष्टान्तवैषम्याद्तोऽ-न्यत्वमशीत्यक्तिमित्याशङ्कचाऽऽह । अत्रश्चेति । आत्यन्तिकामेदे ज्ञानादमृतत्वयोगा-दिखतःशब्दार्थः । दृष्टान्तश्रुतेरन्यथाऽपि नेतुं शक्यत्वात्तदनुरोवात्तत्त्वमादिविरुद्धं न कल्प्यमिति भावः । जीवस्याभिविस्फुलिङ्गदृष्टान्तात्माणादिवज्जन्मश्रुत्या भेदाभेदपक्षस्य मामाणिकत्वं तत्राऽऽह । अत इति । अनौपाविके जन्मनि ज्ञानादमृतत्वासिद्धरेवे-त्यर्थः । द्वितीयं पूर्वपक्षवीजमनुभाषते । यदपीति । पक्तित्रसूच्या पत्याह । तत्रा-पीति । योजनापकारमेव दर्शीयतुमाश्मरथ्यमतमाह । प्रतिक्वेति । तद्याख्यातुं प्रति-ज्ञास्वक्रपमाह । इदमिति । आत्मिन विदिते विदितत्वं कथं पपश्चे स्यादिति संदि-हानं प्रत्याह । इदं सर्वेमिति । सर्वेस्याऽऽत्ममात्रत्वमुक्तमपि कुतो मुख्यमित्याश-डूचाऽऽह । उपपादितं चेति । सर्वस्याऽऽत्ममात्रत्वभिति शेषः । उपपादनमकारं स्चयति । एकेति । स यथाऽऽद्वें वामेरित्यादिनैकप्रसवत्वं स यथा सर्वासामपामिन त्यादिना चैकपळयत्वं सर्वस्योक्तम् । यच यस्मादुत्पद्यते यत्र छीयते तत्तत्रो नाविरि-च्यते यथा घटादि मृदादेस्तस्मादात्मप्रभवत्वादात्मप्रखयत्वाच सर्वेस्य जगतस्तन्मात्र-त्वं तथाचाऽऽत्मधिया सर्वभीरित्यर्थः । दृष्टान्तश्रुतेर्पि सर्वस्य कार्थप्रपश्चस्याऽऽ-

ว क. ट. ैिन ज्ञाना । २ क. इ. ट. न ज्ञाना । ३ ड. ज. ट. श्रयना । ४ ड. ज. वेदिते ક ५ ज. कर्मात्मक प्रा ६ क. वैज ।

## [अ०१पा०४म्०२२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। ३८१

प्रसवत्वादेकप्रस्थयत्वाच दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तेश्च कार्यकारणयो-रव्यतिरेकपतिपादनात् । तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धिं स-चयत्येतक्किङं यन्महत्रो भूतस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभा-वेन कथितमित्याइमरथ्य आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सत्येक-विज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकल्पत इति । उक्रमिष्यत एवं-भावादित्यौडलोमिः । उक्रमिप्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्याना-दिसामर्थ्यात्संप्रसन्नम्य परेणाऽ ऽत्मनैक्यसंभवादिदमभेदाभिधान-मित्यौडुलोमिराचार्थी मन्यते । अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानाद्वपपन्नमि-दमभेदाभिधानमिति काशक्रतस्त्र आचार्यो मन्यते । ननच्छेदा-भिधानमेतत "एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानुविनश्यति न मेर्प संज्ञाऽस्ति" इति कथमेतदभेदाभिधानम् । नैष दोषः । विशेषविज्ञानविनाशाभिषायमेतद्विनाशाभिधानं नाऽ ऽत्मोच्छेदा-भिगायम् । अत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संज्ञाऽस्ती इति पर्वनुयुज्य स्वयमेव श्वन्याऽर्थान्तरस्य दर्शितत्वात् । न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्पविनाशी वा अरेऽपमात्माऽ नुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवतीति । एतद्वक्तं भवति । कृटस्थ-नित्य एवायं विज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेदमसङ्कोऽस्ति । मा-त्राभिस्त्वस्य भूतेन्द्रियलक्षणाभिरविद्याकृताभिरसंसर्गो विद्यपा भवति । संसर्गाभावे च तत्क्रतस्य विशेषविज्ञानस्याभावात्र प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्युक्तमिति । यदप्युक्तम् "विज्ञातारमरे केन विजा-

त्ममात्रत्वसिद्धेमुंख्यमेव प्रविज्ञावमैक्यमित्याह । दुन्दुभ्यादीति । प्रविज्ञां व्याख्या-यावशिष्टं व्याच्छे। तस्या इति । प्रविज्ञा घटायेतुं परस्य जीवत्वेनोत्यानं किमित्युच्यते वज्ञाऽऽह । अभेदे हीति । मवान्वरमाह । उक्कमिष्यत इति । सिद्धान्वमाह । अवस्थितेरिति । परापरयोरभेदाभिवानमिर्दैमित्युक्तमिक्षपित । निन्वित । विनाशो-कोर्विषयान्वरसंभवादात्मन उच्छेदाविषयत्वाद्युक्तमभेदाभिधानमित्याह । नेति । अवि-शेषश्रुवेर्विशेषार्थत्वे नियामकमाह । अत्रेति । मोहं मोहंनं वाक्यमिति यावत । अ-विनाशीति विनाशायोग्यत्वमनुच्छित्तियमेति विनाशायोगित्वमुक्तमिति भेदः । कथं त-हिं न प्रत्येत्यादि वजाऽऽह । मात्रेति । कथमेवावता मिथोविरोयसमाविरित्याशङ्क्यः श्रुविवात्पर्यमाह । एतिदिति । तृवीयं पूर्वपक्षैबीजमनुवद्वि । यदपीति । उपसंहा- नीयात" इति कर्त्रवचनेन शब्देनोपसंहाराद्विज्ञानात्मन एवेदं दृष्ट्वप्रमिति तद्या काशकत्स्त्रीयेनैव दर्शनेन परिहरणीयम् । अपि च "पत्र हि हैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" इ-न्यारभ्याविद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रप-ञ्च्य "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्" इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणस्य विशेषविज्ञानस्याभावम-भिद्धाति । पुनश्च विषयाभावेऽप्यात्मानं विज्ञानीयादित्याश-ङ्ख्य ''विज्ञातारमरे केन विजानीयात्'' इत्याह । ततश्च विशे-षविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद्वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः स-न्मृतपूर्वगत्या कर्तुवचनेन तूचा निर्दिष्ट इति गम्यते । दर्शितं तु पुरस्तात्काशकृतस्त्रीयस्य पंक्षेस्य श्रुतिमत्त्वम् । अतश्च विज्ञा-नात्मपरमात्मनोरविद्यापत्यपस्थापितनामद्भपरचितदेहाद्यपाधि-निमित्तो भेदो न पारमार्थिक इत्येषोऽर्थः सैवैवैदान्तवादिभिर-भ्युपगन्तव्यः "सदेव सोम्येदमग्र आसीत् । एकमेवाद्वितीय-म्'' [छा०६।२।१] "आत्मैवेदं सर्वेम्'' [छा०७। २९।२] "ब्रह्मेवेदं सर्वम्" [मुण्ड०२।२।११] "इ-दं सर्वं यदयमात्मा" [बृ० २।४।६] "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" [ बु॰ ३ । ७ । २३ ] "नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु" [ बु॰ ३ । ८ । ११ ] इत्येवंह्रपाभ्यः श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च "वा-सुदेवः सर्विमिति" [ भ० गी० ७ । १६ ] " क्षेत्रज्ञं चापि मां

रात्कर्वृत्वस्य च विज्ञानात्मन्येव संभवादिवि शेषः । भेदाभेदवादे जीवस्थेश्वरेण भिन्नेनावगावियोगाद्विज्ञावारमरे केनेत्याक्षेपायोगादत्यन्ताभेदे कर्भकरणयोरभावादाक्षेपाक्षेद्वरन्तिमपक्षस्यैवाऽऽदेयत्वामित्युत्तरमाइ । तदपीति । तन्मवे जीवपरयोरभेदाज्ञीवस्य
भान्वं ज्ञाँवृत्वं भूतपूर्वगत्या वृजन्वेनोक्तामिति भावः । श्रुविपौर्वापयोङ्गाचनायामि जीवस्य भान्वं ज्ञावृत्विभत्याह । अपिचेति । अन्वयव्यविरेकाभ्या द्वैतद्वष्टराविद्यत्वेऽपि मत्यग्द्दिश्रविद्यानपेक्षेत्याशद्वचाऽऽह । पुनश्चेति । एकस्यैव कर्भकर्वृत्वविरोधादित्यर्थः । विज्ञावारमित्यादिवाक्यस्यान्यपरत्वे फिल्रतमाह । ततश्चेति । नन् पक्षेषु त्रिषु
सत्सु काशकत्त्वस्यैव पक्षे पक्षपावे को हेतुस्तत्राऽऽह । दर्शितं त्विति । तस्य श्रुविमन्त्वे फिल्रतमुपसंदर्गते । अतश्चेति । उक्तार्थस्योपगन्वव्यत्वे श्रुविस्मृतिमन्त्वं पुनरुपन्यस्यावे । सदित्यादिना । इवोऽपि परापरयोराविद्यो भेदो न पारमार्थिक इत्याह ।

१ क. अ. मतस्य । २ ट. क्सस्यैव थुँ। ३ ज. सर्ववे । ४ ख. ज्ञानकर्तत्वं ।

विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत " [ भ० गी० १३ । २ ]
"समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् " [ भ० गी०
१३ । २७ ] इत्येवंद्धपाभ्यः । भेददर्शनापवादाच्च "अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेदं यथा पश्वः" [ बृ० १ । ४ । १० ]
"मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्यिति" [ बृ० ४ ।
४ । १९ ] इत्येवंजातीयकात् । "स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म" [ बृ० ४ । ४ । २५ ] इति चाऽऽत्मिन सर्वविक्रियापतिपेधात् । अन्यथा च मुमुक्षूणां निरपवादविज्ञानानुपपत्तेः । मुनिश्चितौर्थत्वानुपपत्तेश्च । निरपवादं हि विज्ञानं
सर्वाकाङ्क्षानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते "वेदान्तविज्ञानमुनिश्चतार्थाः" [ मुण्ड० ३ । २ । ६ ] इति च श्वैतः "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" [ ई० ७ ] इति च । स्थितपज्ञङक्षणस्मृतेश्च [ भ० गी० २ । ५४ ] । स्थिते च क्षेत्रज्ञप-

भेदेति । भेदाभेदवादेऽपि सर्वेमेतद्भेदांशाद्यक्तमित्याशङ्कच तत्पक्षे जीवस्य कार्य-त्वादात्मविकियानिषेधविरोधः स्यादित्याह । स वा इति । अभेदाशेन निषेधादि-सिद्धेरेतद्पि मतद्वयं श्रुतिमदेवेत्याशङ्ख्य तत्पक्षे वैदिकात्मैक्यिवयो निरपवादत्वायो-गान्मुक्तेरसिद्धिरित्याइ । अन्यथेति । भिन्नाभिन्नत्विमिति निश्चितार्थो वीरनपनादे-त्याराङ्कच भेदाभेदयोविरोधादसमुचयादेकस्य बळीयस्त्वे तदितरज्ञानस्य बावान्तरुय-बर्लेत्वे संशयानिरपवादत्वासिद्धिरित्याह । सुनिश्चितेति । ज्ञानं सिध्यति चेत्तावतैव पुमर्थिसिखौ कतं निरपवादत्वेनेत्याशङ्कचाऽऽह । निरपवादं हीति । न नेवलमङ्गी-कारमात्रं श्रुत्यनुकूळं चैविदित्याह । वेदान्तेति । ये यतयो यतनशीला नियतबाह्य-करणाः शुद्धबुद्धयश्च ते विषयवैतृष्ण्यद्वारा सर्वकर्मसन्यासपूर्वकश्रवणाद्यनुष्टानरूपा-घोगाभ्यासाद्वेदान्तकरणकसाक्षात्काराद्वपरोक्षीकृतात्मानो मुच्यन्त इत्यर्थः । इतश्चे-कमेव तत्त्वं नानेकमपीत्याह । तत्रेति । एकत्वमाचार्योपदेशमनुपश्यतः शोकमोहोप-लक्षितसर्वीनथींपञ्चान्तिरिति श्रयते न त्वेकत्वनानात्वे अनुपश्यत इति श्रुतिरित्यर्थः । निरपवादमेवाऽऽत्मापरोक्ष्यं मोक्षापेक्षामत्यत्र स्मृतिमाह । स्थितेति । नहि भेदाभेद-वादे स्पृतिभिद्धा स्थितपञ्चता बह्मेवास्मीति ज्ञानस्यैर्थायोगादब्रह्मत्वस्यापि विद्विषयत्वा-त्तरमादेकत्वभैकान्तिकमित्यर्थः । अस्तु तर्हि परापरयोनीमभेदाद्विद्यावस्वतद्भावाभ्या रूपभेदाच घटपटादिवद्भेदभावः संसारावस्थायाभिति नेत्याह । स्थिते चेति । आ-

१ क. ज. ज. ट. 'द''। "मृ°। २ ड. ज. ट. 'तार्थानु'। ३ क. ट श्रुति. । ४ क. ख. \*ಹुवत्त्वे सैं। ५ ख. वैर्वस्थोप'।

रमात्मैकत्वविषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रभे-दात्क्षेत्रज्ञोऽपं परमात्मनो भिन्नः परमात्माऽपं क्षेत्रज्ञाद्भिन्न इत्ये-वंजातीयक आत्मभेदिविषयो निर्बन्धो निर्धकः "एको द्ययमा-त्मा नाममात्रभेदेन बहुधाऽभिधीयते" इति । निर्ह "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायाम्" [तै०२।१] इति कांचिदेवैकां गुहामधिकृत्यैतदुक्तम् । न च ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निहितोऽस्ति "तत्स्रष्ट्वा तदेवानुमाविशत्" [तै०२। ६] इति स्रष्टरेव प्रवेशश्रवणात् । ये तु निर्वन्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थं बाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्यग्दर्शनमेव बाधन्ते। कृतकम-

त्यन्तिकभेदे जीवस्य पूर्वसिद्धब्रह्मत्वायोगात्कोशकारादीनामपि पूर्वसिद्धकीटत्वानुपग-मात्ततसहकारयैवोतपत्तेर्मोक्षासिद्धिः । नच विम्बपतिविम्बवदुराधिकल्पितभेदयीस्ता-चिकमैक्यं प्रातीतिकविरुद्धधर्मीध्यासेन शक्यं बाधितुमिति भावः । निर्वेन्धनैरर्थक्ये हेतुः। एको हीति । नामग्रहणं रूपोपलक्षणम् । इतिशब्दादुपरिष्टाचस्मादर्थो हिसब्दः संबन्धनीयः । ननु यो वदे निहितं गुहायामिति परस्य गुहाहितत्वश्रुतेस्तस्यास्फुट-त्वाचिद्वपरीताज्जीवाद्भेदः स्यानेत्याह । न हीति । गुहाशब्देनाविद्यान्तः करणयोर्भेह-णात्तत्र जीवभावेन प्रतिबिम्बितस्य ब्रह्मणः स्फुटत्वेऽपि बिम्बस्थानीयस्यास्फुटत्वं त-स्यैव न विरुध्यतेऽविद्याशक्तरघटमानविधानपटीयस्त्वादिति भावः । कांचिदेवैकामिति जीवभावेन प्रतिबिम्बाधारातिरिक्तामित्यर्थः । अस्तु तर्हि ब्रह्मणोऽन्यदेवान्तः करणादि गुहां पविष्टं नेत्याह । न चेति । श्रोत्राकाशयोरिव जीवब्रह्मणोरङ्काङ्किभावादभेदवद्गे-दोऽपि स्यादन्यथा जीवमुद्दिश्य ब्रह्मविवानायोगादतस्तत्त्वमिति सामानाविकरण्यं भे-दाभेदविषयमित्याशङ्कचाऽऽह । ये त्विति । कार्यकारणत्वश्च्यद्रव्ययोरुद्देश्योपा-देयत्वेन सामानाधिकरण्यं सोऽयमितिवदेकस्यैव द्रव्यस्यौपाविकभेदापेक्षं न द्रव्यभे-दमाकाङ्क्षति । नच ब्रह्मणीं इशो जीवो निष्कलश्रुतैः । नच श्रीत्रस्य कर्णनेमिम-ण्डलावच्छेदेऽपि नमसोऽशत्वमवच्छेदकाभावे तन्मात्रत्वादतो जीवस्यापि ब्रह्मांशत्वाभा-वान भिन्नाभिन्नत्वम् । नच भेदः शास्त्रार्थो होकिकत्वात् । अभेदस्य त्वैकान्तिकस्य शास्त्रीयत्वात्तदनुपगमे सम्यग्वीरेव मुक्तिहेतुर्बाविता स्यादिति भावः । कौँव मुक्तिहेतु-रिति कृतं सम्यग्वियेत्याशङ्कचाऽऽह । कृतकमिति । कृतकत्वेऽपि ध्वंसविनत्यते-

[अ०१पा०४स्०२३]आनन्दगिरिकृतटीकासंबित्तदशांकरभाष्यसभेतानि। ३८५

नित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति न्यायेन च न संगच्छन्त इति ॥२२॥४६)

# प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधाव ॥ २३ ॥

पथाऽभ्युदयहेतुन्वाद्धर्मी जिज्ञास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वाद्धेद्य जिज्ञास्यमित्युक्तम् । ब्रह्म च 'जन्माद्यस्य यतः' इति लक्षिन् तम् । तच्च लक्षणं घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत्मकृतित्वे कु-लालस्वर्णकारादिविविभित्तत्वे च समानिमत्यतो भविन विमर्जः। किमात्मकं पुनर्बेद्धणः कारणत्वं स्थादिति । तत्र निमित्तकारण-मेव तावत्केवलं स्थादिति मतिभाति । कस्मात् । ईक्षापूर्वककर्तृ-

त्याशङ्कचाऽऽह । न्यायेनेति । मोक्षो निरितशयानन्दत्वेन भावत्वात्कृतकश्चेदनित्यः स्यादेवं बन्वध्वसत्या तस्याभावत्वेऽिष कृतकत्वे कथं नानित्यता ध्वंसध्वमे
च ध्वस्ताध्वस्तेबेन्वस्य पुनरुत्पत्तावपुनरावृत्तिश्चातिविष्ठध्येत । नच ध्वंसध्वमेऽिष कारणाभावात्र ध्वस्तस्य पुनरुत्पत्तिस्तध्द्वंसस्य प्रतियोगिभेदेनावस्थानात । तद्मेदे च तदुत्पत्तेरावश्यकत्वादतो न कर्ममाध्या मुक्तिः । न चास्मन्मते बन्वध्वंमोऽिष वस्तु-च्यतिरिक्तोऽस्तीति भावः । तदेवं प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि भैवयोबाह्मणमन्वितिन्युप्यहर्तु-भितीत्युक्तम् ॥ २२॥ (६)

यत्पविज्ञाबलान्भेनेयी ब्राह्मणस्य ब्रह्मपरतं वस्मादेवोपादानतं ब्रह्मणः सावयति । प्रकृतिश्चेति । व्यवहिवसंबन्धादपैनरुकत्यं वक्तुं वृत्तं कीर्वयति । प्रयति । सदृष्टान्त-माद्यस्वार्थमनूद्य ब्रह्मलक्ष्मणस्य कारणत्वस्य द्वितीयसूत्रार्थस्य विचारपितज्ञया संगित-माह । ब्रह्म चेति । ब्रह्मकारेणत्वार्थाविकरणस्य कारणिवज्ञेषिवचारस्य च सबन्वोक्ति-पूर्वकमविज्ञष्टमर्थमाचक्षाणः सिनिमत्तं संज्ञयमाह । तचेति । जन्मादिसूत्रे त्वतद्विकरणस्यकारणसिद्धवर्त्कारणोभयकारणत्वोक्तिस्तद्वनन्तरमस्याऽऽरभ्यत्वेऽपि निर्णीवतात्पर्येवेदा-न्तिनिमत्तत्वमात्रसाधकानुमितेंवर्रोवोक्तिः सुकरेति समन्वयादसाने लिखितमेतद्विकर्णमनुकृते विषये समन्वयो दुःसाध्य इति कारणतामात्रं वज्ञोक्तिभिति भावः । ब्रह्मलक्ष्मणस्यायादिसबन्धादस्यापि वद्योगिनस्तिसिद्धः । पूर्वपन्ने प्रविज्ञागौणत्वं सिद्धान्ते वन्मुस्थत्वं फलेभिति । समानवर्भदृष्टच्या विमर्ज्ञभव विज्ञाद्विति । किमिति । प्रविक्राया मुर्ख्यत्वेन वाक्यस्य जीवपरत्वे परास्ते निमित्तोपादानमेदाद्वौणा सेति पूर्वपन्नः यति । तन्नेति । एवकारार्थे स्फुटयति । केवलमिति । तत्र मान प्रच्छिति । कस्मानिति । तत्र मान प्रच्छति । कस्मानिति । तत्र ब्रह्मकर्याद्वेद्वन्योपादानं चेवनत्वात्कर्तृत्वाच कुलालादिविद्याह । ईक्षेति ।

९ ड. ज हैद्रह्मापि जिं। २ ठ. रणार्था । ३ क. हैरकारणों। ४ ख. तैर्वाधों। ४ ख. नुक्ति । ६ ठ. ड. नैर्का । ७ ठ. ड. नैर्का ।

त्वश्रवणात् । ईक्षापूर्वकं हि ब्रह्मणः कर्तृत्वमवगम्यते "स ईक्षांचके" [प०६।३] "स प्राणमस्रजत" [प०६।४] इत्यादिश्वतिभ्यः । ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु दृष्टम् । अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलिसिंद-लोंके दृष्टा स च न्याय आदिकर्तर्येषि युक्तः संक्रमियतुम् । ईश्वरत्वप्रसिद्धेश्व । ईश्वराणां हि राजवैवस्वतादीनां निमित्तकार-णत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्वत्परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्व-मेव युक्तं प्रतिपत्तम् । कार्य चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्धं च दृश्यते कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवित्वयं कार्यकार-णयोः साह्यपद्यद्यानात् । ब्रह्म च नैवंलक्षणमवगम्यते "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्" [श्व०६। १९] इत्यादिश्वतिभ्यः । पारिशेष्याद्वद्याणोऽन्यदुपादानका-

रणमथुद्धचादिगुणकं स्मृतिप्रसिद्धमभ्युपगन्तव्यम् । ब्रह्मकारण-त्वश्चतेनिमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति । एवं प्राप्ते त्रूमः । प्रकृति-श्रोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यं निमित्तकारणं च । न केवलं निमित्तकारणमेव। कस्मात्। प्रतिज्ञादृष्टान्तानपरोधात्। एँवं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ नोपरुष्ठयेते । प्रतिज्ञा तावतः "उत तमादेशमगाक्ष्यो येनाश्चतं श्चतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञा-तम्" [ छा० ६ । १ । २ ] इति । तत्र चैकेन विज्ञातेन सर्व-मन्यदविज्ञातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते। तच्चोपादानकारण-विज्ञाने सर्वविज्ञानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य । निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति होके तक्ष्णः प्राप्ता-दव्यतिरेकदर्शनात् । दृष्टान्तोऽपि "यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृत्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भशं विकारो नामधेयं मृत्ति-केत्येव सत्यम्" [ छा० ६ । १ । ४ ] इत्युपादानकारणगो-चर एवाऽऽम्नापते । तथा "एकेन छोहमणिना सर्व छोहमयं विज्ञातं स्यात्" [ छा० ६ । १ । ५ ] एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्" [ छा० ६ । १ । ६ ] इति च । तथाऽन्यत्रापि "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वेमिदं विज्ञातं

रुपं नास्वीत्याह । अशुक्धादीति । नच तस्यापितत्वादनुपादानत्वित्याह । स्मृतीति । ब्रह्मोपादानत्वस्य प्रसक्तस्य निषेवे सास्यीयप्रवानादन्यत्राप्रमङ्गात्तदेव परिशेषतो जगद्रपादानित्यर्थः । सदेवेत्यादिश्रुवेस्ताई का गतिरित्याशङ्क चानुमान-विरोषाद्विशेषे संकोच इत्याह । ब्रह्मोति । जन्मादिसूत्रोक्तळक्षणस्यासंभावितत्विमिति शब्दोपसंहत्वमन् स्वान्तमवतार्थे प्रविज्ञा व्याकरोति । एविमिति । उक्तानुमानेषु जीवत्सु नोभयकारणतेवि शङ्कते । कस्मादिति । हेतुमादाय व्याचष्टे । प्रतिज्ञेति । एविमिति । उत्तिज्ञेति । एविमित्यभयकारणत्वे सर्वाित यावत् । वयोरनुपरोधं वक्तुं प्रविज्ञामाह । प्रतिज्ञेति । वद्वाक्यार्थमाह । तत्रेति । वदनुपरोधं समवे दर्शयति । तचेति । निभित्तकारणज्ञानादेव सर्वज्ञानं कि न स्यात्तत्राऽऽह । निभित्तेति । दृष्टान्तानुपरोवमाह । दृष्टान्तोपीति । मृदि ज्ञाताया तद्विकारस्य ज्ञेयत्वेनानवशेषे हेतुर्वाचेति । घटादेवीचार-मणत्वं वस्तुत्वोऽसत्वं सावयति । नामेति । शृन्यशेषत्वं निषेवित । मृत्तिकेति । विपरीतदृष्टान्तोऽपि स्यादिति शङ्कां निर्मितुं दृष्टान्तान्तराण्याह । तथेति । गिति-सामान्यार्थमाथर्वणगतौ प्रविज्ञादष्टान्तावाह । तथेति । वृहद्गरण्यकेऽपि तौ निर्दि-सामान्यार्थमाथर्वणगतौ प्रविज्ञादष्टान्तावाह । तथेति । वृहद्गराण्यकेऽपि तौ निर्दि-

भवति [ सुण्ड० १ । १ । २ ] इति प्रतिज्ञा । "यथा पृथिव्या-मोपधयः संभवन्ति [ मुण्ड० १ । १ । ७ ] इति दृष्टान्तः । तथा 'आत्मिन खुल्बरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्" [बृ० ४ | ५ | ६ ] इति प्रतिज्ञा । "स यथा दुन्द्वभेईन्यमा-नस्य न बाह्याञ्शब्दाञ्शक्रुयाद्भहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दु-भ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः" [बु०४।५।८] इति इष्टान्तः। एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृतित्वसा-धनौ पत्येतव्यौ । यत इतीयं पञ्चमी ''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'' इत्यत्र ''जनिकर्तुः प्रकृतिः'' [पा० सू० १ । ४ । २०] इति विशेषस्मरणात्प्रकृति**लक्षण एवापादाने द्रष्ट**न्या । निमित्तत्वं त्वधिष्ठात्रन्तराभावादधिगन्तव्यम् । यथा हि लोके मृत्सुवर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुवर्णकारादीनधिष्ठातृनपे-क्ष्य पवर्तते नैवं ब्रह्मण उपादानकारणस्यै सतोऽन्योऽघिष्ठा-ताऽपेक्ष्योऽस्ति । प्रागुत्पत्तेरेकमेवाद्वितीयमित्यवधारणादिधष्ठा-त्रन्तराभावोऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितो वेदितब्यः । अधिष्ठातरि ह्युपादानादन्यस्मित्रभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञा-

काति । आत्मनीति । घटः प्रकाशते पटो वेत्यनुगतप्रकाशातिरेकेण घटादेरसिद्धेस्तत्रेव किल्पतत्वात्प्रकाशोऽनुगतोऽधिष्ठानं प्रकृतिरित्यनुगतः स दृष्टान्तो यथा तथोच्यते ।
बाह्यान्दुन्दुभिशब्दसामान्यबहिर्भूतानिति यावतः । दुन्दुभेस्तच्छब्दसामान्यस्येत्यर्थः ।
दुन्दुभ्याघातस्य जनकस्य जन्यतया संबन्धी वा शब्दो विशेषशब्दः इत्यर्थः । वेदान्तत्रयातं न्यायं वेदान्तान्तरेष्वितिदिशति । एविमिति । प्रतिज्ञाद्यनुपरोविङ्कादुपादानत्ववत्पश्रमीश्रुत्याऽपितद्धीरित्याह । यतः इति।यतः इत्यादिश्रुतौयतः इतीयं पश्रम्यपि
प्रकृतिक्षपापादान एव द्रष्टव्येति संबन्धः । जाच्याद्वद्धः एवेति निमित्तेऽपि पश्रमिद्दष्टेरुपादानत्वं कथं गमयेत्तत्राऽऽहः । जनीति । जायमानस्य कार्यस्य प्रकृतिरुपादानमपादानसंशं भवतीत्यपादाने पश्रमीस्मरणान्न कारणमात्रे सा युक्तेत्यर्थः । यद्यपि सूत्रे
प्रकृतिग्रहणं सर्वकारणसंग्रहाधीभित्यक्तं तथाऽपि तदनाहत्यः प्रकृतिश्चेतिस्त्रन्थपक्रतिशब्दवदयमपीति मन्यते तथाऽऽपि कथं निमित्तत्वं तदाहः । निमित्तत्विमिति ।
अधिष्ठात्रन्तराभावं व्यतिरेकदृष्टान्तेन साधयति । यथिति । अन्यस्याविष्ठातुरपेक्षणीयस्यासन्त्वे हेतुमाहः । प्राणिति । जन्नमेव व्यतिरेकेणः स्फोरयति । अधिष्ठातरीति ।

१ ड. ज. अ. ट. तीयमपि पं। २ ड. अ. रस्य स्वतोऽ।

#### [भ १पा ४स्.२४।२५]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि।३८६

नेन सर्वविज्ञानस्यासंभवात्मतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एव स्यात् । त-स्माद्धिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः कर्तृत्वसुपादानान्तराभावाच पक्र-तित्वम् ॥ २३ ॥

कुतश्चाऽऽस्मेनः कर्तृत्वपकृतित्वे ।

#### अभिध्योपदेशाच ॥ २४ ॥

अभिध्योपदेशश्चाऽऽत्मनः कर्नृत्वप्रकृतित्वे गमयित ''सोऽ-कामयत बहु स्यां प्रजायेय'' इति ''तदेक्षत बहु स्यां प्रजा-येय'' इति च । तत्राभिध्यानपूर्विकायाः स्वातन्न्यप्रवृत्तेः कर्तेति गम्यते । बहु स्यामिति पत्यगात्मविषयत्वाद्धहुमवनाभिध्यान-स्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥ २४॥

#### साक्षाचोभयाम्रानात् ॥ २५ ॥

मकृतित्वस्यायमभ्युचयः । इतश्च मकृतिर्वेद्य पत्कारणं सा-क्षाह्रस्वेव कारणसुपादायोभौ मभवमल्यावाम्नायेते " सर्वाणि ह वा इमान भूतान्याकाशादेव समुत्यचन्ते । आकाशं मत्यस्तं यन्ति" [ छा० १ । ९ । १ ] इति । यद्धि यस्मात्मभवति यस्मिश्च मलीयते तत्तस्योपादानं मसिद्धम् । यथा ब्रीहियवा-दीनां पृथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादानं दर्शयत्या-

#### श्रुतिलिङ्गाभ्या सिद्धमुपसहरति । तस्मादिति ॥ २३ ॥

द्विधा हेतुत्वमेकस्य युक्तमिति वक्तुं सूत्रचतुष्टयमवतारयति । कुतश्चेति । स्रष्टव्य-विषयसंकरुपोक्तेरुमयकारणत्वं तावदाह । अभिध्येति । प्रतिज्ञां पूरयन्निध्योपदेशं विश्रदयति । अभिध्येति । कथं तस्मात्कर्तृत्वपक्ततित्वे गम्येते तत्राऽऽह । तत्रेति ॥ २४॥

निमित्तत्वमुपेत्योपादानत्वे हेत्वन्तरमाह । साक्षाचेति । सूत्रस्य तात्पर्थमाह । मक्कतित्वस्येति । अक्षराणि व्याकरोति । इतश्चेति । आकाशस्य ब्रह्मत्वमाकाशस्य छिड्गादित्युक्तम् । नन्वाकाशं ब्रह्मोक्तवा सर्वभूताना तद्धीनप्रभवप्रख्याभिधानेऽपि कथं ब्रह्मणः सर्वभूतोपादानत्वं तत्राऽऽह । यद्धीति । सूत्रावयवसूचितमर्थमाह । साक्षा-विति । आकाशादेवेत्येवकारसूचितमुपादानान्तरानुपादानं साक्षादितिपदेन सूत्रकारो दर्शयवीति यौजना । उपादानान्तरच्यावृत्तिरेवकारायों न भवति कितु निमित्त-

काशादेवेति । प्रत्यस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र कार्यस्य दृष्टः ॥ २५ ॥

# आत्मकृतेः परिणामात् ॥ २६ ॥

इतश्च प्रकृतिर्बद्ध यत्कारणं ब्रह्मपित्रयायाम् "तदात्मानं स्वयमकुरुत" [तै० २।७] इत्यात्मनः कर्मत्वं कर्नृत्वं च दर्शयित । आत्मानिमित्त कर्मत्वं स्वयमकुरुतित कर्नृत्वम् । कथं पुनः पूर्वनिद्धस्य सतः कर्नृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं संपादिपतुम् । परिणामादिति ब्रूमः । पूर्वेसिद्धोऽपि हि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासाऽऽत्मानिमित्त । विकारात्मना च परिणामो मृदाचासु प्रकृतीषूपलब्धः । स्वयमिति च विशेषणानिमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि मतीयते । परिणामादिति वा पृथक्सूत्रम् । तस्येषोऽर्थः । इतश्च प्रकृतिर्बद्ध यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारात्मनौ परिणामः सामानाधिकरण्येनाऽऽम्नायते "सच त्यचाभवनिरुक्तं चानिरुक्तं व" [तै० २ । ६ ] इत्याविनेति ॥ २६ ॥

स्याऽऽकाशस्योपादानत्वन्यावृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । प्रतीति । निभित्ते कार्यस्य लयादृष्टेराकाशस्य तन्मात्रत्वमत्र नेष्टमित्यर्थः ॥ २५ ॥

ब्रह्मणो जगिनित्तस्य तत्प्रकृतित्वे हेत्वन्तरमाह । आत्मेति । सूत्रं व्याकरोति । इतश्चेति । उक्तमेव विभन्य निर्देशित । आत्मानिमिति । पूर्वसिद्धस्य कर्तृत्वं कि-यमाणत्वं त्वसिद्धस्य वन्नोभयमेकस्य स्यादिति शङ्कते । कथिमिति । सूत्रावयवमवनवार्ये व्याचष्टे । परिणामादिति । आत्मानिमिति विशेषणादेतद्वीरिद्धर्थः । इत्थं मि-थ्यापरिणामेऽपि कथं विरोधसमाधिरित्याशङ्कचाऽऽह । विकारिति । एकेन रूपेण पूर्वसिद्धस्यांप्यसिद्धरूपान्तरेण परिणामो दृष्टत्वाद्युक्तः स्यादित्यर्थः । श्रोतेन विशेष-णान्तरेण सूचितमर्थमाह । स्वयमिति । आत्मकतेरितिहेतुसाधनार्थं परिणामादिति पदिस्युक्तम् । संपति स्वतन्नश्रहेत्वन्तरमेवदित्याह । परिणामादिति वेति । अर्थमेदामावे कथं पार्थक्यं तत्राऽऽह । तस्येति । अर्थिवशेषमेव दर्शयति । इतश्चेति । मृद्धरः सुवर्णं कुण्डलमितिबद्धद्वाणः सच त्यचेति जगतः सामानाधिकरण्यादुपादानत्वं निमित्ते तदयोगादित्यर्थः । सत्पत्यक्षं भूतत्रयम् । त्यत्परोक्षं भूतद्वयम् । निरुक्तमिद-मेविनिवचनार्रम् । ततोऽन्यदनिरुक्तम् ॥ २६ ॥

९ ड. ज. °नाऽय प । २ क. ठ. ड. °स्य साध्यमानत्व त । ३ ठ. ड. स्यासि ।

## योनिश्व हि गीयते ॥ २७॥ (७)

इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यस्कारंणं योनिस्तियपि पञ्चते वेदान्तेषु "कर्ता-रमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्" [ मुण्ड० १।१।६ ] इति "यद्भतयोनिं परिपञ्चन्ति धीराः" [मुण्ड० १।१।६] इति च।योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतो छोके "पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्" इति । स्त्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्मं प्रत्युपादानकारण्यत्वम् । कचित्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः "योनिष्ट इन्द्र्रनिषदे अकारि" [ ऋ० सं० १ । १०४ । १ ]इति । वाक्यशेपाच्वत्र प्रकृतिवचनता परिष्रद्वते "यथोर्णनाभिः स्रजते यक्कते च" [ मु० १।१।७ ] इत्येवंजातीयकात्तं । एवं प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम् । यत्पुनरिदमुक्तमीक्षापूर्वेकं कर्नृत्वं निमित्तकारणेप्येव कुलालादिषु लोकें इष्टं नोपादानेष्वत्यादि तत्पत्यु-च्यते । न लोकवदिह भवितव्यम् । न ह्ययमनुमानगम्योऽर्थः

जगन्निभित्तस्यैव ब्रह्मणस्तत्पकृतित्वे हेत्वन्तरमाह । योनिश्चेति । वेदान्तानेव छेशतो दर्शयति । कर्तार्मिति । क्रियाशक्तिवदीशनशक्तिर्पि तस्यास्वीत्याह । ईश-मिति । ताटस्थ्यं व्यविर्वयति । पुरुषमिति । तस्य पुरि शयानस्य परिच्छेदं व्यव-च्छिनत्ति । ब्रह्मेति । आकाशादेरन्यत्वे कथ पूर्णता तत्राऽऽह । योनिमिति । अप-स्यनिति संबन्यः । यद्भुतयोनिमित्यत्र तद्क्षरं परिवद्याविगम्यमिति संबन्यः । योनिज्ञाब्दे ब्रह्मणि प्रयुक्तेऽपि कथ तस्योपादानत्वं नहि तस्य पक्रत्यर्थत्व पॅसिद्धं तत्राऽऽह । योनिशब्दश्चेति । ननुपादानत्वं विनाडपि स्त्रीयोनौ योनिशब्दो हश्यते तत्राऽऽह । स्त्रीति । अवयवशब्देन योनिमभवं शोणिवं यँह्यते । तार्हे योनिशब्दस्य श्रुवित्वात्प्रथमतो वक्तव्यत्वे किमर्थं पश्चादुच्यते तत्राऽऽह । क्वचिदिति । योनिः स्थानं ते तव मो इन्द्र निषदे निषदनायोपवेशनाय स्थित्यर्थमकारि क्विमित्यर्थः । योनिशब्दस्य व्यभि-चारित्वेनाश्रुतित्वेनासावकवेत्याशङ्कचाऽऽह । वाक्येति । भूतयोन्यादिवाक्यं सप्त-म्यर्थः । वाक्यशेषशब्दो ब्रह्मादिपद्स्याग्युपळक्षणः । श्रुत्यादिभिद्धं भिद्धान्तमुपसंह-रति । एवमिति । परोक्तमन्मानजातमपाकर्तुमनुवद्ति । यदिति । यथाद्दष्टमन्मेयभिह तु धभेवन्नानुमानं युक्तं श्रुतिलिङ्गाभ्या ब्रह्मणोडन्यत्रेव सामान्यतो दृष्टानां सावकाशत्वेन दुर्बेळत्वादित्याह । तदिति । किच श्रीतमीश्वरमनाश्रित्यानुमानमाश्रित्य वा नाडडचोडमसिद्धविशेषणत्वादिमसङ्गादित्याह । न हीति । न द्वितीयो धार्मैमाह-

१ ड. ज. ° णंब्रह्मयो °। २ ज. पृथ्वी। ३ ड. ज. ° त्। तदेव। ४ क. ड. ° वैफ्रक °। ५ ठ. इ. वारयति। ६ ठ. ड. सिद्धा७ ख. ठ. ड. टश्यते।

शब्दगम्यत्वात्त्वस्यार्थस्य यथाशब्दमिह भवितव्यम् । शब्दश्चे-क्षितुरीश्वरस्य पकृतित्वं पतिपादयतीत्यवोचाम । पुनश्चेतत्सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥ [ ७ ]

### एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ [८]

"ईक्षतेर्नाशब्दम्" [ ब्र० सू० १।१। ५ ] इत्यारम्य मधान्तकारणवादः सूत्रेरेव पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः । तस्य हि पक्षस्योपोद्धलकानि कानिचिल्लिङ्गाभासानि वेदान्तेष्वापातेने मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति । स च कार्यकारणानन्यत्वाम्युपगमात्म त्यासन्नो वेदान्तवादस्य देवल्लमप्रतिभिश्च कैश्चिद्धमस्त्रकारैः स्व- अन्थेष्वाश्चितस्तेन तत्प्रतिषधे यन्नोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणे- वादप्रतिषधे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात्प्रति- षेद्धल्याः । तेषामप्युपोद्धलकं वैदिकं किंविल्लिङ्गमापातेन मन्दन

कमानिवरोषादित्याह । शब्देति । शब्दानुसारेणापि कथमुभयथा कारणत्वं तत्राऽऽह । शब्दश्चेति । योनिशब्दो यत इति पश्चमी च शब्दार्थः । चकारात्मितिशाद्यनुपरोव-खिङ्गमपि गृहीतम् । शब्दावगतमपि वैळक्षण्यादियुक्तिविरोवादयक्तित्याशङ्कचाऽऽह । पुनश्चेति । युक्तिविरोवस्यामे विरासादागमिवकँद्धानुमानस्य काळातीतत्वेनाप्रामाण्याद्य-थागममुभयथा कारणत्वमिति भावः ॥ २७ (७)

उक्तन्यायेन प्रधानस्याशब्द्रत्वेऽिष न ब्रह्मण्येव जगत्कारणे समन्वयः । अणोरणीयानण्य्य इवेमा धाना असदेवेद्मित्यादिशब्दाद्गुस्वभावशून्यानां जगद्धेतुत्वसंभवादित्याशङ्कचाऽऽह । एतेनेति । अतिदेशेनाण्यादिवादं निरस्य जगद्धेतौ ब्रह्मणि
समन्वयस्थापनादस्य श्रुत्यादिसंगतिः । फळं तु पूर्वेवत । अतिदेशाविकरणस्य तात्पर्यं
वक्तं वृत्तं कीर्वयित । ईक्षतेरिति । तस्यैव विशेषतो निरासे हेतुमाह । तस्येति ।
प्रधानवादस्यैव प्राधान्येन निरासे हेत्वन्तरमाह । स चेति । न केवलमभ्याद्वितत्वाचस्य प्राधान्यं स्मृतिमूलत्वादपीत्याह । देवल्लेति । उक्तहेतुफल्लमाह । तेनेति ।
विहें वावतैव ब्रह्मकारणत्विमद्धेरलमितदेशेनेत्याशङ्कचाऽऽह । तेऽपीति । अण्वादिवादानामशब्दत्वादेव निषेधे पुनरुत्थानाभावान्न निषेध्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । तेषािमिति ।

१ ड. ज ँतिपाद्यिष्पाम:।२ ज.ट. ँन प्रति ।३ न. ँवाक्यस्य।४ क.ड. ज. अ. षैप एव य । ५ ट. ँणप्र ।६ ज.ट. ँणप् । ৬ ठ.ड. विरोधानु ।

#### भि०१पा०४म्०२८ आनन्दगिरिकतटीकामंवल्तिशांकरभाष्यसमेतानि ।३९३

मतीन्मितभायादिति । अतः प्रधानमञ्चितिबर्हणन्यायेनातिदि-शित । एतेन प्रधानकारणवादमितिषेधन्यार्यंकलापेन सर्वेऽण्वा-दिकारणवादा अपि मितिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामिष प्रधानवदशब्दत्वाच्छब्दिवरोधित्वाचेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्ति चोत्यति॥ २८॥[८]

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकरभगवतपूज्यपाद-कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अणोरणीयानित्याद्यव्रह्मपरं ब्रह्मपरं वेत्यण्वादिशन्दस्य परमाण्वादिविध्यत्वाविध्यत्वाभ्या संदेहे परमाणुष्वणुशन्दस्य मसिद्धत्वात्कुळाळो मृदा घटं करोतीविवत्पतत्रवानि पृथिवी देवः संजनयन्निति तेषा हेतुत्वोक्तरसद्धा इदमसदेवेद्गिति शून्यवादात्तनामद्धपा-भ्यामेव व्याक्तियतेति कर्मकर्तिर ळकारेण स्वभाववादादनुपादानं व्रह्मति मतीतरण्व्य इवेमा थाना इति च जगतो मृद्धप्टान्ताद्धह्मणः मक्तित्वे वटवानाद्धप्टान्तादण्वादीना-मिष तत्मकतित्वयोगाद्गतिसामान्यासिद्धिरत्यथः । अथैव पूर्वपक्षमानेऽपि किमिति सांस्थमतिरसनन्यायेन तिन्नरसनं क्रियते किमिति न विपरीतिमत्याशङ्कच पूर्वपक्षमा-प्रिमितिशन्दसमापितामनूच सिद्धान्तमाह । अत इति । उक्तन्यायस्य तेषु माप्ति-माह । तेषामिति । अणोरणीयानित्यात्मनः सूक्ष्मतया प्रत्यक्षाद्यगोचरत्ववचनात्पतत्र-शन्दस्य परमाणुवाचकत्वासिद्धरेणुः पन्था इति ज्ञानमार्गस्तुतरसदेवेदिमत्यादेः समा-हितत्वान्मुदादिद्धप्टान्ताना च प्रतिज्ञानुरोवित्वाद्धानाद्द्यान्तस्यापि तदनुरोवेन भाक्त-त्वादण्वादीनां प्रवानवदशन्दत्वाद्धेद्धकारणवादिशन्वविद्याद्वकान्यपि वाक्यानि क्रह्मपराणीति ब्रह्मणि कारणे सिद्धः समन्वयो वेदान्तानामित्यर्थः। पुनस्क्तेस्तात्पर्थमाह । व्याख्याता इति ॥ २८ ॥ (८)

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदा-नन्दज्ञानकृते शारीरकभाष्यन्यायनिर्णये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४॥ ॥ प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १॥

# ॥ समाप्तीयं प्रथमोऽध्यायः ॥

॥ श्रीरस्तु ॥

#### श्री.

#### ॐ तत्सहस्रणे नमः।

### अथ हितीयोध्यायः ।

मथमेऽध्याये सर्वेज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं मृत्सुवर्णादय इव घटरुचकादीनाम् । उत्पन्नस्यं जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं मायावीव मायायाः । प्रसारितस्य जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणमविनिरिव चतुर्विधस्य भूतप्रामस्य । स एव च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्यसमन्वयमितपादनेन मतिपादितम् । प्रधानादिकारणवादाश्चाशब्दत्वेन निराकृताः । इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायिवरोधपरिहारः प्रधानादिवादानां च
न्यायाभासोपबृंहितत्वं मितवेदान्तं च सृष्टचादिमिक्रयाया अविगीतत्विमित्यस्यार्थजातस्य मितपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभयते । तत्र प्रथमं तावत्स्मृतिविरोधमुपन्यस्य परिहरित ।

अविदेशाविकरणे प्रधानवद्शब्दत्वं परमाण्वादीनामपीत्युक्तम् । संप्रति प्रधानस्य वैदिन्कशब्दवन्त्वाभावेऽपि स्मृतिरूपशब्दवन्त्वमाशङ्कःच परिहरति । स्मृतीति । पृवीत्तरा-ध्यायपोर्विषयविषयिभावसंबन्वं वक्तं पृवीध्यायार्थं संक्षेपतोऽनुवद्ति । प्रथम इति । जन्मादिसूत्रमारभ्योत्पत्त्यादिकारणं ब्रह्मेति तत्र वत्रोक्तं पृवीध्यायार्थमनुभा-ध्याऽऽत्मभेद्वादिसाख्यस्मृतिविरोधोद्धावनानुकूळत्वेन शाख्वदृष्टचेत्यादिपद्वेशेषु दशि-वन्निर्द्वेति । स एवेति । किप्रमाणकमेवदित्याशङ्कचोक्तम् । एतदिति । चतुर्थपादार्थमुक्तरार्थमनुद्रवित । प्रधानादीति । वृत्तमनुभाष्योत्तराध्यायार्थं पादशः संयह्माति । इदानीमिति । न्यायामासोपवृंदितत्वं आन्तिमृत्यक्त्यस् । वृतीयचतुर्थपादयोर्थ-माह । पतिवेदान्तं चेति । सृष्टचादीत्यादिशब्दः सख्याक्रमसग्रहार्थः । तत्र वृत्येथे भूतमोकृतिषयसृष्टचादिवाक्यानामिति । वृत्तिम्ति । सृष्टचादीत्यादिशब्दः सख्याक्रमसग्रहार्थः । तत्र वृत्येथे भूतमोकृतिषयसृष्टचादिवाक्यानामिति । विभागः । उक्तसमन्वयस्याध्यक्षादिविरोवे तित्रसनमनेनेति विषयविष्यित्वं संबन्वः । तत्र पूर्वस्य विषयत्वादस्य विष्यत्वात्ति विषयविचारायोगादिषयपिष्ट्युत्तरकाळत्वात्तदिषयविचारस्येति पूर्वोत्तरत्वमनयोहिचतिनिति भावः । अध्यायमवतार्य तद्वयवमाद्याधिकरणमवतारयति । तत्रेति । समन्वये स्मृतिविरोधसमाधानार्थत्वादिकरणस्य

## स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्य-स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गाव् ॥ ३ ॥

यदुक्तं 'ब्रह्मेव सर्वेज्ञं जगतः कारणम्' इति तद्युक्तम् । कृतः । स्मृत्यनवकाशदोषमसङ्खात् । स्मृतिश्च तन्नाख्या परमार्षिपणीता शिष्टपरिष्टहीताऽन्याश्च तदनुसारिण्यः स्मृतय एवं सत्यनव-काशाः प्रसज्येरन् । तासु ह्यचेतनं प्रधानं स्वतन्त्रं जगतः कारण-मुपनिबध्यते । मन्वादिस्मृतयस्तावचोदनालक्षणेनामिहोत्रादिना धर्मजातेनापेक्षितमर्थ समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य वर्ण-स्पारिमन्कालेऽनेन विधानेनोपनयनमिटैशश्चाऽऽचार इत्थं वेदा-ध्ययनमित्थं समावर्तनमित्थं सहधर्मचारिणीसंयोग इति तथा पुरु-षार्थार्थं वर्णाश्रमधर्मान्नानाविधान्विद्धति । नैवं किपलादिस्मृती-

श्रुसादिसंगतयः । पूर्वपक्षे समृतिविरोधे समन्वयासिद्धिः । सिद्धान्ते तद्विरोधे त-िसिद्धिः । उक्तेश्वेतने जगदुपादाने समन्वयो विषयः स कि साख्यस्मृत्या विरुध्यते न वेति तत्पामाण्यापामाण्याभ्या संदेहे पूर्वपक्षमाह । यद्वक्तिमिति । हेतुत्वेन सूत्रपद-मन्तारियतु एच्छति । कृत इति । सूत्रपदं हेतुमादाय व्याचष्टे । स्मृतीति । त-त्रयन्ते व्युत्पाद्यन्ते तत्त्वान्यनेनेति तत्रं शास्त्रं तत्र्विमत्याख्या यस्याः सा तथेति याव-त । आप्तपर्णातत्वेन प्रामाण्यं तस्याः सचयति । परमर्पीति । बौद्धादिसमृतिसाम्य-व्यावृत्त्यर्थं विशिनष्टि । शिष्टेति । अन्याश्चेत्यासुरिपश्चशिखादिपणीताः । एवं सती-ति । ब्रह्म सर्वज्ञत्वादिविशेषणं जगत्कारणमित्युपगमे सर्वात्यर्थः । सर्वि विरोधे निर-वकाशत्वाशङ्का विरोधस्तु कथामित्याशङ्कचाऽऽह । तासु हीति । उक्तरूपाया मा-याशक्तेर्जगत्कारणत्वेन सिद्धान्तेऽपि स्वीकृतत्वान्नारित विरोधाशङ्केरयाशङ्चाऽऽह । स्वतन्त्रमिति । सारूयसमृतीना सावकाशत्वाय प्रधानवादोपादाने मन्वादिसमृतीना नि-रवकाशतेत्याशङ्ख्य तात्पर्यविषयस्यानुश्चेयस्याबाधात्तिसिन्विषये तासामिस्त साव-काशत्वाभित्याह । मन्वादीति । ऋत्वर्धसम्पेकत्वेन मन्वादिसमृतीना काशत्वमभिनयति । अस्येति । न केवलं क्रत्वर्थपतिपाद्कतया सावकाशत्वं कितु पुरुषार्थमातिपादकतयाऽपीत्याह ! तथेति । नन्वन्धेये विषये कापिलादिसमृतयोऽपि सावकाशाः सत्यो ब्रह्मकारणवादेऽपि न निरवकाशा भविष्यन्ति नेत्याह । नैविमिति।

୨ का. 'तिस्तस्त्रा"। २ ज. 'दशाचा"। ३ अ. 'શ્રुતુર્વળાં'। ४ ञ. 'વ काપિ'। ५ का. ख. ठ ड. "काचेत"। ६ क 'धेयवि"।

नामनुष्ठेये विषयेऽवकाशोऽस्ति । मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दर्शनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि तत्राप्यनवकाशाः स्युरानर्थक्यमेवाऽऽसां प्रसज्येत । तस्मात्तदेविरोधेन वेदान्ता व्याख्यातव्याः । कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मेव सर्वज्ञं जगतः
कारणमित्यवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनराक्षिप्यते । भवेदयमनाक्षेपः स्वतन्त्रप्रज्ञानाम् । परतन्त्रप्रज्ञास्तु
प्रायेण जनाः स्वातन्त्रयेण श्रुत्यर्थमवधारियतुमशक्रुवन्तः प्रख्यातप्रणेतृकास्य स्मृतिष्ववस्रम्बेरन् । तद्धलेनं श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन् । अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युर्वहुमानात्स्मृतीनां
पणेतृषु । कपिल्प्रभृतीनां चाऽऽर्ष ज्ञानमप्रतिहतं स्मर्यते ।
श्रुतिश्च भवति ''ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विर्गर्ते

वत्र हेतुमाह । मोक्षेति । परिशेषायावं फिळितमाह । यदीति । सावकाशनिरवका-शयोर्निरवकाशं बलवदितिन्यायसिद्धमर्थं कथयति । तस्मादिति । पूर्वेपक्षमाक्षिपति । कथमिति । मानान्तरनिरपेक्षया श्रुत्या ब्रह्मणि जगत्कारणेऽववारिते तद्येक्षस्मृत्यवष्ट-म्भेन तदाक्षेपो न युक्तः सापेक्षनिरपेक्षयोर्निरपेक्षस्य बळवच्चादित्यर्थः । स्वतन्त्रप्रज्ञानां परतब्रमज्ञानां वा यथोक्ताक्षेपानुपपत्तिरिति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गीकरोति । भवेदिति । स्मृत्यपेक्षामन्तरेण पौर्वापयोळोचनया श्रुतिवशादेव तद्रथेप्रतिपत्तिसामर्थ्यं स्वतन्त्रपत्त-त्वम् । नहि तान्यति समृत्यवष्टमभेनाऽऽक्षेषु युक्तं श्रुत्यैव तेषा तद्रथेपतिपत्तेरुपपत्ते-रित्यर्थः । द्विवीयं प्रत्याह । परतस्त्रेति । अस्मदादीना विना स्मृत्यपेक्षां स्वातत्रयेण वेदार्थनिणीये सामथ्यीभावात्तद्रथमवश्यंभाविन्या पूर्वसिद्धसमृत्यपेक्षाया सर्वज्ञकपिलादिन प्रणीतस्मृति विरोधेन शुत्यर्थनिश्चयायोगात्तदर्थस्योपचरित त्वोपपत्तौ स्मृत्यवष्टम्भेनाऽऽ-क्षेपः संभवतीत्यर्थः । रमृत्यवष्टम्भमन्तरेणापि केषाचिद्वेदार्थनिर्णयः सिध्याति नाहि स्मृतिकर्तारः स्मृत्यन्तरापेक्षया तद्र्थं निर्धारयन्त्रीत्यभिप्रायेण प्रायेणेत्युक्तम् । बौद्धा-दिसमृत्यवष्टमभन्यासेषार्थं प्रस्यातपदम् । तद्ववलम्बनफलमाह् । तद्वलेनेति । शुलर्थं मितिपित्सेरिज्ञत्युपचरितं तद्र्यं मितिपचरिज्ञत्यर्थः । श्रुतीनामुपचरितार्थमितिपित्सा न युक्ता मुख्येडथें तासा शक्तितात्पर्ययोग्यांख्यातत्वादित्याशङ्ख्याऽऽह । अस्मत्कृते चेति । तत्राविश्वासे हेतुमाह । बहुमानादिति । अस्मदादिष्विव तेष्विप बहुमाना-नुपपितमाशङ्कचाऽऽ ह। कपिस्रेति । तेषामप्रतिहतज्ञानत्वपतिपादिका स्मृतिः सारूय-स्मृतिवदनिर्णीतप्रामाण्येत्याशङ्कचाऽऽह । श्रृतिश्चेति । यस्तावदग्रे सर्गादौ जाय-मानं कापिलनामानमृषि स्थितिकाले च प्रसूतं मृतभविष्यद्वर्तमानार्थज्ञानैर्विभर्ति पुष्णा-

जायमानं च परयेत्" िश्वे० ५ । २ ] इति । तस्मात्रेषां मत-मयथार्थ शक्यं संभाविषतुम् । तर्कावष्टम्भेनं चैतेऽर्थं प्रतिष्ठापय-न्ति। तस्मादिप स्मृतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेपः। तस्य समाधिर्नान्यसमृत्यनवकाशदोषप्रसङ्कादिति । यदि समृत्य-नवकाशदोषप्रसङ्गेनेश्वरकारणवाद आक्षिप्येतवमप्यन्या ईश्वर-कारणवादिन्यः स्मृतयोऽनवकाशाः प्रसज्येरन् । ता उदाहरि-ष्यामः। " यत्तत्स्रक्ष्ममविज्ञेयम् " इति पर ब्रह्म प्रकृत्य "स बन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते " इति चोक्त्वा " त-स्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम " इत्याह । तथाऽन्यत्रा-पि ''अञ्यक्तं पुरुषे ब्रह्मिनौर्गुणे संप्रलीयते'' इत्याह । ''अतश्च

ति तमीश्वरं परयेदिति योजना । योगिपत्यक्षमूळतया सांरूयस्मृतीना अत्यनपेक्षत्वैा-चिद्विरोधेऽपि नामामाण्यमिति फलितमाह । तस्मादिति । तर्कमूलत्वाच कपिलादि-स्मृतीनां माबल्यमित्याह । तर्केति । प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविवागममित्या-दिना यस्तर्केणानुसंबत्ते स धर्भ वेद नेतर इत्यन्तेन तर्कस्य निर्णायकत्वा-वगमात्तद्वलपर्वृत्तकपिलादिस्मृतीना पाबल्ये सिद्धे सिद्धमर्थमाह । तस्मादिति। मूल्रह्मयसाहित्येन बलवस्वसंमावनाथोऽपिशन्दः । सांरूयसमृतिविरोधं समन्वयस्य पूर्वेपक्षमुक्तवा सिद्धान्वयति । तस्येति । ब्रह्मकारणवादे सांख्यस्पृतिविरोधवत्प्रधान-कारणवादेऽपि स्मृत्यन्तरिवरोधान्न ब्रह्मवादिनं पत्येतदुद्भावनमुचितिमिति व्याचष्टे । पदीति । श्रुत्यर्थे समृत्यवष्टम्मेनाऽऽक्षेपस्यावकाशो नास्तीत्यरुचि सूचयाि । एव-मपीति । यासा स्मृतीना प्रवानवादे निरवकाशत्वं ता दर्शयति । ता इति । तस्मा-दव्यक्तमित्यत्र तच्छब्देन चेतनमेव कार्रणं परामृष्टमित्यपदेष्टुं चेतनस्य प्रकृतित्वमा-ह । यत्ति दिति । सूक्ष्मत्वमतीन्द्रियत्वम् । अविज्ञेयत्व प्रमाणान्तरावगाह्यत्वम् । तिहै सर्वपमाणागोचरत्वान्नास्त्येव विद्तियाशङ्कच सर्वभृताना सत्तास्फुर्विपद्रवेने स्ववःसि-द्धस्य दुरपद्मवत्वं मन्वानो बूते । स हीति । कार्यछिङ्गकमनुमानमपि तत्र संभावनाहे-वुरित्याशँयवानाह । तस्मादिति । अन्यक्तशन्देनान्याकृर्वकार्थं भृतस्हममत्र विव-क्षितमन्याकृतस्यानादित्वेनोत्पत्त्यनभ्युपगमान्निमित्तकारणत्वमेवात्र चेतनस्योक्तमिति से-इवरसांरूयमतम् । अनादिनोऽपि चान्यक्तस्य संभवत्येवेश्वरावीनत्वीमत्याशङ्खचाऽऽ-ह । तथाऽन्यत्रेति । अत्र त्वन्यक्तमिति भृतसूक्ष्मळयाविकरणमन्याकृतं गृहीतम् । इतिहाससमर्पितेऽर्थे पौराणिकी संगविमाह । अतश्चेति । अन्तर्यामिन्यविरिक्तवस्तुनो

<sup>9</sup> क ज ञ. °न च तेऽ"।२ ज. °त्रिष्किये स°।३ ख. °त्वाच विसे °।४ ख. ड. रैबुत्तिक°। ् इ. ण पृष्ट । ६ ख. न वस्तुनःसि । ७ ख. शयेनाऽऽह । ८ ठ. ड. "ततस्कार्य । ९ ख. "वात्राचे ।

संक्षेपिममं ग्रृणुध्वं नारायणः सर्विमदं पुराणः। स सर्गः काले च करोति सर्वे संहारकाले च तदित भृयः '' इति पुराणे। भगवद्गीतामु च '' अहं कृतस्त्रस्य जगतः प्रभवः पल्यस्तः था '' [भ० गी० ०। ६] इति। परमात्मानमेव च पकृत्याऽऽप्रस्तम्बः पठित '' तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वितिकः स नित्यः'' [ध०स्०१।८।२३।२] इति। एवमनेकशः स्मृतिष्वपित्यरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च पकाय्यते। स्मृतिबलेन पत्यविष्ठमानस्य स्मृतिबलेनोत्तरं वक्ष्यामीत्यतोऽयमन्य-स्मृत्यनवकाशदोषोपन्यासः। दिश्तंतं तु श्वतीनामित्यरकारणवादं प्रति तात्पर्य विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवश्यकर्तव्येऽन्यतरपिर्यन्वेऽन्यतरपिर्यन्वेऽन्यतरपिर्यन्वे

दुर्वेचनत्वमतःशब्दार्थः । सर्वोत्मत्वे कथमस्य नापक्षयः मर्वेत्रापक्षयोपलम्भादित्याश्च--ङ्कचाऽऽह । पुराण इति । मर्वस्य तदन्तर्भावेऽपि तस्य सर्वास्मिन्ननन्तर्भावादिति हेतुमभिषेत्य सर्वोत्मत्वं साथयवि । स सर्गेति । उक्तेऽर्थे भागववी स्मृतिं संवादर्यात । भगवद्गीतास्विति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवो जन्महेतुः । प्रळीयतेऽस्मिन्निति प्रछय-स्तद्धेतुः । तत्रेव कल्पसूत्रकारसंमितमाह । परमात्मानमिति । तस्मादित्यात्मलाभान परमित्यादी पेकतं परमात्मान परामृशति । सर्वे काया ब्रह्माद्यः स्तम्बपर्यता देहास्त-स्मात्प्रभवन्तीित निभित्तत्वमुक्तम् । समूलमित्युपादानत्वं विपरीतं वा । शश्वद्भवः शास्व-तिकोऽनादिः। स नित्यो नाशशून्य इत्यथैः। उदाहृतस्मृतीनां तात्पर्यमाह। एविमिति। वाप्पर्यछिद्भमभ्यासं दर्शयति । अनेकश इति । ननु श्रुतिविरोधोपन्यासे सभाविते किमिति स्मृतिविरोधः सिद्धान्तिनोपन्यस्यते तत्राऽऽह । स्मृतीति । वर्हि स्मृतीनां परस्परविरोवे तत्त्वनिर्णयानुपपत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । दर्शितं त्विति । वतश्च मन्वादिसमृतीनां श्र-तिमूळत्वेन पावल्यात्तदनुसारेण तत्त्वनिर्णयासिद्धिरित्यर्थः । नन्वनुमितश्रुतिमूळतया कापेळादिसमृतीनामिप मन्वादिसमृतिभिः समानवर्ळस्वादनिर्णयतादवस्थ्ये विकल्पः स्या-दिति नेत्याह । विप्रतिपत्तौ चेति । कियायामिव वस्तुनि विकल्पायोगाद्विरुद्धस्मु-त्युपलब्बावन्यतरत्यागेनान्यतरस्वीकारब्रीव्ये क्रृप्तश्रुतिमूलाः स्मृतयो मानत्वेनापेक्ष्यन्ते कल्प्यश्रुतिमूळास्तु दुर्बळत्वादुपेक्ष्यन्ते तथाच तत्त्वनिर्णयोपपत्तिरित्यर्थः। ननुयत्र स्पृत्यो-विरोधस्त न तन्मूळयोः श्रुत्योर्विरोवपर्यवसानात्तयोश्च तुल्यबळतया व्यवस्थाऽऽस्थेयेति

१ ज सर्गा२ क. ज. सर्वस्य । ३ क. ज. ज. रैलेनैवोत्ता ४ ज. र प्रवा ५ क. ट. प्रकृते । ६ ठ. रैलवरवाद ।

इतराः। तद्वक्तं प्रमाणलक्षणे ''विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यतु-मानम्" जि॰मी०स् ० १।३।३] इति । न चातीन्द्रियानर्थाञ्श्रु-तिमन्तरेण कश्चिद्धपलभत इति शक्यं संभावियतं निमित्ताभा-वात । शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत्। न । सिद्धेरिप सापेक्षत्वातः । धर्मातुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स च धर्मश्चोदनारुक्षणः । तत्रश्च पूर्वसिद्धायाश्चोदनाया अर्थो न पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशङ्कितुं शक्यते । सिद्धव्यपाश्रय-कल्पनायामपि बहुत्वात्सिद्धानां पदारीतेन प्रकारेण स्मृतिविध-

तत्राऽऽह । तदुक्तमिति । औदुम्बरी स्पृष्ट्वोद्रायेदिति पत्यक्षश्रुतिविरुद्धौ सर्वो वेष्टयि-तन्येति समृतिर्मोनं न वेति संदेहें वेदार्थोनुष्ठातूणां स्मृतिंभिर्मूळश्रुत्यनुमानात्पत्यक्षानु-मितश्रुत्योश्च तुल्यबळत्वादुदितानुदितहोमवद्भिकल्पसंभवान्मानमिति प्राप्ते मत्याह्। विरोधे त्विति । श्रुतिविरोधे स्मृतीना प्रामाण्यमनपेक्षमपेक्षावर्जितं हेर्यामित यावतः । यतोऽसति विरोधे मूळश्रत्यनुमानं पत्यक्षश्रुतिविरुद्धे त्वर्थे कुतः समृत्या श्रुत्यनुमानम-थीपहारेण मानस्याप्यपहाराद्वो मुळाभावाद्यमाणं सर्ववेष्टनस्मृतिः । तथा कपिळादि-स्मृतिरपीत्यर्थः । ननु किपलादिस्मृतेने श्रुतिमृलखेन पामाण्यमिष्यते कितु पत्यक्षम्-छत्वेनेत्याशङ्कचायोगिपत्यक्षं योगिपत्यक्षं वा तन्मूलाभिति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । न चेति । द्वितीयं शङ्कते । शक्यमिति । अवीन्द्रियाथीपलम्भनं संभावियतुमिति शेषः । कि तेषां साधनसाध्या सिद्धिराजानतो वेति विकल्प्या ८८ चे श्रुतिमन्तरेणाती-न्द्रियार्थोपळाब्धर्ने सिध्यवीत्याह । न सिद्धेरपीति । योगमाहात्म्यकूपा सिद्धिस्तस्याः सायनसापेक्षत्ववद्तीन्द्रियार्थोपळिब्बरपि कपिळादीनां शुखपेक्षेति वक्तमपीसुक्तम्। सिद्धेः सापेक्षत्वं स्फुटयति । धर्मेति । तथाऽपि कथमतीन्द्रियार्थोपलब्वेः श्रुत्यपेक्षेति तत्राऽऽह । स चेति । चोदनासूत्रमामाण्याद्धर्मस्य चोदनालक्षणत्वेऽपि कपिलादिवच-नानुसारेण श्रुतेरथीनणीये काऽनुपपत्तिरिति तत्राऽऽह । ततश्चीत । किपळादीनां विनि-श्चितवेदमामाण्यानां तद्रशीनुष्ठानवतां तत्प्रभावलञ्बासिद्धीनां तद्धिरुद्धार्थाभिवानासंभवा-त्तद्वचनात्पागेवावधृतप्रामाण्यस्य वेदस्य तदनुरोवेनोपचरितार्थत्वकल्पनमनुचित्रिति भावः । अतिशङ्कितुं मुख्यां वृत्तिमतीत्योपचिरितैवृत्त्या शङ्कितुमिति यावतः । न द्वितीयः कपिलादीनामीश्वरवदाजानसिद्धेरसिद्धत्वात्सिद्धत्वेऽपि वेषा बहुत्वात्तदुक्तिमाश्रित्य श्रुत्यर्थकल्पनायां तद्दैकमत्यस्यामानत्वादन्यस्मृत्यनवकाशन्यायेन स्मृतीनामेव मिथो विवादे शुत्यवष्टम्मं विना वास्ति विश्वासामार्वोत्र वदनुसारेण श्रुत्यर्थनिर्घारणसिद्धिर-त्याह । सिद्धेति । यतु परतन्त्रमज्ञात्वादस्माकमनिश्चिववेदार्थानां विरोधेन स्मतेरमामा-

१ ख. द्वा सा सं। २ ठ. ड. तिम्लं। ३ ख. तया है। ४ ख. वात्तहें।

#### [अ०२पा०१मू०१] आनन्दगिरिकृतटीकार्सवस्त्रितशांकरभाष्यसमेतानि । ४०१

तिपत्तौ सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यत्रिणंयकारणमस्ति । परतत्रप्रक्रस्यापि नाकस्मात्स्मृतिविशेपविषयः पक्षपातो युक्तः । कस्य
चित्कचित्पक्षपाते सित पुरुषमितवैश्वद्धप्येण तत्त्वाव्यवस्थानमसङ्गात् । तस्मात्तस्यापि स्मृतिविमितपत्त्युपन्यासेन श्रुत्यनुसाराननुसारिवैषयविवेचनेन च सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया । या तु श्रुतिः
कपिलस्य ज्ञानातिश्यं पदर्शयन्ती पदिशेता न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिलं मतं श्रद्धातुं शक्यं किपलमिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्।अन्यस्य च किपलस्य सगरपुत्राणां प्रतमुर्वामुदेवनाम्नः स्मरणात् । अन्यार्थदर्शनस्य च प्राप्तिरिहतस्यासाधकत्वात्। भवित
चान्या मनोर्माहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रुतिः "यद्वै किंच मनुरवदत्तद्भेषजम्" [ तै० सं० २ । २ । १० । २ ] इति । मनुना च

ण्यमनाशङ्कनीयमपि तु समृत्यनुसारेण वेदार्थो निश्चयितव्यः । अन्यथा परतत्रप्रजानां वेदार्थानिश्वयमसङ्गादिति तत्राऽऽह । परतन्त्रेति । कथं तर्हि परिहृत्याव्यवस्था तत्त्वं निर्णेवव्यं वत्राऽह । तस्मादिति । तस्यापीति तेन परवन्नप्रज्ञेनापीत्यर्थः । श्रुत्यनुसारिस्मृत्यकोऽर्थस्तत्र पज्ञामंत्रहस्तस्मिनेव बुद्धिस्पैर्यमित्यर्थः । किंग्लिस्योपतिहतज्ञानत्वश्रवणात्तद् कस्मृत्यपामाण्याङ्गीकारे श्रुतिरेव ध्येवेत्याशङ्कचाऽऽह । या त्विति । कपिलशब्दश्रत्यविरोवाय काशन्यायेन श्रुतिस्मृत्योव्यवस्थाऽऽस्थेयेत्याशङ्खचाऽऽह । कपिलमितीति । शब्द-सामान्यादेव सांख्यप्रणेता कपिछः श्रीत इति भ्रान्तिरविवेकिनामित्यर्थः । श्रुते तिर्हे किपलकान्द्रस्य कोऽर्थः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । अन्यस्यति । वैदिको हि किपलो वासुदेवनामा पितुरादेशादश्यमेवपशुमन्विष्य परिसरे पश्यतामिन्द्रचेष्टितमदृष्टवतां पृष्टिसहस्रसंख्याजुषामातमापेरोधिनां सगरसुताना सहसैव भस्मीभावहेतुः साख्यप्रणेतु-रेंबेदिकादन्यः स्मर्थते । यत्र यत्र वैदिकत्वे सित वासुदेवांशत्वं तत्र तत्र सर्वात्मत्वो-पदेष्टुत्वं दृष्टमिह तु तद्विरुद्धार्थोपदेष्टुस्ततोऽन्यत्वमिति भावः । किच परमात्मपातिप-त्तिपरिमदं वाक्यं यो ज्ञानिरमे प्रसूतं कपिछं बिभितं तं पश्येदिति दर्शनात । नच तस्यानुग्राहकन्यायाभावे कापिलज्ञानातिशयावेदकत्विमत्याह । अन्यार्थेति । कापिलस्य द्वेतवादिनः श्रीतत्वं निरस्य सर्वोत्मत्ववादिनो मनोः श्रीतत्वमाह । भवति चेति । मनोरिं किपलेनेकवाक्यत्वं शङ्कित्वोक्तम् । मनुना चेति । सर्वोत्मत्वमशंमायामपि क-

१ ज. वित्तुपक्षी २ क. ज ज. ट. विवेश ३ क. ज. यदी ४ क. किचन । ५ ख. ैस्याप्यप्री

"सर्वभतेष चाऽऽत्मानं सर्वभृतानि चाऽऽत्मनिं। मंग्डयब्रान्मयाजी है स्वाराज्यमधिगच्छति" ॥ [मनुस्मृ० १२।९१] इति सर्वोत्मैत्वदर्शनं पशंसता का-पिंह मतं निन्दात इति गम्यते । कपिलो हि न सर्वात्मत्वदर्श-नमनुमन्यत आत्मभेदाभ्युपगमात् । महाभारतेऽपि च

"बहुदः पुरुषा ब्रह्मसुताही एक एव तु"।

इति विचार्य-

"बहवः पुरुषाराजन्सां रूपयोगविचारिणाम्" । इति परपक्षमुपन्यस्य तहादासेन-"बहुनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुषं विश्वमाल्यास्यामि ग्रुणाधिकम्"॥ इत्युपक्रम्य--

> "ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः। सर्वेषां साक्षिभतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्कचित् ॥

थं कापिल मतं निन्दितमित्याशङ्ख्य तद्दर्शयतुं तदीयं मतमाह । कपिलो हीति । पूर्व कापिलमतस्य कारणविषये व्यासादिवचनविरोधो दक्षितः संमित सर्वात्मत्व-विषयेऽपि व्यासवचनविरोधमाह । महाभारतेऽपीति । सर्वात्मवैव निर्घारिते-त्युत्तरत्र संबन्धः । पुरुषा जीवास्ते कि स्वभावेनैव बहवः किवैक एव पर-मात्मा बहुनां दृश्यानां स्वभाव इति पृच्छिति । घृहव इति । पूर्वपक्षमनुभाष्य तिनरासेन सिद्धान्तमाह । बहुव इत्यादिना । यथा पुरुषाणा तदाकाराणां बहूनां देहानामेका पृथिवी योनिर्धिष्ठानमुच्यते तथा तमेकं पुरुषं परमात्मानं बहुछत्वेन पतिपन्नानां जीवानां वास्तवं स्वभावं विश्वं परिपूर्णं सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तं कथायिष्यामी-त्याह । बहूनामिति । सर्वज्ञत्वादिगुणकस्य तद्विरुद्धपत्यगात्मैक्यमयुक्तामित्याशङ्कच विरोधस्य प्रावीविकत्वं मत्वोक्तम् । ममेति । सर्वोन्वरात्मत्वे परस्मिन्नापि संसारित्वप-सिक्तिरित्याशङ्कच वस्तुतस्तद्भावमाह । सर्वेषामिति । किमिति वार्हि पत्यात्ममात्मभूतः परमात्मा नोपलभ्यते तत्राऽऽह । न ग्राह्म इति । तस्यासस्य शङ्कित्वोक्तम् । वि-

१ क. ज. ज. "नि। समंप"। २ क. ज. ज. जी खाँ। ३ ज. "त्मद"। ४ क. "पिछम"। ५ क. ट. पि "वं। ६ त्र. देहिसज्ञिताः । ७ क "णावं। ८ क. स. रोध प्रां। ९ क. स. तिक मं।

"विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः । एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथासुलम्" ॥

इति सर्वात्मतेव निर्धारिता । श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति "यस्मिन्सर्वाणि भूतांन्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" [ ई० ७ ] इत्येवंविधा । अतैश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनपाऽपि किपलस्य तंत्रं वेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च न केवलं स्वतन्त्रमकृतिकल्पन-पैवेति । वेदस्य हि निर्पेक्षं स्वार्थे मामाण्यं रवेरिव द्धपविषये । पुरुपवचसां तु मूलान्तरापेक्षं वक्तृस्मृतिव्यवहितं चेति विभ-कर्षः। तस्माद्धेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः॥१॥ कुतश्च स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः।

इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ (१)

मधानादितराणि यानि मधानपरिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि

भेति । विश्वं मूर्धानोऽस्थेव सर्वत्र मितिबिम्बित्तवात । तथा विश्वभुजादे योज्यम् । परमारमनः सर्वात्मत्वेनोक्तस्य निरपेक्षत्वया स्वत्रभ्रस्य परमसुखक्रपतामाह । एक इति । कापिळमवस्य वेदानुसारिस्मृतिविरोवमुक्त्वा साक्षादेव वेदिरोधमाह । श्रुतिश्चेति । य-स्मिन्काळे पुरुषस्य विजानतः सक्रपतयाऽविगवज्ञद्वाण एव सर्वत्र मितिबिम्बत-त्वाङ्कृतानि सर्वाण्यात्मैवाभूक्तिमन्काळे शोकमोहोपळिक्षतः सर्वोऽपि सकारणः संसारो विदुषो नास्तीति श्रुवर्थः । श्रुतिस्मृतिविरोवे परमवस्यानादेयत्वं सिद्ध-मिस्युपसंहरति । अतश्चेति । इतिशब्दः सिद्धिमिस्यनेन संबव्यते । वेदिविरोवे स्मृतेविर्वरोवे स्मृत्वेनरेव किमित्यमामाण्यं विपरीतं कि न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । वेदस्येति । ईश्व-रकार्यत्वेऽपि वद्धीपूर्वकेत्वासावाद्वेदस्यापौरुषेयत्वेनानपेक्षत्वादक्तपिळादिस्मृत्वीना व वदर्थीनुभवपूर्वकत्वादुक्तमामाण्यानिश्चयाय स्मृत्य-नुभवौ यावत्कल्प्येते तावदेव स्वतःसिद्धमामाण्यवेदवाक्त्याक्तर्थों निश्चित इति झिटिति मृत्ववेदवाक्त्योत्थं ज्ञानमसंजातिविरोधि स्मृतिविरोधे वत्मामाण्यस्य वाधकमिति भावः । विम्नकर्षो विशेषः श्रुतिस्मृत्योरिति यावतः। सिद्धे विशेषे फळितमाह। तस्मादिति॥ राष्टिति यावतः। सिद्धे विशेषे फळितमाह। तस्मादिति॥ राष्टिति स्मृतिविरोधे विशेषः श्रुतिसमृत्योरिति यावतः। सिद्धे विशेषे फळितमाह। तस्मादिति॥ राष्टिति स्मृतिविरोधे विश्वेत सिद्धि विशेषे फळितमाह। तस्मादिति॥ राष्टिति स्मृतिविरोधे विशेषः स्मृतिवादिति॥ राष्टिति स्मृतिवादिति। स्वित्वादिति। स्मृतिवादिति। स्मृतिवादि

उक्तेऽथें हेत्वन्वरपरत्वेनोत्तरसूत्रमुत्थापयवि । कुतश्चेति । सूत्राक्षराणि व्याचछे । प्रधानादिति । वथा च मूळप्रमाणाभावादप्रमाणं महदादिविषया स्मृतिरिवि शेषः ।

१ झ. 'तानि ह्यात्मे'। २ ज. झ. 'तथाऽऽःम'। २ क झ. ज. 'पि कापि'। ४ क. झ. तच्चात्पा । ५ क ज. 'रुद्धत्व वे'। ६ क. झ. 'रुद्धत्वं चे । ७ ज. ट 'तिपरिक'। ८ ज.'ति सिद्धम्। वे'। ९ ज. 'झ स्वार्थे प्रामाण्यं वे'। १० झ. 'विरुद्धेस्मृ। ११ झ. 'वंत्वा'। १२ झ. 'क्यात्यकार्य

"सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मिने ।
संपद्म्यनात्मयांजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति" ॥
[ मनुस्मृ० १२ | ९१ ] इति सर्वात्मैत्वदर्शनं मशंसता कापिछं मतं निन्द्यत इति गम्यते । कपिछो हि न सर्वात्मत्वदर्शनमनुमन्यत आत्मभेदाभ्युपगमात् । महाभारतेऽपि च

"बहवः पुरुषा ब्रह्मसुताहो एक एव तु"। इति विचार्य--

"बहवः पुरुषाराजन्सांख्ययोगविचारिणाम्" । इति परपक्षमुपन्यस्य तह्युदासेन—

> ''बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुषं विश्वमारूयास्यामि गुणाधिकम्''॥

इत्युपक्रम्य--

"ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः। सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्कचित्॥

थं कापिल मतं निन्दितमित्याशङ्कच्य तद्दर्शीयतुं तदीयं मतमाह । कपिलो हीति । पूर्व कापिलमतस्य कारणविषयं व्यासादिवचनविरोधो द्वितः संपति सर्वात्मत्व-विषयेऽपि व्यासवचनविरोधमाह । महाभारतेऽपीति । सर्वात्मतेव निर्धारिते-त्युत्तरम संबन्धः । पुरुषा जीवास्ते किं स्वभावेनैव बह्दः किवैक एव परमात्मा बहूनां दृश्यानां स्वभाव इति पृच्छिति । बहुद इति । पूर्वपक्षमनुभाष्य तिन्तरासेन सिद्धान्तमाह । बहुद इत्यादिना । यथा पुरुषाणां तदाकाराणां बहूनां देहानामेका पृथिवी योनिरिधिष्ठानमुच्यते तथा तमेकं पुरुषं परमात्मानं बहुलत्वेन प्रतिपन्नानां जीवानां वास्तवं स्वभावं विश्वं परिपूर्णं सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तं कथायिष्यामीन्त्याह । बहूनामिति । सर्वज्ञत्वादिगुणकस्य तिद्वरुद्धमत्यगात्मैक्यमयुक्तामित्याशङ्कच्य विरोवस्य प्रातिकित्वं मत्वोक्तम् । ममेति । सर्वान्तरात्मत्वे परिस्मन्निप संसारित्वम् सिक्तिस्याशङ्कच्य वस्तुतस्तद्भभावमाह । सर्वेषामिति । किमिति तार्हे प्रत्यात्ममात्ममूतः परमात्मा नोपलभ्यते तन्नाऽऽह । न प्राह्य इति । तस्यासच्वं शाङ्कित्वोक्तम् । वि-

१ क. ज. ञ. ैनि । समंपी २ क. ज. ज. जीस्वां। ३ ज ैसदी ४ क. ैपिछमा। ५ क. ट.ैपि "वा २ ज. देश्सिंहताः । ७ क णावी ८ क. स्व.ैरोध प्रां ९ क. स्व.ैतिक मी।

"विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथाम्रुखम्"॥

इति सर्वात्मतेव निर्धारिता । श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति "यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुप्रयतः" [ ई० ७ ] इत्येवंविधा । अतैश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनपाऽपि किपलस्य तंत्रं वेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च न केवलं स्वतन्त्रमकृतिकल्पन-येवेति । वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थं मामाण्यं रवेरिव द्धपविषये । पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्षं वन्नुस्मृतिव्यवहितं चेति विभ-कर्षः। तस्माद्धेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः॥१॥ कुतश्च स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः।

इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ (१)

मधानादितराणि यानि मधानपरिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि

भेति । विश्वं मूर्थानोऽस्यैव सर्वत्र मितिबिध्वित्वात् । तथा विश्वभुजादे योज्यम् । परमात्मनः सर्वोत्मत्वेनोक्तस्य निरपेक्षतया स्वत्रस्य परमसुखरूपतामाह । एक इति । कापिलम्वस्य वेदानुसारिस्मृतिविरोवमुक्तवा साक्षादेव वेद्विरोवमाह । श्वितिश्चेति । य-स्मिन्काले पुरुषस्य विज्ञानतः स्वरूपतयाऽविगतब्रह्मण एव सर्वत्र मितिबिध्वित । य-स्मिन्काले क्षोकमोहोपलक्षितः सर्वोऽपि सकारणः संसारो विदुषो नास्तीति श्रुत्यर्थः । श्रुतिस्मृतिविरोवे परमतस्यानादेयत्वं सिद्ध-मित्युपसंहरिते । अतश्चेति । इतिबन्दः सिद्धिमित्यनेन संबन्यते । वेदविरोवे स्मृतेवे स्मृतेवे स्मृतेवे स्मृतेवे ति । इत्य-स्मृत्यामाण्यं विपरीतं कि न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । वेदस्येति । इश्व-रकार्यत्वेऽपि तद्धीपूर्वकेत्वात्तदर्थस्मृतीनां च तद्धीनुमवपूर्वकत्वादुक्तमामाण्यानश्चयाय स्मृत्य-पुत्वेकत्वात्तदर्थस्मृतीनां च तद्धीनुमवपूर्वकत्वादुक्तमामाण्यानश्चयाय स्मृत्य-पुत्वेकत्वात्तदर्थस्मृतीनां च तद्धीनुमवपूर्वकत्वादुक्तमामाण्यानश्चयाय स्मृत्य-पुत्वेकत्वात्तदर्थस्मृतीनां च तद्धीनुमवपूर्वकत्वादुक्तमामाण्यानश्चयाय स्मृत्य-पुत्वेवदवान्येयेत्यं ज्ञानमसंजातविरोधि स्मृतिविरोधे तत्यामाण्यस्य वाषकिमिति भावः । विमक्षों विशेषः श्रुतिस्मृत्योरिति यावत्। सिद्धे विशेषे फल्रितमाह । तस्मादिति ॥ शाविषक्ति विशेषः श्रुतिस्मृत्योरिति यावतः। सिद्धे विशेषे फल्रितमाह । तस्मादिति ॥ शाविषक्ति विशेषः स्वितिके विशेषे प्रतिविराधे वरमामाप्यस्य वाषकि । तस्मादिति ॥ शाविषकि ।

उक्तेऽथे हेत्व-तरपरत्वेनोत्तरमूत्रमुत्थापयि । कुतश्चेति । सूत्राक्षराणि व्याचि । प्रधानादिति । तथा च मूळप्रमाणाभावाद्यमाणं महदादिविषया स्मृतिरिति शेषः ।

१ झ. "तानि ह्यात्मे"। २ ज. अ. "तब्बाट्ट-म"। ३ क झ. अ. "पि कापि"। ४ क. ज् तब्ब्रस्य । ५ क अ. "रुद्धत्व वे"। ६ क. अ. "रुद्धत्वं च"। ७ त. ट "तिपरिक"। ८ त्र. "ति सिद्धम्। वे"। ९ ज. "क्ष स्त्रार्थे प्रामाण्यं व"। १० झ. "विरुद्धस्मृ। ११ झ. "वैरुवा"। १२ झ. "क्यात्यज्ञा ।

महदादीनि न तानि वेदे छोके चोपछभ्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावछोकवेदेमसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मर्तुम्। अछोकवेदमसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मर्तुम्। अछोकवेदमसिद्धत्वाच्च महदादीनां षष्ठस्येवेन्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकल्पते। यदिष कचित्तत्परिमव श्रवणमवभासते तद्द्यतत्परं व्याख्यातम् " आनुमानिकमप्येकेषाम् " [ ब्र० स्० १ । ४ । १ ] इत्यत्र । कार्थस्मृतेरमामाण्यात्कारणस्मृतेरप्यमामाण्यं युक्तमित्यभिमायः ।
तस्मादिष न स्मृत्यनवकाशमसङ्गो दोषः। तर्कावष्टम्भं तु न विछक्षणत्वात्' [ ब्र० स्० २ । १ । ४ ] इत्यारम्योन्मिथिष्यति ॥ २ ॥ (१)

## एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ (२)

एतेन सांख्यस्मृतिमत्याख्यानेन योगस्मृतिरिप मत्याख्याता द्रष्टव्येत्यातिदिशति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन मधानं स्वतंत्रमेव

भूवानामिन्द्रियाणा च लोकवेदमसिद्धत्वाच्च विद्विषयसमृत्यमामाण्यमित्याशङ्कचाङ्गीकरो-वि । भूतेति । तथाऽपि महदहंकारपश्चतन्मात्राणां मूलाभावाच्च समृविः संभववी-त्याह । अलोकेति । महदादीनामपि महतः परमव्यक्तमित्यादावस्ति मसिद्धिरित्याश-ङ्कचाऽऽह । यदपीति । महदादिसमृवेर्मूलाभावात्त्रपामाण्येऽपि किमायातं मधान-समृवेरित्याशङ्कच सूत्रस्य वार्त्पर्यमाह । कार्येति । सांख्यसमृत्यप्रामाण्ये सिद्धे फलिव-मुपसंहर्राते । तस्मादिति । मूलप्रमाणाभावस्वच्छव्दार्थः । अपिनाँ समृत्यादिविरोवः समृचितः । समृविविरोधाभावेऽपि ब्रह्मकारणवादो न्यायविरोधाद्य सिध्यवीत्याश-ङ्कचाऽऽह । तर्केति ॥ २ ॥ (१)

सास्यस्मृतेर्मन्वादिस्मृतिविरोधेऽपि योगस्मृतेर्न सोऽस्तीति मन्वादिस्मृतिष्विप यो-गस्यानुमोदितत्वात्तथा च प्रधानादिविषयेऽपि योगस्मृतेर्मोनत्वात्तद्विरुद्धसमन्वयो न सिध्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । एतेनेति । चेतनं जगदुपादानं वदतः समन्वयस्य प्रधानं वास्तवमीश्वराधिष्ठितं जगदुपादानमिति वदन्त्या योगस्मृत्या विरोधोऽस्ति न वे-वि प्रधानादिविषये तत्प्रामाण्याप्रामाण्याभ्या संदेहे पूर्वपक्षमञ्जे दर्शयिष्यम्नतिदेश-सूत्रं व्याकरोति । एतेनेत्यादिना । श्रुत्यादिसंगतिचतुष्टयं फलं च पूर्वन्यायाविदेशकात्वारपूर्ववद्त्रापि द्रष्टव्यम् । अर्थसाम्याभावे तुल्यन्यायाविषयत्वादिवेशानुपप-विरित्याशङ्कचार्थसाम्यमाह । तत्रापीति । अधिकाशङ्काभावादिवरणारम्भमाक्षि-

<sup>े</sup> कि. होके वे दिक वैदे प्री ३ कि. णमामा । ४ जि. तिस्त्र का प्रक खि. ठ. इ. वारी ६ कि. ख. ठ. ड. त्पर्यार्थमा । ७ कि. नाशुला। ८ ख. ये प्रमा।

कारणं महदादीनि च कार्याण्यलोकवेदमिसद्धानि कल्प्यन्ते । नन्वेवं सित समानन्यायत्वात्पूर्वेणैवेतद्गतं किमर्थं पुनरतिदिश्यते । अस्ति ह्यत्राभ्यधिकाशङ्का । सम्यग्दर्शनाभ्यपायो हि योगो वेदे विहितः "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः" [बृ०२। ४।५] इति । "त्रिरुत्रतं स्थाप्य समं शरीरम्" [बे०२।८] इत्यादिना चाऽऽसनादिकलपनापुरःसरं बहुपपञ्चं योगवियानं श्वेताश्वतरोपनिषदि हश्यते । लिङ्कानि च वैदिकानि योगविय-याणि सहस्रश उपलभ्यन्ते "तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रयधारणाम्" [का०२।६।११] इति "विद्यामेतां योगविधं च कृत्स्मम्" [का०२।६।१८] इति "विद्यामेतां योगविधं च कृत्स्मम्" [का०२।६।१८] इति चैवमाद्यीनि । योगशास्त्रेऽपि "अय तत्त्वदर्शनोपायो योगः" इति सम्यग्दर्शनाभ्यपायत्वेनैव योगोऽङ्गीक्रियते । अतः संमितपत्रार्थै-कदेशत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्मृतिरप्यनपवदनीया भविष्यती-

पति । निर्वाते । एवं सर्वाति साख्ययोगस्मृत्योरर्थसाम्ये सर्वाति यावतः । अवि काशङ्कां दर्शयत्रविकरणारम्भं समर्थयवे । अस्तीति । तामेव दर्शयित्मादौ योगस्पृतेः श्रुतिमूळत्वमाह । सम्यगिति । ननु श्रवणमनननिदिध्यासनान्येवात्र सम्बग्बीहेतुत्वेन विधीयन्ते न त्वष्टाङ्गयोगिविधरत्रास्वीत्याशङ्ख्य श्रुत्यन्तर-माह । त्रिरुन्ततिमिति । त्रीणि देहमीवाशिरांस्युन्नतानि यस्मिन् । समं कायशिरो-भीवं धारयनित्यादिस्मृतेः । तच्छरीरं तथा समं संस्थाप्य युक्षीतेति योजना । न के-वलं श्रुत्यनुग्रही वो योगः किंतु श्रौतलिङ्गानुग्रही तश्चेताह । लिङ्गानि चेति । वा-न्येव दर्शयति । तां योगमित्यादिना । इन्द्रियाणामन्तर्वहिभीवेन व्यवस्थितानां स्थरामविचालिनीं धारणांमेकात्रयलक्षणा योगविदो योगं मन्यन्ते । यथोक्तमैकायय-मेव परमं तप इति वक्तुं योगशब्दादुपरिष्ठादितिशब्दः । एता ब्रह्मविषया विद्यां यो-गपकारं च सर्वे मृत्योः सकाशान्नचिकेवा लब्ध्वा ब्रह्म प्राप्तोऽभृदित्याह । विद्यामे-तामिति । श्रुतिवृक्षिङ्गानुग्रहीतयोगस्य सम्यग्ज्ञानोपायत्वेऽपि किमायात योगस्मृते-रित्याशङ्कचाऽऽह । योगशास्त्रेऽपीति । आत्मज्ञानस्य मोक्षोपायत्वनिश्चयात्तज्जिज्ञा-सानन्तर्मित्यथशब्दार्थः । एवं योगस्य सम्यग्वीहेतुत्वमुपपाद्याधिका शङ्का दर्शयाते । अत इति । योगः सम्यग्दर्शनोपायः संप्रतिपन्नार्थेकदेशस्तद्वस्वाद्योगस्प्रतिरिनराकार्ये-त्यत्र हष्टान्तमाह । अष्टकादीति । अष्टकाः कर्वेच्याः । गुरुरनुगन्तच्यः । तडागं

<sup>ु</sup> ज. अस्त्यत्रा । २ व. "र्शनाम्युषा"। ३ क. ख. "विचिल्न"। ४ क. "तितिहि । ५ क. ख. "तुसर्तेच्यः। ठ. ड. "नुमन्त ।

ति । इपमप्यधिका शङ्काऽतिदेशेन निवर्त्यते । अर्थैकदेशसंप-तिपत्तावप्यर्थेकदेशविषतिपत्तेः पूर्वीकाया दर्शनात । सतीष्व-प्यध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु सांख्ययोगस्मृत्योरेव निरा-करैणे यतः कतः । सांख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन है।-के परुपातौ शिष्टेश्व परिग्रहीतौ लिङ्गेन च श्रीतेनोपबृंहितौ । "तत्कारणं सांख्ययोगाभिवनं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपाशैः" [ श्वे॰ ६ । १३ ] इति । निराकरणं तु न सांरूपंज्ञानेन वेद-निरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःश्रेयसमधिगम्यत इति । श्रुतिर्हि वैदिकादात्मैकत्वविज्ञानादन्यिकःश्रेयससाधनं वार्यति ''तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" [ श्वे॰ ३।८] इति । द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नाऽऽत्मैकत्व-

खनितव्यम् । इत्यादिसमृत्यो न प्रमाणं धर्मस्य वेदैकप्रमाणकत्वादृष्टकादेरिष्टसाधन-त्वे वेदाइष्टेः स्मृतेश्च आन्त्याऽपि संभवादिति पापण्य वेदाथीनुष्ठातूणामेव स्मृतिषु सॅनिबन्धनामु कर्तुरवानमूलभूवं वेदमनुमापयन्त्यः समृतयो मानमिति प्रमाणलक्षणे रा-द्धान्तितं तथा योगस्मृतिर्ि मानमित्यर्थः । अधिका शङ्कामन् च तनिवर्षकत्वेनातिरे-शाधिकरणस्यार्थवस्वमाह । इयमिति । कथं वहिं निराकरणं वदाह । अर्थैकदेशे-ति । योगस्मृतियोगिवषये वेदाविसंवादान्मानम्पि प्रधानादौ तद्विसंवादादमानमर्थवाद-स्य विधिशेषत्वेन प्रामाण्येऽपि विसंवादिनि खार्थे तदनभ्युपगमादित्यर्थः। नन्वध्यात्म-विषयाः सन्ति सहस्रं बौद्धाईवादिस्मृतयस्ताः किमित्यपदेशाविदेशाभ्यां न निराक्रि-यन्वे वत्राऽऽह।सतीष्वपीति।वत्र हेवनाह। सांख्येत्यादिना। ननु लोके पशुस-रकाना पाकतानां परमपुरुषार्थसाधनत्वेन बौद्धादिदर्शनमपि प्रसिद्धमित्याशङ्खचाऽऽह । शिष्टेश्चेति । ननु शिष्टेपरिमहस्यापि विशिष्टममाणमूळत्वमेष्टव्यम् 'आचाराच स्पृतिं ज्ञात्वा स्मृतेश्व श्रुतिकल्पनाम् इति न्यायात्तत्राऽऽह । लिक्टेन चेति । एको बहूनां यो विद्धाति कामानित्युपक्रम्य श्रुतं तत्कारणिमिति वेषां कामानां कारणं सां-रूपैज्ञानिभियोंगैध्यायिभिश्चाभिपन्नमाभिमुख्येन प्रत्यक्तया प्राप्तं देवं ज्ञात्वा स-र्वेपाशैरविद्यादिक्केशैर्भुच्यत इत्यर्थः । तर्हि श्रुतिसिद्धत्वादिकारणवशानिराकर-णमशक्यमन्यथा श्रुत्यादिविरोषादित्याशङ्खाऽऽह । निराकरणं त्विति । किमन प्रमाणभित्यपेक्षायामुक्तम् । श्रुतिहीति । ननु वैदिकादात्मज्ञानादेव साख्यादयोऽपि निःश्रेयसं वदन्ति तत्कथमवैदिकत्वेन ते निरस्यन्ते तत्राऽऽह । द्वेतिनो हीति ।

<sup>ी</sup>ज. ल. रेणाय ये। २ क. टोक्प्रां ३ ज. रियस्मृतिहां। ४ क. सिवरं। ५ ठ. इ. रिप्रां।

दर्शिनः। यत्तु दर्शनमुक्तम् "तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम्" इति वैदिकमेव तत्र जानं ध्यानं च सांख्ययोगग्रब्दाभ्यामभि-लेप्पते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम् । येन त्वंशेन न विर्हेध्येते ते-नेष्टमेव सांख्ययोगस्मत्योः सावकाशत्वम् । तद्यथा 'असङो ह्मयं पुरुषः" दि॰ ४।३।१६ दिन्येवमादिश्चतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विश्रद्धत्वं निर्गुणपुरुषनिद्धपणेन सांख्यैरंभ्युपगम्यते । तथाच योगैरपि ''अथ परित्राङ्गिवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः'' [ जाबा॰ ४ ] इत्येवमादि श्रुतिमसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रवन ज्याद्यपदेशेनानुगम्यते । एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्त-व्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदन पकुर्वन्तुं नाम । तत्त्वज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति ''ना-वेदविन्मनुते तंबुहन्तम्" [तै० त्रा० ३ । १२ । ९ । ७ ) "तं त्वौपनिषदं पुरुष प्रच्छामि" [ बु० २ । २ । २६ ] इत्येव-मादिश्रतिभ्यः ॥ ३॥ [२]

त्तीई श्रोतस्य लिङ्गस्य का गतिरित्यत आह । यत्त्वित । प्रसिंद्धिवरोधेन कथमभ्य-पगम्यते प्रमाणवंशादित्याह । प्रत्यासत्तेरिति । वैदिकी सम्यग्बुद्धिः संख्या तया सह वर्तते इति सांख्य योगो ध्यान चित्तवृत्तिनिरोधस्तस्य योगस्य तदुपायत्वात्पत्य-चैकतानवाया ध्यानस्य वेनाभेदोपचारादवः संनिकृष्ट सम्यग्जानं वैदिकं सांख्यादि-शब्दिवमित्यर्थः । वर्हि प्रसिद्धयोः सांख्ययोगस्मृत्योः सर्वेथा नास्ति प्रामाण्यं नेत्याह । येन त्विति । अविरुद्धमंशमेव स्मृतिद्वयेऽपि विभन्य दर्शयति । तद्यथेति । प्रज-ज्यादीत्यादिशब्देन तद्धर्मसंग्रहः। अथोक्तविषया सांख्ययोगस्मृतिविरोवाभावेऽपि काणा-वादिस्मृतिविरोधान समन्वयसिद्धिरित्यत आह । एतेनेति । सांख्ययोगस्मृतिनिराकरण-न्यायेनेति यावत् । तेषा निराकर्ते न्यताममृष्यन्नाशङ्कते । तान्यपीति । तर्कोऽनुमा-नमनुत्राह्यं मानम् । उपपत्तिरनुत्राहिका युक्तिरिति भेदः । तर्कस्मरणानां तत्त्वज्ञानोप-कारकत्वमङ्गीकरोति । उपकुर्वन्ति । ताई वैदिकवाक्येभ्यस्तेषां को विशेषस्त-माऽऽह । तत्त्वज्ञानं त्विति । तत्र मानमाह । नावेदविदिति ॥ ३ ॥ (२)

<sup>9</sup> अ. <sup>\*</sup>लप्येते। २ ज. ञ. ट. <sup>°</sup>रुध्यते। ३ क. ज. <sup>\*</sup>रनुग<sup>°</sup>। ४ क. ज. <sup>\*</sup>न्तु। त<sup>°</sup>। ५ स्त. ैमिद्धिवै। ६ क. ख. ैर्तन्त इै। ७ क. ख. साल्यायो । ८ ख. ैति । श्रुलिवै। ९ **ख.** ैद्धिरतै।

### न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दाद् ॥४॥

ब्रह्मास्य जगेतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्याऽऽक्षेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः । तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहिन यते । कृतः पुनरस्मित्रवधारित आगमार्थे तर्कनिमित्तस्याऽऽक्षे-पस्यावकाशः । नन् धर्म इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुम-हीत । भवेदयमवष्टम्भो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य आगममात्र-श्रमेयोऽयमर्थः स्यादनुष्ठेयद्भप इव धर्मः । परिनिष्पन्नद्भपं त ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणामस्त्यव-काशो यथा प्रथिब्यादिषु । यथा च श्रुतीनां परस्परविरोधे स-त्येकवशेनेतरा नीयन्ते । एवं प्रमाणान्तरविरोधेऽपि तद्वशेनैव

तदेवं वेदविरुद्धानां स्मृतीनाममामाण्याच तद्धिरोधः समन्वयस्येति समन्वयिविरीषि-नीनां स्मृतीनामामासतामुक्तवा तद्धिरोधिनो न्यायस्याऽऽभासतां विवक्षुः सांख्ययोग-न्यायस्याऽऽभासत्वार्थे पूर्वपक्षयति । न विलक्षणत्वादिति । चेतनाहृह्मणो जगदु-त्पत्तिं ब्रुवन्समन्वयो विषयः म किमाकाशादि न चेतनप्रकृतिकं द्रव्यंत्वाद्धदे।दिवदिवि सांख्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वेति तदनाभासत्वाभासत्वाभ्यां संदेहे पुर्वाविकरणे नोत्तराविकरणसंदर्भस्य संगतिमाह । ब्रह्मेति । अत्र च समन्वयस्य यथोक्तन्यायवि-रोषसमाधेरेव श्रत्यादिसंगतयः। फलं तु पूर्वोत्तरपक्षयोः समन्वयासिद्धिस्तिति। पूर्वपक्षमाक्षिपति । कुत इति । ब्रह्मणो मानान्तराविषयत्वेनातक्येत्वेन चानपेक्षाम्ना-चैकगम्यत्वात्तकीगमयोरर्तुंच्यार्थत्वेनाविरोधादागमार्थे तर्कनिमित्ताक्षेपस्य निरवकाशवेत्य-र्थः । ननु तर्कोपकरणोतिकतैव्यताया वेदान्तभीमांसायास्तर्कोपकरणत्वमुक्तं प्रथमसूत्री तथाच तर्कस्य वेदान्तैस्तुल्यार्थत्विभष्टं करणोपकरणयोरेकार्थत्वावगमात्तत्राऽऽह । निवित । शक्तिवात्पर्यावधारणे परं तर्कस्योपकरणत्वं नतु तर्स्य ब्रह्मविष-यता नेषा तर्केणेति श्रुतेरित्यर्थः । सिद्धस्य ब्रह्मणः साध्याद्धभेद्विलक्षण्येनाध्य-क्षादिविषयत्वसंभवात्तर्भगम्यत्वमि संभवत्यवस्तुल्यविषयत्वादागमार्थेऽपि तर्कनिभित्ता-क्षेपस्यावकाशोऽस्तीति समाधत्ते । भवेदित्यादिना । एकविषयत्वेन विरोधेऽपि किभि-वि मानान्तरमेव श्रुतिविरोधान्न बाध्यते तत्र दृष्टान्तेनोत्तरमाह । यथाचेति । यथा सावकाशा भूयस्योऽपि श्रुतयो निरवकाशैकश्रुतिविरोधे तदनुरोधेन नीयन्ते तथा निर-वकाशैंकतर्कविरोधे तद्नुगुणतया भूयस्योऽपि अतयो गुणकल्पनया व्याख्येयाः साव-काशनिरवकाशयोनिरवकाशस्य बलीयस्त्वादित्यर्थः । ब्रह्मण्यामायात्तर्कस्य बलीयस्त्वे

१ ज. ट. गत. का । २ ल. रतार्थे पू । ३ ल. ठ. ड. किंत वदन्स । ४ ठ. व्यत्वेन घटा । ५ ल. बटव । ६ ल. तुल्यन्वे । ७ क. ठ. ड. ति वे । ८ क. ल. तर्कस्य ।

श्रुतिनीयेत । दृष्टसौम्येन चादृष्टमर्थं समैथयन्ती युक्तिरन्भवस्य संनिकृष्यते विशकृष्यते तु श्रुतिरैतिद्यमात्रेण स्वार्थीभिधानात । अनुभवावसानं च ब्रह्मविज्ञानमविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते । श्रुतिरपि " श्रोतव्यो मन्तव्यः" इति श्रव-णव्यतिरेकेण मननं विद्धती तर्कमप्पत्राऽऽदर्तव्यं दर्शयति । अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विलक्षणत्वादस्य' इति । यदुक्तम् 'चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिः' इति । तन्नोपपचते । कस्मात् । विलक्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृत्याः। इदं हि ब्रह्म कार्यत्वेनाभिषेयमाणं जगह्रह्मविलक्षणमचेतनम-श्रद्धं च हरपते । ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं श्रद्धं च श्रयते । नच विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्टः । नहि रुचकादयो विकारा मृत्पकृतिका भवन्ति शरावादयो वा सुवर्णप्रकृतिकाः । मुदैव तु मुदिन्वता विकारौः क्रियन्ते सुवर्णेनं च सुवर्णा-

हेत्वन्तरमाह । दृष्टेति । ब्रह्ममाक्षात्कारस्य मोक्षोपायतया प्राधानयात्तत्र शब्दा-दिप परोक्षगोचरादपरोक्षार्थसाधर्म्यगोचरस्तकोंऽन्तरङ्गिति तस्यैव बळवस्विमत्यर्थः । एतिह्यमात्रेण प्रवादपारंपर्यमात्रेण परोक्षतयेति यावतः । अनभवस्य प्राधान्ये तर्कस्योक्तन्यायेन तस्मिन्नन्तरङ्गत्वादागमस्यं च बहिरङ्गत्वादन्तरङ्गबहिरङ्गयोर-न्तरङ्गं बलवदिति न्यायादुक्तं तर्भस्य बलवन्त्रम् । अनुभवपायान्यं तु ना-द्यापि सिद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । अनुभवेति । ननु ब्रह्मज्ञान वैदिकत्वाद्धर्भवदृदृष्टफल-मेष्टव्यं तत्कुतोऽस्यानुभवावमानाविद्यानिवर्तकत्वं तत्राऽऽह । मोक्षेति । अविष्ठान-साक्षात्कारस्य शुक्त्यादिज्ञाने तद्विद्यातत्कार्यनिवर्तकत्वदृष्टेकेह्मज्ञानस्यापि तर्कवशा-दमंभावनादिनिरासद्वारा साक्षात्कारावसायिनस्वदविद्यानिवर्धकत्वेनैव मुक्तिहेतुवेति नादृष्टफळतेसर्थः । यतु नैषेत्यादिश्रुतेर्वेद्याणि न प्रवेशस्तर्कस्येति तत्राऽऽह । श्रुति-रपीति । विधिविरोधेऽर्थवादश्रुतिरदृढीभवतीति भावः । ब्रह्मणि तर्केषवेशे फिळित-माह । अत इति । सुत्रावयवमवतारितं व्याकरोति । यदुक्तमित्यादिना । ब्रह्मणो जगत्मक्तित्वं प्रतिपादितत्वानानुपपन्निमत्याह । कस्मादिति । तत्र सोपैंस्करं हेतु-माह । विलक्षणत्वादिति । जगद्भव्यागिभेथो विलक्षणत्वं द्यष्टिश्रुतिभ्यां स्पष्टयति । इदं हीति । तयोर्मिथो वैलक्षण्येऽपि किमायातमित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । अह-ष्टत्वमेव स्पष्टयन्व्याधिमाइ । न हीति । व्यविरेकमुक्त्वाऽन्वयमाचष्टे । मृदैवेति ।

१ क अ ° नीं नते। हैं। २ व ° साधम्वेंण चा । ३ क.ज.ट. भर्षय । ४ ट. वैद्यानि । ५ क.ज.ज.ट. राः प्रक्ति । ६ अ.ट. न मुं। ७ ल्. वस्वादित्यं। ८ ठ.ड. स्य वं। ९ क.ल.ठ ड. यादिनिं। १० क.ल. पस्कार ।

न्विताः । तथेदमपि जगदचेतनं सुखदुःखमोहान्वितं सदचे-तनस्येव सखदःखमोहात्मकस्य कारणस्य कार्यं भवितुमहितीति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः। ब्रह्मविलक्षणत्वं चास्य जगतोऽगढच-चेतनत्वदर्शनादवगन्तव्यम् । अशुद्धं हि जगत्म्यखदुःखमोहात्म-कतया भीतिपरितापविषादादिहेतुत्वात्स्वर्गनरकाबुचावचमपश्च-त्वाच । अचेतनं चेदं जगचेतनं प्रति कार्यकारणभावेनोपकरण-भावोपगमात् । नहि साम्ये सत्युपकार्योपकारकभावो भवति । नहि पदीपौ परस्परस्योपकरुतः । ननु चेतनमपि कार्यकारणं स्वामिभृत्यन्यायेन भोक्तरपकरिष्यति । न स्वामिभृत्ययोरप्य-चेतनांशस्येव चेतनं प्रत्युपकारकत्वातः । यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्धचादिरचेतनभागः स एवान्यस्य चेतनस्योपकरोति नतु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निर-तिशया ह्यकर्तारश्चेतना इति सांख्या मन्यन्ते । तस्मादचेतनं

व्याधिमुक्तवा पूर्वपक्षसाधकमनुमानमाह । तथेति । विमतं सखदुःखमोहसामान्य-पछाविकं तदन्वितस्वभावत्वार्थे। मृद्गिवतस्वभावा घटादयो मृत्प्रकृतिकास्तथेत्यथैः I भिद्धान्तं निषेद्धमनुमानमाह । न विलक्षणस्येति । विमत न ब्रह्मपक्रतिकं तत्स्यभा-वेनाननुगवत्वाद्यथा मृत्स्वभावेनाननुगतं रुचकादि न मृत्यकृतिकं तद्वदित्यर्थः। किंच न नह्य जगत्मकतिस्तिसिन्नननुगतस्वभावत्वाद्यथा घटादिष्वननुगतं सुवर्णादि तत्मकतिनै भवति तद्वदित्रनुमानमभिमेत्याऽऽह । ब्रह्मेति । तत्रागुद्धत्वम्पपाद्यति । अथुद्धं हीति । विषादादीत्यादिपदेन रागद्वेषादयो गृह्यन्ते । नरकादीत्यादिभाव्देन छोकभे-दानां तत्रावस्थितपाणिप्रभेदानां च यहणम् । जगतोऽचेतनत्वं साधयाते । अचेतनं चेति । चेतनत्वाविशेषेऽपि स्यादुपकार्योपकारकत्वं नेत्याह । न हीति । तदेव दृष्टा-न्तेन स्पष्टयित । न हि पदीपाविति । साम्ये सत्युपकार्योपकारकत्वं नास्तीत्यत्र व्यभिचारं चोदयति । नन्विति । स्वामिभृत्यन्यायं विघटयन्नुत्तरमाह । न स्वामीति । कि चेतनस्य साक्षादेव चेतनान्तरं प्रसुपकारकत्वं कि वोपकारककार्यकरणाविष्ठातु-त्वेनेवि विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । यो हीति । स एवेत्येवकारनिरस्यं दर्शयति । नित्वति । द्वितीयं निरस्यति । निरतिशया हीति । उपजनापायधर्मशून्यत्वं निरति-शयत्वम् । अत एवाकर्नृत्वमतिशयमन्तरेण सिध्यति तत्कथं परंपरयाऽपि चेतनानाम-नाचेयातिशयानामुपकार्योपकारकत्वमित्यर्थः । समयोरुपकार्योपकारकत्वासंभवे फालि-तमाह । तस्मादिति । किच कार्यकारणे चेतनत्वशङ्काऽवकाशवती तत्र चेतनस्य

१ ज.न. हिति। २ क.ज.न. दं हीदं जै। ३ न. विकरें। ४ क.स.न. वैकरें। ५ ख. दिपदेन।

कार्यकारणम् । नच काष्टलेष्ट्रादीनां चेतनत्वे किंचित्रमाण-मस्ति । प्रसिद्ध्यायं चेतनाचेतनंविभागो लोके । तस्माहद्मवि-लक्षणत्वाचेदं जगत्तत्मकृतिकम् । योऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रैत्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्धलेनैव समस्तं जगचेतनमवर्गमपि-ष्यामि । प्रकृतिहरूपस्य विकारेऽन्वयदर्शनातः । अविभावनं त चैतन्यस्य परिणामविशेषाद्रविष्यति । यथा नामप्यात्मनां स्वापमर्छाच्चवस्थास **ਚੈ**ਕਵਧਂ न व्यत एवं काष्ट्रलोहादीनामपि चैतन्यं न विभाविषयते। च विभाविताविभावितत्वकृतादिशेषाद्रपादिभा-एतस्मादेव च कार्यकारणानामात्मनां त्वाविशेषेऽपि गुणप्रधानभावो न विरोत्स्यते पार्थिवत्वाविशेषेऽपि मांससपौदनादीनां पत्यात्मवर्तिनो विशेषा-त्परस्परोपकारित्वं भवत्येवमिहापि भविष्यति । प्रविभागप्रसि-द्धिरप्यत एव न विरोत्स्यत इति । तेनापि कथंचिचेतनाचेतन-त्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिहिचैत । शुद्धचशुद्धित्वलक्षणं तु विल-

सन्वात्काष्ठादिषु वदाशङ्केव नोदेवीत्याह । न चेति । इवश्च जगवश्चेतनत्वमयुक्तनित्याह । मांसद्धश्चेति । जगवोऽशुद्धत्वेऽचेवनत्वे च सिद्धे पूर्वोक्तमनुमानमुपसंहरित ।
तस्मादिति । श्रुवार्थापत्या चेवनत्वं जगवोऽवगविमिति सूत्रेकदेशव्यावर्त्यामाशङ्कां दर्शयति । योऽपीति । जगवश्चेवनमक्विकत्वश्चित्वछेन चेवनत्वावगिविरित्युक्तं व्यनिक्त । मक्तिति । अनुपल्लम्भपराह्वा श्रुवार्थापित्तरमानित्याशङ्कचाऽऽह ।
अविभावनं त्विति । समस्वे जगित सवोऽपि चैवन्यस्य वत्र वत्रान्तःकरणपरिणामादुपरागादनुपल्लिश्वरिकद्धेत्यर्थः । स्वमकाशस्य वैवन्यस्य परिणामिवश्चेषानुपरागादनुपल्लिश्वरित्वा स्वमकाशत्वविरोधादित्याशङ्कच दृष्टान्वेन परिहरिते । यथेत्यादिना । वर्द्धि चेवनत्वेन तुल्यानां कार्येकारणानामात्मनां च गुणमधानत्वामावादुपकार्योपकारकत्वानुपपित्तिकक्ता वद्वस्थेत्याशङ्कचाऽऽह । एतस्मादिति । साम्येऽपि
संमवत्युपकार्योपकारकत्विनत्येवदुदाहरणेन स्फोरयति । यथा चेति । पत्यात्मवर्विनो
विशेषात्तदसाधारणधर्मवशादित्यर्थः । सेर्वेस्यापि जगवश्चेतनत्वे कथं चेवनाचेवनिविमागमसिद्धिरत आह । प्रविभागेति । अत एव विभावितत्वाविभावितत्वविशेषादेवेत्यर्थः ।
जगवश्चेतनत्वमुपेत्याऽऽपावतः समाधानमाह । तेनापीति । परमसमावानं वक्तं सूत्राव-

१ क. इ. ज. पैंकर । २ क. ज. नप्रवि । ३ ज. श्रुत्या । ४ क. ज. गिमिष्या । ५ ज. वितत्ववि । ६ इर ज. पैंकर । ७ ज. तनत्वाचे । ८ क. हिर्यने । शुं । ९ स. चेतनस्य । १० इर. ट. इ. पेंकर । १० ठ. वैथाऽपि।

क्षणत्वं नैव परिद्वियते । न चेतरदपि विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यत इत्याह । तथात्वं च शब्दादिति । अनवगम्यमनिमेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणा-च्छब्दशरणतया केवलयोत्येक्षेत तच शब्देनैव विरुध्यते । यतः शब्दादपि तथात्वमवगम्यते । तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति । शब्द एव "विज्ञानं चाविज्ञानं च" [ तै० २ । ६ ] इति कस्यचिद्रिभागस्याचेतनतां श्रावयंश्चेतनाहृह्यणो विलक्ष-णमचेतनं जगच्छावयति ॥ ४ ॥

ननु चेतनत्वमपि कचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रु-यते । यथा ''मृदबर्वीत् '' ''आपोऽबुवन्'' [ श० प० त्रा०६ । १।३।२।४ ] इति "तत्तेज ऐक्षत्" "ता आप ऐक्षन्त" ि छा० ६ । २।२।४ ] इति चैवमाचा भूतविषया चेतनत्वश्वति-रिन्द्रियविषयाऽपि ''ते हेमे पाणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः"[ बृ० ६।१।७ ] इति "ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गाँयेति" [ बु॰ १।३।२ ] इत्येवमांचेन्द्रियविषयेति । अत उत्तरं पठित ।

# अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५ ॥

तुराब्द आराङ्कामपनुद्धित । न खलु मृदत्रवीदित्येवंजातीय-कया श्रुत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनीयम् । यतोऽभिमा-

यवमवतारयित । न चेति । तस्याभिपायं दर्शयितुं परकीयाभिपायमनुवद्ति । अन-वगम्यमानमिति । छोकानुरोधवैधुर्थं केवछं चेत्युक्तं संप्रति सूत्रावयवाभिप्रायमाह । तचेति । श्रुविविरोवे श्रुवायीपत्तिरमानाभिवि मावः। विरोधभेव स्फोरयवि। यत इति। अनुभवसमुख्यार्थोऽपिशब्दः । न चार्यं शब्दो विभावितत्वाविभावितत्वविशेषापेक्षो भविष्यत्यौपचरिकत्वपसङ्गान्मुरूयसंभवे तद्योगादिति भावः ॥ ४ ॥

तद्नुगृहीतार्थापत्तेर्बेङीयस्त्वाद्विभागश्रुत्यर्थस्यौपचारिकत्वमेवेति केवलशुत्यपेक्षया शङ्कते । निन्वति । यथाशब्दस्तथाशब्दमध्याहृत्येन्द्रियविषयाऽपि चेतनत्वश्रुतिरस्तीति संबध्यते । काऽसाविन्द्रियविषया श्रुतिरित्यपेक्षायामाह । ते हेति । मृदादिश्रुतिरिभ-मानिदेवताविषयतया मुख्याथी सती विभागश्रुतेरुपचरितार्थतां न कल्पयतीति परि-हरति । अत इति । सूत्रं व्याचष्टे । तुशब्द इति । आशङ्कापनोद्पकारमेव पकट-याति । न स्विच्विति । अत्र हेतुत्वेन सूत्रभागमादत्ते । यत इति । तस्यार्थमाह ।

१ ज. मानं ही । २ ज. ँ स्प्रेक्षते त । क. ज. ँस्प्रेक्ष्यते । ३ ट. ते हीमे । ४ क. ज. द्वाय" इति चैव । ५ ट. "मादीनिद्र"।

निव्यपदेश एषः। मुदाद्यभिमानिन्यो वागाद्यभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसंवदनाहिए चेतनोचितेष व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रम् । कस्मातः । विशेषानगतिभ्याम् । विशेषां हि भोक्तणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनपविभागस्क्षणः प्रागभि-हितः । सर्वचेतनतायां चासौ नोपपंद्येत । आप च कौपीतिकनः भागसंवादे करणमात्राशङ्काविनिवृत्तये ऽधिष्ठावचेतनपरिग्रहाय देवताशब्देन विशिपन्ति ''एता ह वै देवता अहंश्रेयसे विवदमानाः" िकौ० उ० २।१४ | इति । "ता वा एताः सर्वो देवताः प्राणे निश्रेयसं विदित्वा" किंा० उ० २ । १४ ] इति च । अनुगताश्च सर्वत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता मञ्जार्थवादेति-हासपुराणादिभ्योऽवगम्यन्ते "अग्निवीरभृत्वा मुखं प्राविशत्" [ऐ० आ०२।४।२।४] इत्येवमादिका च श्रुतिः कर-णेष्वतुत्राहिकां देवैतामनुगतां दर्शयति । पाणसंवादवाक्यशेषे च "ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचः" [ छा० ५।१।७ ] इर्ति श्रेष्ठत्वनिर्घारणाय प्रजापितगमनं तद्वचनाचैकैकोत्क्रमणे-नान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्ठचप्रतिपत्तिः ''तस्मै बल्हिहरणम्'' [ बु॰ ६।१।१३ ] इति चैवंजातीयकोऽस्मदादाष्वव व्यवहारोऽ-

मृदादीति । भूतमात्रमिन्द्रियमात्रं वा चेतनत्वेन व्यपदिश्यमानं न भवित्यत्र पक्षपूर्वेकं हेतृद्वयमाह । करमादिति । तत्र विशेषं व्याचि । विशेषो हीति । तस्यान्यशेषपर्धि वारयिते । तिर्वेति । उपकार्योपकारकत्वाविगतेः साम्ये च तद्योगात्मसिद्धिश्रुविभ्यां चेतनाचेतनत्विभागावगमात्केवलभूतेन्द्रियविषया नैषा श्रुविरित्यर्थः । अविशेषेण विशेषं व्याख्याय प्राणेषु विशेष विशेषतो व्याकरोति । अपिचेति । विशिषन्ति वागादीन्प्राणादीनिति शेषः । अहंश्रेयसे श्रेयानहमित्यस्मै प्रयोजनाय स्वकीयश्रेष्ठत्वायेत्यर्थः । निःश्रेयस श्रेष्ठचं प्राणे ज्ञात्वा तदनुवर्तिन्यः सर्वा देवता बभूवरित्यर्थः । इदानीमनुगैतिमविशेषतो दर्शयिते । अनुगताश्चेति । सर्वत्रेति भूतेन्द्रियादिप्रहणम् । संप्रति करणेष्वेव देवतानुगति श्रुतितो दर्शयिते । अग्निरिति । करणेष्वेवानुगति विवान्तरेण निक्षपयित । प्राणेति । क्षेत्रज्ञाधिष्ठितानां शरीराणामिव प्राणानामपि व्यवहारानुगति दर्शयन्ती श्रुतिस्तेषा क्षेत्रज्ञाधिष्ठाननेव चेतन्यं द्रढयतीत्यर्थः।
भूतेन्द्रियविषयचेतनत्वश्रुतेरिभमानिनिमित्तता विशेषानुगतिस्थामुक्तता मृतेषु चेतन-

<sup>9</sup> ट. पराते। अं। २ का. वता दं। ३ का. जा. ति श्रेष्ठयानि । ४ झ. गीति वि ।

नुगम्यमानोऽभिमानिव्यपदेशं द्रढयति। "तत्तेज ऐक्षत" इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठात्र्याः स्वविकारेष्वनुगताया डेय-मीक्षा व्यपिद्यत इति दृष्ट्यम् । तस्माद्विलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगद्भिलक्षणत्वाच न ब्रह्मप्रकृतिकमित्याक्षिमें प्रतिविधत्ते ॥५॥

## दृश्यते तु ॥ ६ ॥

तुशब्दः पैक्षं व्यावर्तयति । यदक्तम् 'विलक्षणत्वान्नेदं जगह्रह्म-प्रकृतिकम्' इति । नायमेकान्तः । दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनामत्पत्तिरचे-तनत्वेनं च प्रसिद्धेभ्यो गोमपादिभ्यो वृश्चिकादीनाम् । नन्वचे-तनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणान्यचे-तनान्येव च वश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां गोप्रयादीनां कार्या-णीति । उच्यते । एवमपि किंचिदचेतनं चेतनस्याऽऽयतनभा-वमुपगच्छति किंचिन्नेत्यस्त्येव वैलक्षण्यम् । महांश्रायं पारिणा-मिकः स्वभावविमकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वद्धपा-दिभेदात्तथा गोमपादीनां वृश्चिकादीनां च । अत्यन्तसाहृत्ये च प्रकृतिविकारभाव एवं प्रसीयेत । अथोच्येतास्ति कश्चित्पार्थिव-

त्वाभिधानस्याभिमानिनिभिक्तवां विशेषतो दर्शयित । तत्तेज इति । सर्वस्य चेवन-त्वासंभवे हेरविसिद्धिसमाविमुपसंहरावि । तस्मादिति । तत्फलमनुमानं निगमयवि । विलक्षणत्वाचेति । ब्रह्मणि समन्वयो यथोक्तन्यायिनरोधात्र सिध्यवीवि पूर्वपक्षमनु-भाष्य सिद्धान्तमाह । इत्याक्षिप्त इति ॥ ५ ॥

सिद्धान्तसूत्रं विभजते । तुशब्द इति । व्यावर्त्थे पक्षमन् च तद्घावृत्तिप्रकारमेव विवृणोवि । यद्वत्तिमिति । वैलक्षण्ये प्रकृतिविकृतिभावासिद्धिरिवि वियमभङ्गे हेतुमा-ह । दृश्यते हीति । दृष्टान्ते वैलक्षण्यमसिद्धामिति शृहते । निन्नति । तत्राचेतना-नां कार्यकारणभावमभ्युपेत्यैव वैलक्षण्यं साधयति । उच्यत इति । ईहरां वैलक्षण्य-मविवक्षितं कारणगतासाधारणधर्माननुगतिकःपं तु तदिष्टमित्याशङ्कचाऽऽह । महांश्चे-ति । पारिणामिकस्तत्तत्केशादिगतपरिणामात्मक इति यावतः । कपादीत्यादिशब्देन परिभाणादि परिगृह्यते । किंच वैलक्षण्यात्मकृतिविकृतित्वं प्रत्याचक्षाणः सालक्षण्या-त्तादिच्छिति तच कारणधर्माणां सर्वेषामनुगमो वा कस्यचिदेव वा कारणस्वभावस्येति विकल्प्याऽऽधे दोषमाह । अत्यन्तेति । द्वितीयमुत्थापयाति । अथेति । तर्हि जग-

१ ज. इदमीक्षणं व्यं। २ ट. ँ प्ते तं प्रं। ३ ज. पूर्वपक्ष । ४ ज. ँन प्रं। ५ क. ज. ज. ठ. व रूं। ६ ख. वर्र्यपं। ७ क. ख. ठ. ड. ँ धन्तवें। ८ क. ठ. ड. ँ रिणामादि ।

त्वादिस्वभावः पुरुषादीनां केशनस्वादिष्वनुवर्तमानो गोमपादीनां वृश्चिकादिष्वित् । ब्रह्मणोऽपि ताहं सत्तालक्षणः स्वभाव
आकाशादिष्वनुवर्तमानो दृश्यते । विलक्षणन्वेन च कारणेन
ब्रह्मकृतिकत्वं जगतो दृष्यता किमशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्याननुवर्तनं विलक्षणत्वमभिषेयत उत यस्य कस्यचिद्य चैतन्यस्पेति वक्तन्यम् । प्रथमे विकल्पे समस्तपकृतिविकारोच्छेदमसङ्गः । न ह्यसत्यतिशये पकृतिविकारं इति भवति । द्वितीये
चासिद्धत्वम् । दृश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान इत्युक्तम् । तृतीये तुं दृष्टान्ताभावः । किहि यचैतन्येनानन्वितं तदब्रह्ममकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं पत्युदाविवेत । समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्ममकृतिकन्वाभ्युपगमात् ।
आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव । चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृविश्वेत्यागमतात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात् । यत्तृक परिनिष्पन्नत्वाहृद्धणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुरिति । तदिष मनोरथमात्रम् ।
हृद्धणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुरिति । तदिष मनोरथमात्रम् ।
हृद्धावभावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः । लिङ्काद्यभावाद्ध

द्रश्चणोरिप किचित्स्वभावानुगिविद्धपसाद्धण्यसंभवाज्ञ प्रकृतिविक्रिवित्वप्रत्याख्यानिम्त्याह् । ब्रह्मणोऽपीति । प्रकृतिविक्रिवित्वहेतुं साळक्षण्यं विकल्प्य दूषित्वा तद्भावहेतु वेळक्षण्यं विकल्पयाति । विरुक्षणत्वेनेति । आद्यमप्रयोजकत्वेन प्रस्याच्छे । प्रथम इति । अस्तु समस्तस्य ब्रह्मस्त्रभावस्य जगत्यनुवर्तनम्स्तु च जगतो ब्रह्मप्रकृतिकत्वं समस्ततत्स्वभावस्य जगत्यनुवर्तनानुप्रपत्तिः । नच जगतो ब्रह्मप्रकृतिकत्वं समस्ततत्स्वभावस्य जगत्यनुवर्तनानुप्रपत्तिः सर्वस्यापि कार्ये सर्वकारणद्धपानुवृत्तावस्यि विक्रेषे प्रकृतिविक्रतित्वासिद्धेरिन्युक्तमुप्रपाद्यति । न हीति । मध्यमकल्पमसिद्धचा निरस्यति । द्वितीये चेति । अन्तिमसाधारणत्वेन निराकरोति । वृतीये त्विति । दृष्टान्ताभावमेव स्पष्टयति । कि हीति । आकाशादेर्देष्टान्तत्वमाशङ्कचाऽऽह । समस्तस्यति । पक्षत्रयेऽपि साधारणं काळावीतत्वमाह । आगमेति । ब्रह्मणो मानान्तरगम्यत्वमङ्गीकत्योक्तं वद्पि नास्तियुक्तानुवादपूर्वकमाह । यत्त्विति । यथा कार्यत्वाविशेषेऽप्यारोग्यकामः पथ्यम-श्रीयात्त्वभिक्तामे यजेते स्रत्रेकस्य मानान्तरयोग्यत्वं नेतरस्येति स्वीकृतं तथा भूतत्वान्वशेषेऽपि पृथिव्यादेर्मीनान्तरगम्यत्वं ब्रह्मणस्त्वाम्नायैकगम्यतेति मन्वानः सम्नाह ।

९ क. ज. ज. ैना च है। २ ट. 'तिर्विका'। ३ ज. 'रभाव है। ४ ज. ज. चाप्रसि'। ५ ज. ट. च । ६ ज. 'ह्यकारणवा'। ७ ज. 'स्तस्थास्य । ८ ख. 'स्याजापि । ९ क. स्ट. ट. ड. 'ध्यम'। क

नानुमानादीनामागर्ममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थी धर्मवत । तथाच श्रुतिः "नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव सु-ज्ञानाय प्रेष्ट्र'' कि । १।२।६ दिते। ''को अद्धावेद क इह प्रवोचत् । इयं विस्रष्टिर्यत आवभूव" [ ऋ० सं० १ । ३०। ६ ] इति चैते ऋँचौ सिद्धानामपीश्वराणां दुर्बोधतां जगत्कार-णस्य दर्शयतः । स्मृतिरपि भवति-

"अचिन्त्याः खलु ये भावा न ताँस्तर्केण योजयेर्ते" इति । "अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते" इति च ।

"न मे विदः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः" भि० गी० १०। २ दित चैवंजातीयका। यदपि श्रवणब्य-

तिरेकेण मननं विदधच्छव्द एव तर्कमप्यादर्तव्यं दर्शयती-त्युक्तम् । नानेन मिषेण श्रष्कतर्कर्रयात्राऽऽत्मलाभः संभ-

आगममात्रेति । ब्रह्मणो मानान्तरायोग्यत्वे मानमाह । तथाचेति । ब्रह्मविषया म-तिरेषा तर्केण नाडऽपनेयाँ नांऽऽपनीया न पापणीयेल्यथः । यद्वा कुतर्केण नाऽऽप-नेया निरस्या न भवति कि त्वन्थेनैवाऽऽचार्येण वेद्विदा प्रोक्ता सुज्ञानाय फलाव-सायिसाक्षात्काराय भवति हे प्रेष्ठ पियतमेति नचिकेतसं प्रति मृत्योवेचनम् । क इह ब्रह्म व्यवहारभूमावद्धा साक्षाद्वेद । को वा तत्पावीचत् । छान्दसो दैर्घ्येछोपः । छन्दांस काळानियमाद्क्रं प्रव्रयादित्यर्थः । यतो यस्मात्परस्मादात्मनः सकाशादियं विसृष्टिर्विविवा सृष्टिबेभूव स एव स्वरूपं वेद नान्य इति मन्त्रप्रतीकयोरर्थः । प्रतीकतो दर्शितयोभेत्रयोस्तात्पर्यभाह । ऐते इति । ब्रह्मणस्तर्काद्यगोचरत्वे पौराणिकसंगति-माह । अचिन्त्या इति । भावानामचिन्यत्वेन तकोगोचरत्वेऽपि ब्रह्मणि किमायात-मित्याशङ्कच भगवद्वाक्यमुदाहरति । अञ्चक्तोऽयमिति । कथमविकार्योऽयमित्या-शहुच जन्मेमरणयोगीनाभावादित्याह । न म इति । तेषाभी भरपभवापामितिकर्तृत्वे हेतुमा-ह । अहमिति । श्रुतिस्मृतिभ्यां ब्रह्मणस्तकीविषयत्वे सिद्धे कथं श्रवणातिरिक्तमननविधान-मिलाशङ्कामनुवद्ति। यदपीति। मननविधानसामर्थ्यात्तर्कमात्रस्य ब्रह्मण्यनुप्रवेशो विवक्षि-तः श्रुत्यनुगृहीतस्य वेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । नानेनेति । मिषेण मननविविव्याजे-नेति यावत । अनुमाह्ममानहीनतया निरालम्बनत्व तर्कस्य शुष्कत्वम् । तत्र हेतुं

१ ज.ॅमसॅ।२ ञ.चैतौ।३ ञ मच्त्रौ।४ ञ.°त्।प्रकृति₊य. पर यच तद्विन्त्यस्य लक्षणम्" इ<sup>°</sup>। ५ क. <sup>°</sup>र्कमाद<sup>°</sup>। ६ ज. <sup>°</sup>स्याऽऽत्म<sup>°</sup>। ७ ड. <sup>°</sup>या न । ८ क. नायनी<sup>°</sup>। ९ झ. वा तावत्मा । १० ख. इस बृ । ११ ख. एताविति । १२ क. ख. ठ. ड. न्मनाशयो ।

वित । श्रुत्यनुग्रहीत एव ह्यत्र तकोंऽनुभवाङ्गन्वेनाऽऽश्रीयते । स्वप्रान्तबुद्धान्तयोरुभयोरितरेतर्व्यभिचारादात्मनोऽनन्वागतत्व संप्रसादे च प्रयञ्चपरित्यागेन सदात्मना संपत्तिनिष्पपेञ्चसदान्त्रत्वं प्रयञ्चपरित्यागेन सदात्मना संपत्तिनिष्पपेञ्चसदान्त्रत्वं प्रयञ्चस्यं ब्रह्मभवत्वात्कार्यकारणानन्यत्वन्यायेन ब्रह्माव्यतिरेक इत्येवंजातीयकः । तकांप्रतिष्ठानादिति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शिषण्यति [ ब्र० स्र० २ । १ । ११ ]। योऽपि चेतनकारणश्रवणवल्लेनैव समस्तस्य जगतश्रेतनतामुत्येन्थेत तस्यापि विज्ञानं चाविज्ञानं चेति चेतनाचेतनविभागश्रवणं विभावनाविभावनाभ्यां चैतन्यस्य शक्यत एव योज्ञिष्वमुम्।

वदन्द्रिवीयमङ्गीकरोति । श्रुतीति । श्रुत्यनुत्राहको हि तर्कस्तद्विषयामभावनादिमात-बन्धप्रध्वसेन ब्रह्मण्यनुभवाङ्गं वदननुगृहीतस्तु निरालम्बनत्वान्नात्रोपयुज्यते । तथाच तर्कमात्रस्यात्रापवेशात्तर्कविशेषस्य च श्रुविद्वाराऽनुपवेशाविरोधात्तर्कागोचरत्वं मननवि-धान चेत्यर्थः । श्रुत्याकाङ्क्षितं तर्कमेव मननविविविषयमुदाहरति । स्वप्नान्तेति । स्वप्रजागरितयोर्मियो व्यभिचाराद्वात्मनः स्वभावतस्तद्वत्त्वाभावादवस्थाद्वयेन तस्य स्वतोऽ-संप्रक्तत्वमतो जीवस्यावस्थावन्त्वेन नाबह्मत्वभित्यर्थः । तथाऽपि देहादितादात्म्येनाऽऽ-त्मनो भानान निष्मपश्चनहातेत्याशङ्खचाऽऽह । संप्रसादे चेति । मता स्रोम्य तदा संपन्नो भवतीति श्रुतेः सुषुप्ते निष्प्रपश्चसदात्मत्वावगमादात्मनस्तथावियन्नस्तविसिद्धि-रित्यर्थः । द्वेतमाहिमत्यक्षादिविरोधात्कथमात्मनोऽद्वितीयब्रह्मत्वभित्याशङ्कच तज्ज-त्वादिहेतुना ब्रह्मातिरिक्तवस्त्वभाविमद्धेरध्यक्षादीनामवत्त्वावेदकपामाण्यादिवरीवाद्यक-मात्मनोऽद्वितीयब्रह्मत्वमित्याह । प्रपञ्चस्पेति । ब्रह्माणि सावकाशं तर्के दशीयत्वा श्रुत्यनुग्रहीततर्कस्य तस्मिन्ननवकाशत्वं मूत्रकृतोऽपि संमतमित्याह । तर्भेति । विप-लम्भकत्वमर्थविशेषाव्यवस्थापकत्वम् । ब्रह्मणि निरालम्बनस्य तर्कस्यापवृत्तेः श्रुत्य-नुग्रहीतस्य प्रवृत्तावि जगन्न ब्रह्मकार्थे चैतन्येनाननुग्रहीतत्वादित्यस्य श्रुत्यनुग्रहीत-त्वाभावात्तिद्वरोधिनो न प्रवृत्ति(रत्युक्तभिदानीं घटः प्रकाशत इति प्रत्यक्षेण श्रुतार्था-पर्या च जगवश्चेतन्यानुगमावगमादासिद्धं चैतन्येनानुगतत्वभित्याह । योऽपीति । श्रुतार्थापत्तेः श्रुतिविरोवे नास्ति मानतेत्युक्तमाशङ्कचाऽऽह । तस्यापीति । सावकाशा-नवकाशन्यायेन सावकाँशा विभागश्रुतिरनवकाशार्थोपत्त्या विभावनाविभावनविषयतया च्यवस्थापनीयेत्यर्थः । स्वमते विभागश्चितिविरोवं समावाय प्रवानवादे तिद्वरोधमाह ।

<sup>ু</sup> क, "योरिं। २ ज, "पञ्चस"। ২ স, "ह्य च এ°। ४ ख "काशिव"। ২

परस्येव त्विदमपि विभागश्रवणं न युज्यते। कथम्। परमकारण-स्य द्वात्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते "विज्ञानं चा-विज्ञानं चाभवत्" इति । तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोप-पद्यते विरुक्षणत्वादेवमचेतनस्यापि चेतनभावो नोपपद्यते। म-त्युक्तत्वात्तु विरुक्षणत्वस्य यथा श्रुत्यैव चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं भवति ॥ ६॥

### असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥ ७ ॥

यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्याचेतनस्या-शुद्धस्य शब्दादिमतश्च कार्यस्य कारणमिष्येतासत्ति कार्य मा-गुत्पत्तेरिति प्रसज्येत । अनिष्टं चैतत्सत्कार्यवादिनस्तवेति चेत् । नैष दोषः । प्रतिषेधमात्रत्वात् । प्रतिषेधमात्रं हीदं नास्य प्रति-षेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति । न ह्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं का-

परस्येति । घटः स्फुरतीति पत्यक्षसंग्रहाथेमपीत्युक्तम् । सन्वरजस्तमसामैज्ञानात्मकरवात्पुरुषस्य चातदात्मकरवा दस्मन्मवेविभागश्रुतेनीनुपपितिति शङ्कते । कथमिति । उक्तंनीत्या विभागासंभवं वक्तुं श्रुत्यभिमतमर्थमाह । परमकारणस्येति ।
प्रधानस्यैव मूळकारंणत्वादशेषजगदात्मनाऽवस्थानित्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । विभागश्रवणं सतीति यावत । तार्हे त्वन्मतेऽपि चेतनस्याचेतनभावानुपपित्तस्तुल्येत्याशङ्कच्यः
चेतनस्यापि कारणस्य स्वापादाविवानाविभीवितचैतन्यत्वमुक्तमित्याह । प्रत्युक्तत्वादिति । यद्वा वेळक्षण्ये कार्यकारणत्वं नेत्युपेत्योक्तम् । वस्तुतस्त्वचेतनस्यापि चेतनकार्यत्वमविरुद्धं गोमयवृश्चिकादौ हेत्वोर्व्यभिचारस्योक्तत्वादित्याह । प्रत्युक्तत्वादिति ॥ ६ ॥

असत्कार्यवादापत्तिमाशङ्कच परिहर्गति । असदिति चेदिति । तत्र चोद्यं विवृ-णोति । यदीति । कार्यकारणयोर्विरुद्धत्वात्कारणात्मना प्रागनवस्थानात्कार्थस्य प्राग-सन्त्वं स्यादित्यर्थः । इष्टार्पत्तमाशङ्कच निराचष्टे । अनिष्टं चेति । कार्योसच्वमेत-च्छब्दार्थः। तत्र हेतुं सूचयति । सत्कार्यवादिन इति । चेतनकार्थस्य कारणेऽवस्था-नसीकारादित्यर्थः । नेत्यादि व्याकुर्वन्परिहर्गति । नेष दोष इति । प्राक्चार्छीनकार्थ-सन्त्वस्य प्रविषेध्यत्वात्तदभावासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । यथेह घटो ना-स्त्वीति घटसंसर्गसत्ता भूतले वर्तमानकाले निष्ध्यते तथा प्रागसदिति कार्यस्य प्राक्कार्छीनं

ว ज. पेंध्य । २ ठ ड. "मिप ज्ञा । ३ क. "क्तरीला। ४ क ख ट. ड वाऽऽवि । ५ ठ. "दोंच्यभि । ६ ठ. डू. पेंकर । ७ क. ख. ठ. ड. "ति। तेन का । ८ क. छोनस ।

र्षस्य प्रतिषेद्धं शक्नोति । कथम् । यथैव हीदानीमपीदं कार्यं कारणात्मना सदेवं प्रागुत्पत्तेरपीति गम्पते । न हीदानीमैपि कार्यं कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति "सर्वं तं परादान्धोऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्वं वेद " [ वृ० २ । ४ । ६ ] इत्यादि-श्रवणात् कारणात्मना तु सत्त्वं कार्यस्य प्रागुत्पत्तेरविशिष्टम् । ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारणम् । बाहम् । ननु शब्दादिमत्कार्यं कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तेरिदांनीं वाऽस्ति । वेस्तरेण वैतन्तन शक्यते वक्तं प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यमिति । विस्तरेण वैतन्तरार्यकारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः ॥ ७ ॥

### अपीतौ तहत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥

अन्नाऽऽह यदि स्थौल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्धचा-दिधर्मकं कार्यं ब्रह्मकारणकमभ्युपगम्येत तेदपीतौ पल्थे पतिसं-

सच्चं शक्यं निषेद्धिमिति शङ्कते । कथिमिति । कार्यस्य कारणात्मना सच्चं वा निषेध्यं सच्चान्तरं वा नाऽऽद्य इत्याह । यथैवेति । कारणात्मना सच्चस्य सदावनत्वान निष्ध्यतेसर्थः । द्वितीयं प्रत्याह । न हीति । कारणसच्चाविरिक्तसंच्चामावे मानमाह ।

• सर्वमिति । सत्यं कारणात्मेनेव कार्यस्य सन्त्वं तदेव काळविशेषे निषेध्यमित्याश-द्भचाऽऽह । कारणात्मनेति । किं तदा कार्यं नास्ति किं वा कारणमणि । नाऽऽद्यः । सदाऽपि तस्य कारणातिरिक्तस्यासन्त्वाद्विशेषणवैयथ्यम् । न द्वितीयः । तस्य सर्वदा सन्त्वानिषेवानवकाशादित्यर्थः । उक्तमभिमायमिद्वान्मियो विरुद्धयोरैन्यायोगादसदेव शब्दादिमज्जगज्जायत इति शङ्कते । निन्वति । ब्रह्मणः शब्दादिश्ननत्वमङ्गीकृत्य प-रिहरति । बाढमिति । तर्हि प्रागसदेव शब्दादिमज्जगदिदानीं जायते नेत्याह । न त्विति । ब्रह्मणः शब्दादिश्चीनत्वेऽपि शब्दाद्यात्मकस्य जगतो ब्रह्मणि काल्पितत्वान सन्त्व वास्त्वं प्रथमस्तीत्यर्थः । कल्पितत्वमेव जगतो ब्रह्मणीति स्थिते फल्तितमाह । नेनिति । जगतो ब्रह्मणि कल्पितत्वमसंप्रतिपन्नमित्याशङ्कचाऽऽह । विस्तरेणीति ॥७॥

जगद्भवणोरुक्तं कार्यकारणत्वममृष्यमाणश्चोदयावि । अपीताविति । पूर्वपर्ससूत्रं व्याकरोति । अत्रेत्यादिना । जगतो ब्रह्मकारणत्वं सप्तम्यर्थः । तमेवोक्तिपकारं प्रक-टयति । यदीति । अभुद्धचादीत्यादिशब्देन रागद्वेषादिमहणम् । तद्पीतावित्यत्र

१ क. ज. "नीमिद । २ क. ज. ज. भपीद काँ। ३ क. ँस्व प्राँ।४ ज. ँनी चास्ति । ५ ज. ज. ट. तदाऽपीँ।६ ठ. ड. "सत्तामाँ। ७ क. "क्षश्रुतं सूँ।

सज्यमानं कार्य कार्रणाविभागमापद्यमानं कारणमात्मीयेन धर्भे-ण दुषयेदित्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवाशुद्धचा-दिरूपेंपसङ्गत्सर्वज्ञं ब्रह्म जगैत्कारणमित्यसमञ्जसमिदमीपनिषदं दर्शनम् । अपिच समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियमकारणाभावाद्भोक्तभोग्यादिविभागेनोत्पत्तिर्न पाप्नोतीत्यस-मञ्जसम् । अपिच भोक्तुणां परेण ब्रह्मणाऽविभागं गतानां कर्मा-दिनिमित्तपलयेऽपि पुनरुत्पत्तावभ्यपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्घादसमञ्जलम् । अथेदं जगदपीतावपि विभक्त-मेव परेण ब्रह्मणाऽवतिष्ठेतेवमप्यपीतिश्च न संभवति कारणा-व्यतिरिक्तं च कार्य ने संभवतीत्यसमञ्जसमेवेति ॥ ८ ॥

अत्रोच्यते---

### न तु दृष्टान्तभावात् ॥ ९ ॥

नैवास्मदीये दर्शने किंचिदसामश्चस्यमस्ति । यत्तावदिभ-हितं कारणमपिगच्छत्कार्थं कारणमात्मीयेन धर्मेण दुषयेदिति

तत्पदं कार्येण सवध्यते । पितसमुज्यमानिमत्यस्यार्थमाह । कारणेति । यथा क्षीरे संसुज्यमानमुद्रकं 'खबर्मेण क्षीरं दृषयति यथा वा छवणमुद्रके संबध्यमानमुद्रकं दूषयेत्तथा कार्यमि कारणे युज्यमानं स्वधर्मेण कारणं दूषयतीत्याह । कारणीम-ति । कार्यसमानधर्मवत्त्वे ब्रह्मणः स्वीकृते फल्लितमाह । इत्यपीताविति । सूत्र-स्य व्यारूयान्तरमाह । अपिचेति । सर्वस्य कार्यस्य प्रलये कारणवदैकरूप्यमसङ्गा-त्पुनर्विभागेनोत्पत्ती हेत्वभावात्तद्रपाधिरित्यसामञ्जस्यभित्यर्थः । प्रकारान्तरेणासामञ्जस्य-माह । अपिचेति । कर्मोदीनां पुनरुत्पत्तिनिमित्तानां लये सत्यपीति यावत । प्रलया-वस्थाया कर्मादिपलये निर्मित्तमन्वरेणापि पुनर्भोकृणामुत्पत्तौ तद्वदेव मुक्तानामपि पुन-र्जनममसङ्गादसमञ्जसमिदं दर्शनमित्यर्थः । शङ्कापूर्वकं व्याख्यान्तरमाह । अथेति । स्थिताविवेत्यपेरर्थः । ब्रह्मवादिनामित्थमनङ्गीकारं सूचियतुमेवमभीत्युक्तम् । यदि छय-कालेऽपि कार्य कारणादिभक्त तदा स्थितिकालवलचाभावपसङ्गदमञ्जसमेवेदं ब्रह्मका-रणत्वभित्वर्थः ॥ ८ ॥

सिद्धान्तसूत्रमववारयाति । अत्रेति । तत्र तुशब्दस्याववारणार्थत्वमुपेत्य प्रतिज्ञामागं विभजते । नैवेति । तदेव दर्शियतुमादी परोक्तमनुवद्वि । यत्तावदिति । कारणम-

१ ज. अ. °रणेऽवि । २ ज. अ. ट. पताप्र । ३ ज अ. गत. कार । ४ ज. अ. गतिरेव न। प ज. न मैं। ६ठ भित्तान्ते।

तददूषणम् । कस्मात् । दृष्टान्तभावात् । सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण न दष-यति । तद्यथा शरावादयो मृत्यकृतिका विकारा विभागावस्था-यामुचावचमध्यमप्रभेदाः सन्तः पुनः मकृतिमपिगच्छन्तो न तामात्मीयेन धर्भेण संस्रजन्ति । रुचकादयश्च स्रवर्णविकारा अपीतौ न सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संसुजन्ति । प्रथिवीविकारश्चतु-विधो भतग्रामो न प्रथिवीमपीतावात्मीयेन धर्मेण संस्रजित । त्वत्पक्षस्य तु न केश्चिड्छान्तोऽस्ति । अपीतिरेव हि न संभवे-द्यदि कारणे कार्यं स्वधर्मेणैवावतिष्ठेत । अनन्यत्वेऽपि कार्यका-रणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वं नत कारणस्य मारम्भणशब्दादिभ्य इति वक्ष्यामः विश्वस्थ २ । १ । १४] अत्यल्वं चेदमच्यते कार्यमपीतावात्मीयेन धर्भेण कारणं संस्रजेदिति । स्थितावपि समानोऽपं प्रसङ्घः कार्पकारणयोर-नन्यत्वाभ्यपगमात् "इदं सर्वे यदयमात्मा" [बु० २ । ४ । ६] " आत्मेवेदं सर्वम् " [ छा० ७ । २५ । २ ] ''ब्रह्मैवेदम-मृतं पुरस्तात्" [ मु० २ | २ | ११ ] "सर्वे स्विल्वदं ब्रह्म" िछा० ३ । १४ । १ ] इत्येवमाद्याभिहिं श्रुतिभिर्विशेषेण त्रि-

पिगच्छत्तिमिन्नविभागमापद्यमानामिति यावत । तस्यादोषत्वं मितज्ञाय प्रश्नपूर्वकं हेतुमवतार्थं व्याचष्टे । तददूषणिमिति । इष्टान्तानेव विभजते । तद्यथेति । विभागावस्था स्थितिकालः । पुनिरिति प्रलयकालोक्तिः । चतुर्विवो भूतमामो जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्ञरूपो भूतसमुद्दायः । अनेकदृष्टान्तोपादान बुद्धिसौकर्यार्थम् । परपक्षस्यापि कश्चिदृष्टान्तो भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह् । त्वत्पक्षस्येति । क्षीरनीरादीनामकार्थकारणक्षपत्वात्कारणे कार्यलये दृष्टान्तत्वासिद्धिरिति भावः । किच लयकाले
कार्थवर्मस्थितौ कार्यस्यापि धर्मिणः स्थितेर्ल्यासिद्धिः कारणाश्रयत्वेन च तदवस्थाने
स्फिटिकले।हित्यवत्तद्धीर्भोन्तिः स्यादित्याह् । अपीतिरेवेति । ननु प्रलयकाले कायधर्मश्चित्राविष्ठिरन्न ति कारणधर्मा अपि तिष्ठेयुस्तयोरभेदात्तनाऽऽह् । अनन्यत्वेऽ
पीति । अधिष्ठानमेवाऽऽरोपितस्य तत्त्वं न विपरीतिमित्यर्थः । किच कार्यमात्मीथेन
धर्मेण कारणं दृषयतित्यनार्पतिविविशेषणमनर्थकभित्याह् । अत्यत्पं चेति । विशेषणवैयथ्ये हेतुमाह् । स्थिताविति । प्रसङ्गसाम्ये हेतुः । कार्येति । अभ्युपगमस्य मानमूलतां दृश्यिति । इदमिति । इदमिति । इदमिति दृषणान्तरमेवेरयाशङ्कचाऽऽह ।

१ ज. पुनर्मृत्प्रकृ । २ क. कथव दृष्टा । ३ ज. भ. पि हि स । ४ क ख. पीताविति ।

ष्विप कालेषु कार्यस्य कारणानन्यत्वं श्राव्यते । तत्र यः परिहारः कार्यस्य तद्धर्माणां चाविद्याध्यारोपितत्वात्र तैः कारणं
संग्रज्यत इत्यपीताविप स समानः। अस्ति चायमपरो दृष्टान्तः।
यथा स्वयं मसारितया मायया मायावी त्रिष्विप कालेषु न संस्पृत्रयते । अवस्तुत्वात् । एवं परमात्माऽपि संसारमायया नै
संस्पृत्रयत इति । यथा च स्वप्रदेशोकः स्वप्रदर्शनमायया नै संस्पृत्रयंत इति । यबोधसंमसादयोरनन्वागतत्वात् । एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोऽव्यभिचार्यवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृत्रयते ।
मायामात्रं होतत्परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनाऽवमासनं रज्ज्वा इव
सर्पादिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्तार्थसंप्रदायविद्विराचार्यः—

" अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमिनद्रमस्वप्तमद्धेतं बुध्यते तदा " [ गौडपा० कारि०१ । १६ ] इति । तत्र यदुक्तमपीतौ कारण-स्यापि कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषप्रसङ्ग इत्येतदयुक्तम् । यत्पुनेरे-

तत्रेति । कार्यस्याविद्यया विद्यमानत्वात्तेन कारणस्य वस्तुवोऽसंस्पर्शे दृष्टान्तमाह । अस्ति चेति । तत्र मायाविनो वस्तुत्वेऽपि वदीयमायाया अवस्तुत्वादिति हेतुमाह । अवस्तुत्वादिति । दृष्टान्तिनिष्टमर्थं दृष्टान्तिके योजयति । एविमिति । विवानतरेण सूत्रयोजनासमाप्तावितिशब्दः । मायाविनो मायां प्रत्यनुर्गादानत्वान्नेदमनुरूपमुदान्दरणिमत्याशङ्कर्याऽऽह । यथा चेति । एकोऽवस्थान्तरेऽपि स्वयमनुगच्छनिति यावत । तया तस्यासंस्पर्शे हेतुमाह । प्रवोधित । जागरिते सुषुप्ते चानुगच्छत्तस्य वयाऽनुगम्यमानत्वाभावादिति हेत्वर्थः । निह् स्वप्रदर्शनरूपा माया जागरादावनुवर्वमाना दृष्टिति मावः । चेतनोपादानत्वानुर्गुणं दृष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टीनिकमाह । एव-मिति । अवस्थात्रयमुत्पत्तिस्थितप्रस्थयक्षप्म । स्वप्रदर्शाः स्वप्रदर्शनं मायामात्रभिति वस्तुत्वत्तेतास्यात्रयम् । अत्रति । अत्रति । अत्रति । अत्रति । अत्रति । अत्रति । यदेत्यान्वार्यपत्तिनेविष्टियोजस्थात्रयासंवन्ये वृद्धसंमितिमाह । अत्रति । यदेत्यान्वार्यपतिकोषनावस्योक्तिः । अजिमस्युत्पस्यवस्थया स्पर्शेशून्येत्वमंनिद्रिमिति स्यत्यवस्थया चेति विवेक्तव्यम् । अद्वैतिनिति पूर्णवोक्तिः । परस्यान्वस्थानविष्टि परस्यतस्थया चेति विवेक्तव्यम् । अद्वैतिनिति पूर्णवोक्तिः । परस्यान्वस्थान्यसंवन्ये फलितनाह । तत्रिति । उक्तमसामञ्जस्यान्वरमनुवद्वि । पर्पुनिरिति ।

१ ज. न स्पृ । २ ज. "प्रदर्शकः । ३ ज. "न स्पृ । ४ क. ज. ज. ट. "रयते । प्र । ५ क. "नरुक्ता । ६ इ. "पारत्वा । ७ स. "गुणदा ६ क. स. दुनिवार । ९ झ. "न्यम ।

तदुक्तं समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पुनर्विभागेनोत्पत्तौ नियमकारणं नोपपञ्चत इत्ययमप्यदोषः । दृष्टान्तमावादेव । यथा हि सुषुप्तिसंमाध्यादाविष सत्यां स्वाभाविक्यामिवभागप्राप्तौ मिथ्याज्ञानस्यानपोदितत्वात्पूर्ववत्पुनः मबोधे विभागो भवत्ये-विमहापि भविष्यति । श्रुतिश्चात्र भवति "इमाः सर्वाः पजाः सित संपद्यन विद्वः सित संपद्यामह इति " [ छा०६ । ९ । २ ] "त इह व्याघो वा सिंहो वा कृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्रवन्ति तदाभवन्ति " [ छा०६ । ९ । २ ] इति । यथा द्वेविभागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वप्नवद्याहतः स्थितौ दृश्यते । एवमपीतावाप मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धे विभागशक्तिरसुमास्यते । एतेन मुक्तानां पुनरुत्विपसङ्गः

न त्वित्यादिस्त्रेण परिहरति । अयमपीति । इष्टान्तभावमेव विभजते । यथा हीति । मिथ्याज्ञानस्य मिथ्याभृतस्याज्ञानस्येति यावन् । दृष्टान्ते सप्रतिपत्य-भावं मन्वानं पत्याह । श्रुतिश्चेति । सुषुप्तिसमये सत्संपत्तेरज्ञानसद्भावस्य च श्रुतत्वेऽ-पि कथं सवि संपन्नस्य पूर्ववत्युनविभागेनोत्थानमित्याशङ्कचाऽऽह । त इहेति । सुष्-प्रादयस्तच्छच्देन परामृश्यन्ते । इहेति पूर्वबोषादेरुक्तिः । यद्यदिति कर्भाद्यार्जितं जातिविशेषक्रपमुक्तम् । तदाभवन्तीत्युक्तरप्रबोधादेरतीतवासनानुसारिणो प्रहणम् । ननु न किचिद्वेदिषमित्युत्थितेन परामृश्यमानाज्ञानस्य मुषुष्ठे सच्वात्पुनः प्रबोधे पूर्वेवदुत्थानं युक्तम् । प्रख्ये तु तथाविधाज्ञानसद्भावे मानाभावात्कुतो विभागेनो-त्पत्तिर्नियम्यते तत्राऽऽह । यथा हीति । तत्त्वज्ञानपर्यन्तं विभागव्यवहारस्याव्या-हतत्वे रष्टान्तमाह । स्वप्नविति । सुषुध्यवस्थायां परिसमन्नाते ब्रह्मणि समस्त-स्य कार्येजातस्य लीनत्वेऽपि लयस्याविद्याशेषत्वात्पुनरुत्थितावुत्तरप्रबोधावस्थायां साषुप्राविद्यानिमित्तो विभागन्यवहारः स्वप्नावस्थायामिव यावत्तत्त्वज्ञानमबाधिवोऽभ्यु-पगम्यते । तथा प्रख्यावस्थायामपि विभागशक्तिर्विभक्तकार्यख्यख्याणा मिथ्याज्ञानश-न्दिराविद्यापविर्बंद्धा तच्छेषैवानुमास्यते । विभतो छयः सावशेषस्तत्त्वज्ञानानधीनछ-यत्वात्सौषुप्रलयवत्तथा चाविद्याशक्तिनियतत्वादुत्पात्तिनियतिरित्यर्थः । असामअस्यान्त-रमुक्तमितदेशेन शिथलयति । एतेनेति । अविद्याशिकवशादेव पुनर्विभागेनोत्पत्ति-रित्युक्तन्यायेनेति यावतः । तथाऽपि कथं तेषां पुनरुत्पत्तिप्रसङ्को निवायेते कारणाभावे

पत्युक्तः । सम्पग्ज्ञानेनं मिथ्याज्ञानस्यापोदितत्वात् । यः पुनर्-यमन्तेऽपरो विकल्प उत्पेक्षितोऽथेदं जगदपीताविप विभक्तमेव परेण ब्रह्मणाऽवितिष्ठेतेति । सोऽप्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धस्त-स्मात्समञ्जसमिदमौपनिषदं दर्शनम् ॥ ९ ॥

### स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥

स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथपित्युच्यते । यत्तावदिभिहितं विस्ठक्षणत्वान्नेदं जगद्गस्मप्रकृतिकमिति प्रधानप्रकृतिकतायामिष समानमेतच्छब्दादिहीनात्प्रधानाच्छब्दादिमतो जगत उत्पत्त्यभ्युपगमात् । अत एव च विस्ठक्षणकार्योत्पत्त्यभ्युपगमात्समानः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यवादपसङ्कः ।
तथाऽपीतौ कार्यस्य कारणाविभागाभ्युपगमात्तद्वत्पसङ्कोऽपि समानः । तथा मृदितसर्वविशेषेषु विकारेष्वपीतावविभागात्मतां
गतेष्वदमस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति पाक्पस्यात्पतिपुरुषं
ये नियता भेदा न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते का-

कार्याभावादित्याह । सम्यागिति । परिचोदनापूर्वकमुक्तमसामञ्जस्यान्तरं निरस्यति । यः पुनरिति । आशक्कितासामञ्जस्यनिरसनफलमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ ९ ॥

सपक्षे विलक्षणत्वादिदोषान्परिहृत्य यश्चोभयोरित्यादिन्यायादनुद्भाव्यत्वमेव तेषामित्याह । स्वपक्षेति । सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । स्वपक्षे चेति । तथा च वादिनं प्रत्यनुद्भाव्यता तेषामिति शेषः । ब्रह्मवादिन्युक्ताना विलक्षणत्वादिनां प्रवानवादिनि
पसङ्गाभावात्कुतः साधारण्यमिति शङ्कते । कथमिति । प्रवानवादिनि दोषसाम्यमापादायतुमारभते । उच्यत इति । उक्तप्रकारमेव प्रकटयन्विलक्षणत्वादित्यत्रोक्तमनूच्य
साम्यमाह । यत्तावदिति । असादिति चेदित्यत्रोक्तस्यापि दोषस्य साधारण्यमाह ।
अत एवति । अतःशब्दरयैवार्थकथनं विलक्षणोत्यादि । न हीदं कार्यं कारणेन विलक्षणं लक्ष्यमाणं कारणात्मना प्रागवस्थायां स्थातुमईति विरोधात । नापि स्वेनैवाऽऽत्मना कार्यं प्रागुत्पत्तेर्वितितुं पारयति प्रलयप्रविहृतिप्रसङ्गात्तेन प्रागसदेव कार्यं भवन्मवेऽपीत्यर्थः । अपीतिसूत्रोक्तमसामञ्जस्यं परमतेऽपि प्रसञ्जयति । तथिति । यत्तु समस्तस्य विभागस्याँविभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियामकाभावाद्गोक्तृणां भोगस्य च विभागेनोत्पत्तिने प्राप्नोतित्यत्राऽऽह । तथा मृदितेति । उपादानं सुखादिकारणं क्केशक-

ใ क. ज. ैन्ते वि°।२ झ. ैना प्र°।३ ठ. °द कार°। ४ क. ख. "स्याप्यवि°।

### [भ०२पा०१सू०११]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्तत्त्रांकरभाष्यसमेतानि। ४२५

रणाभावात् । विनैवं कारणेन नियमेऽभ्युपगम्यमाने कारणाभा-वर्साम्यान्मुक्तानामपि पुनर्बन्धप्रसङ्कः । अथ केचिद्रेदा अपीता-विभागमापद्यन्ते केचिद्रेति चेत् । ये नाऽऽपद्यन्ते तेषां प्र-धानकार्यस्वं न प्राप्नोतीस्येवमेते दोषाः साधारणस्वान्नान्यतरस्मि-न्पक्षे चोद्यत्व्या भवन्तीस्यदोषतामेवैषां द्रढयति । अवद्या-श्रयितव्यस्वात् ॥ १०॥

# तर्काप्रतिष्ठानाद्प्यन्यथाऽनुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः ॥ ११ ॥ (३)

इतश्च नाऽऽगमगम्येऽथें केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम् । यस्मान्निरागमाः पुरुषोत्मेक्षामात्रनिवन्धनास्तर्का अमितिष्ठिता भवन्ति । उत्मेक्षाया निरङ्कशत्वात् । तथा हि कैश्चिदिभियुक्ते- येत्रेनोत्मेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरैरन्येराभास्यमाना दृश्यन्ते । तैरप्युत्मेक्षिताः सेन्तस्ततोऽन्येराभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं

मोशयादि । यतु मोकृणा परेणाविभागं गवानामिसादि वजाऽऽह । विनैदेति । प्रवि-पुरुषं प्रविनियवान्मेदान्विषाय साषारणानामेव मेदाना प्रलयाभ्युपगमानाविष्मिक्ति। रिवि चोदयवि । अथेति । ये प्रविपुरुषं प्रविनियवा मेदारवे निस्याः रयुरिनत्या वा । नित्यत्वे पुरुषेषु गुणेषु वाऽन्तर्भावान्न प्रविपुरुषं प्रविनियमस्तदात्मत्वात्तत्मावारण्या-चानित्यत्वे प्रवानकार्यत्वस्याऽऽवश्यकत्वात्तेषामपीवावाविभागानापात्तर्युकेति परिहर्षेवे । विलक्षणत्वादीना सावारणत्वे फल्विमाह । इत्येविम-वि । विलक्षणत्वादीना सावारणत्वे फल्विमाह । इत्येविम-वि । विलक्षणत्वादीना सावारणत्वे परिहारस्योक्तत्वा-नैविमसाह । इत्यदोषतामिति ॥ १० ॥

विलक्षणत्वादितकीवष्टम्भेन ब्रह्मकारणवाद्गितिक्षेपासंभवे हेत्वन्तरमाह । तर्कामितिष्ठानादिति । सौत्रमिपपँदं व्याकरोति । इतश्चेति । तर्कस्य कैदल्यमनुम्राह्मागमराहित्यम् । इतःशब्दार्थभेव स्फुटयित । यस्मादिति । आगममूल्लविकलाना कुतस्तर्काणां
मादुभीवस्तत्राऽऽह । पुरुषेति । औत्मेक्षिकतर्काणामप्रतिष्ठितत्वे हेतुमाह । उत्मेक्षाया
इति । तर्काणामप्रतिष्ठितत्वं विवृणोति । तथाहीति । पुरुषमतीनामनेकरूपत्वेऽपि कपिलादी पुरुषविशेषे माहात्म्यस्य प्रसिद्धत्वात्तदीयस्तर्कोऽप्रतिष्ठितो न भवतीति श-

१ ञ. °व च का । क. ज. °व वा का । २ ञ. °सामान्यान्मु । ३ ञ. °छिताः सम । ४ ज । अ. °क्षितास्तदन्ये । ५ क. सन्तोऽन्ये । ६ क. छ. °साम्येनान्य । ५ क. स. ट. ड. °पिशब्द व्या ।

तर्काणां शैक्यमाश्रियतुं पुरुषमितिवैद्धेत्यात् । अथ कस्यचित्मितिद्धमहात्म्यस्य कपिलंस्यं चान्यस्य वा संमतस्तर्कः मितिष्ठित इत्याश्रीयेत । एवमप्यमितिष्ठितत्वमेव । मितद्धमाहात्म्योनुमतानामिपि तीर्थकराणां किपलकणभुक्यभृतीनां परस्परविमितिपत्तिदर्शनात् । अथोच्येतान्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नामितिष्ठादोषो भिवप्यति । निहि मितिष्ठितस्तर्क एव नास्तीित शक्यते वक्तुम् ।
एतदिपि हि तर्काणाममितिष्ठितत्वदर्शनेनान्येषामिप तज्जातीयकाँनां तर्कापाममितिष्ठितत्वदर्शनेनान्येषामिप तज्जातीयकाँनां तर्काणाममितिष्ठितत्वकल्पनात् । सर्वतर्कामितिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदमसङ्गः । अतीतवर्तमानाध्वसाम्येन द्वानागतेऽप्यध्विन सुखदुःखमाप्तिपरिहाराय मवर्तमानो लोको दृश्यते । श्रुत्पर्थविमितपत्ती चार्थाभासिनराकरणेन सम्यगर्थन-

डुते । अथेति । कपिलादेमीहात्म्यप्रसिद्धिमभ्युपेत्य परिहरति । एवमपीति । अन्य-थेत्यादिसूत्रावयवेन चोदयावे । अथोच्येतेति । यथा तर्कस्य नाप्रविष्ठितत्वदोष-स्तथा व्याप्तिमनुसंघायासावुत्पेक्ष्यते वथाच विलक्षणत्वादीना व्यभिचारिणामसाधकः त्वेऽपि व्याप्तिमतस्तर्कस्य साधकत्वसिद्धितित्यर्थः । सोऽपि तर्कस्तर्कत्वादमितिष्ठितः स्यादित्याशङ्खा सर्वस्य वा तर्कस्यामतिष्ठितत्वं कस्यचिदेवेति विकल्प्याऽऽद्यं दूष-यित । न हीति । तत्र हेतुमाह । एतदपीति । तरेव स्पष्टयति । केषांचिदिति । चस्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वसाधकः स प्रतिष्ठितो न वा । प्रथमे कुतः सर्वेतकोपितिष्ठितत्वं वदुपपादके वकें वदभावात । द्विवीयेऽपि कुतः सर्वेतकीपविष्ठिवत्वं वत्पसायकवर्कस्य-वाप्रतिष्ठितत्वादित्यर्थः । लोकन्यवहारहेतुत्वादिप प्रतिष्ठितत्वं वर्कस्याऽऽस्थेयमित्याह । सर्वेति । तदेवोपपादयति । अतीतेति । अध्वा प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहारविषयस्तत्सा-मान्यं तत्सजावीयत्वमनागतेऽध्वन्यननुभूते व्यवहारविषय इति यावत । अनुभूतेष्टा-निष्टसाधनजावीयसंदर्शनात्तस्यापि समीहितसाधनत्वमसभीहितसाधनत्वं वाऽनुमाय छोकस्तत्र पवर्तते ततो वा निवर्तते तदेवं छोकयात्रामुद्धहन्ननुमानारूयस्तको नापाति-ष्ठितो भवितुमहैतीसर्थः । ननु छोकयात्रा यथाकथंचित्पतिष्ठितेनापितिष्ठितेन वा तर्केण निवेहित तस्याद्यष्टलादेव दुर्निवारत्वाद्वेदार्थानेर्णयानुपयोगित्वातु वर्कस्याप्रतिष्ठितत्वं वैदिकैरुच्यते तत्राऽऽह । श्रुत्यर्थेति । पूर्वोत्तरतत्र्रमणयनानुपपत्त्या तर्कस्य मित-

१ क. त्र शक्य समा । ज. शक्यं श्र । २ क. ट. विश्वरू । ३ ज त्र लिस्यान्य । ४ क. ट. स्य वाऽ य । ५ झ. श्रीयते । ए । ६ क. ज. त्र. त्रियाभिम । ७ ज. कानाम । ८ त्र. च सर्वे हो । ९ क. क्षामान्येन ।

र्धारणं तर्केणेव वाक्यवृत्तिनिरूपणरूपेण क्रियते । मनुरिष चैवं मन्यते---

> "प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रपं स्रविदितं कार्यं धमेशुद्धिमभीष्तता"॥ [ म० स्मृ० १२ । १०५ ] इति । "आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः"॥

[ म॰ स्मृ॰ १२ । १०६ ] इति च ब्रुवन् । अयमेवं तर्क-स्पालंकारो यदमितिष्ठितत्वं नाम । एवं हि सावचतर्कपिरित्या-गेन निरवचस्तर्कः मितपत्तव्यो भवति । नहि पूर्वजो मृह आसीदित्यात्मनांऽपि मूहेन भवितव्यमिति किंचिदस्ति ममा-पाम् । तस्मान तर्कामितिष्ठानं दोष इति चेदेवमप्यविमोक्षम-सङ्गः । यचपि कचिद्विषये तर्कस्य मितिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते

ष्ठितत्वमेष्टन्यम् । नहि प्रतिष्ठिततकीवष्टम्भमन्तरेण तन्नाभ्या वाक्यार्थनिर्धा-रणसिद्धिरिवि भावः । न केवछं छौिककवैदिकव्यवहारानुपपिरिव वर्कस्य मितिष्ठितत्वे मानं कितु मनुवचनमर्पात्याह । मनुर्पाति नानाचार्यमुखपाप्तसंपदायसाहित्यं विविधागमत्वम् । धर्मस्य मुद्धिरधमीनिष्कष्य निर्धारणम् । तत्र शास्त्रं निर्धारितशक्तिवात्पर्यवद्व्यववानेनोपयुक्तं प्रत्यक्षानुमाने त-द्मवधानेनेति विभागः । अत्रानुमान चेत्येतदुपजीव्यम् । आर्षो धर्मोपदेशो मन्वात्र-विष्णुहारीतयाज्ञवल्क्यादिमणीतं धर्मशास्त्रम् । वेदशास्त्राविरोविनेति विशेषणाद्धर्मनि-र्णये शुष्कतर्कानुभवेशो नेति सूचितम् । धर्मशब्दाचात्र साधारणाद्धशापि एईतिम् । सर्वस्य वर्कस्यापितिष्ठितत्वपक्षेमवं दूषियत्वा कस्यचिद्रपतितिष्ठत्वमङ्गीकरोति । अयमे-वेति । वदेवोपपादयवि । एवं हीति । वकों हि विचारात्मकस्विकितपूर्वपक्षप्रविक्षेपमु-खेन विकेतिसिद्धान्ताभ्युपगममूळं स च पूर्वपक्षविषये तर्के प्रतिष्ठारहिते सीत पवर्वते तदमितिष्ठितःवाभावे विफलतया विचारापवृत्तेरित्यर्थः । पूर्वतकेवदुत्तरतर्कस्यापि तर्क-त्वादमतिश्वितत्वमनुमेयमित्याशङ्कचामितिश्वितत्वे तर्कस्य मूळ्शैथिल्यादि मयोजकं न त-कैरविमिति मत्वाऽऽह । न हीति । अन्ययेत्याँदिचो घविमजनमुपसंहरित । तस्मादि-ति । सर्वेतकोप्रविष्ठाया दुरुपपादनत्वात्किचित्तकोपविष्ठाया गुणत्वादित्यर्थः । परि-हारमवतारयति । एवमपीति । प्रतिष्ठितोऽपि कश्चित्तकोऽस्तीति वा जगत्कारणविषय-स्तर्कस्तथेति वा साध्यते तत्राष्ट्रज्ञमङ्गीकरोति । यद्यपीति । द्वितीयं दृशयति ।

१ क. ज. चैवमेव मैं। २ क. ज. ज. व चता ३ इ. ना मृं। ४ क. ख. दाबचों।

तथाऽपि पकृते तावद्विषये मसज्यत एवामितिष्ठितत्वदोषादिनमोंक्षस्तर्कस्य । नहीदमितगम्भीरं भावयाथातम्यं मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरेणोत्मेक्षितुमपि शक्यम् । ह्रपाद्यभावाद्वि नायमर्थः
मत्यक्षंगोचरो लिङ्गाद्यभावाद्य नानुमानादीनामिति चावोचाम ।
अपिच सम्यग्ज्ञानानमोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपगमः ।
तद्य सम्यग्ज्ञानमेकह्यं वस्तुतन्नत्वादेकह्येण ज्ञवस्थितो योऽथःस परमार्थो लोके तद्विषयं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते। यथाऽमिरुष्ण इति। तत्रैवं सित सम्यग्ज्ञाने पुरुषाणां विमितपित्तरनुपपमा। तर्कज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधात्मित्व्या विमितपित्तरनुपपमा। तर्कज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधात्मित्व्या विमितपित्तः। यद्वि
केनचित्तार्किकेणेदमेव सम्यग्ज्ञानमिति मार्तपादितं तदपरेण
व्यत्थाप्यते तेनापि मितष्ठापितं ततोऽपरेण व्यत्थाप्यत इति
मित्रदं लोके। कथमेकह्रपानवस्थितविषयं तर्कप्रमवं सम्यग्ज्ञानं

तथाऽपीति । जगत्कारणमपि कार्यछिङ्कानुमानगोचरतया तर्कगम्यमित्याशङ्कच कार-णमात्रस्य वद्गम्यत्वेऽपि वद्गतैकत्वादिविशेषस्य नास्ति वद्गम्यवेत्याह । न हीति । अ-विगम्भीरत्वमागमाविरोक्षिमानायोग्यत्वं भावयाथात्म्यं कारणगवमद्वितीयत्वं मुक्तिनिबन न्धनं परमानन्दस्बिदेकतानत्वम् । यदुक्तमतिगम्भीरत्वं तदेव प्रागुक्तं स्मारयमुपपाद-यति । ह्यादीति । एवमशीत्यादिभागं विधानतरेण व्याकर्तुमारभते । अपिचेति । वर्कमितिष्ठिवत्ववादिनाऽपि वार्किकं वा वैदिकं वा ज्ञानं मोक्षसाधनं विवक्षितामिति वि-कल्प्याऽऽधं दूरियतुं संप्रतिपन्नमर्थमाह । सम्यगिति । तस्य तर्कसमुख्यत्वासंभवं व-क्तुमेकरूपत्वमाइ । तस्त्रित । वस्तुतम्रत्वेऽपि स्थाणपुरुषविषयज्ञानवद्नेकरूपत्वमाश-द्वचाऽऽह । एकद्वरेथेति । नहि स्थाणुर्वो पुरुषो नेति ज्ञानं वस्तुतन्त्रं कितु पुरु-षतन्नभिति भावः । ऐकद्भप्येऽपि वस्तुनस्तस्य अनित्वविकल्पितानि सन्त्येवानेकक्रपा-णीत्याशङ्कर्चान्न्यौदण्यज्ञानवदेकरूपवस्तुविषयमेव सम्यग्ज्ञानमित्याह । तद्विषयमिति । मोक्षसाधनसम्यग्ज्ञानस्थोक्तप्रकारेणैकक्रप्येऽपि किमायावाभिति तत्राऽऽह ! तत्रेति । अविपतिपन्नमपि सम्यग्ज्ञानं तर्कसमृत्यं भविष्यतीत्याज्ञङ्कचाऽऽह । तर्केति । विप्रतिपत्तिमेव तार्किके ज्ञाने प्रकटयति । पद्धीति । व्युत्थापनं बायमम् । सत्या विप्रतिपत्ती फलितमाह । कथमिति । एक रूपेणानवस्थितोऽर्थो विषयो यस्य ज्ञान-स्य तत्तथा । प्रधानेबद्धवादिनः सर्वोत्कष्टतया सर्वेरिष्टत्वात्तदुत्पेक्षिततर्कपसूतं ज्ञानं

१ क. ज. °क्षस्य गों । २ ज. 'मिस्यवो' । ३ क. 'त्वादैक' । ४ क. °रूप्येण । ५ क. ज. ज. ज. तिष्ठापितं । ६ ज. "ति च प्र"। ७ ठ. ड. 'नितक'। ८ झ डूपारन्युष्णज्ञा" । ९ क. ख. ठ. ड. नवा"।

#### [भ०२पा०१मू०१२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। ४२९

भवेत् । नच प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति संवैंस्तार्किकैः पिरष्टितो येन तदीयं मतं सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपचेमित् । नच शङ्कचन्तेऽतीतानागतवर्तमानास्तार्किका एकस्मिन्दशे काले च समाहतुँ येन तन्मतिरेकक्षपैकार्थविषया सम्यञ्ज्ञतिरिति स्पात् । वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थनिषयत्वोपपत्तेः। तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यवत्वमतीतानागतवर्तमानैः सर्वेरिप तार्किकैरपद्गोतुमशक्यम् । अतः सिद्धमस्यैवीपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वम् । अतोऽन्यत्र सम्यग्ज्ञानत्वम् । अतोऽन्यत्र सम्यग्ज्ञानत्वम् । अतोऽन्यत्र सम्यग्ज्ञानत्वानुपपत्तेः संसाराविमोक्ष एव प्रमज्येत । अत आगमवशेनाऽऽग्यानुसारितकेवशेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिनश्चेति स्थितम् ॥ ११ ॥ (३)

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ (४) वैदिकस्य दर्शनस्य मत्यासन्नत्वाद्वरुतरतर्कवलोपेतत्वाद्वेदा-

सम्यग्ज्ञानं भविष्यवीत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । वैरपरिग्रहीवत्वेऽि वन्मविनरासेन प्रधानवादिना स्वमवस्य स्थापिवत्वात्तस्यैवाऽऽदेयत्वं सर्ववाकिकसंमविभित्याञ्चाः ङ्कचाऽऽह । न च शक्यन्त इति । एकक्षपो योऽसावेकार्थः साख्यैरुक्तस्विष्वयेवि यावव । वकत्येश्वानं मोक्षहेतुरिवि पक्षं प्रविक्षिण्य वैदिकज्ञानं वथत्येङ्गीकर्तुं वेदान्थेऽपि वेदविदां विवादात्तज्जन्यमि ज्ञानमेकक्षपं न भववीत्याशङ्कचाऽऽह । वेदस्येति । स हि स्वसामर्थ्यादेकक्षपार्थवीपसवहेतुः पुरुषमिवदोषास्वन्यथा प्रविभासव इत्यर्थः । वैदिकस्य ज्ञानस्यासम्यग्ज्ञानत्वापादकत्वाभावे फलिवमाह । अत इति । वैदिकादेव सम्यग्ज्ञानान्मोक्षसंभवात्यक्षान्वरेषु मोक्षहेतुसम्यग्ज्ञानामावान्मोक्षासिद्धिरिक्तिद्वेव सम्यग्ज्ञानान्मोक्षसंभवात्यक्षान्वरेषु मोक्षहेतुसम्यग्ज्ञानामावान्मोक्षासिद्धिरिक्ति सूत्रावयवार्थमुपसंहरावे । अतोऽन्यत्रेति । वक्षविष्टम्मेन ब्रह्माणे प्रत्यवस्थानासं- भवं प्रसाध्य प्रकृवमविकरणार्थमुपसंहरावे । अत आगमवश्चेनेति ॥ ११ ॥ (३)

समन्वयस्य सांख्यन्यायाविरोधेऽपि परमाण्वादिवादिःभिरुद्धाविवन्यायविरोधान्नासौ
सिध्यवि वेषां वार्किकत्वेन पसिद्धत्वाचदीयन्यायानामबाध्यत्वादित्याशङ्कत्य विज्ञरा-सायोक्तन्यायमविदिश्चवि । एतेनेति । अविदेशत्वादुपदेशवत्पदादिसंगविचवुष्टयं फ-छमेदश्च । चेवनाद्धर्मणो जगत्सर्गे हुवैन्समन्वयो विषयः स किमीश्वरो न द्रव्योपादानं व्यापित्वादिगादिवदित्यादिना वार्किकन्यायेन तदनामासत्वामासत्वास्या विरुध्यवे न वेवि संदेहे पूर्वोक्तराधिकरणयोहपदेशाविदेशमावेन संबन्धे कारणमाह ।वैदिकस्थेति ।

१ क. ख. ठ. इ. वैकोऽर्थः । २ क. ठ. इ. कोल्प झा । ३ ख. ठ. इ. वत्सम ।

तुसारिभिश्व कैश्विच्छिष्टैः केनचिदंशेन परिग्रहीतत्वात्मधानकारणवादं तावद्यपाश्चित्य यस्तर्कनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येषूद्रावितः स परिहृतः । इदानीमण्वादिवाद्वयपाश्चयेणापि कैश्विनमन्दमितिभिर्वेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्कनिमित्त आक्षेप आंशङ्कचत
इत्पतः मधानमञ्जनिबर्दणन्यायेनातिदिशति । परिग्रह्मन्त इति
परिग्रहा न परिग्रहा अपरिग्रहाः शिष्टानामपरिग्रहाः शिष्टापरिग्रहाः। एतेन मक्कतेन मधानकारणवादिनराकरणकारणेन। शिष्टैर्मनुव्यासमभ्रतिभिः केनचिदंशेनापरिग्रहीता चेऽण्वादिकारणवादास्तेऽपि मतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः। तुल्यत्वानिराकरणकारणस्य नात्र पुनराशङ्कितव्यं किंचिदरित। तुल्यम-

कार्यकारणयोरभेदस्याऽऽत्मनः स्वप्रकाशत्वासङ्गत्वयोः सम्यग्दर्शनस्यासहायस्य मुक्ति-हेतुवेत्येवमादीनामभ्युपगमात्प्रत्यासन्नत्वम् । परिमाणसमन्वयादिर्गुरुवरस्वर्कः । देवछ-प्रभृतयः शिष्टाः । केनिचदंशेन कार्यकारणयोरनन्यत्वादिनेति यावतः । अण्वादीत्या-दिपदेन स्वभावाभाववादी ग्रहीती । तर्कनिवित्त आक्षेप इत्ययमर्थः । विमतं कार्य-द्रव्यं नेश्वरोपादानकं गुणत्वानविकरणत्वादीश्वरवतः । ईश्वरो न कार्यद्रव्योपादानं कार्थद्रव्ये समानजावीयविशेषगुणारम्भकविशेषगुणानिषकरणत्वाद्वापित्वाद्वा दिगादि-वतः । ब्रह्मचैतन्यं जगत्समवायिकारणविशेषगुणो न भवति कार्ये समानजातीयविशेष-गुणानारम्भकत्वाद्यथा तन्तुगतं शौक्कचं न घटसमवायिकारणविशेषगुण इत्येवंवि-धानुमानविरोधं समन्वयस्य कश्चिचोद्येदिति वामेवामाशङ्का निराकर्वुभिदं सूत्रमित्याह । इत्यत इति । सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । परिश्रह्मत इति । शिष्टापरिग्रह्माव्दस्य समा-समुक्त्वा वाक्यार्थमाह । शिष्टैरिति । अविदेशेन निराकरणे हेतुमाह । तुरुपत्वा-दिति । पूर्वोक्तानुमानेब्बदृषिवेषु कथामिष्टासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । नात्रेति । सम-न्वयः सप्तम्यर्थः । गुणत्वानिषकरणत्वादित्यत्रानुपादानत्वस्यैवोपाधित्वादिश्वरो द्रव्यो-पादानवृत्तिद्रव्यत्वावान्तरजातिमानश्रावणविशेषगुणवन्त्वारप्टथिवीवदिति । पर्मतेन व्यापि-त्वादेः सत्पाविपक्षत्वात्कार्ये समानजावीयगुणान्वरानारम्भकत्वस्याविलोहिववश्चिकसम-वायिकारणगोमयविशेषगुणश्यामत्वे व्यभिचारात् । विमतमीश्वरोपादानकमुपादानव-च्वादीश्वरानिष्ठसंयोगवदित्यनुमानाम प्रकृते समन्वये किंचिदाशाङ्कितन्यमिति भावः। यदुक्तं तुल्यत्वाभिराकरणकारणस्येति तदेव व्यनिक । तुल्यमिति । वैशेषिकादिप-क्षानुसारिचोद्यं सप्तम्यर्थः । तुल्यमत्रापि निराकरणकारणमिति संबन्धः । तदेवं

<sup>ी</sup> क. ट. 'शक्क्यतेत्य'। २ क. ज. ज. 'चिद्प्यंशे'। ३ क. ज. वेदितच्या:।

#### [म०२पा०१स्०१२]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमेतानि । ४३१

त्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाद्यत्वं तर्कस्या-मितिष्ठितत्वमन्यथानुमानेऽप्यविमोक्ष आगमविरोधश्चेरयेवंजाती-यकं निराकरणकारणम् ॥ १२॥ (४)

# भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याङ्घोकवत् ॥ १३ ॥ ( ५ )

अन्यथा पुनर्बस्नकारणवादस्तर्कबलेनैवाऽऽक्षिप्यते।यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये भवति तथाऽवि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्य-परा भवितुमहेति । यथा मन्नार्थवादौ। तर्कोऽपि स्वविषयादन्यत्रा-प्रतिष्ठितः स्यात् । यथा धर्माधर्मयोः । किमतो यद्येवमत इदमयुक्तं यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थवाधनं श्रुतेः पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽर्थः श्रुत्या बाध्यत इति । अत्रोच्यते । प्रसिद्धो द्वयं भोकुभोग्यविभागो

प्रागुक्तं संक्षिपति । परमगम्भीरस्येत्यादिना ॥ १२ ॥ (४)

वैशेषिकादिवर्कविरोधं समन्वयस्य परिष्टत्याध्यक्षादिविरोधमाशङ्कच परिहर्गत । भोक्रापत्तेरित । अद्वितीयाद्वहाणो जगत्सर्गं व्वन्समन्वयो विषयः स कि द्वैतमाहि-मत्यक्षादिना विरुध्यते न वेति तस्य तत्त्वावेदकत्वानावेदकत्वाभ्यां सदेहे जगत्कारणे वर्कस्यामविष्ठितत्वेऽपि जगद्धेदे तस्य मतिश्वितत्वसंभवादद्वेतासिद्धिरित्यभिमंधाय पूर्व-पक्षयति । अन्यथेति । समन्वयस्याध्यक्षादिविरोधसमाधानात्पादादिसग्तिमौलभ्यम् । फलं तु पूर्ववत्तर्कशब्दोऽनुमानाविषयोऽवधारणमयोगव्यावृत्त्यर्थम् । आम्नायैकगम्ये मानान्तरनिमित्ताक्षेपस्यानवकाशत्वमाशङ्कचाऽऽह । यद्यपीति । निर्णीतार्थश्रुतिविरोधे मानान्तरस्यैवापामाण्यमनिर्णीतार्थो तु श्रुविमीनान्तरविरोवे ससुपचरिवार्थो स्यादि-त्यर्थः । मानान्तरेण श्रुवेर्विषयापहारे सत्यन्यपरतेत्यत्रोदाहरणमाह । यथेति । यतु तर्कस्याप्रतिष्ठितत्वान्न श्रुत्यर्थे तन्निमित्तस्याऽऽक्षेपस्य सावकाशत्विमिति तत्राऽऽह । तर्कोऽपीति । श्रुतिविद्वत्येभर्थः । वर्कस्य स्वविषये पविष्ठिवत्वेऽपि तुल्यविषयत्वाभावान तयोविरोधशङ्कोति शङ्कते । किमत श्रुत्या सहैकविषयत्वाभावेऽपि स्वविषयस्थापनेनार्थोत्तर्कस्य ताद्विरोवे श्रविरमानं वदुत्तरकालत्वात्तत्पवृत्तोरिति मत्वाऽऽह । अत इति । श्रुवेः स्वार्थवोधनो-पक्षयादन्यबाधस्यानवकाशत्वान्न विरोधशङ्कोवि पुनः सिद्धानवी शङ्कवे । कथमिति । अद्वेतं स्वार्थे बोययन्त्येव श्रुतिर्शाद्वेतमपबाषमाना तद्विषयाध्यक्षादिमिर्विरुध्येतेति पूर्वेवाचाह । उच्यत इति । तत्रांऽऽदावध्यक्षविरोधं श्रुवेरादर्शयवि । प्रसिद्धो हीति ।

<sup>; ी</sup> क. ज. ञ. ट. ैर्कस्य चार्पं। २ ट श्रुतितः । ३ ज. ैसिद्धार्थः । ४ क. ञ.ैति । उच्यै। ५ ज. ैदोऽथ ।

छोके भोकां चेतनः शारीरो भोग्याः शब्दादयो विषया इति । यथा
भोका देवदत्तो भोज्य ओदन इति । तस्य च विभागस्याभावः
प्रसज्येत यदि भोका भोग्यभावमापँचेत भोग्यं वा भोकृभावमापँचेत तयोश्चेतरेतरभावापितः परमकारणाद्वह्मणोऽनन्यत्वात्मसज्येत । न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाघनं युक्तम् । यथां
त्वचंत्वे भोकृभोग्ययोर्विभागो दृष्टस्तथाऽतीतानागतयोरिप कदृष्यत्वयः । तस्मात्मसिद्धस्यास्य भोकृभोग्यविभागस्याभावप्रसङ्गादयुक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणमिति चेत्कश्चिचोदयेत्तं
प्रति ब्रूयात् । स्याञ्चोकवदिति । उपपचत एवायमस्मत्पक्षेऽिष
विभागः । एवं छोके दृष्टत्वात् । तथाहि समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽिष तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्गबुद्धदादीनामितरेतरिवभाग इतरेतरसंश्चेषादिछक्षणश्च व्यवहार उपछभ्यते । न च समुद्राद्धदकात्मनोऽनन्यत्वेऽिष तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरेतरभावापित्तभवति । नंच तेषामितरेतरभावानापत्ताविष

लौकिकी प्रसिद्धिमेव दृष्टान्तद्वारेणाभिनयित । भोक्तेति । प्रसिद्धो विभागस्त्येवाऽऽन्स्तां श्रुतिश्च स्वार्थे बोधियप्यति का हानिरित्याशङ्कचाऽऽह । तस्य चेति । भोकृभोग्ययोरेकता नास्माभिरुक्तेत्याशङ्कचाऽऽह । तयोश्चेति । अस्तु ताई श्रुत्याऽ-द्वेतं बोधयन्त्या बोधोऽस्येति नेत्याह । न चेति । श्रुतेरुपचरितार्थत्वेन सावकाशन्वान्निरवकाशं प्रत्यक्षं बळवदिति भावः । अनुमानविरोधमधुना श्रुतेरुपन्यस्यति । य-धेति । विभती भोकृभोग्यविभागव्यवहारवन्तौ काळत्वाद्वर्तमानकाळवतः । यद्वा विभवते विभागोऽवाधितो विभागत्वादिदानीतनविभागवदित्यर्थः । उक्ताध्यक्षानुमानविन्रोधादिसिद्धः समन्वयस्येत्यपसंहराति । तस्मादिति । तार्भिमामशङ्कामापाततो लोक्सिद्धदृष्टान्तावष्टमभेन पत्योचिष्टे । तं प्रतीति । सूत्रावयवं व्याकरोति । उपपचत इति । लोके दृष्टत्वमेव स्फुटयित । तथाहीति । इतरेतरसंश्वेषादीत्यादिसब्देन विश्वेषपरिमाणविशेषादि गृह्यते । ननु फेनादीनां समुद्रादमेदे परस्परमावापक्तेन्तरेतर्वाव-भागादि संभवति । न खल्वेकस्माद्भिन्नानां मिथोभिन्नत्वमेकस्यैवोपपचते तत्राऽऽह । न चेति । फेनादीनां मिथोभिन्नत्वेनैकस्माद्भिन्नत्वमन्यथा समुद्रस्यापि तदमेदेन मेद-प्रसङ्गादित्याशङ्कचाऽऽह । न च तेषामिति । इष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टान्तिकमाह ।

<sup>ी</sup> ज. ैक्ताच चें। २ ज. ैपद्यते भों। ३ ज. च। ४ ज. ैपद्यते तै। ५ ज. ट.ैथा चार्द्यं। ६ ैद्राभों। ७ ज. भिं फें। ८ ज. ज. न चैते। ९ ञ. बानुपपं। १० क. ख. भिंमां ग्री १) क. ख. ैसाह। तं।

समुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति । एविमहापि नच भोकृभोग्ययोरि-तरेतरभावापत्तिः । नच परस्माह्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्य-पि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः " तत्सृष्ट्वा तदेवानुमाविशत् " [तै०२।६] इति स्रष्टुरेवाविकृतस्य कार्यानुमवेशेन भोकृत्व-श्रवणात्त्रथाऽपि कार्यमनुमविष्टस्यास्त्यपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्येव घटाचुपाधिनिमित्तः । इत्यतः परमकारणाह्रह्म-णोऽनन्यत्वेऽप्युपपंचते भोकृभोग्यस्क्षणो विभागः समुद्रतरङ्गा-दिन्यायेनेन्युक्तम् ॥ १३॥ (५)

## तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥

अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोकृभोग्यलक्षणं विभागं स्या-ल्लोकविति परिहारोऽभिहितो न त्वयं विभागः परमार्थतोऽ-स्ति यस्मात्तयोः कार्यकारणयोरनन्यत्वमवगम्यते । कार्यमाका-शादिकं बहुपपञ्चं जगत्कारणं परं ब्रह्म तस्मात्कारणात्परमार्थ-

एविमिति। इहेित ब्रह्मवादोक्तिः।फेनादीना समुद्रकार्यत्वात्तद्मेदेऽपि जीवानां ब्रह्माका-भैवया वद्मेदायोगाद्दित वैळक्षण्यमित्याशङ्कचाऽऽह । यद्मपीति । विह जीवब्रह्मणो-रत्यन्वामेदाङ्कोकृविभागाभावाद्भोग्यस्यापि मितिनयमासिद्धोविभागावगाहिममाणविरोध-चादवस्थ्यमित्याशङ्कचाऽऽह । तथाऽपीति । दार्धोन्तिकमुपसंहरित । इत्यत इति । समुद्रवरङ्कादिन्यायेन समुद्राद्मेदेऽपि फेनवरङ्कादीनां मिथोमेद्रहपान्वेनत्यर्थः । वि-भागोपपत्तौ विद्वषयाध्यक्षादेरविरुद्धवेति युक्तमेव जगतो ब्रह्मकारणत्वमुक्तमित्यधिकर-णार्थे निगमयाति । उक्तमिति ॥ १३ ॥ (५)

परिणामवादमवलम्ब्याऽऽपाववोविरोवं समावाय विवर्ववादमाश्रित्य परमसमाघानमाह । तदनन्यत्विमित । अद्वितीयब्रह्मणो जगत्सर्गवादिनः समन्वयस्य पूर्ववद्रे-द्रमाहिमत्यक्षादिविरोधसंदेहे पूर्वीविकरणेऽपि भेदमाहिमानाविरोवपिपादनात्पुनरुक्तिमाश्च संगित वदन्नगतार्थत्वमाह । अभ्युपगम्येति । अङ्गीर्टेत्य हि भेदमाहि-प्रमाणस्य पामाण्यं भेदाभेद्यो रूपभेदेन विरोधः समाहितः । संगित स्वीकृतं पामाण्यं चत्वविद्कत्वात्पच्याच्य व्यावहारिकत्वे व्यवस्थाप्यते । तथाच विषयभेदादपौनरुक्त्यस्य । संगितिफले तु पूर्वविदिति भावः । यथोक्तविभागस्य वस्तुवोऽसस्ये हेतुत्वेन वदनन्यत्विभिति सूत्रावयवं विभजते । यस्मादिति । कार्ये विप्रतिपत्तिनिरासार्थे विशिन्नाधि । कार्यमिति । कार्योभिति । कार्यापिति । कार्यकारणयोरनन्यत्विभित्नुके मिथोऽनन्यत्वं झाङ्कतं व्यावर्वयिति । तस्मादिति । ननु । अर्थकारणयोरनन्यत्विभृत्नुके मिथोऽनन्यत्वं झाङ्कतं व्यावर्वयिति । तस्मादिति । ननु । अर्थकार्योपारे वः र्रंस्थास्तृषारे। इ. ज. वः व्यवर्थि । तस्मादिति । ननु । अर्थकार्योपारे वः र्रंस्थास्तृषारे। इ. ज. वः व्यवर्थि । वः विष्रादिति । ननु । अर्थकार्यापारे वः र्रंस्थास्तृष्वारे। इ. ज. वः विष्रावेष्ठि । वः विष्राविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठाविष्ठावि

तोऽनन्यत्वं व्यितिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते । कुतः । आरम्भणशब्दस्तावदेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं मितज्ञाय च्छान्तापेक्षान्यामुच्यते "यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातः स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" [ छाण् ६ । १ । ४ ] इति । एतदुक्तं भवति । एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्व मृन्मयं घटशरावोदञ्चनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञातं भवेत् । यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वैाचैव केवल्यमस्तीत्यारभ्यते । विकारो घटः शराव उदञ्चनं चेति । न तु वस्तुवृक्तन विकारो नाम कश्चिदस्ति । नामधेयमात्रं द्येतदव्तं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः । तत्र श्वताद्वाचारम्भणशब्दाद्दांष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजातस्याभाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा तेजोबन्नकार्याणां तेजोबन्नव्यतिरेकेणाभावं व्रवीति "अपागादमेरम्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि ह्याणीत्येव सत्यम्" [ छाण् ६ ।४।१ ] इत्यान्मधेयं त्रीणि ह्याणीत्येव सत्यम्" [ छाण् ६ ।४।१ ] इत्यान

कार्यप्रपश्चस्य भेद्राभेद्राभ्यामिनर्वाच्यतामिच्छन्कारणात्परमाथेतोऽनन्यत्वं व्याचक्षाणः स्वोक्तिविरोध कथं नाधिगच्छित तत्राऽऽह । व्यतिरेकेणिति । यस्मादेवमवगम्यते तस्मात्परमाथेतो विभागो नास्तीति तद्वाहिमानं व्यावहारिकमानत्वात्तास्विकमानस्य समन्वयस्याविरोधीस्यथः । कार्यस्य कारणातिरेकेणाभावे हेतुं पृच्छिति । कुत इति । बुमुत्सितहेतुविषयं सूत्रभागमवतारयित । आरम्भणेति । तत्र भेदिनिषेथहेतुमारम्भणशब्द व्याकरोति । आरम्भणशब्द स्ताविदिति । घटादिविषयत्वादेष शब्दो जगिष्ठिषयो न भवति तत्कयं जगतो मिथ्यात्व तेन सिध्यतीस्याशङ्कच जगतो भिथ्यात्वसावनार्थमादिष्टद्यान्तिविष्टं वाचारम्भणत्वं दार्ष्टान्तिकेऽपि साम्यार्थमास्थयमित्यमिन्यायाऽऽह । एतदुक्तिमिति । परमार्थतो विज्ञातिमिति संवन्धः । कथमन्यस्मिन्विदित्तेऽन्यिद्याशङ्कचाऽऽह । यत इति । कारणभि विकारवदनृतमेव शब्द-मात्रत्वाविशेषादित्याशङ्कचाऽऽह । एष इति । दृष्टान्तस्य कारणाविरिक्तकार्याभाव-विषयत्वेऽपि दार्ष्टीन्तिकस्य नैविमत्याशङ्कच फल्लिमाह । तत्रेति । संनिहितो दृष्टान्तः सप्तम्यर्थः। प्रकारान्तरेणाऽऽरम्भणशब्दं व्याच्छे । पुनश्चिति । दृष्टान्तवशाद्वाधिनिके ब्रह्माविरेकिकार्याभावपतिपत्त्यनन्तरं चेत्यर्थः। ब्रह्मकार्याणां मिथ्यात्वं तत्का-दृष्टीन्तिके ब्रह्माविरेकिकार्याभावपतिपत्त्यनन्तरं चेत्यर्थः। ब्रह्मकार्याणां मिथ्यात्वं तत्का-

दिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दान् ''ऐतदात्म्यिमदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमित्तं' [ छा० ६।८।७ ] ''इदं सर्व यदयमात्मा'' [ बृ० २ । ४।६ ] ''ब्रह्मेवेदं सर्वम्'' [ मु० २ । २ । ११ ] ''आत्मेवेदं सर्वम्'' [ छा० ७ । २५ । २ ] ''नेह नानाऽऽस्ति किंचन'' [ बृ० ४।४।२५ ] इत्येवमांचप्पात्मेकत्वपतिपादनपरं वचनजातमुदाहर्तव्यम् । न चान्यथैकिनि ज्ञानेन सर्वविज्ञानं संपद्यते । तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वं यथा चं मृगतृष्णिकोदकादीनामूपरादिभ्योऽनन्यत्वं दष्टनष्टस्वक्षपत्वात्स्वक्षपेणानुपाख्यत्वात् । एवमस्य भोग्यभोक्जादिमपर्श्वजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम् । नन्वनेकात्मकं ब्रह्म यथा वृक्षोऽनेकशास्य एवमनेकशक्तिमवृत्तियुक्तं ब्रह्म । अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं शास्या इतिं नानात्वम् । यथा च समुद्रात्मनैन

र्याणा मिध्यात्वोक्त्याऽपि दर्शितभिति भावः । आदिशब्दं व्याख्याति । आरम्भणेति। एवमादीत्यादिशब्दात्तदात्मान खयमकुरुतेत्यादि एहीवम् । एकविज्ञानेन सर्वेवि-ज्ञानपविज्ञानुपपितरिप भेदाभावे मानतया सौत्रेणाऽऽदिशब्देन गृहीवेत्याह । न चेति । यदि जगतो ब्रह्मैव तत्त्वं तदा तन्ज्ञानेन तत्त्वतो ज्ञायेत यथा रञ्जुतत्त्वज्ञानेन भुजंगादिवत्त्वम् । तत्त्वज्ञानमेव च ज्ञानं तत्वोऽन्यस्य भिथ्याज्ञा-नत्वेनाज्ञानत्वादिति भावः । सिद्धान्तमुपसंहरति । तस्मादिति । जीवपपश्च-योर्बेद्मणोऽनन्यत्वे क्रभेण दृष्टान्तद्वयम् । तेषामूषरादिभ्योऽनन्यत्वे हेतुमाह । दृष्टे-ति । कदाचिदृष्टं पुनर्नेष्टमनित्यमिति यावतः । तत्स्वभावत्वान्मृगतृष्णिकोदकादीनामू-षरादिभ्यो भेदेन नास्तित्वम् । विमतमविष्ठानातिरिक्तसत्ताशून्यं साववित्वाधिदात्मवदिवि व्यविरकानुमानादित्यर्थः । दृष्टमहणसूचितं प्रतीविकालेऽपि सत्ताराहित्यं तत्रैव हेत्व-न्तरमाह । स्वक्रपेणेति । एकत्वैकान्ताभ्युपगमे द्वैतग्राहिमत्यक्षादिविरोधानादिवीये ब्रह्मणि समन्वयसिद्धिरिवि पूर्वपक्षयन्ननेकान्तवादमुत्थापयवि । निनविति । एकस्याने-कात्मकत्वं विप्रतिभिद्धभित्याशङ्कचाऽऽह । यथेति । अनेकाभिः शक्तिभिश्चिद्रुपाभि-स्तद्भीनमवृत्तिभिश्च युक्तमिति यावतः । एकस्यानेकात्मकत्वे संभाविते फलितमाहः । अत इति । उभयसत्यत्वमि वृक्षदृष्टान्ते दृष्टमित्याह । यथेति । प्रतिपत्तिदार्ढ्यार्थ-मुदाहरणान्तरमाह । यथा चेति । अंशांशिमावेन जीवब्रह्मणोर्भिन्नाभिन्नत्वे दृष्टान्ता-

१ क. ज. "माद्यातमे"। २ क. वा। ३ त्र. "भोक्तृत्वादि"। ४ क. ज. "श्रस्य। ५ ज. केत्व-मनेकत्व। ६ क. ज न, "ति चना"। ७ ज. "थास"।

कत्वं फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम् । यथा च मृदात्मनैकत्वं घ-टशरावाद्यात्मना नानात्वम् । तत्रैकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहा-रः सेत्स्यिति । नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लेकिकवैदिके-व्यवहारो सेत्स्यत इति । एवं च मृदादिदृष्टान्ता अनुक्रपा भवि-व्यन्तीति । नैवं स्यात् ''मृत्तिकेत्येव सत्यम्'' इति प्रकृति-मात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात् । वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्याद्यत्वाभिधानादाष्टीन्तिकेऽपि ''ऐतदात्म्यिम-दं सर्वं तत्सत्यम्'' इति च परमकारणस्यैवैकस्य सत्य-त्वावधारणात् ।''स आत्मा तत्त्वमित्तश्वेततेतो'' इति च शारी-रस्य ब्रह्मभावोपदेशात् । स्वयं मित्रद्धं ह्येतच्छारीरस्य ब्रह्मात्म-त्वमुविश्यते न यत्नान्तरभसाध्यम् । अतश्चदं शाक्षीयं ब्रह्मात्म-त्वमवगम्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य वाधकं संपद्यते रख्यादिबुद्धय इव सर्पादिबुद्धीनाम् । वाधिते च शारीरात्मत्वे

वुक्त्वा कार्यकारणात्मना जगद्भक्षणोस्वथात्वे दृष्टान्तमाह । यथा चेति । दृष्टान्वसा-मध्यीदुक्तार्थसंभावनायामि मानं विना निर्वारणासिद्धिरित्याशङ्कच व्यवस्थानुपपत्ति पमाणयति । तत्रेति । विशिष्टदृष्टान्तपद्शीनानुपपत्तिरपि पक्तेऽर्थे प्रमाणमित्याह् । एवं चेति । जीवजगतोर्बद्मणो भिन्नाभिन्नत्वे प्रत्यक्षाद्यविरोधेऽपि केवलभेदे विद्विरोधः स्यादेवेति पाप्तभेदाभेदवादं दूषयति । नैविमिति । यदुक्तभेकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमिति तत्राऽऽह । मृत्तिकेति । न केवलमेवकारसामर्थ्योद्विकाराचतत्वं किंतु वाचारम्भणश्रुवेश्वेत्याह । वाचारम्भणेति । तथाऽपि कथमाकाशादिविकारवैतथ्यं दार्शन्तिके पूर्वीक्तावधारणादेरभावादित्याशङ्कच तत्रापि दृष्टान्तिनिवधार्थानुषक्तेभैविमि-त्याह । दार्ष्टीन्तिकेऽपीति । किच कार्यप्रपश्चस्यापि ब्रह्मवत्सत्यत्वे तद्विशिष्टजीवस्य वद्भावोपदेशासिद्धिरित्याह । स आत्मेति । जीवस्य ब्रह्मेक्यं ध्यानादिसाध्यमभिसं-थायोपदेशो भविष्यवीत्याशङ्कचाऽऽह । स्वयमिति । जीवब्रह्मणोः संसारित्वाससारि । त्वेन विरुद्धत्वादैक्यायोगात्तत्वं भविष्यसीति वाक्यविपरिणामः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह। अत्रश्चेति । उपदेशवशादित्येवतः । स्वामाविकस्यानाद्याविद्याकृतस्येवि यावतः । विरुद्धत्वस्य काल्पनिकत्वेनोपपत्तौ वाक्यस्वारस्यं भङ्कत्वा विपरिणामकल्पना न युक्तेति भावः । यदुक्तं नानात्वांशेन सर्वेव्यवहारोपपत्तिरिति तत्र किभैक्यज्ञानोत्तर-कालीनव्यवहारसिद्धये भेदांशस्य सत्यत्वं कल्प्यते कि वा प्राक्तनव्यवहारसिध्धर्थ-मिति विकल्प्याऽऽसं दूषयति । बाधिते चेति । प्रमातृत्वादिवाधात्तदाश्रयन्यवहारो

९ क. ज. ैकिको वैं। २ क. ज. ैकश्च व्य<sup>°</sup>। ३ ञ. ैत्वम+युपर्गं।४ क. ख. ट. ड. °घ्यतीति ।

#### [अ०२पा०१सू०१४]आनन्दगिरिकतटीकासंवित्तत्तरांकरभाष्यसमेतानि।४३७

तदाश्रयः समस्तः स्वामाविको व्यवहारो बाधितो भवति यत्म-सिद्धये नानात्वांशोऽपरो ब्रह्मणः कल्प्येत । दर्शयति च ''पत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभत्तत्केन कं पश्येत् " वि०२।४।१३ ] इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफलल-क्षणस्य व्यवहारस्याभावम् । न चार्यं व्यवहाराभावोऽवस्थाविशे-षनिबद्धोऽभिधीयत इति युक्तं वक्तम् "तत्त्वमसि" इति ब्रह्मात्म-भावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात् । तस्करदृष्टान्तेन चात्रता-भिसंधस्य बन्धनं सत्याभिसंधस्य च मोक्षं दर्शयन्नेकत्वमेवैकं पारमार्थिकं दर्शयति [ छा० ६ । १६ | ] मिथ्याज्ञानविज्-म्भितं च नानात्वम् । उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरोऽ-पि जन्तुरनृताभिसंध इत्युंच्येत "मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति" [ बु० ४ । ४ । १९ । इति च भेददृष्टिमपवद-नेवैतदर्शयति । न चास्मिन्दर्शने ज्ञानान्मोक्ष इत्यपपचते सम्य-रज्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनानभ्य-पगमात् । उभयेसत्यतायां हि कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमप-नुद्यत इत्युँच्यते । नन्वेकत्वैकान्ताभ्यपगमे नानात्वाभावा-त्पत्यक्षादीनि छीकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरिन्नर्विषयत्वा-

नास्तीति व्यहाराभावेऽ थीपत्तिमुक्त्वा श्रुतिमुप्त्यस्यति । दर्शयतीति । द्वितीये प्राक्तन्व्यवहारस्य आन्तत्वमभान्तत्वं वा । प्रथमे तथावियव्यवहारस्य आन्तत्वमभान्तत्वं वा । प्रथमे तथावियव्यवहारस्य आन्तिकभेदेनोपप्तिति । पर्रथमं निरस्यति । न चेति । तत्र श्रुतितात्पर्यविरोधं हेतुमाह । तत्त्वभिति । पुरुषं सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्तीत्यादिना सत्याव्यतामसंवपुरुषनिदर्शनम्दर्शनसामध्यीदिषे सिद्धमैक्यस्यव सत्यत्वमित्याह । तस्करेति । कथमेवाववा सत्यत्वभेकस्येव नियम्यते तत्राऽऽह । उभयेति । विपरीतमिष कि न स्यादित्यपरेपः । इत-श्रेकत्वमेवैकं पारमाधिकं न नानात्वमपीत्याह । मृत्योरिति । एकत्वियो मुक्तिहेतुत्विकिरिप भेदाभेदवादेऽनुपपन्नेत्याह । न चेति । भेदाशिवयोऽभेदाशिया बाघ्यत्वादपनोदिनीयामावासिद्धिरित्याशङ्कच वैपरीत्यस्यापि संमवान्मेविमत्याह । उभयेति । इदानीं पूर्ववादी स्वामिमायं प्रकटयति । निर्वाता प्रत्यक्षादेरागमेन स्वसिद्धचर्थमभेक्यमाणत्वादष्ट्यव्यभिचारत्वाद्वयाकुळत्वादन्यत्रानवकाशत्वात्पूर्वमावित्वेन प्रतिष्ठितत्वात्यदपद्यिविमागव्यवहारहेतुत्वार्च प्रावल्यात्तिद्विरोधं सत्याम्रायतो नाऽऽत्यन्विकन्त्व-

१ ज. 'स्य मो'। २ ज. 'तंना'। ३ ज. ज. 'त्युच्यते " मृ'। ४ ट. 'नेतह्"। क. ज. ज. ज. केतहेव दक्षे '। ५ ज ट. 'यस्य सं। ६ ट. 'यां क'। ७ ट. 'त्युच्येत । न'। ८ स. 'च तत्प्राव'।

तस्थाण्यादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि । तथा विधिमतिषेधशास्त्रमपि
भेदापेक्षत्वात्तदभावे व्याहन्येत मोक्षशास्त्रस्पापि शिष्यशांसित्रादि
भेदापेक्षत्वात्तदभावे व्याह्यातः स्यात् । कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण मतिपादितस्याऽऽत्मैकत्वस्य सत्यत्वमुपपचेतेति ।
अत्रोच्यते । नैष दोषः । सर्वव्यवहाराणामेव माग्बद्धात्मताविज्ञानात्सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्रव्यवहारस्येव प्राग्वोधात् । यावद्धि न
सत्यात्मेकत्वमतिपत्तिस्तावत्ममाणममेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृतंत्वबुद्धिनं कस्यचिद्धत्पचते विकारानेव त्वहं ममेत्यविचपाऽऽत्मात्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः मतिपचते स्वाभाविकों
ब्रह्मात्मतां हित्ता । तस्मात्माग्बह्मात्मतामतिबोधाद्धपपत्रः सर्वो
लोकिको वैदिकश्च व्यवहारः । यथा स्वप्तस्य पाकृतस्य जनस्य

मादेयभिति भावः। निरालम्बनत्वेनामागये इष्टान्तः। स्थाण्वादिष्विवेति। न केवलमेक त्वैकान्ताभ्युपगमे पत्यक्षादिविरोषः किंतु कर्मकाण्डविरोधश्चेत्याह । तथेति । भेदापेक्ष-त्वाद्भावनाभाव्यकरणेतिकर्तव्यवादिसापेक्षत्वादिति यावतः । ननु प्रत्यक्षादीनां कर्मका-ण्डस्य चापामाण्यमद्वेतवादिनां नानिष्टं ते हि ज्ञानकाण्डमेवैकं प्रमाणमाश्रयन्ते तत्राऽऽह । मोक्षशास्त्रस्येति । ननु मिथ्याभविशव्यादिभेदपराधीनस्य मोक्षशास्त्रस्य मिथ्यात्वेऽपि तत्ममेयस्य प्रत्योक्यस्य सत्यत्वादुस्मत्पक्षसिद्धिति तत्राऽऽह । कथं चेति । प्रत्य-क्षादिना काण्डद्वयेन च विरोधान समन्वयाधिगम्यक्यं संभावितिभाति चोदिते परिह-रित । अत्रेति । यत्तावदेकत्वैकान्ताभ्यपगमे लैकिकवैदिकञ्यवहारञ्याहितरिति तत्राऽऽह । नैष दोष इति । तत्त्वज्ञानादृर्ध्वं प्राचि वा काले व्यवहारानुपपत्तिारीति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गीकृत्य द्वितीयं मत्याह । सर्वव्यवहाराणामिति । पत्यक्षादीनां द्वैतावगाहिनां वात्त्विकप्रमाणत्वाभावेऽपि व्यवहारे बाधाभावाद्धवहारसमर्थवस्त्व-ङ्गतारूपमामाण्यासिद्धेः सम्यग्ज्ञानात्पूर्वे सर्वेव्यवहारसिद्धिरित्यर्थः । तत्त्वज्ञानात्पूर्वे स-त्यत्वाभिमानद्वारा व्यवहारोपपत्ती दृष्टान्तमाह । स्वप्नेति । आत्मनो ब्रह्मात्मतायाः स्वाभाविकत्वाद्धिकारेष्वनृतत्वमनीषासमुन्मेषे कथं सर्वेन्यवहारसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । यावद्धीति । तथाऽपि स्वभावसिद्धब्रह्मात्मतानुरोधेन विकारेष्वीदासीन्यसंभवात्कुतो न्यवहारोपपत्तिरित्याञ्चङ्कचाऽऽह । विकारानिति । मिथ्याभिमानवतो वस्तुस्वाभान्य-मपहाय पाकत्वज्ञानाद्मवहारोपपतिं निगमयति । तस्मादिति । यदुक्तं स्वप्नव्यव-हारस्येव पाग्नोवादिवि विद्विवृणोति । यथेति । या निशा सर्वभूतानामित्यादिस्पृते-र्जानी व्यवहारावस्थायां सुप्तो भवीत ततो व्यावर्तयति । प्राकृतस्येति । प्रत्यक्षा

<sup>🤋</sup> ज. <sup>\*</sup>शास्त्रादि<sup>°</sup>। २ ञ, <sup>\*</sup>षु व्यवहारे<sup>°</sup>। ३ क. ज. व. ट. <sup>°</sup>तबु<sup>°</sup>। ४ ज. <sup>°</sup>तस्य प्राग्ब्र<sup>°</sup>।

स्वप्न उच्चावचान्भावान्परयतो निश्चितमेव मत्पक्षाभिमतं विज्ञांनं भवित माक्मवोधात् । नच मत्पक्षाभासाभिमायस्तत्काले भवित तद्वत् । कथं त्वसत्पेन वेदान्तवाक्येन सत्येस्य ब्रह्मात्मेत्वस्य मितपित्तरपर्येद्य । निह रज्जसपेण दष्टो म्नियते । नापि मृगवृष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिमयोजनं क्रियत इति । नैप दोषः । शङ्काविपादिनिमत्तमरणादिकार्योपलब्धेः । स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यदर्शनात् । तत्कार्यमप्पनृतमेवेति चेद्र्यात् । तंत्र ब्र्मः । यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यमनृतं तथाऽपि तदवगितः सत्यमेव फलं मितवुद्धस्पाप्यबाध्यमानत्वात् । निह स्वप्ना-द्वित्यः स्वप्नदृष्टं सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्द्रित्याः स्वप्नदृष्टं सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्द्रित्याः स्वप्नदृष्टं सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्

भिमतिमित्युक्तत्वादाभामत्वाभिमाने पाप्ते पत्याह । न चेति । उक्तदृष्टान्तवशाक्तवज्ञा-नात्माच्यामवस्थाया प्रमाणादिषु मत्यत्वाभिमानद्वारा सर्वेव्यवहारसिद्धिरिति दार्धा-न्तिकमाह । तद्वदिति । कथं चानुतेन मोक्षशास्त्रेणेत्युक्तमनुभाषते । कथमिति । असत्यान सत्यप्रतिपत्तिरित्यत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । अमत्यादीप मरणातिरिक्तं सत्यमेव कार्यं भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । नापीति । इतिशब्दो दाष्टीन्विकपदर्श-नार्थः । सत्यस्यामत्यादुत्पत्तिर्वो प्रतिपत्तिर्वो प्रतिषिध्यते । नाऽऽद्यः । सत्यस्योत्प-त्तेरानिष्टत्वादुत्पद्यमानस्य सर्वस्यैव वाचारम्भणत्वादित्यभिष्रेत्याऽऽह । नैप दोष इति । सत्यस्यापि केचिदुत्पत्तिमुपगुच्छन्ति वत्पक्षेऽपि न दोष इत्याह । शङ्कित । शृह्यायाः सक्ष्मेण सत्यत्वेऽपि विषयविशेषितत्वेनासत्यतेवि भावः । दिवीयेऽपि सत्या वाडसत्या वा प्रतिपत्तिरसत्यानेति विकल्प्याडऽधं निरस्यति । स्वप्नेति । स्वप्न-द्शेनवत्तत्कार्यस्यापि सपेदंशनादेरसत्यत्वात्तद्विशेषितदर्शनमपि वर्थति नासत्यात्सत्य-मतिपत्त्युत्पत्ताविद्मुदाहरणमिति शङ्कते । तत्कार्यमपीति । विषयस्यासत्यत्वेऽपि विषयिणो ज्ञानस्य सत्यत्वान्मैविमिति परिहरति । तत्रेति । नन्ववगातिशब्देन खक्कप-चैतन्यं वृत्तिज्ञानं वोच्यते । प्रथमे तस्याजन्यत्वादसत्यान्न सत्यपातिपत्युत्पत्तौ दृष्टा-न्तत्वम् । द्वितीये तस्य विषयातिरिक्ताकाराभावाद्धेनैव विशेषो हि ।नेराकारतया वि-यामित्यङ्गीकारात्तद्वीनर्वाच्यवायामिनवीच्यत्वेनासत्यत्वान्नासत्यात्सत्यपिवपत्त्युत्पत्तिस्त-त्राऽऽह । न हीति । परपक्षे सत्यस्यापि ज्ञानस्य जन्यत्वाभ्युपगमादस्मत्पक्षे चाभिव्य-क्तिस्वीकाराद्वितिक्रपस्यापि ज्ञानस्य कैंकिकाभिप्रायेण सत्यत्वादसत्यात्सत्यपाविपत्यु-

१ क. ज. ज्ञान । २ ट. रैयब्र । ३ ट. रैसप्र । ४ क. ज. पैयते । न । ५ क. ज. रैतृष्णा∙ म्भ । ६ ट. अत्र । ७ ट. रैद्शोद । ८ क. ख. ठ. ड. पैन द ।

न्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित् । एतेन स्वप्रहशोऽवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्यः । तथाच श्रुतिः—

"यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्तिसम्स्वप्ननिदर्शने" ॥

इत्यसत्येन स्वप्नदंशीनेन सैत्यायाः समृद्धेः प्राप्तिं दर्शयति । तथा
प्रत्यक्षदर्शीनेषु केषुचिदरिष्टेषु जातेषु न चिरमिव जीविष्यतीति
विद्यादित्युक्त्वा ''अथे स्वैप्ताः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पँश्यति
स एनं हन्ति'' इत्यादिना तेने तेनासत्येनैव स्वप्नदर्शनेन सैत्यमरणं सूच्यत इति दर्शयति । प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्वयव्यतिरेककुशलानामीहशेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमः सूच्यत ईहशेनासाध्वागम इति । तथाऽकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिर्दृष्टा रेखान्यताक्षरप्रतिपत्तेः । अपिचान्त्यिमदं प्रमाणमात्मैकत्वस्य प्रतिपा-

त्पत्ती दृष्टान्तत्वमिविरुद्धिमिति भावः । नन्ववगितिर्ग स्रूपचैतन्यं नापि वृत्तिज्ञानं कितु शरीराकारपरिणतभूतचतुष्टयनिविष्टं रूपादितुल्यं ज्ञानाभिति लोकायितकम-तमाशङ्कचाऽऽह । एतेनिति । एतच्छन्दार्थमेव विश्वदयित । स्वप्रदश इति । स्वप्रताश्रदेहयोर्व्यमिचारेऽपि प्रत्यमिज्ञानात्तदनुगतात्मैक्यसिद्धेश्रेतन्यस्य च देहव-मेत्वे रूपादिवत्तदनुपल्लन्धावनुपल्लिष्पसङ्गादवगतिश्रावाधात्तद्रप्रस्याऽऽत्मनो देहद्वया-तिरेकसिद्धेर्देहमात्रात्मवादो न युक्त इत्यर्थः । सत्या प्रतिपत्तिरसत्याद्भवतीत्युपपाद्य सत्यस्य प्रतिपत्तिन्तिसत्याद्भिति पक्षं श्रुत्या निराचष्टे । तथाचिति । अमत्यात्सत्यप्रात्तिपत्त्युत्पत्तौ छान्दोग्यश्रुतिवदेतरेयकश्रुतिएपि भवतीत्याह् । तथिति । सत्यस्य प्रतिपत्तिपत्त्यस्य प्रतिपत्ति । असत्यान्तिपत्त्यस्य प्रतिपत्ति । तथिति । सत्यस्य प्रतिपत्तिपत्त्यस्य प्रतिपत्ति । असत्यान्तिस्ययद्विते तत्रान्वयव्यतिरेकाविप प्रमाणिमित्याह् । प्रसिद्धं चेति । असत्यान्तित्यस्य प्रतिपत्ति । स्वाद्यस्य प्रति । स्वाद्यस्य प्रतिपत्ति । स्वाद्यस्य प्रतिपत्ति । स्वाद्यस्य प्रत्यक्षित्याच्यत्वे सत्यस्य ब्रह्मात्मनः सुज्ञानत्वेऽपि पूर्वोक्तनित्या बलवतिऽध्यक्षादेराग्मवाध्यत्वं कथमित्याशङ्कचाऽऽह । अपिचेति । उक्तशङ्कानिवृत्त्यर्थमिपिचेत्युक्तस्य । निरपेक्षत्वे सत्युत्तरभाविप्रमाणत्वात्पत्यक्षादिवाधकत्वमागमस्येत्याह् । अन्त्यमिति । कागममामाणयस्य फलपर्यन्तित्वात्तस्य क्रियासाध्यत्वात्तस्य भेदपिनिवृत्वेकत्वात्कथ-

१ क. ज. सत्यस्य फल्लस्य सैं। ज. सत्यसैं। २ अंथ यः स्वै। ३ क. ज. ज. स्वप्ने। ४ ट. पर्यन्ति । ५ ज. तेनाँ। ६ ज. ज. सत्यं मैं। ७ क. ैत्यस्य प्रै। ८ क. ैत्यस्य प्रै।

#### [भ०२पा० १ मू०१४]आनन्दगिरिकृतटीकास्वेत्वितशांकरभाष्यसमैतानि । ४४१

दकं नातः परं किंचिदाकाङ्क्ष्यमस्ति । यथा हिं लोकं यजेतेरयुक्ते किं केन कथमित्याकाङ्क्ष्यते नैवं तत्त्वमि 'अहं ब्रह्मास्मि'
इत्युक्ते किंचिदन्यदाकाङ्क्ष्यमस्ति सर्वात्मैकत्विषयत्वादवगतेः । सित द्यन्यस्मन्नविशयमाणेऽध्ये आकाङ्क्षा स्यान्नत्वात्मैकत्वव्यतिरेकेणावशिष्यमाणोऽन्योऽधेंऽस्ति य आकाङ्क्ष्येत । न चेयमवगितने तिपचत इति शक्यं वक्तुम् "तद्धास्य
विजज्ञों" इत्यादिश्वतिभ्यः । अवगतिसाधनानां च श्रवणादीनां
वेदानुवचनादीनां च विधानात्। न चेयमवगितरनार्थेका ज्ञान्तिवेति शक्यं वक्तम् । अविद्यानिवृत्तिफलदर्शनाद्धाधकज्ञानान्तरामावाच। माक्चाऽ इत्मैकत्वाव गतेरच्याहतः सर्वः सत्याव तव्यवहारो
लोकिको वेदिकश्वेत्यवोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित
आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनंस्य भेदव्यवहारस्य बाधितत्वान्ना-

मात्मैक्यज्ञानस्यान्त्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । नात इति । तदेव व्यविरेकदृष्टान्तेन स्प-ष्टयति । यथेति । तन्त्रमसीत्युक्ते सर्वाकाङ्क्षोपशान्तिरित्यत्र हेतुमाह । सर्वात्मेति । या वाक्यादवगतिरुत्पद्यते सा सर्वेस्य पूर्णस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मनश्चैकरस्यम्बिकृत्य भवति तथाच पत्यगात्मातिरिक्तस्याऽऽकाङ्क्षणीयस्यानविशष्टत्वाद्यका सर्वोकाङक्षो-पञ्चान्तिरित्यर्थः । श्रुताद्वाक्याद्वगतौ सत्यामवशिष्यमाणार्थभावेनाऽऽकाडक्षाभावं विवृणोति । स्ति हीति । पत्यक्षादिविरोषादवगितरेवाद्वैतमवगाहमाना नोत्पद्यते कृत-सर्वोकाङ्क्षानिवृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । अस्य पितुर्वचनात्तदात्मतस्व श्वेतः केत्रविज्ञातवान्किलेति यावत् । आदिशब्दात् 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' इत्याचा श्रुतिर्शृक्षते । किचावगतिमुहिश्यान्तरङ्गबहिरङ्गमायनविवानाद्वि तद्वलत्तिरेष्टव्येत्याह । अवगतीति । नन्ववगति रूत्पनाऽपि नार्थवती सिद्धेऽथे स्वरूपेण फलाभावान्मानान्त-रविरोधाद्वा भान्तिरेवेत्याशद्भचाऽऽह। न चेयमिति । आनर्थक्यामावे हेतुमाइ । अविद्येति । भान्तित्वामावे हेतुमाह । बाधकेति । नहि मत्यक्षादि बावकं तस्य कल्पितद्वेतविषयत्वेन ताचिकाद्वेतपिमत्यविरोवित्वादित्यर्थः । ननु मर्वस्य कल्पितत्वे सत्यासत्यव्यवहारो छै।िकको वैदिकश्च न स्यादित्याशङ्कच स्वप्रदृष्टान्तेनोक्तं स्मारय-ति । प्राक्केति । आगमादर्थवती सर्वोकाङ्काशान्तिहेतु के ह्यात्मपतिपत्तिर्भवतीति स्थिते फलितमाह । तस्मादिति । कल्पनाममुख्यमाणः श्रीतमेव ब्रह्मणोऽनेकात्मकत्वभिति

१ क. ज. हिय°। २ क. त्र. °तेन चैत्र । ३ ज ज. ट ° मि' इ°। ४ ज. विदंश्यमान वात् । ९ ज. ट °तभे°।

नेकात्मकब्रह्मकल्पनावकाशोऽस्ति । ननु मृदादिदृष्टान्तमणयनात्परिणामवद्ग्रह्म शास्त्रस्याभिमतिमिति गम्यते । परिणामिनो
हि मृदादयोऽर्था छोके समिधिगंता इति । नेत्युच्यते ''स वा
एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' [ बृ० ४ ।
४ । २५ ] ''स एष नेति नेत्यात्मा'' [ बृ० ३ । ९ । २६ ]
''अस्थू छमनणु'' [बृ० ३ । ८ । ८] इत्याचाम्यः सर्वविक्रियामतिषेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात् । न ह्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुं स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत् । न । कूटस्थस्येति विशेषणात् । नहि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्वं संभवति । कूटस्थं
चै नित्यं ब्रह्म सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम । नच यथा
ब्रह्मण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शनमपि स्वतन्नमेव कस्मैचित्फछायाभिप्रेयंते प्रमाणाभावात् ।

शह्नते । निन्नति । कथं यथोक्तदृष्टान्तावष्टमात्परिणामि ब्रह्म श्रौतिमित्याशङ्क् च दृष्टान्तदार्ष्टानितकयोः साम्यमेवयादित्याह । परिणामिनो हीति । दृष्टान्तगैतं विविक्षितमंशं हित्वा मानान्तरिवरुद्धोंऽशो दार्षान्तिके नाभ्यपेववयोऽितपसङ्गतः । अस्ति च परिणामित्वे ब्रह्मणो मानान्तरिवरोवस्तस्य कीटस्थ्यश्रुतेरिति परिहरित । नेत्युच्यत इति । श्रुतिद्वयानुरोधात्कूटस्थत्वपरिणामित्वे स्यातामित्याशङ्कच्च युगपत्क्रमेण वेति विकल्प्याऽऽद्यं विरोवेन निरस्यित । न हीति । द्वितीयं शङ्कते । स्थितीति । कूटस्थ-स्य ब्रह्मणो न परिणामितिति विशेषणात्र तस्य कदाचिद्रिप परिणामयोग्यता स्वरूप-पच्युतिपसङ्गादित्याह । नेति । तदेव स्फुटयित । न हीति । परिणामिनां हि बाणपाषाणादीनां क्रमेण स्थितिगती युक्ते नतु परिणामयोग्यस्य क्रमेण परिणामत्व्राहित्ये ब्रह्मणः स्यातामित्यर्थः । ब्रह्मणि विरुद्धवर्भीसंभवे कूटस्थत्वं हित्वा परिणामत्वादित्ये ब्रह्मणः स्यातामित्यर्थः । ब्रह्मणि विरुद्धवर्भीसंभवे कूटस्थत्वं हित्वा परिणामत्वमित्वयेवप्यतामित्याशङ्कच्चाऽऽह । कूटस्थं चेति । अनवयवानवच्छित्रकृटस्थव्रद्याः पाः स्वरूपादमच्युतस्वभावस्य सर्वमकारतिद्वपरीतकार्योकारपरिणामश्रुत्वेत्वत्वं सिध्यतीत्युक्तम् । संपत्रि परिणामश्रुतेः स्वार्थे फछ।भावाद्यि परिणामो न विविक्षित इत्याह । न चेति । यद्रह्मज्ञानस्य फछं तदेव परिणामिब्रह्मज्ञानस्यापि शास्रमेव चात्र प्रमाणमित्याशन

९ ज ँगताः। ने । २ क. ज. ट. च छ। ३ ज. प्रेयेत प्रः। ४ ख. ँगतिवै। ५ ख. इ.. ँरुद्वाशो। ६ ठ. ड. ँर्मामावे।

कूटस्थत्रह्मात्मैत्विविज्ञानादेव हि फलं दर्शयित शास्त्रम् "स एय नेति नेत्यात्मा" इत्युपकम्य " अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि " [बृ०४।२।४] इत्येवंजातीयकम् । तत्रैतित्सद्धं भवित । ब्रह्मपक-रणे सर्वधर्मविशेपरहितबद्धदर्शनादेव फलेसिद्धौ सत्यां यत्त्रा-फलं श्रृयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि तह्रह्मदर्शनोपा-यत्वेनैव विनियुज्यते फलवत्संनिधावफलं तदङ्गमितिवत् । नतु स्वतंत्रं फलाय कल्पत इति । नहि परिणामवत्त्वविज्ञा-नात्परिणामवत्त्वमात्मनः फलं स्पादिति वक्तं युक्तं कृटस्थिन-त्यत्वान्मोक्षस्य । कूटस्थबद्धात्मवादिन एकत्वेकान्त्यादीशित्री-शितव्याभाव ईश्वरकारणपतिज्ञाविरोध इति चेत् । न।अविद्यात्मकनामक्ष्यवीजव्याकरणापेक्षत्वात्सर्वज्ञत्वस्य । "तस्माद्वा एत-स्मादात्मन आकाशः संभूतः" [ तै० २ । १ ] इत्यादिवाक्ये-भ्यो नित्यश्वद्धद्धसुक्तस्वक्षपात्सर्वज्ञात्सर्वशक्तेरीश्वराज्ञमंज्ञिन-स्थितिपल्या नाचेतनात्मधानादन्यस्माद्वेत्येषोऽर्थः प्रतिज्ञातः

क्षणाऽऽह । क्रटस्थेति । वर्डि परिणामिश्रुवीनामान्थेन्याद्य्ययनिविधिनिरोवः स्यादि-त्याक्षण्य फळवच्छेषवया साफल्यान्मैनित्याह । तत्रोत । सृष्टचादिश्रुवीना स्नार्थे फळवेकल्ये सवीवि यानत । तत्र भीमासकसंमतमुदाहरणमाह । फळवदिति । यथा हि स्वर्गोदिफळवतो दर्शपूर्णमासादेः संनिधाने श्रुवं प्रयाजादि स्वतो निफळं वदङ्गभिल्यङ्गिकियवे वया सृष्टचादिदर्शनमिप ब्रह्मज्ञानशेषवया वत्फळेनैन फळवच्यात्तदङ्गभिल्यथेः । ननु प्रयाजादेः श्रूयमाणफळेनैन फळवच्यमंभने फळवदङ्गत्वं किमित्यङ्गिकविव्यभिल्याशङ्कच्य प्रधानफळेनैन फळवच्यसिद्धौ फळान्वरकल्पने गौरवादङ्गेषु च फळश्रुवेर्थवाद्याङ्गिकारादित्याह । न त्विति । इविश्ववदः सिद्धं भववीत्यनेन संबध्यते । वं यथा यथोपासवे वदेन भववीवि श्रुत्या परिणाभित्रद्मज्ञानात्त्याधिरेन फळमित्याशङ्कचाऽऽ-ह । न हीति । वस्य वावदेनेत्यादिना पविपन्न कैन्वव्यं विहाय सामान्यशास्त्रसिद्धफळाकर्षणे वाक्यभेदः स्यादिति भावः । क्र्टस्थाद्वयत्वे ब्रह्मणः श्रुविप्रविज्ञयोविरोवः स्यादिति श्रुत्य वर्गकरणं कार्यप्रश्रुक्तवादैश्वर्थस्य । प्रविज्ञासृत्रस्य वदनुसारिश्रुविचचनस्य च पारमाधिकक्रूटस्थाद्वयत्वे न विरोधोऽस्वित्यर्थः । संग्रहवाक्यं वित्रृणोवि । तस्मादित्यादिना । उक्तमेनार्थं चोद्यरिहारम्यां स्फोरयवि । वित्राधित्ता । क्रमेनार्थं चोद्यरिहारम्यां स्फोरयवि । विश्वास्त्रस्य वदनुसारिश्रुविचचनस्य च पारमाधिकक्रूटस्थाद्वयत्वे न विरोधोऽस्वीत्यर्थः । संग्रहवाक्यं वित्रृणोवि । तस्मादित्यादिना । उक्तमेनार्थं चोद्यरिहारम्यां स्फोरयवि ।

१ क. ैट्निविं। ज ैट्निकिविं। २ क ैर्सरी २ क. अ ैतन्त्रक्ती ४ ज. ैस्ट्रपत्तिस्थि। ५ क. ज ज. ैतिल्डी

"जन्माद्यस्य यतः" [ ब० स० १ | १ | ४ ] इति । सा मितज्ञा तदवस्थैव न तद्विरुद्धोऽर्थः पुनिरहोच्यते । कथं नोच्यतेऽत्य-न्तमात्मन एकत्वमद्वितीयत्वं च ब्रुवता । शृणु यथा नोच्यते । सर्वज्ञस्येश्वरस्याऽऽत्मभूत इवाविद्याकल्पिते नामक्ष्पे तत्त्वान्य-त्वाभ्यामनिर्वचनीये संसारमपञ्चबीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाश्चिकः मकृतिरिति च श्वतिस्मृत्योरिमल्प्येते । ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः "आकाशो वै नाम नामक्षपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तक्का" [ छा० ८ । १४ | १ ] इति श्वतेः । "नामक्षे व्याक-रवाणि" [ छा० ६ । ३ । २ ]

"सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते"।

[ तै॰आ०३।१२।७ ]''एकं बीजं बहुधा यः करोति''[श्वे०६। १२] इत्यादिश्रुतिभ्यश्च।एवमविद्याकृतनामद्भपोपाध्यनुरोधीःवरो

कथमिरयादिना । नामक्रपयोरात्मभूतत्वे वस्तुत्वशङ्कायामिवेस्युक्तमुपमार्थत्वमिवकारस्य वारयन्नाभासार्थत्वं स्फुटयति। अविश्वेति। तयोरविद्याकल्पितत्वं सौधयति। तत्त्वान्य-त्वाभ्यामिति । न हीश्वरत्वेन ते निरुच्येते जडाजडयोरभेदायोगात । नापि ततोऽ-न्यत्वेन निरुक्तिमहैतः स्वातश्येण सत्तारफुर्यसंभवातः । नहि जडमजडानपेक्षं सत्ता-स्फू विमदुपर्लंक्यते जडत्वभङ्गमसङ्गात् । तस्माद्विद्यात्मके नामरूपे इत्यर्थः । तयोश्व का-र्येलिई कमनुमानं प्रमाणयति। संसारेति। तयोराश्रयं विषयं च दर्शयति। सर्वज्ञस्येति। वयोरेव श्रुविस्मृती प्रमाणयाति । मायेति । मायां तु प्रकृति विद्याहेवात्मशाक्ति।मैत्येवं-विषा श्रुतिः । प्रकृति पुरुषं चैव माया होषेत्येवंप्रकारां च स्मृतिः । नामरूपे चेदीश्व-रात्मभूते वर्हि सोऽपि वाभ्यामभिन्नत्वात्तद्वदेव जडःस्यादिसाशङ्कचाऽऽह । वाभ्या-मिति । ईश्वरस्य नामक्रपाभ्यामर्थान्तरत्वे प्रमाणमाह । आकाश इति । यत्तु नाम-कपबीजन्याकरणापेक्षमैश्वर्थिमति तत्र तद्याकरणे प्रमाणमाह । नामकपे इति । जीव-स्य व्याकर्तुंत्वं व्यासेद्धं वाक्यान्तरमुदाहरति । सर्वाणीति । नामक्रपव्याकरणस्य नानाविषस्वसिद्धचर्यं श्रुत्यन्तर पठति । एकमिति । आदिशब्देन सच त्यचाभनदि-त्याचा श्रुतिरेह्यते । दर्शितश्रुतिभ्यो नामक्रपन्याकरणनीश्वरायत्तं सिद्धं तदपेक्षं चा-स्यैश्वर्यभित्यर्थः । स्वाभाविकत्वादैश्वर्यस्य कृतो व्याकरणापेक्षेत्याशङ्कचाऽऽह । एव-मिति । उक्तश्रुतिस्पृत्यन्रोधाद्विद्याकृते तदात्मके ये नामरूपे तद्रूपानव-च्छिनोपाध्यभिन्यक्तश्चिदात्मा ताभ्यामेव नामक्रपाभ्या विरचितं विचित्रं पपश्चं

३ च.अ.ट. नोच्येता त्य°। २ ख.ठ.ड. बोषयति । ३ ठ.ड.°ळ+यते । ४ झ. °इ.म°। ५ ठ.ड.°रा स्ट्र°।

भवति व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधि। स च स्वात्मभूतानेव घ-टाकाशस्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापितनामक्ष्पकृतकार्यकरणसं-घातानुरोधिनो जीवाख्यान्विज्ञानात्मनः मतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च न परमार्थतो विद्ययाऽपास्तसर्वोपाधिस्वक्ष्प आत्म-नीशित्रीशितव्यसर्वज्ञत्वादिव्यवहार उपैपद्यते । तथाचोक्तम् "यत्र नान्यत्पदयित नान्यच्छृणोति नान्यद्वज्ञानाति स भूमा" । छा० ७।२४।१ ] इति । "यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं पद्येत्" [वृ० २।४।१४] इत्यादिना च । एवं परमार्थावस्थायां सर्वव्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्तांः सर्वे । नथेश्वरगितास्विप—

> ''न कर्नृत्वं न कर्माणि स्रोकस्य स्रजति प्रभुः । न कर्मफरुसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते''॥

नियमयत्री थरो नाम ततो न स्वाभाविकभैश्वर्यमित्यर्थः । ईश्वरस्योपाध्यनुरोवित्वे ह-ष्टान्तमाह । व्योमेति । अविद्याकृतजगदीशिवृत्वेऽि जीवानामवत्कृतत्वात्कृतस्ता-न्मसै अर्थिभित्याशङ्क चाऽऽह । स चेति । स्वात्मभूतत्वे भेदाभावात्कुतो नियम्यते सा-शद्भचाऽऽह । घटेति । नन घटवदुपाचेरनधिगमे कथमीपाधिकभेदानुरावेन नियम्य-नियन्तृत्वं कल्प्यते तत्राऽऽह । अविद्येति । ईश्वरस्येश्वरत्वं काल्पनिकमिति स्पष्ट-थितुं विशिनष्टि । व्यवहारेति । कल्पितमीश्वरत्वमित्युपपादितं निगमयति । तदेव-मिति । सर्वेज्ञत्वादिवदीश्वरत्वस्य वास्तवत्वमाशङ्कचाऽऽह । सर्वेज्ञत्विमिति । सर्व-ज्ञत्वं चाविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमिति संबन्वः । पूर्वज्ञोक्तेन प्रकारेणाविद्यात्मको योऽसावुपाधिस्तेन कृती यो जीवपपश्चास्यः परिच्छेदस्तदपेक्षमिति यावत । अन्वय-मुखेनोक्तमर्थं व्यविरेकद्वारा निरूपयवि । नेत्यादिना । परमार्थवश्चिद्धावोरीश्वरत्वा-नुपपत्ती श्रुति प्रमाणयति । तथाचेति । ननु परमाथीवस्थाया दर्शनादिव्यवहारराहि-त्यमिहोच्यते न पुनरीशित्रीशितव्यादिव्यवहारासत्त्वमित्याशङ्कच दर्शनादिव्यवहारा-भावस्योपळक्षणत्वादत्र समस्तव्यवहारराहित्यं विवक्षित्तमित्याह । एविमिति । बहुवच-नं स एष नेति नेत्यातमाऽहृश्येऽनातम्ये यत्तद्रेश्यमस्थळमित्यादिवाक्यसंग्रहा-र्थम् । श्रीतेऽर्थे भगवतोऽपि संमितिमाह । तथेति । वेदान्तेष्विव भगवद्गीतास्तपि पर-मार्थावस्थायां व्यवहाराभावः प्रदृश्येत इति संबन्धः । कथं तर्हि क्रियाकारकफलत-त्संबन्धबुद्धिस्तत्राऽऽह । स्वभावस्तिवति । अनाद्यविद्यावशाक्रियाकारकादिमद्यति-

१ ज. "पेक्यमे"। २ ज. विषयापाँ। क. विद्यापाँ। ३ ज. "पगृद्यते । ४ क. ज. ज ैरि च। ५ क. ज. ज. \*ता:। तैं। ६ इ. "तोऽय जीं।

''नाऽऽदत्ते कस्य चित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन सुज्ञन्ति जन्तवः''॥

[ भ० गी० ६ | १४ | १६ ] इति परमार्थावस्थायामी-शित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः पददर्यते । व्यवहारावस्थायां तू-क्तः श्रुतावपीश्वरादिव्यवहारः "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४ । ४ | २२ ] इति । तथाचेश्वरगीतास्विपि—

> ''ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यम्राह्यदानि मायया''॥

[ भ० गी० १८।६१ ] इति । सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिमा-येण तदनन्यत्वमित्पाह व्यवहाराभिमायेण तु स्याङ्घोकविति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति । अमत्याख्यायेव कार्य-प्रपञ्चं परिणाममिक्तयां चाऽऽश्रयति सगुँगेषूपासनेषूपयोक्ष्यत इति ॥ १४ ॥

रिस्थिः । तथाऽपि भक्तानितरांश्चानुगृह्णानिगृह्णंश्च तदीयसुकृतदुष्कृते परमेश्वरो वस्तुतो नाशयतीस्याशङ्कचाऽऽह । नाऽऽदत्त इति । मर्वेषां परमारमेन्नये कुतः सुकृतदुष्कृतयोविभागेन पृवृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । अज्ञानेनेति । ऐश्वयोदेवेस्तृतोऽनुपपतिमुक्तवा कल्पनयोपपत्तौ श्रुतिस्मृती क्रमेणोदाहरित । व्यवहारेति । श्रुताविवेश्वरगीतास्वाप व्यवहारावस्थायामीश्वरादिव्यवहार उक्त इति संबन्वः । परमार्थावस्थायां
सर्वव्यवहाराभावे सूत्रकारस्यापि संमितमाह । सूत्रेति । तदनन्यत्वामित्यनेनायुक्तं कार्यमिथ्यात्वं कथ्यते स्याङोकविद्यति पूर्वसूत्रे तत्सत्यत्ववचनादित्याशङुचाऽऽह । व्यवहारेति । आत्मकृतेः परिणामात्क्षीरवद्यीत्यादिना परिणामोक्तेरष्टव्यं कार्यमपश्चस्य सत्यत्वमित्याशङ्कचान्यार्थत्वात्परिणामवादस्य न तद्विवक्षेत्याह ।
परिणामिति ॥ १४ ॥

१ क. ज. <sup>\*</sup>ताविश्व<sup>\*</sup>। २ क. ज. तथेश्व<sup>\*</sup>। ३ क. ज. ज. च. <sup>\*</sup>मुद्रादिस्था<sup>\*</sup>। ४ ज. <sup>\*</sup>गुणोपा<sup>\*</sup>। ५ ज. <sup>°</sup>ग्युज्यत ।

### भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

इतश्च कारणादनन्यत्वं कार्यस्य यत्कारणं भाव एव कार्णस्य कार्यमुपल्रभ्यते नाभावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपल्रभ्यते सत्सु च तन्तुषु पटः । नच नियमेनान्यभावेऽन्यस्योपल्रभ्यते सत्सु च तन्तुषु पटः । नच नियमेनान्यभावेऽन्यस्योपल्रभ्यते । नच कुलालभाव एव घट उपल्रभ्यते । सत्यपि निमित्तनैमित्तिकभावेऽन्यत्वात् । नन्वन्यस्य भावेऽप्यन्यस्योपल्र्विधनियता दृश्यते यथाऽम्रिभावे धूमस्यिति । नेत्युच्यते । उद्घापितेऽप्यमौ गोपार्ल्य धृटिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात् । अथ धूमं कयाचिद्यस्थया विशिष्ण्यादीदृशो धूमो नासत्यमा भवतीति । नैव-मित्त किश्वदोषः । तद्घावानुरक्तां हि बुद्धं कार्यकारणयोरनन्यत्वे

तदनन्यत्वमित्यस्य श्रुत्यादिविरोषः समाहितः संप्रति तदनन्यत्वे गाँनमनुमानमाह । भावे चेति । कारणभावे भाने च कार्यस्य भावाद्धानाच तस्य कारणादनन्यत्विभ-त्यर्थः । विमतं कारणानितिरिक्तं तद्भावभानियतभावभानत्वात्तत्त्वक्रपवादित्यनुमानं सूत्रयोजनया दशीयतुं चकारार्थमाह । इतश्चीत । इतः शब्दार्थं स्फुटयनविशष्टं व्याच-ष्टे । यत्कारणमिति । हेतुमुदाहरणाद्धढवया द्रढयवि । तद्यथेति । सत्यि घटे-पटोपलब्बिदर्शनात्कारणभावे कार्योपलब्धिर्नाभेदसायनमित्याशङ्खाऽऽह । न चेति । अन्यस्य भावेऽन्यस्योपलब्धिरनियतेत्वत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । ननु गवाश्व-योरकार्यकारणत्वादनियतोपलम्भेऽपि कार्यकारणयोरनन्यत्वमन्तरेणैव कार्यकारणत्व-क्वा नियतोपलिब्बरिसाशङ्कचाऽऽह । न चेति । नियमेनोपलम्भेऽपि नानन्य-त्विभिति व्यभिचारं शङ्कते । निविति । धममात्रस्यामिना नियतोपलिबर्वभविशेषस्य वेति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । नेत्युच्यत इति । द्वितीयं शङ्कते । अथेति । ईदृशत्वं बहलोध्वीग्रत्वादिविशिष्टत्वमसत्यग्नौ न भवति न भाति चेति द्रष्टव्यम् । धूमविशे-षस्याभिना नियतोपळब्धिमुपेत्य हेतुशिक्षया व्यभिचारं परिहरति । नैवर्मिति । तद्भावानुविधायिभावत्वं तद्भानानुविधायिभानत्वं च कार्यस्य कारणादनन्यत्वे हेतुर्धूम-विशेषस्य चाग्निभावानुविधायिभावत्वेऽपि न तद्भानानुविधायिभानत्वमिभभानस्य धूम-भानाधीनत्वात्र च तद्भानानुविधायिभानत्वमेवास्तु हेतुः प्रभाभानानुविधायिभाने चाक्षु-षक्षे व्यभिचारात्तस्मादिशिष्टहेत्ववष्टम्भात्कार्यस्य कारणादनन्यत्वमुचित्रमिति भावः ।

<sup>9</sup> ज. "ते नामाने सैं। २ क ज ज ° श्यमां। ३ ज ँभाव एव धूँ। ४ क. उद्धृते। ज उद्धापिं। ५ ज. "लघटिं। ६ ट. विशेष्यत र्डस्ं। ७ ख. ड. "नमाहं।

हेतुं वयं वदामः । न चासाविष्ठधूमयोविद्यते । भावाचोपल्डधेरिति वा सूत्रम् । न केवलं शब्दादेव कार्यकारणयोरनन्यत्वं
प्रत्यक्षोपलेब्धिभावाच तयोरनन्यत्वमित्यर्थः । भवति हि मत्यक्षोपलिब्धः कार्यकारणयोरनन्यत्वे । तद्यथा तन्तुसंस्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नैवोपल्डभ्यते केवलास्तु तन्तव आतानवितानवन्तः प्रत्यक्षपुपल्लभ्यन्ते । तथा तन्तुष्वंशवोंऽशुषु तद्वयवाः ।
अन्या प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्ककृष्णानि त्रीणि ह्याणि ततो
वायुमात्रमाकाशमात्रं चेत्यनुमेयम् [ छा० ६ । ४ ] । ततः परं
ब्रह्मेकमेवाद्वितीयं तत्र सर्वप्रमाणानां निष्ठामवोचाम ॥ १५ ॥

### सत्त्वाचावरस्य ॥ १६॥

इतश्च कारणात्कार्यस्यानन्यत्वं यत्कारणं प्रागुत्पत्तेः कार-णात्मनैव कारणे सत्त्वमवरकाळीनस्य कार्यस्य श्रूपते । ''सदेव

एतदेव सूत्रं पाठान्तरेण व्याकुर्वन्कार्यस्य कारणादनन्यत्वे मानान्तरमाह । भावा-क्वेति । मत्यक्षोपळिविनमेव मित्ज्ञोदाहरणाभ्या विवृणोित । भवित हीति । तन्तुव्य-तिरेकेणाऽऽतानवितानाभ्या पटो भातीत्याशङ्कचाऽऽह । केवळास्तिवित । बहुत्वेऽपि तन्तूनामेकपावरणार्थिकयावच्छेदादेकशब्दगोचरत्वं बहुनामपि वर्णानामेकार्थनुद्धिहेतु-त्ववदेकार्थिकियाकारित्वं च तेषामिवरुद्धमिति भावः । तन्तुव्यितिरिक्तपटामाववदंशुव्य-विरिक्ततन्त्वमावोऽपि प्रत्यक्षः सिध्यतीत्याह । तथिति । अंशवोऽपि स्वावयवव्यितिरे-केण न सन्तिति प्रत्यक्षमित्याह । अंशुष्विति । ननु प्रत्यक्षे कार्यकारण-भावे कार्ये कारणमात्रमिति शक्यं प्रत्यक्षयितुं यत्र त्वसौ प्रत्यक्षो न भवित तत्र कथमिति तत्राऽऽह । अन्येति । विमतं स्वोपादानाव्यितिरिक्तं कार्यत्वात्पटविद्यनु-मानं मूळकारणपर्यन्तं धावतीत्यर्थः । प्रत्यक्षानुमानाभ्या फिळीत्मर्थमाह । तत इति । बद्येव मूळकारण परमार्थसद्वान्तरकारणानि त्विनिर्वोच्यानीत्यर्थः । कारणत्वाविशेषात-न्त्वादिवद्रह्मणोऽपि कारणान्तरमनुमेयमिक्याशङ्कचाऽऽहै । तत्रेति । सर्वजगद्भमाविष्ठानान्तया तस्याकाविष्यानान्तरापेक्षेति भावः ॥ १५ ॥

कार्यस्य कारणादनन्यत्वे श्रुतार्थापत्ति प्रमाणान्तरमाह । सत्त्वाचेति । श्रुतार्थापत्तिमेव स्फोरियतुं पथमं चशब्दव्याख्यानपूर्वकं श्रुतिमुदाहरित । इतश्चेति । प्रात्पगुत्तेः सत्त्वं

९ ञ. °लञ्जेभीवाँ। २ ञ ँने'ता। ३ क. °लितार्थें। ४ ख. ठ. ड. °तमाँ। ५ ठ. °ह। ब्रह्मैक्सिमिति। साँ। ६ ठ. ड. श्रुताऽर्थां।

सोम्पेदमग्र आसीत्" [ छा० ६ । २ । १ ] । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" [ ए०आ० २ । ४ । १ । १ ] इत्या-दाविदंशव्दग्रहीतस्य कार्यस्य कार्यन सामानाधिकरण्यात् । यच यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तेत उत्पचते यथा सिकता-भ्यस्तैलम् । तस्मात्मागुत्पत्तेरनन्यत्वाद्धत्पत्रमप्यनन्यदेव कार-णात्कार्यमित्यवगम्यते। यथा च कार्णं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरं तित्येवं कार्यमपि जगित्रषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिच-रति। एकं च पुनः सत्त्वमतोऽप्यनन्यत्वं कार्णात्कार्यस्य ॥१६॥

## असद्यपदेशानेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्य-शेषात् ॥ १७ ॥

ननु कविदसत्त्वमि पागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपिदशिति श्रुतिः "असदेवेदमग्र आसीत्" [छा०२।१९।१] इति "असद्रा इदमग्र आसीत्" [तै०२।७] इति च । तस्मादसद्यपदेशान्न पागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमिति चेत् । नेति बूमः। न ह्ययमत्यन्तासत्त्वाभिमा-

कारणस्यैवात्र श्रुतं न कार्यस्येत्याशङ्कचाऽऽह । इदंशब्देति । यदिदानी स्थूलकार्यं दृष्टं सस्य मृष्टेः पाकारणमामानाविकरण्यानुपपत्या तत्तादातम्यावगमान्न वस्तुभेदोऽस्तीत्यर्थः । कार्यकारणयोरनन्यत्वे प्रमिते प्रमाणानुप्राहिका युक्तिमिष समुचिनोति । यचेति । कार्यन्स्य वागवस्थायां कारणात्मना सन्वेऽपि निष्पन्नं ततो मिन्नं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तस्मादिति । यथा सिकतास्वविद्यमानं तैलं न ततो जायते तथाऽऽत्मनोऽपि जगन्न जायते यद्यात्मरूपेण पागवस्थाया नाऽऽमीजायते च तस्मादात्मात्मना पागासीदिति निश्चयसिद्धिरित्यर्थः । कार्यकारणयोरनन्यत्वे युक्त्यन्तरं वक्तुं भूमिका करोति । यथा चेति । यथा घटः सदा घट एव न जातु पटो भवलेव सदिष कारणं सदा सदेव न कदाचिदसिद्धं तथा कार्यमिष सचेन्न कदाचिदसद्भवित्वमहेतीत्यर्थः । कार्यकारणयोभेन्देनापि सन्वसमवादनन्यत्वं कथमित्याशङ्कचाऽऽह । एकं चेति । सतोऽसतो वा सद्भेदन्यत्वामावात्तदेकतेत्यर्थः । अभिन्नसन्वाभिन्नत्वान्मिथोऽपि कार्यकारणे न भिद्येते सन्ववदिति फल्कितमाह । अतोऽपीति ॥ १६ ॥

प्रागुरपत्तेः सत्त्वं कारणात्मना कार्यस्येखुक्तमानिष्य समाधत्ते । असदिति । तत्र चोद्यं विभजते । निन्वत्यादिना । परिहारभागमवतारयति । नेतीति । नव्यर्थमाह । न हीति । तर्दि केनाभिपायेणायमसद्यपदेश इत्याशङ्कच वर्मोन्तरेणेति व्याचष्टे । येण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासद्विपेदशः किं तर्हि व्याकृतनाम रूपत्वा-द्वर्मादव्याकृतनाम रूपत्वं धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसद्वपदेशः प्रागुत्पत्तेः सत एवं कार्यस्य कारण रूपेणानन्यस्य । कथमेतदवगन्यते । वाक्यशेषात् । यदुपक्रमे संदिग्धार्थं वाक्यं तच्छेषात्रिश्चीन्यते । इहं च तावत् ''असदेवेदमय् आसीत्'' [छा०३ । १९११] इत्यसच्छव्देनोपक्रमे निर्दिष्टं यत्तदेव पुनस्तच्छव्देन पराष्ट्रश्य सिदिति विशिनष्टि ''तत्सदासीत्'' इति । असतश्च पूर्वोपरकाला-संबन्धादासीच्छव्दानुपपत्तेश्च । ''असद्वा इदमय आसीत्'' [तै० २।०।१] इति वाक्यशेषे विशेषणात्रात्यन्तासत्त्वम् । तस्माद्धर्मान्तरेणवा-पमसद्यपदेशः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य । नामरूपव्याकृतं हि वस्तु सच्छव्दाईं लोके प्रसिद्धम् । अतः प्राङ्नामरूपव्याकरणादसदिवाऽसीदित्यप्रचर्यते ॥ १७ ॥

### युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥

युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्य-

कि तहींति। तत्र प्रश्नपूर्वकं गमक कथयति। कथिमिति। सूत्रावयवं व्याख्याति। यदिति। अक्ताः शकरा उपद्यातीत्यत्र केनेति तैल्रघृतादी संदेहे तेजो वै घृतिमिति वाक्यशेषाद्वितेनित निश्चितिमत्यर्थः । सामान्यन्यायं प्रकृते दर्शयति । इह चेति । असदेवेदिनित्यादावसच्छ्व्देन तुच्ल्लमुच्यते किंवा सदेवानिभव्यक्तनामक्तपमसच्छ्व्दिति। तिश्चीयते
तस्य तच्छ्वदेन परामृष्टस्य सच्छ्वदेन निर्देशादित्यर्थः । इतश्चात्र तुच्ल्लमसच्छ्वद्दन्वाच्यं न भवतीत्याह । असतश्चेति । असद्वा इदिमत्यत्र तत्सदासीदिति वाक्यशेषाभावीत्कतो निश्चयसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । असद्वा इति । वाक्यशेषस्य सत्कार्यविषयत्वे फल्लितमाह । तस्मादिति । वृद्धव्यवहाराभावे कथमसच्छ्व्दस्य सित प्रयोग
इत्याशङ्कचोपचारादित्याह । नामेति ॥ १७ ॥

ननु कार्यस्यासतोऽर्थान्तरत्वे सत्त्वमास्थेयं परस्परिवरोधिनोर्विवान्तराभावात्तथाच कार्थस्यानिर्वाच्यत्वाभ्युपगमभङ्गपसङ्गादपिसद्धान्तः स्यादित्याशङ्कच्य कारणस्थैवाप्राक्त-तकारणत्वस्य सत्त्वं कार्यस्य पुनरिवर्वाच्यत्वभेवेति प्रतिपादियतुं प्रक्रमते । युक्ते-रिति । हेतुद्वयं प्रतिज्ञाद्वयेन योजयति । युक्तेश्चेति । काऽसौ युक्तिरित्यपेक्षाया

९ अ. °षादेव निश्ची । २ ट. युक्तेः प्रा । ३ ख. °वात्कथ नि ।

## [भ०२पा०१मू०१८]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तिशांकरभाष्यसमेतानि । ४५१

ते शब्दान्तराच । युक्तिस्तावद्वर्ण्यते । दिधघटरुचकाद्यार्थिभः मितिनयतानि कारणानि क्षीरमृत्तिकामुवर्णादीन्युपादीयमानानि लोके हश्यन्ते । नेहि दृष्ट्यार्थिभमृत्तिकापादीयते न घटौर्थिभः क्षीरं तदसत्कार्यवादे नाप्पैद्येत । अविशिष्टे हि मागुत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्रासत्त्वे कस्मात्क्षीरादेव दृष्ट्यत्पद्यते न मृत्तिकापाः । मृति-काया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात् । अथाविशिष्टेऽपि माग-सत्त्वे क्षीर एव दृष्ट्यः किश्वदित्तरायो न मृत्तिकायां मृत्तिका-यामेव च घटस्य किश्वदित्तरायो न क्षीर इत्युच्येतातस्तर्द्यतिश्च । यसत्त्वार्द्यापा असत्कार्यवादहानिः सत्कार्यवादिसिद्धिश्च । शित्तिश्च कार्णस्य कार्यन्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना नान्याऽसती वा कार्यं नियच्छेत् । असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच्च । तस्मान्त्वार्र्यास्याऽऽत्मभूता शक्तिः शक्तेश्चाऽऽत्मभूतं कार्यम् । अपिच कार्यकार्णयार्द्वव्यगुणादीनां चार्यमहिष्वद्वेदद्वद्वयभावात्तादा-

युक्ति पकटयन्नसदुत्पति वावत्प्रसाह । युक्तिरिति । प्रविनियममेव प्रकटयि । नित्यादिना । कार्यार्थिना प्रविनियतकारणोपादानानुपप्त्या कार्यस्य तत्र सन्द मिध्य-विद्यर्थापितिमाह । तिदिति । नन्वपेक्ष्यमाणघटादिजनकत्वान्मदादिरेवोपादानं नतु मृदादी घटादेः सन्वादित्यन्यथोपपत्तिरित्यर्थः । नियामकमिवश्यमाश्रङ्कते । नियामकामावादसज्जननासंभवान्नान्यथोपपत्तिरित्यर्थः । नियामकमिवश्यमाशङ्कते । अथिति । अविशयो हि कार्यस्य कारणस्य वेति विकल्प्याऽऽधे धर्भस्य धर्मिपरतन्न-त्वादपसिद्धान्तापितिरित्याह । अत इति । सार्विभाक्तिकत्वात्तिः सग्नम्थँभे शिक्षत्व-पक्षवाचि । प्रागवस्था दघ्यादिकार्यावस्था । द्वितीयं दूषयि । शक्तिश्चेति । कार्यापस्य हि धर्मः शक्तिरिवशयशिद्धान्ता नियामकत्वेनेष्टा कार्यकारणाभ्यामन्या कार्या तमा चासवी कार्यं न नियच्छेदित्यत्र हेतुमाह । असन्वेति । कार्योत्मना शक्तेर-सन्त्वे वयेवानियार्भकत्वमसन्वस्योभयत्र तुल्यत्वात् । द्वाभ्यामन्यत्वे च वस्या न नियामकत्वं तये।रिवान्योन्यं शक्तेस्ताभ्यामन्यत्वस्थिष्टत्वादित्यर्थः । शक्तेरसन्वेऽन्यत्वे च नियामकत्वासंभवे फलितमाह । तस्मादिति । वथाचापसिद्धान्तवाद्वस्थिमित्वाव्यादे दोषान्वरमाह । अपिचेति । भेदबुद्धच्यभावे समवायो निर्मितं नतु वादात्म्यमित्याशङ्कच समवायस्वाई परतन्नः स्वन्नो वेति विकल्प्याऽऽ-

<sup>9</sup> का. ज. न दै। २ झा. ज, ट. ैटाबार्धिं। ३ ज ट. ैपबते। अर्थ। ४ ज. ज ट ैच्येने तर्ह्यापुल के न्याऽप्यसाँ।६ का. ज. ट. ैती क्याँ। ७ ट. ड. મ્વર્થ રાં।८ का केत्व नरशह्न ददसाँ।

त्म्यमभ्युपगन्तव्यम् । समवायकल्पनायामपि समवायस्य सम-वायिभिः संबन्धेऽभ्युपगम्यमाने तस्य तस्यान्योऽन्यः संबन्धः कल्पितव्य इत्यनवस्थामसङ्गोऽनभ्युपगम्यमाने चै विच्छेदमस-द्धः । अथ समवायः स्वयं संबन्धक्रपत्वादनपेक्ष्यैवापरं संबन्धं संबध्यते संयोगोऽपि तर्हि स्वयं संबन्धक्रपत्वादनपेक्ष्यैव समवा-यं संबध्येत । तादात्म्यमतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्प-नानर्थक्यम् । कथं च कार्यमवयिद्रव्यं कारणेष्ववयवद्रव्येषु वर्तमानं वर्तते । किं समस्तेष्ववयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवम् । य-दि तावत्समस्तेषु वर्तेत तत्तोऽवयव्यनुपल्रव्धिः प्रसल्येत सम-स्तावयवसंनिकर्षस्याशक्यत्वात् । नहि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु वर्तमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन ग्रह्मते । अथावयवशः समस्तेषु वर्ते-त तदाऽप्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनोऽवयवाः कल्प्येर-

चे संबन्धद्वारा स्वभावाद्वा पारतब्रयमिति पुनर्विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । समवायेति । समवायस्य स्वात इयपक्षं दूषयति । अन्भ्यूपगम्यमाने चेति । समवायस्य समवा-यिभिः संबन्बो नेष्यते किर्तु स्वातश्र्यमेवत्यत्रावयवावयविनोद्गेव्यगुणादीनां च विप-कषेः स्यात्संनिधापकाभावादित्यर्थः । स्वभावादेव समवायस्य पारतत्रयमिति पक्षमुत्था-पयित । अथेति । स्वपरिनवीहकत्वं संयोगस्यापि स्यादविशेषादिति परिहरित । संबोगोऽपीति । तर्कपादे चैतद्यक्तीभविष्यति । द्रव्यगुणादिषु समवायकल्पनामङ्गी-कृत्य दोषमुक्तवा तत्कल्पनैवायुक्तेत्याह । तादारम्येति । सिद्धे हि भेदे द्रव्यगुणादी-ना समवायशिद्धिः समवायशिद्धौ च भेदिसिद्धिरित्यत्रान्योन्याश्रयता । निह सामा-नाधिकरण्येन वादात्म्ये वेषा भावि स्वारिसको भेदः सिध्यतीति भावः। असत्कार्यवादानिरा-सेन कार्यस्य कारणे कल्पितत्वमुक्तम् । इदानी कार्यस्य कारणे वृत्त्यनुपपत्तेश्च कल्पि-तत्विमित्याह । कथं चेति । कथंशब्द सूचितं विकल्पद्वयं विशदयति । किमिति । तत्राऽऽद्यमनू चावयविनः सक्स्पेण वाऽवयवेषु वृत्तिरवयवशो वेति विकल्प्याऽऽद्ये दो-षमाह । यदीत्यादिना । तत्र हेतुमाह । समस्तेति । मध्येपरभागयोरवीग्भागन्यवहि-तत्वादित्यर्थः । सर्वोवयवन्याधावि कतिपयावयवसंनिकर्षादवयविनो दृष्टिरिष्टेत्याश-**द्भचाऽऽह । न हीति । क**ल्पान्तरमुत्थापयति । अथेति । तथाच यथाऽवयवैः सूत्रं कुसुमानि व्याप्नुवत्कविषयकुसुमग्रहणेऽपि गृह्यते तथा क्रियावयवग्रहणेऽपि भवत्य-वयिवनो ग्रहणमित्यर्थः । तत्र किमारम्भकावयवैरेव तेष्ववयवी वर्तते किवा तदिव-रिक्तावयवैरिवि विकल्प्याऽऽधं पत्याह । तदाऽपीति । यत्र यद्ववेते तत्तद्विरिक्ता-

१ इ. ज. झ. अ. इ. वा। २ ठ. इ. °ध्यमप°।

न्यैरारम्भकेष्ववयवेष्ववयवशोऽवयवी वर्तेत । कोशावयवव्यतिरिक्ते द्वांवयवेरितः कोशं व्याप्नोति । अनवस्था चैवं प्रसच्येत । तेषु
तेष्ववयवेषु वर्तियतुमन्येषामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात् । अथ
प्रत्यवयवं वर्तेत तदैकत्र व्यापारेऽन्यत्राव्यापारः स्यात् । निह
देवदत्तः सुन्ने संनिधीयमानस्तदहरेव पाटल्यिषुत्रेंऽपि संनिधीयते ।
युगपदनेकत्र वृत्तावनेकन्वपर्सद्भः स्यात् । देवदत्तयज्ञदत्त्त्योरिव
सुन्नपाटल्यित्रतिवासिनोः । गोन्वादिवत्पर्यकं परिसमाप्नेर्ने दोप
इति चेत्। न तथा प्रतीत्यभावात् । यदि गोन्वादिवत्पर्यकं परिसमाप्नेर्ने दोप
इति चेत्। न तथा प्रतीत्यभावात् । यदि गोन्वादिवत्पर्यकं परिसमाप्नेर्ने दोप
प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं यद्वेत न चैवं नियतं यद्वते । प्रत्येकपरिसमाप्नो
चावयविनः कार्येणाधिकारात्तस्य चैकत्वाच्छुङ्गेणापि स्तनकार्यं
कृषांद्वरसा च पृष्ठकार्यम् । न चैवं दृद्यते । प्रागुत्पत्तेश्च कार्यस्यासत्त्व उत्पत्तिर्कर्तृका निरात्मिका च स्यात् । उत्पत्तिश्च

वयवैरेव तत्र वर्तमानं दृष्टमिति दृष्टान्तम्भै हेतुमाचष्टे । कोशेति । द्वितीयं दृषयि । अनवस्थेति । कल्पितानन्तावयवव्यवित्ततया प्रकृतावयविनो द्रविपक्षीत्तन्तुनि-ष्ठत्वं पटस्य न स्यादिति भावः । कल्पान्तरमनुवद्ति । अधेति । तत्रापि क्रमेण वा मत्यवयवं वर्वेताक्रमेण वेति विकल्प्याऽऽद्ये दोषमाह । तदेति । तदेव दृष्टान्वेनोप-पादयति । नहीति । द्वितीयं निराच्छे । युगपदिति । यथा प्रतिव्यक्ति साकल्येन युगपद्वर्तमानं सामान्यं न भिद्यते तथाऽवयिवनोऽपि वस्तुतो न भेदोऽस्तीति शङ्कते। गो-त्वादिवदिति । वैषम्यं दर्शयन्दूषयि । न तथेति । तदेव स्पष्टयि । पदीति । पत्थे-कम्बयवेष्ववयविनः परिसमाप्तिपक्षे दोषान्तरमाह । प्रत्येकेति । यद्धि गोत्वस्य शा-बलेये कार्यं न तद्वाहुलेयेऽस्ति तथेहापि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कार्येणेति । न हि गोत्वस्य कार्यान्वयः कितु व्यक्तेरेव प्रकृते त्ववयवानां तदनन्वयादवयविनस्तद्धा-वात्तस्य सर्वत्रैक्याद्रथेकियाव्यवस्थानुपपात्तः । नच तत्तद्वयवनिष्ठस्यैवावयविनस्तै-त्कार्यमवयवानां कार्योनन्वये सत्युक्तनियमायोगात्प्रवित्या तिक्रयमे युक्त्यभिमानित्व-व्याघातादिति भावः । वृत्तिविकल्पानुपपत्या कार्यस्य कारणे कल्पितत्वं प्रमाध्यासत्का-र्थवादे दोषान्तरमाह । प्रागिति । भवत्वकर्तृकत्वमित्याशङ्कचाऽऽश्रयक्रपकारणाभावा-दुत्पत्तिक्रियारूयं कार्थमनुत्पन्नं निरात्मकं स्यादित्याह । निरात्मिकेति । इतश्चीत्पत्ते-रकर्तृकत्वमयुक्तमित्यनुमानेन दर्शयति । उत्पत्तिश्चेति । क्रियात्वेऽपि सकर्तृकत्वाभावे

१ ज. 'न्येरवयवेरा'। २ ज. ैते सं। ३ ज. ैसङ्गात् । ४ क. ज. ज. हेरदों । ५ ज चैव वि । ६ ट. ड. हितत्तत्का । ७ ट. ड. ैतीता तं।

नाम किया सा सकर्तृकैव भवितुमहित गत्पादिवत् । किया च नाम स्पादकर्तृका चेति विमतिषिध्येत । घटैस्य चोत्पत्तिरूच्य-माना न घटकर्तृका कि तर्द्धन्यकर्तृकेति कल्प्या स्यात् । तथा कपालादीनामप्युत्पत्तिरूच्यमानाऽन्यकर्तृकेव कल्प्येत । तथाच सति घट उत्पचत इत्युक्ते कुलालादीनि कारणान्युत्पचन्त इत्यु-क्तं स्यात् । नच लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुलालादीनौमप्युत्पच-मानता मतियत उत्पन्नतामतीतेश्च । अथ स्वकारणसत्तासंबन्ध एवोत्पत्तिरात्मलाभश्च कार्यस्पेति चेत्कथमलब्धात्मकं संबध्येतेति वक्तव्यम् । सतोहिं द्वयोः संबन्धः संभवति न सदसतोरसतोर्वा । अभावस्य च निरुपाल्यत्वात्मागुत्पत्तेरिति मर्पादाकरणमनुपप-नम् । स्तां हि लोके क्षेत्रग्रहादीनां मर्पादा दृष्टा नाभावस्य । नहि वन्ध्यापुत्रो राजा षभूव मानपूर्णवर्मणोऽभिषेकादित्येवंजा-

किं बाधकमित्याशङ्कचाठऽह । क्रिया चेति । अस्तु तर्हि कारणाश्रयोत्पत्तिस्तथाच सिद्धसाध्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । घटस्येति । घटोत्पत्तावुक्तन्थायं कपालोत्पत्तावविदि-शति । तथेति । इष्टापतिमाशङ्कच निराचष्टे । तथाचेति । उत्पादना हि कारक-व्यापारो नोत्पत्तिनी च तयोरीनयं प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारतया भिन्नत्वादन्यथा घटमुन त्पाद्यवीतिवद्धटमुर्गाचत इति स्यादिति भावः । ननु घटो जायत इत्यत्र घटशब्दो घटजननीन्मुखेषु कारकेषु तादात्म्यनिमित्तोपचारात्प्रयुज्यते तथाच घटोत्पत्युक्तौ कुळाळादिकारकोत्पत्त्युक्तिरविरुद्धेति तत्राऽऽह । न चेति । सिद्धसाध्यत्वाभावेऽपि कियात्वहेतोरसिद्धिरिति शङ्कते । अथेति । स्वकारणसत्तासंबन्यः स्वकारणसमवायः सत्तासमवायो वेति यावतः । कार्यस्य क्रियाक्रपोत्पत्त्यनभ्युपगमे कथमात्मलामः स्यादि-त्याशङ्कचाऽऽह । आत्मलाभश्चेति । क्रियात्वामावमङ्गीकृत्योत्पत्तेः साश्रयत्वं साव-यित । कथमिति । आक्षेपमेव विवृगोति । सतोहीति । **दृष्टान्तोक्तिः ।** उत्पत्तिः साश्रया संबन्धत्वात्संयोगवदित्यिकियात्वेऽपि शक्यं साश्र-यत्वं प्रतिपाद्यितुमिति भावः । कार्यस्यासतोऽपि तदाश्रयत्वोपपत्तेः सिद्धसा-ध्यतेत्याशङ्क चाऽ इह । निरुपारुयत्वं तद्विलक्षणत्वं वा कार्यस्य विवक्षिताभिति विक-ल्प्याऽऽचे मर्यादाकरणानुपपतिरित्याह । अभावस्पेति । कार्यशाब्दितस्ये-ति शेषः । अनुपरत्तिमेव स्फोरयति । सतां हीति । अभावस्य मर्था-दा न इप्टेरयत्र इष्टान्तमाह । न हीति । कार्यस्य कारकव्यापारसाध्यतया निरुपा-

१ इत. °र्तृका भ<sup>°</sup>। २ इत. °टस्योरप<sup>°</sup>। ३ क. ज. °नामुरप<sup>°</sup>। ४ झ <sup>°</sup>मुत्पर्य<sup>°</sup>।

# [अ०२पा०१सू०१८] आनन्दगिरिकृतटीकासंदिलतशांकरभाष्यसमेतानि । ४५५

तीयकेन मर्यादाकरणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूवं भवित भविष्यतीति वा विशेष्यते । यदि च वन्ध्यापुत्रोऽिष कारकव्यापाराद्ध्वंभभविष्यत्तते इदमप्युषापत्स्यत कार्याभावोऽिष
कारकव्यापाराद्ध्वं भविष्यतीति । वयं तु पश्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापाराद्ध्वं न भविष्यत्येवं कार्याभावोऽिष कारकव्यापाराद्ध्वं
न भविष्यतीति । नन्वेवं सित कारकव्यापारोऽनर्थकः
प्रसज्येत यथैव हि प्राक्तिसद्धत्वात्कारणस्वद्भपिद्धये न कश्चिद्धापियते । एवं प्राक्तिसद्धत्वात्तवन्यत्वाच कार्यस्य स्वद्धपिद्धयेऽिष न कश्चिद्धापियते । व्याभियते चातः कारकव्यापारार्थवत्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्तेरभावः कार्यस्थिति । नेष दोषः । यतः
कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कारकव्यापारस्यार्थवत्त्वमुपपच्यते । कार्याकारोऽिष कारणस्याऽऽत्मभूत एवानात्मभूतस्यानारभ्यत्वादित्यभाणि । नच विशेषदर्शनमात्रेण वस्त्वन्य-

स्यवैछक्षण्यान वन्ध्यापुत्रतुल्यवेति द्वितीयमाशङ्कचाऽऽह । यदि चेति । घटमागभावस्य घटेन प्रतियोगिनोपास्येयतया कारकव्यापारसाध्यत्वं युक्तं वन्ध्यापुत्रस्य तु
नैविस्याशङ्कचाऽऽह । वयं निवित । विमतं न कारकव्यापारवद्दमन्वात्मंमतविति ।
भावः । कार्यस्यासक्तं निरम्यता सक्त्वमेव सावितामिति मन्वामश्रोद्धयति । निविति ।
कारकव्यापारो हि सत्कार्यवादे काँयेखक्षपिद्धये वा तद्दनन्यत्विद्धये वा नाऽऽघ
इत्याह । यथेति । द्वितीयं प्रत्याह । तद्दनन्यत्वाचिति । कार्यस्य कारणेनाभिन्नत्वस्य सत्कार्यवादे सदा भावान्न ताद्ध्येनापि कारकव्यापार्द्दियेनानित्ययेः । मा तर्हि
कारकव्यापारो भूदित्याशङ्कचाऽऽह । व्यापियते चेति । परमते कारकव्यापारस्याऽऽनर्थक्यात्तद्थवत्वानुपपत्तिरसन्त्वं कार्यस्य पाकाले साध्यतीति फलितमाह । अत
इति । मायाविनो व्याघाद्याकारतापत्तौ मन्नाद्यपेक्षावत्कारणस्यापि कार्योकारापत्तौ
कारकव्यापारापेक्षाऽस्तीति समाधत्ते । नैष दोष इति । ननु प्रागपि कार्योकाराऽस्ति न वा । प्रथमे कारकव्यापारवैयध्यम् । चरमे त्वसदुत्पत्तिस्तत्राऽऽह । कार्योकारोऽपीति । रज्ज्यारेव मुजंगस्य कारणमेव कार्यस्य तत्वमतो निर्वाच्यं कार्यस्य
भिन्नमिव चामिन्नमिव च मात्यसत्कार्यवादस्य प्रागुक्तन्यायपत्युद्वस्तत्वादित्यर्थः । विवर्तवादेन परिहारमुक्तवा परिणामवादेनापि परिहरति । न चेति । वस्त्वन्यत्वं पर-

१ट. विदामी २क ज. ज. पुत्रः काँ। ३ क ज. ट. ैतः उपाँ। ४ ज. ैणस्य स्वै। ५ क. ज. ज. तेर्थक्षे। ६ ठ. ैरोऽपि सै। ७ ठ. ड. ैर्यस्य हैं।

त्वं भवति । निह देवदत्तः संकोचितहस्तपादः मसारितहस्त-पादश्च विशेषेण दृश्यमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति स एवेति प्रत्यभिज्ञानात् । तथा प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न चस्त्वन्यत्वं भवति मम पिता ममें भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभि-ज्ञानात् । जैन्मोच्छेदानन्तरितत्वात्तत्र युक्तं नान्यत्रेति चेत् । न । क्षीरादीनामपि दध्याचाकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात् । अ-दृश्यमानानामपि वद्धानादीनां समानजातीयावयवान्तरोपचिता-नामद्भुरादिभावेन दर्शनगोचरतापत्तौ जन्मसंज्ञा । तेषामेवावयवा-नामपचयवशाददर्शनापत्तावुच्छेदसंज्ञा । तत्रेद्दग्जन्मोच्छेदान्त-रितंत्वाचेदसतः सत्त्वापत्तिः संतश्चासत्त्वापत्तिस्तथा सति गर्भ-वासिन उत्तानशायिनश्च भेदप्रसङ्गः । तथां च वाल्ययौवनस्था-विरेष्विप भेदप्रसङ्गः पित्रादिव्यवहारस्रोपप्रसङ्गश्च । एतेन क्षणभ-ङ्गवादः प्रतिवदित्वयः । यस्य पुनः पागुत्पत्तेरसत्कार्यं तस्य

मार्थेतो भिन्नत्वमिति यावतः । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति । न हीति । देवदत्ते विशेष्टिष्टमात्रेण वस्तुतोऽन्यत्वाभावे हेतुमाहः । स एवेति । उक्तार्थमुदाहरणान्तरेण द्र-ढयि । तथेति । दृष्टान्ते जन्मोच्छेद्व्यवधानाभावान वस्त्वन्यत्वभिति युक्ते दार्ष्टान्तिके तु वस्त्वन्यत्वभेव जन्मोच्छेद्वस्पिवस्यभाधादिति शङ्कते । जन्मेति । हेत्वसिद्धचा परिहरति । नेत्यादिना । क्षीरस्य मृदः मुवणीदीनां च द्विघटरुच-का्दिभावस्याध्यक्षत्वात्संस्थाननाशेऽपि वदन्वियन एवोपादानत्वाद्धेत्वसिद्धिरित्यर्थः । यत्रान्वयो दृश्यते तत्र हेत्वसिद्धावि यत्र वटबीजादीनामङ्करादावन्वयो न दृश्यते जन्मविनाशच्यवधानात्तत्र वस्त्वन्यत्वभित्याशङ्कचाऽऽहः । अदृश्यमानानामिति । वत्राप्यन्वयिनामवयवानां न स्त एव जन्मविनाशो कि त्ववयवोपचयापचयिनिमित्तस्त-द्यवहार इति नास्ति वस्त्वन्यत्वभित्यशः । यथोक्तजन्मविनाशोपगमेनापि वस्त्वन्यत्वभनुमेयमित्याशङ्कचानेकान्तिकत्वमाह । तत्रेति । बीजाङ्कुरादाविति यावतः । व्यभिचारान्वरमाह । तथेति । अतिप्रसङ्गाच भेदानुमानमयुक्तमित्याहः । पित्रादीति । अन्वयिकारणस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वया नित्यत्वसाधनेन क्षणमङ्गवादोऽपि प्रसुक्तो वेदिन् वच्य इति प्रसङ्गादितिदेशित । एतेनेति । स्वपक्षे दोषं परिहृत्य परपक्षे तं प्रसञ्जन्यिति । यस्येति । वन्मते कारकव्यापारस्य कार्यपागभावो वा तत्समवायिकारणं वा

९ क. ज. झ. ट. ँनो वै। २ ज. भ माता मम आर्थ। ३ ज. जन्मच्छे । ४ ड. ज. ज. तत्वेन चेदें। ५ क. सतो वाठसं । ६ क. ड. ज. ज. था बां। ७ क ख ट. इ. उक्तमर्थ।

### [अ०२पा०१मू०१८]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्ततशांकरभाष्यसमैतानि । ४५७

निर्विषयः कारकव्यापारः स्यातः । अभावस्य विषयत्वानुपपत्ते-राकाशंहननप्रयोजनखड्डाचनेकायुधप्रयक्तिवतः । समवायिकार-णविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत् । न । अन्यविषयेण कारकव्यापारेणान्यनिष्यत्तेरतियसङ्गात् । समवाियकारणस्यै-वाऽऽत्मातिशयः कार्यमिति चेत् । नै। मत्कार्यतापेत्तेः । त-स्मात्क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्या-ख्यां लभनत इति न कारणादन्यत्कार्यं वर्षशतेनापि शक्यं निश्चेतुम् । तथा मूलकारणमेवान्त्यात्कार्यात्तेन तेन कार्याकारेण नटवत्सर्वव्यवहारास्पद्दवं मतिपद्यते । एवं युक्तेः कार्यस्य मा-गुत्पत्तेः सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते। शब्दान्तराचैतदव-गम्यते । पूर्वसूत्रेऽसद्यपदेशिनः शब्दस्योदाहृतत्वात्ततोऽन्यः सद्यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम् "सदेव सोम्पेदमम् आसीदेकमे-वाद्वितीयम्" [छा० ६।२।१] इत्यादि । "तद्वैक आहुरसदेवे-दमग्र आसीत" इति चासत्यक्षमुपक्षिप्य "कथमसतः सज्जाये-त" इत्याक्षित्य "सँदेवं सोम्येदमग्र आसीत" इत्यवधारय-तिं । तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कार्यस्य प्रागत्पत्तेः सच्छब्दवाच्ये-न कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रयमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्र-

विषयो नाऽऽद्य इत्याह | अभावस्येति । द्वितीयं शङ्कते । समवायीति । कार्यं समवायिकारणाद्धिन्नमभिन्न वेति विकल्प्याऽऽद्यं निरस्यति । नेत्यादिना । द्वितीयं शङ्कित्वा दूषयित । समवायीति । असत्कार्यवादिनरसनफलभुपसंहरित । तस्मादिनिति । कार्यस्य कारणादभेदे कारकन्यापारस्य सविषयत्वं नान्ययेति तन्कन्दार्थः । कथं विहें प्रतिकार्यं क्षीरादिकारणभेदात्कारणत्वं न्रह्मणः सिध्यतीत्याशङ्कन्याऽऽह । तथेनिति । कारणान्नान्यत्कार्यमिति स्थिते सत्तीत्यर्थः । विवर्तवादं न्यक्तीकर्तुं नटवित्यदान्हरणम् । युक्तेरितिसूत्रावयवन्यास्यानमुपसंहरिते । एविमिति । स्त्रावयवान्तरमुपादत्ते । शब्दान्तराचिति । युक्तेरिव शब्दादिष कार्यस्य सन्त्यमनन्यत्वं च सिध्यतीति वक्तन्ये कथमन्तरपद्मन्तराले प्रयुज्यते तन्नाऽऽह । पूर्वसूत्र इति । मकारान्तरेण शब्दान्तरं विभजते । तद्धिक इति । कारणस्येत्यं सन्त्वेऽपि कथं कार्यस्य सन्वसिद्धिरित्याशङ्कन्याऽऽह । तत्रेति । उक्ता श्रुतिः सप्तम्यर्थः । प्रविज्ञानुपपत्तेश्र

१ ड. ज. \*शस्य है। २ ड. ज \*प्रसिक्ति । ३ ड. चेक्तांहिस । ४ ज. न । अतस्तिहिस । ५ ड. ज. पैक्तिः त । ६ क. ड ज. ज. करुपयितुम् । ७ झ. ैति त्वस । ८ क ट. सक्तेव । ९ ड. ज. ज. व । सोम्ये । १० क. ैति। अजे । ११ स. उक्त श्रुं।

सिध्यतः । यदि तु प्रागुन्पत्तेरसत्कार्यं स्यात्पश्चाचोत्पद्यमानं कारणे समवेयात्तंदन्यत्कारणात्स्यात् । तत्र "येनाश्चतं श्चतं भ-विति" [ छा० ६ । १ । ३ ] इतीयं प्रतिज्ञा पीड्येत । स-त्त्वानन्यत्वावगतेस्त्वयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते ॥ १८ ॥

#### पटवच ॥ १९॥

यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्तं गृह्यते किमपं पटः किं वाऽन्य-द्रव्यमिति । स एव प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्रव्यं तत्पट एवेति प्रसारणेनॉयं व्यक्तो गृह्यते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न विशिष्टायामविस्तारो गृह्यते स एव प्रसारणस-मये विशिष्टायामविस्तारो गृह्यते न संवेष्टित हृपादं न्योऽयं भिन्नः पट इति । एवं तन्त्वादिकारणावस्थं पटादिकार्यमस्पष्टं सत्तुरी-वेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिव्यंक्तं स्पष्टं गृह्यते । अतः संवे-ष्टितमसारितपटन्यायेनैवानन्यत्कारणात्कार्यमित्यर्थः ॥ १९ ॥

### यथा च प्रांणादि ॥ २०॥ [६]

यथा च छोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु

न सत्कार्यवादानुपपित्तिरिति चकारमूचितामुपपित्तमाह । यदि त्विति । कथं तार्है प्रतिज्ञोपपद्यते तत्राऽऽह । सत्त्वेति ॥ १८ ॥

कार्यमुपादानाद्भिनं चतुपळच्यावप्यनुपळभ्यत्वात्ततोऽधिकपरिमाणत्वाच संमतव-दित्यनुमानयोर्व्यभिचारमाह । पटवचेति । सूत्रं व्याचष्टे । यथा चेति । व्याख्याँनान्तरमाह । यथा चेत्यादिना । दृष्टान्तिनिष्टमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति । एविमिति । तथाऽपि किमायातं जगद्धमणोरित्याशङ्कचाऽऽह । अत इति । पागु-क्तहेतोः सव्यभिचारत्वेन दुष्टत्वादिति यावत् ॥ १९ ॥

कार्यमुपादानाद्भिन्नं भिन्नकार्यकरत्वात्संमतवदित्याशङ्कच न्यभिचारमाह । यथा चेति । सूत्रं विभजते । यथा चेत्यादिना । तेषामात्यन्तिकं निरोषं न्यासेषति ।

१ ड ज "त्तदाऽन्य"। २ क. पीट्यते । स"। ३ क. ज. ज ट. ँव्यंस पट। ४ क. ड. अ. अ. "नाभिव्य"। ५ ड. ज. दैयं। ६ ट. प्राणादिः। ७ ठ. ड. "ह्यान्त"।

#### [अ०२ग०१सू०२१]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसभेतानि । ४५६

कारणमात्रेण रूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्यं निर्वर्त्यते नाऽऽ-कुञ्चनमसारणादिक कार्यान्तरम् । तेष्वेव माणभेदेषु पुनः मष्ट-त्तेषु जीवनादिधकमाकुञ्जैनमैसारणादिकमि कार्यान्तरं निर्व-र्त्यते । नच माणभेदानां मभेदवतः माणादन्यत्वं समीरणस्वभा-वाविशेपात् । एवं कार्यस्य कारणादनन्यत्वम् । अतश्च कृतम्मस्य जगतो ब्रह्मकार्यत्वात्तदनन्यत्वाच सिद्धैपा श्रौती मितज्ञा ''येना-श्चतं श्चतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्'' [छा० ६।१।२] इति ॥ २०॥ (६)

### इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥२१॥

अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद आक्षिप्यते। चेतनाद्धिं प्रक्रियाया-माश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसच्यन्ते । कुतः । इतरव्यपदेशात् । इतरस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुतिः ''स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो'' [ छा० ६ । ८ । ७ ] इतिं प्रतिबोधनात् । यद्वा । इतरस्य च ब्रह्मणः शारीरात्मत्व

कारणमात्रेति । पुनः पवृत्तानां प्राणभेदाना भिन्नत्वभेवेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । इष्टान्वोक्तमर्थं दार्थोन्तके दर्शयि । एवमिति । अविकरणार्थमुपमंहराते । अत-श्रेति ॥ २०॥ (६)

एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रविज्ञाभिद्धये कार्थस्य कारणादनन्यत्वं वद्वा वेनैव न्यायेन जीवस्यापि ववोऽनन्यत्वमुक्तं वहिं जीववमी हिवाकरणादयो ब्रह्मणि प्रय-ज्येरिनिवि शङ्कते । इतर्व्यपदेशादिति । जीवाभिनं ब्रह्म जगदुपादानं वदन्समन्व-यो विषयः स किं यदि वाद्यब्रह्म जगज्जनयेत्तर्हिं स्वानिष्ट जनयेदिवि न्यायेन विरु-ध्यवे न वेवि तदनामामत्वामासत्वाभ्या संदेहे पूर्वपक्षसूत्रवात्पर्यमाह । अन्यथेति । समन्वयस्य न्यायिवरोवसमाधानात्पादादिसंगर्वारिभिये छक्तं च पूर्ववत्पूर्वोत्तरपक्षयो-विविक्षित्वौऽऽक्षेपं विवृण्वन्यविज्ञामागं विभजवे । चेतनाद्धीति । यस्य ब्रह्मणः स्रष्टत्वं न वस्य हिवादिसंबन्यो यस्य च जीवस्य हिवादिसबन्यो न तस्य स्रष्टृत्वाभित्याजि-पवि । कृत इति । मूत्रावयवेन परिहरावे । इतरिनि । इवरशब्दो जीवविषय इवि व्याख्याय परमात्मविषय इवि व्याख्यांन्वरमाह । इतरस्य चेति । परिन

१ ठ. ैवनादि । २ ड. ज ैप्रसर । ३ क. ड. ज ैद्धि जगत्प्रिकि । ४ ज. ट ैति वो । ५ क. ज. ैत्। डे। ६ ठ. ड. ैता जेय वि । ७ ठ. ड. वस्पाहि । ८ क. ख. ठ ट. हा। वस्ता

व्यपिदशित "तरसृष्ट्वा तदेवानुमाविशत्" इति स्रष्टुरेवाविकृतस्य ब्रह्मणः कार्यानुमवेशेन शारीरात्मेत्वेदर्शनात्। "अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुमविश्य नामक्ष्ये व्याकरवाणि" [ छा० ६।३।२ ] इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपिदशन्ती न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर इति दर्शपित । तस्माचह्रह्मणः स्रष्टृत्वं तच्छारीरस्यैवेत्यंतश्च स्वतन्त्रः कर्ता सिन्हतमेवाऽऽत्मनः सौमनस्यकरं कुर्यान्नाहितं जन्ममरणजरारोगाचनेकानर्थजालम् । निह कश्चिदप्रतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वाऽनुप्रविशति । नच स्वयमत्यन्तिर्मेलः सन्नत्यन्तमिलनं देहमात्मत्वेनोपेपात् । कृतमिप कन्थंचिचहुः सकरं तदिच्छया जह्यात् । सुखकरं चोपाददीत । स्मरेच मयेदं जर्गेद्धिन्वं विचित्रं विरचितमिति । सर्वो हि लोकः स्पष्टं कार्यं कृत्वा स्मरित मयेदं कृतमिति । पर्यो च मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छयाऽनापासेनैवोपसंहरति । एवं शारीरोऽपीमां स्रष्टिमुपसंहरेत् । स्वैमपि तावच्छरीरं शारीरो

णामित्रह्मणोऽनुप्रवेशपक्षं प्रतिक्षिपति । अविकृतस्येति । ज्ञानकृष्को व्यपदेश इतरव्यपदेश इति व्याख्यानान्तरमाह । अनेनेति । जीवत्रह्मणोरभेदे
श्रुतिसिद्धे फिळितमाह । तस्मादिति । मृत्यो राजादिना नियुक्तः स्वयमेव खस्यानर्थं कुर्वन्दृद्दयते वतो विशिनष्टि । स्वतन्न इति । स्वतन्न स्याप्यज्ञस्य स्वानर्थकारित्वं संभवित ब्रह्मणस्तु सर्वज्ञांस्य नैविमिति मावः । हित्तमेव विभजते । आत्मन इति । अहितं विशिनष्टि । जनमेति । जीवस्योपाध्यविवेकात्परमात्माभेदमपरयतो युक्तमन्थेकारित्विमत्याशङ्कच वस्य परमात्मताननुभवेऽपि परमात्मा जीवमात्मामिन्नमनुभवन्न वं बन्नीयादित्याह । न हीति । मिथ्याज्ञानमुक्त्वा वाच्विकोऽनुप्रवेशोऽपि नास्तीत्याशङ्कचावाच्विकोऽपि नस्यादित्याह । न चेति । छीळ्या परस्याऽऽत्मनो जगत्कर्वृत्विमित्याशङ्कचाऽऽह । कृतमपीति । स्मर्वृत्वमित् प्रसन्येत सर्वज्ञत्वादित्याह ।
समरेचेति । अनुभूते स्मृतिनियमामावान्मैविमत्याशङ्कच स्पष्टत्वेन स्मृतियोग्यभेतिदत्याह । सर्वो हीति । न चेश्वरस्यास्त्येव स्मर्वृत्वं जीवेऽपि तद्भिन्ने तत्मसङ्गादिति
भावः । जगतो मायामयत्वादुक्तदोषानवकाशात्तत्परिहारार्थमविकरणमनारभ्यमित्याशङ्कचाऽऽह । यथा चेति । शारीरस्यापि कचिदुपसंहर्वृत्वं दृष्टमित्यनिष्टापितराहित्यमाशङ्कचाऽऽह । स्वमपीति । बुद्धपूर्वकारी हितमेवाऽऽत्मनः सृजतीति न्यायविरो-

१ इर. ैत्मतत्त्वदै। २ ड ज. ैत्वप्रदै। ३ क. ज. ैत्यतः स्वै। ४ क. ैगद्विचि । ज. ैगद्वि विषे वि । ५ ज. थासा । ६ ड. ज. स्वकीयसे ।

#### [अ०२पा०१मु०२२]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिक्तिशांकरभाष्यसमेतानि । ४६१

न शक्नोत्यनायासेनोपसंहर्तुम् । एवं हितकियाद्यदर्शनाद-न्याय्या चेतनोज्जगत्मिकयेति गॅम्यते ॥ २१ ॥

# अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥

तुशब्दः पंक्षं व्यावर्तपति । यत्सर्वज्ञं सर्वशक्ति बद्ध नित्यथु-द्वबुद्धमुक्तस्वभावं शारीरादधिकमन्यंत्तद्व पं जगतः स्नष्ट ब्रूमः । न तस्मिन्दिताकरणादयो दोषाः मसज्यन्ते । निह तस्य हितं किंचित्कर्तव्यमस्त्यहितं वा परिहर्तव्यं नित्यमुक्तेस्वभावत्वात्।न-च तस्य ज्ञानमतिबन्धः शक्तिमतिबन्धो वा किचिदप्यस्ति सर्वज्ञ-त्वात्सर्वशक्तित्वाच । शारीरस्त्वनेवंविधस्तस्मिन्मसज्यन्ते हि-ताकरणादयो दोषाः । नतु तं वयं जगतः स्रष्टारं ब्रूमः । कु-त एतत्।भेदनिर्देशात्। "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त-व्यो निदिध्यासितव्यः" [ बृ०२ । ४ । ५ ] "सोऽन्वेष्टव्यः स

भाजीवाभिन्नाद्वन्नणो विश्वमृष्टिवादिनः समन्वयस्यामिद्धिरित्युपसंहरति । एविमिति । व्रह्मानिष्टस्य कार्यपपञ्चस्य न कार्णं चेतनत्वे सित स्वतन्नत्वाद्विवक्षितपुरुषविति भावः ॥ २१ ॥

सिद्धान्तसूत्रमवतारयाति । अधिकं त्विति । तद्याचष्टे । तुरादर इति । यदुक्तं हिताकरणादयो दोषा बद्धाणि पादुः व्युरिति तत्राऽऽह । यत्सर्वद्धामिति । तत्र हेतु-माह । न हीति । नित्यमुक्तस्यापि ब्रह्मणो मायाशक्तियोगाद्धिश्वनिमीतृत्वमिति छीम-ति भावः । यत्तु कर्वृत्वेन स्मर्तृत्वेनं च भवितव्यं स्वयमेवं चोपसंहर्वव्यमिति तत्राऽऽ-ह । न चेति । कचिदपि ज्ञानपातवन्यो नेत्यत्र हेतुमाह । सर्वशक्तितादिति । कचिदपि शक्तिपतिवन्यो नास्तीत्यत्रापि हेतुमाह । सर्वशक्तित्वाद्यिति । ति कचिदपि ज्ञानपातवन्यायभावादस्मदादिष्विप स्मरणादिप्रसक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । शारीरिस्तिनति । तत्मेदात्परासिन्नपि स्रष्टि तेषा प्रसक्तिमाशङ्कचोक्तम् । न त्विति । सत्यभेदे दिश्विनव्यवस्थानुपपत्तिरिति शङ्कते । कृत इति । सूत्रावयवं हेतुमवतार्थे व्याचिष्टे । भेदनिर्देशा-दिति । कर्वृक्षमीदीत्यादिशब्दो व्यक्तिभेदविषयः । सर्वस्थापि जीवब्रह्मणोर्भेदिनिर्देशस्य क-

१ क. ज. ट. ैनात्प्रां २ ड. ज. ञ. मन्यते । ३ ड. ञ पूर्वपक्ष । ४ झ. ट.ैन्यह्राँ।५ क. ज. ञ. ट.ैक्तत्वाा ६ क.ैएणत्वादाँ।७ स्व ठ.ढ.ैत्वेस्मां ८ स्व.ठ.ढ.ैन माँ।५ क.ब.झ.ँमेवोपाँ।

विजिज्ञासितव्यः" छा० ८। ७। १। "सता सोम्य तदा -संपन्नो भवति" [ छा० ६ । ८ । १ ] "शारीर आत्मा माज्ञे-नाऽऽत्मनाऽन्वाहृदः" [ बु०४ | ३ | ३५ ] इत्येवंजातीयकः कर्तृकर्मादिभेदनिर्देशो जीवादिधकं ब्रह्म दर्शपति । नन्वभेदनि-र्देशोऽपि दर्शितः 'तत्त्वमित' इत्येवंजातीयकः कथं भेदाभेदौ विरुद्धौ संभवेयाताम । नैष दोषः । आकाशघटाकाशन्यायेनोभ-यसंभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात । अपि च यदा तत्त्वमसी-न्येवंजातीयकेनाभेदनिर्देशेनाभेदः प्रतिबोधितो भवत्यपगतं भ-वित तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्टृत्वं समस्तस्य मि-थ्याज्ञानविज्यम्भितस्य भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वा-त्तत्र कुत एव छष्टिः कुतो वा हिताकरणादयो दोषाः । अवि-चापत्युपस्थापितनामरूपक्रतकार्यंकरणसंघातोपाध्यविवेककता हि भ्रान्तिहिंबैकरणादिलक्षणः संसारो नत् परमार्थेतोऽस्ती-त्यसकृदवोचाम । जन्ममरणच्छोदनभेदनाद्यभिमानवत् । अबा-धिते तु भेदव्यहारे 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' इत्येवं-जातीयकेन भेदनिर्देशेनावगम्यमानं ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकर-णादिदोषप्रसन्ति निरुणदि ॥ २२ ॥

धृंकमीन्तभीवात् । इदानीं पूर्ववादी पूर्वोक्तं स्मारयन्भेदिनिर्देशस्यासाधकत्वमाशङ्कते । निन्तित । तुल्यवलतया द्वयोरिप निर्देशयोः साधकत्वमाशङ्कत्याऽऽह । कथमिति । वास्तवमेकत्वमीपाधिकं नानात्वामिस्युभयनिर्देशोपपात्तिरिति परिहरित । नैष दोष इति । इतश्च ब्रह्मगतं स्रष्टृत्वं जीवगतं वो हिताकरणादि परस्परं न संभवतीत्याह । अपि-चेति । वन्त्वमसीविवाक्त्यार्थज्ञानादूर्ध्वमभेदावगमाद्वद्मणः स्रष्टृत्वं जीवस्य तस्य च हिताकरणादि ब्रह्मणः स्यादिति वा मागेव वा तदवगमादिति विकल्प्याऽऽद्ये दोष-माह । यदेति । भेद्व्यवहारस्य मिथ्याज्ञानविजृम्भितत्वमसिद्धमिस्याशङ्कचाऽऽह । अविद्येति । कार्यकारणाविवेककता भान्तिरित्यत्र हष्टान्तमाह । जन्मेति । दितीयं प्रसाह । अवाधिते त्विति ॥ २२ ॥

### अश्मादिवच तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ (७)

यथा च लोके प्रथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनां केचिन्महार्हा मणयो वज्जवैद्धर्यादयोऽन्ये मध्यमवीर्याः सूर्यकान्तादयोऽन्ये महीणाः श्ववायसमक्षेपणार्हाः पाषाणा इत्यनेकविधं वैचिन्यं महीणाः श्ववायसमक्षेपणार्हाः पाषाणा इत्यनेकविधं वैचिन्यं दृश्यते । यथा चैकप्रथिवीन्यपाश्रयाणामपि वीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवैचित्रयं चन्दनिकंपाकादिष्पुपलंक्ष्यते । यथा चैकस्याप्यत्ररसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि
च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति । एवमेकस्यापि ब्रह्मणो जीवमाजप्रथक्तवं कार्यवैचित्रयं चोपपद्यव इन्यतस्तदनुषपत्तिः परपरिकल्पितदोषानुपपत्तिरित्यर्थः । श्रुतेश्च मामाण्याद्विकारस्पं च वाचारम्भणमात्रत्वात्स्वप्रदृश्यभाववैचित्र्यवचेत्यभ्युचयः ॥ २३ ॥ (७)

परस्यैवाविद्याक्तवावच्छेदस्य जीवशब्दितस्य सुखदुःखादिसंबन्धो नतु तत्त्वतो जीवो वा विज्ञष्ठदु खादि वाऽस्वीति पश्यतो हिवाकरणादिदोषासंस्पर्शायुक्तं वस्य जगत्कारणत्विमत्युक्तम् । इदानी चिदात्मकत्वेनैकरूपस्य ब्रह्मणी जगत्कार्यं चेत्तदिप चेतनमेव स्यादित्याशङ्क चाऽऽह । अञ्मादिवचेति । तत्र सक्यवैचिज्यपरमञ्मदः ष्टान्तं व्याचष्टे । यथा चेति । वर्भवैचित्रयहष्टान्तमाह । यथा चैकेति । अर्थिक्रया-वैचित्र्यमुदाहरति । यथा चैकस्पेति । दृष्टान्तत्रयस्य दार्ष्टान्तिकं दर्शयित । एव-मिति । ब्रह्मणश्चेतनत्वात्तत्कार्थत्वे जगतोऽपि तथात्व स्यात्तदभावाच ब्रह्म जगत्का-रणमिति परपरिकल्पितो दोषः । सौत्रस्य चकारस्यार्थमाह । श्रुतेश्चेति । ब्रह्मकारण-वादिन्याः श्रुतेरपामाण्ये हेत्वभावात्पूर्वपक्षानुमानं विद्वरोधाद्यमाणामित्यर्थः । ब्रह्म स्वाभिन्नं जीवं न पश्यति चेदसर्वज्ञं स्यात्पश्यति चेदात्मन्येव संसारं पश्येदित्याश-ङ्घाऽऽह । विकारस्येति । यथा दर्पणादौ मिलनमात्मानं पश्यन्नपि मैत्रस्तस्य मिध्यात्वं जानन तेनाऽऽत्मानं शोचित । तथा स्वाभिन्नं जीवं पश्यदिष नहा तहत-त्वेन भौतसंसारस्य वाचारम्भणमात्रत्वान्न तेनाऽऽत्मानं शोचितुमईतीत्यर्थः। यतु जगत्येकरूपब्रह्मकार्ये कुवो वैचित्रयमिति तत्राऽऽह । स्वप्नेति । यथा स्वप्रदृश्यानां भावानामेकस्वप्रसगिधानत्वेऽपि पण्डितमूर्कादिवैचित्रयं स्थमेवमेकचिदात्माधिष्ठान-त्वेऽपि जीवेश्वरादिवैचित्रयाविरोधाज्ञगतश्चेतनँकारणत्वमविरुद्धमिति भावः ॥२३॥(७)

९ ड. ज. <sup>\*</sup>लभ्यते । २ ड. ज. <sup>°</sup>स्प वा<sup>°</sup>। ३ क. ठ. ड. भात. स<sup>°</sup>। ४ ड. <sup>\*</sup>नकर<sup>°</sup>।

### उपसंहारदर्शनान्नेति चेत्र श्लीरविद्ध ॥ २४ ॥

चेतनं ब्रह्मेकमद्भितीयं जगतः कारणिमिति यदुक्तं तत्रोपपचते । कस्मादुपसंहारदर्शनात् । इह हि लोके कुलालादयो घेटपटादीनां कर्तारो मृदण्डचक्रसूत्राद्यनेककारकोपसंहारेण संग्रहीतसार्थनाः सन्तस्तत्तत्कार्यं कुर्वाणा दृश्यन्ते । ब्रह्म चासहायं
तवाभिमेतं तस्य साधनान्तरानुपसंग्रहे सित कथं स्रष्टृत्वमुपपंचेत । तस्मात्र ब्रह्म जगत्कारणिमिति चेत् । नैष दोषः । यतः
श्लीरवद्भव्यस्वभावविशेषादुपपचते । यथा हि लोके क्षीरं जलं
वा स्वयमेव दिधिहमभावेन परिणमतेऽनपेक्ष्य बाह्यं साधनं
तथेहापि भविष्यति । ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत एव बाह्यं साधनमौष्ण्यादिकं कथमुच्यते क्षीरवद्धीति ।

सजातीयभेदाभावावष्टम्भेन ब्रह्मणी जगद्धेतुत्वमाक्षिप्य परिहृतम् । इदानीं विजातीयभेदाभावमादाय तद्धेतुत्वमाक्षिप्य परिहरित । उपसंहारदर्शनादि-ति । असहायाद्रह्मणो जगत्सर्गे ब्रुवन्समन्वयो विषयः स कि ब्रह्म नोपादान-मसहायत्वात्समतवदिति न्यायेन विरुध्यते न वेति तदनामासत्वाभासत्वाभ्यां संदेहे पूर्वत्रीपाधिकभेदाद्धिताकरणादिदोषः समाहितः। संप्रसुपाधितोऽपि विभक्तमधिष्ठात्रादि नास्तीश्वरनानात्वाभावात्ततश्च विचित्रकार्योनुपपत्तिरिति पूर्वपक्षमाह । चेतनमिति । अत्रापि समन्वयस्य न्यायविशेषाविरोधसमाधानातपूर्ववदेव पादादिसंगविफले। पविज्ञावे पूर्वपक्षे पश्चपूर्वकं हेतुमाह । कस्मादिति । लोके कारणभेदादेव कार्यभेददर्शनाद-न्यथा तदाकस्मिकत्वापातात्कार्थक्रमस्य च कारणक्रमापेक्षत्वादृद्वितीये ब्रह्मणि क्रमव-त्सहकारिसंबन्धाभावादैकरूप्याच न क्रमविद्वचित्ररूपजगज्जन्महेतुतेत्याह । इह हीति। अत्र साधनशब्दस्तत्सामभी बूते । बह्म नोपादानमसहायत्वात्केवलमृद्धतः । बह्म जग-वो न निमित्तमसहायत्वात्केवलकुम्भकारविदिवि मन्वानः सन्नाह । ब्रह्म चेति । उक्तानुमानफ लमुपसंहरति । तस्मादिति । विशुद्ध बद्धापेक्षया विशिष्ट बद्धापेक्षया वेद-मुच्यते नाऽऽद्यः सिद्धसाध्यत्वादित्यभिषेत्य द्वितीये तस्योपादानैत्वनिषेषं दृषयति । नैष दोष इति । कि बाह्यसहकारिविरहादनुपादानत्व कि वाऽऽन्तरसहकारिराहित्या-दिति विकल्प्याऽऽ द्यं व्यभिचारित्वेन निरस्यन्नुदाहरणं विवृणोति । यथा हीति । दृष्टान्ते विवद्मानः शङ्कते । नन्विति । क्षीरादिषु स्वत<sup>े</sup> एव काळपरिपाकवशेन

१ ज. ट. घटा । २ ज. "धनारत"। २ ज. ट. "पयते । त"। ४ क. ट. बाह्यसा"। ५ ठ ड.

#### [अ०२पा०१मू०२५]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि । ४६५

नैष दोषः । स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवैति तावत्येव त्वार्थते त्वीष्ण्यादिना दिधभावाय ।
यदि च स्वयं दिधभावशीलता न स्यात्रैवोष्ण्यादिना ऽपि बलाहिधभावमापचेत । निह वापुराकाशो वीष्ण्यादिना बलाहिधभावैमापैचते । साधनसामग्न्या च तस्य पूर्णता संपाचते । परिणूणैशक्तिकं नु ब्रह्म न तस्यान्येन केनिचत्पूर्णता संपादियत्व्या ।
श्रुतिश्च भवति—

"न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाम्यविकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवल्लकिया च"॥

[ म्बे ६। ८] इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र-शक्तियोगात् क्षीरादिबद्धिचित्रपरिणाम उपपद्यते ॥ २४॥

## देवादिवद्पि लोके ॥ २५ ॥ (८)

स्यादेतत् । उपपचते क्षीरादीनामचेतनानामनपेक्ष्यापि बौह्यं

परिणामदर्शनादसंप्रतिपत्तिरयुक्तित परिहरित । नैप दोष इति । औष्ण्यां घपेक्षा वनान्वयव्यितिरेक्सिद्धेति कुतो नैरपेक्ष्यमित्याङ्कङ्क्ष्याऽऽह । त्वार्यते त्विति । त्वार्यते कैंड्यं कार्यते क्षीरं दिवमावायौष्ण्यादिना । किचाझक्तस्य सहकार्यपेक्षयाऽि कार्योन्त्पादकत्वादर्शनाद्दश्यादिमावे स्ववःसिद्धं क्षीरादेः सामध्येभित्याह । यदि चेति। वदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयित । न हीति । किमर्था वर्ष्टि कारणसाम्ब्यपेक्षेति वन्नाऽऽह । साधनेति । नाहि स्ववोऽसती क्षाक्तः कर्तुमन्येन क्षक्यत इति न्यायादिष्टमानैव क्षीरादिक्षाकः साधनसाम्ब्योपचित्रव इत्यर्थः । क्षीरादेर्बाह्यमायनाभावेऽप्यान्वरसाधनसद्भावात्कारणता युक्ता ब्रह्मणस्त्वेकरस्यान्नाऽऽन्तरमि साधनम्हष्टादिष्टभिति कथं कारणते, विद्विवियमाञ्चाऽऽह । परिपूर्णेति । ब्रह्म परिपूर्णेक्षक्तिमित्यत्र प्रमाणमाह । श्रुतिश्चेति । कार्यक्रमेण वच्छिक्तपरिपाकोऽपि क्रमवानुनेयः । क्षिक्षेद्रस्यान्त्र विद्विष्टिकारणेऽपि भेदिसिद्धिरित्यमिसंथायोपसंहरित । तस्मादिति ॥ २४॥

चेतनचे सत्यसहायत्वादिति विशेषणादुक्तमनैकान्तिकत्वं परिहर्तुं शक्यमित्याश-ङ्कचाऽऽह । देवादिवदिति । सूत्रव्यावर्त्यामाशङ्कामाह । स्यादेतदिति । चेतनत्व-विशेषणेन व्यभिचारनिवारणमाह । उपपचत इति । विशिष्टेन हेतुना ब्रह्मणो

१ क. ड. झ. अ. 'वर्य'।ज वत्येव तात्त्येव त्वां। २ ट. 'पचेते। ३ ड ञ ट. सपद्यं। ४ क. ज. 'चित्रः प'।५ ज. ट. बाह्यसा'।६ क. 'ध्याद्योते'।

साधनं दध्यादिभावो दृष्टन्वात् । चेतनाः पुनः कुलालादयः सा-धनसामग्रीमपेक्ष्येव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते । कथं ब्रह्म चेतनं सदसहायं प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति ब्रूमः । य-धा लोके देवाः पितर ऋषय इत्येवमादयो महाप्रभावाश्चेतना अपि सन्तोऽनपेक्ष्येव किंचिद्धाद्यं साधनमैश्वर्यविशेषयोगादिभि-ध्यानमात्रेण स्वत एवं बहूनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासा-दादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते मन्नार्थवादेतिहास-पुराणप्रामाण्यात् । तन्तुनाभश्च स्वत एव ततूनसृजति । बलाका चान्तरेणेव शुक्रं गर्भधते । पित्रानी चानपेक्ष्य किंचित्पस्थानसाधनं सरोन्तरात्सरोन्तरं प्रतिष्ठते । एवं चेतनमि ब्रह्मानपेक्ष्य बाँह्यं साधनं स्वत एव जगत्स्रक्ष्यति । स यदि ब्रूपार्च एते देवादयो ब्र-ह्मणो दृष्टान्ता उपात्तास्ते दार्ष्टोन्तिकेन ब्रह्मणां न समाना भवन्ति । शरीरमेव ह्मचेतनं देवादीनां शरीरान्तरादिविभूत्युत्पादन उपा-

जगद्धेतुत्वं निषेद्धं दृष्टान्तमाह । चेतना इति । विविक्षतमनुमानं निगमयित । कथिमित । विशिष्टस्यापि हेतोरेनैकान्तिकत्वं तद्वस्थमिति परिहरित । देवादि-विदित्त । तत्र दृष्टान्तं व्याचष्टे । यथेति । अस्मदा दिभ्यो देवादिषु विशेषं दर्शयित । महामभावा इति । तेषामपित्यरानुम्रहसापेक्षत्वाद्दसिद्धमसहायत्व-मित्याशङ्कचाऽऽह । अनपेक्ष्येति । तथाऽपि शुक्रशोणितसंनिपातस्यमृद्दार्वाद्दीनां चामावे कुतो देहादीना पासादादीना च निर्भाणिमित्याशङ्कचाऽऽह । ऐन्य-पेति । अस्मदादिष्वसंभाव्यमानमैश्वयमेश्वयंविशेषस्तद्दशेन योगस्तत्कार्यघटनसामध्यं तस्मादिति यावत । तत्तत्कार्योचितसामभीसंपत्तौ हेत्वन्तरमाह । अभिध्यानेति । संकल्पातिरिक्तकारणानपेक्षत्वमुक्तमेव मात्रशब्दार्थस्तस्यैव स्पष्टीकरणम् । स्वत ए-वेति । छोके नैवमुपलम्भोऽस्तीत्याशङ्कचाऽऽह । मन्नेति । सूत्रे छोकशब्देन छोक्य-वेऽनेतेति व्युत्पत्त्या शास्त्रम् । अपिशब्देन वृद्धव्यवहारश्य संग्रहीतः। यस्तु देवादिषु म-मादिमामाण्ये च विप्रतिपद्यते तं प्रति छोकिकान्युदाहरणानि दर्शयति । तन्तुनामश्चेति । जक्तद्दानां दार्षान्तिकमाह । एविमिति । देवादिद्दष्टान्ते विशिष्टस्य हेतोनं व्यभिचारस्तत्रोपादानांशे चेतनत्वाभावादिति शङ्कते । स यदीति । ऊर्णनाभद्दष्टान्ते विशिष्टस्य हेतोनं व्यभिचारस्तत्रोपादानांशे चेतनत्वाभावादिति शङ्कते । स यदीति । अर्णनाभद्दष्टान्ते

<sup>े</sup> क. ज. पेक्ष किं। २ इ. व हामृत्यूर्वाणि वं। ३ इ. क स्तनियत्नुरवश्रवणाद्वभी। ४ इ. बाह्यसां। ५ इ. बाह्य ते। इ. इ. ज. णा समानस्वभावा न भाँ। ৬ ज. दिभूँ। ८ इ. इ. ति। तन्तनाः।

दानं नतु चेतन आत्मा। तन्तुनाभस्य च क्षुद्रतरजन्तुभक्ष-णाल्ळाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुभैवति । वलाका च स्तन-यिनुरवश्रवणाद्गभ धने । पश्चिनी च चेतनप्रयुक्ता सत्यचेतनेनैव शरीरेण सरोन्तरात्सरोन्तरमुपसर्पति वल्ळीव वृक्षं न तु स्वपमेवा-चेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते। तस्मात्रेते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति । तं पति ब्र्यात्रायं दोषः । कुलालादिदृष्टान्तवेलक्षण्यमा-त्रस्य विवक्षितत्वादिति । यथां हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे बाह्मं साधनमपेक्षन्ते न देवादयः । तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्मं साधनमपेक्षेत्रयत इ-त्येताबद्वयं देवाद्युदाहरणोनं विर्वक्ष्यामः । तस्माद्यथेकस्य सा-मथ्यं दृष्टं तथा सर्वेषामेव भवितुमईतीति नास्त्येकान्त इत्यभि-प्रायः ॥ २५॥ (८)

### कृतस्रप्रसक्तिनिर्वयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ चेतनमेकमद्वितीयं बद्धक्षीराद्विवदेवादिवचानेपेक्ष्य वाद्यसाधनं

च तुल्यं व्यभिचारिनवारणिमत्याह् । तन्तुनाभस्पेति । वलाकादृष्टान्ते चासहायत्वाभावाद्विज्ञिष्टहेतोर्ने व्यभिचारोऽस्तित्याह । वलाका चेति । पश्चिनीदृष्टान्तेऽप्यूणेनाभदृष्टान्तवद्वाभिचारसमाविरित्याह । पश्चिनी चेति । व्यभिचारपरिहारफँलपूर्वोकानुमानोपपितमाह । तस्मादिति । देवादिदेहस्थापन्नचैतन्यस्थैव देहादिकारणत्वान्न
व्यभिचारसमाविरिति समावते । तं मतीति । मागुक्तदृष्टान्तानामसंभवोऽयमुच्यते ।
विविक्षितं वैलक्षण्यमेव स्पष्ट्यति । यथा हीति । सिद्धे व्यभिचारे फलितं स्त्रतात्पर्यमुपसंहरति । तस्मादिति । कुलालादेरिव ससहायस्यैव कारणत्वं ब्रह्मणो न
क्षाक्यं नियन्तुं देवादिवदसहायस्यापि वद्यपत्तेरिति भावः ॥ २९॥ (८)

पूर्वीधिकरणोक्तकीर।दिष्टष्टान्तात्परिणाभित्वभ्रमे तिवराकरणार्थमधिकरणमवतारयन्पूर्वपक्षयित । कृतस्मप्रसक्तिरित । निरवयवाद्धव्यणो जगत्सर्गे वृदन्समन्वयो विषयः स कि सावयवस्यैव नानाकार्योपादानवेति न्यायेन विरुध्यते न वेति तदनामासत्वाभासत्वाभ्यां सदेहे वक्ष्यमाणपूर्वपक्षस्य मायामयत्वेन परिहाराद्रधिकरणानारम्भमाशक्कत्र्य संगतिमाह । चेतनमिति । शास्त्रार्थस्य परिशुद्धिनीम परिणामपराकरणेनः
विवर्वष्टिकरेणं तदर्थमिवकरणारम्भे प्रथममाक्षेपसूत्रमित्यर्थः । अत्रापि समन्वयस्य

१ ट. ैया कुँ। २ ड पेक्षत । ३ ज. ैन वै।४ क. ट. ैवक्षामः।५ क. ज. ञ. पेक्षितवाँ। ६ ठ. ड. ैन्तेऽपि तन्तुनाँ।७ क. झ. फळं पृं।ड. फळे पृं।८ क. स्वाप्यन्य ।९ ठ.ड. रणात्तद ॥

रवयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम् । शास्त्रार्थपरि-शुद्धये तु पुनराक्षिपति । कृतस्त्रमसक्तिः कृतस्त्रस्य ब्रह्मणः का-र्यक्षपेण परिणामः माप्नोति निरवपवत्वात् । यदि ब्रह्म प्रथि-व्यादिवत्सावयवमभविष्यत्ततोऽस्यैकदेशः पर्यणंस्यदेकदेशश्चा-वास्थास्यत् । निरवयवं तु ब्रह्म श्वतिभ्योऽवगम्यते—

"निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्"

"दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः"

[मुण्ड० २।१ । २] "इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव" [बृ २।४।१२] "स एष नेति नेत्यात्मा" [बृ० ३ । ९ । २६ ] "अस्थूल्रमनणु" [बृ० ३।८।८] इत्याद्याभ्यः सर्वेविशेषपतिषे निधनीभ्यः । तत्रश्चैकदेशपरिणामासंभवात्कृतस्त्रपरिणामप्रसक्तौ स-त्यां मूलोच्छेदः प्रसज्येत द्रष्टव्येतोपदेशानर्थक्यं चौयत्नदृष्टत्वान्त्वार्यस्य तद्यतिरिक्तस्यं च ब्रह्मणोऽसंभवादज्ञत्वादिशब्दकोपश्च।

न्यायिवरोधसमाधानात्पादादिसंगितचतुष्टय फलं च द्रष्टव्यम् । यदि क्षीरिमिव द्रध्यातमना ब्रह्म जगदाकारेण परिणभेतदा साकल्येन वा तदेकदेशेन वा परिणमेदाद्यं प्रत्याद् ।
क्रित्स्त्रेति । ततश्च कारणभूवब्रह्मामावे तत्परायीनस्य कार्यस्यापि सत्त्वायोगान्न किचिदपि स्यादिति शेषः । द्वितीयं निरस्यति । यदीति । ब्रह्मणः सावयवत्वामावादेकदेशपरिणामानुपपत्तिरित्यर्थः । भवतु वर्षि ब्रह्मणः सावयवत्वं नेत्याह् । निरवयवं त्विति । अमूर्तत्वादापि ब्रह्म निरवयवमित्याह् । दिन्यो हीति । सर्वेगतत्वनिरवयवत्वाभ्यां च तन्निरवयवमित्याह् । इदमिति । आपिक्षिकमानन्त्यं वारयति । अपारिमति । विज्ञाक्षितावन्मान्नत्वाच निरवयवंभित्याह् । विज्ञानेति । मूर्वोमूर्वेद्वैतनिषेधांचै
वियत्याह् । स एष इति । निह् ब्रह्मणः सावयवत्वमुपादानत्वेऽपि सुवर्णादिवत्यतिपत्तुं शक्यं श्रुतिविरोधादित्यर्थः । द्वितीयविकल्पासंभवे प्रथमविकल्पपासौ फलितमाह् ।
ततश्चिति । कत्त्वपरिणामपक्षे दोषान्तरमाह् । द्रष्टन्यतेति । ब्रह्मणो द्रष्टन्यत्वसंभवात्कुतस्तदुपदेशानर्थक्याभित्यादाङ्कच परिणतं वा ब्रह्म तदितिरिक्तस्येति । किंच
ब्रह्मणः साकल्येन कार्यात्मना जन्माभ्युपगमे 'न जायते श्रियते वा' इत्यादिश्विति विराधः स्यादित्याह् । अजत्वादीति । प्रथमपक्षदूषणं संक्षेपवित्तराभ्यामुक्त्वा द्विती-

<sup>)</sup> क. पैंधनी । २ ड. ञ. व्यत्वोप । ३ ड. ञ. चाऽऽपन्नमय । ४ ज. ट. स्य व । ५ क. ज. ञ ट, णोऽमावा । ६ क. विलिमि ।

#### [अ०२पा०१मू०२७]आनन्दगिरिकृतटीकासंविजनशीकरभाष्यसमेतानि । ४६९

अथैत दोपपरिजिहीर्पया सावयवमेव ब्रद्याभ्युपगम्येत तथाऽपि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहृतास्ते प्रकुप्येयुः।साव-यवत्वे चानित्यत्वप्रसङ्ग इति । सर्वथाऽयं पक्षो न घटयितुं श-क्यत इन्याक्षिपति ॥ २६ ॥

### श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ २७॥

तुशब्देनाऽऽक्षेपं परिहरित । न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिदिप दो-षोऽस्ति । न तावत्कृतस्त्रभसिक्तरित । कुतः । श्वतेः । यथैव हि बद्यणो जगदुत्पित्तः श्रूयत एवं विकारव्यतिरेकेणापि ब्रह्मणोऽ-वस्थानं श्रूयते प्रकृतिविकारयोर्भदेन व्यपदेशान् "सेपं देव-तेक्षत हन्ताहिममास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुम-विश्य नामस्त्रपे व्याकरवाणि" इति "तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" [ छा० ३ । १२ । ६ ] इति चैवंजातीयकात् । तथा हृदया-

यपक्षदूषणं संक्षिप्तं विवृणोति । अथेत्यादिना । न केवलं शब्दविरोवो न्यायविरो-पश्चेत्याह । सावयवत्वे चेति । पूर्वपक्षमुपमहराति । सर्वेथेति ॥ २६ ॥

सिद्धान्तम्त्रमाद्ये । श्रुतेरिति । परिणामवादमेवाऽऽशित्य प्रथमं व्याचिष्टे । तुरादिनेति । परिहारमेवाभिनयति । न खिल्विति । यदुक्तं ब्रह्मणो जगदाकारेण परिणामे क्रत्स्त्रमसिक्तिति वत्राऽऽह । न ताविदिति । निरवयवं ब्रह्म परिणमवे च नच
क्रत्स्तमिति कृतः समावनेति एच्छाति । कृत इति । श्रौतेऽर्थे नासंमावनेति परिहरिति ।
श्रुतेरिति । यचु ब्रह्मणो विरुद्धाकारेण परिणामे मूळोच्छेदाह्रष्टव्यवोपदेशानथैक्यभिति तत्परिहरन्हेतुं विवृणोति । यथेति । विकाराविरेकेण स्थितं ब्रह्मति श्रुतिरश्रुवा
तत्कुतस्तथाविवं ब्रह्माविक्त्य द्रष्टव्यतोपदेशस्यार्ववत्त्त्याशङ्कचाऽऽह । प्रकृतीति ।
तत्र द्रष्टद्रष्टव्यत्वेन प्रवेष्ट्रप्रवेष्टव्यत्वेन व्याकर्तृव्याकार्थत्वेन च मेदव्यपदेशं दर्शयिति ।
सेपिर्मात । व्याप्यव्यापकत्वेनापि मेदव्यपदेशोऽस्तीत्याह् । तावानिति । अंशोशित्वेनापि मेदव्यपदेशमुदाहरित । पादोऽस्येति । इतश्चाविकतमस्ति ब्रह्मत्याह । त्रिपादिति । अविकत्वब्रह्मास्तित्वे हेत्वन्तरमाह । तथेति । सर्वस्य ब्रह्मणो विकारात्मना
समाप्ती सर्वीयतनत्वाद्विशेषण द्वद्यायतनत्वं द्वयन्वज्योतिरित्यादिना नोच्येत तद्वचनाद्विकतस्यैव द्वव्यस्थानितद्वेस्तितेत्यर्थः। अस्त्यविकतं ब्रह्मत्वन्तरमाह ।

यतनत्ववचनात्सत्संपत्तिवचनाच । यदि च कृतसं ब्रह्म कार्यभा-वेनोपयुक्तं स्यात् ''सता सोम्य तदा संपन्नो भवति'' इति सुषु-प्रिगतं विशेषणमनुपपनं स्यात् । विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्न-त्वादिकृतस्य च ब्रह्मणोऽभावात् । तथेन्द्रियगोचरत्वापक्तः। तस्मादैस्त्य-तिषेधाह्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्तेः। तस्मादैस्त्य-विकृतं ब्रह्म । नच निरवयवत्वशब्दंकोपोऽस्ति श्रूयमाणत्वा-देव निरवयवत्वस्याप्यम्युपमम्यमानत्वात् । शब्दमूलं च ब्रह्म शब्दश्रमाणकं नेन्द्रियादिममाणकं तच्चथाशब्दमम्युपगन्तव्यम् । शब्दश्रोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्वकृतस्त्रप्रसात्तं निरवयवत्वं च । लोकिकानामपि मणिमन्नोषधिमभ्रतीनां देशकालनिमित्त-वेचिन्यवशाच्छक्तयो विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते । ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तुं शक्यन्ते । अस्य वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतद्विषया एतत्मयोजनाश्च शक्तय इति । किमुताचिन्त्यंस्वभावस्य ब्रह्मणो क्षं विना शब्देने न निकृत्येत । तथाचाऽऽद्वः पौराणिकाः—

सिदित । सुषुप्ती जीवस्य सन्संपत्तिश्रुितमात्रेण कथमविक्रतमस्ति ब्रह्मेत्याशङ्क चाऽऽह । यदि चेति । कुतो विशेषणानुपपत्तिरित्याशङ्क च विक्रतेनाविक्रतेन वा ब्रह्मणा संपत्तिः सुषुप्ताविष्टेति विकल्प्य ऋमेण दूषयमनुपपत्ति मकटयति । विक्रतेनेस्पादिना । किंच विकारस्येन्द्रियगोचरत्वाम चक्षुषा एत्तते नापि वाचेत्यादिना ब्रह्मण-स्तद्भोचरत्विनिषेषात्तद्दित विकाराितिरिक्तिमत्याह । तथेति । यत्तु परिणामित्वे ब्रह्मणो निरवयवत्वशब्दकोपः स्यादिति तन्नाऽऽह । न चेति । श्रुत्याऽपि कथं विर्हद्धोऽथैः समप्येते तस्याः सार्थमितपादनस्याितरोधसापेक्षत्वादित्याशङ्क चाऽऽह । शब्देति । ब्रह्मणः शब्दममाणकत्वाचयाशब्दिमष्टत्वेऽपि कथमकृत्सपरिणामिनस्वयवत्वयोक्षपपति-स्तन्नाऽऽह । शब्देति । तन्नाकृत्सपसक्तौ भेदन्यपदेशश्रुितकृत्का निरवयवत्वे तु श्रुितकृत्वा पूर्वपक्षे । ननु निरवयवत्वपरिणामित्वे नैकाधिकरणे सिष्टयतो मिथाविरु-द्याद्वाद्विष्ट्याशङ्कर्य श्रुतिविरोधनम्मेवमिति मत्वा केमुतिकन्यायमाह । स्त्री-किकानामपीति । स्वक्रपेण मत्यक्षादिसिद्धानामपि यत्र शक्तयस्तर्कागोचरास्तत्र कि-सु वक्तव्यं शब्दैकगम्यस्य तर्कागोचरत्यमित्यथैः । उक्तेऽथे स्पृति संवादयति । तथा-चेति । अचिनत्यानां भावानामचिनस्यत्वादेव तर्कायोग्यत्वेऽपि कि तदिचन्त्यमित्यपे-

९ ड. अ. नित्य सं । २ क. दिवि । ३ ड. अ. ब्हच्याको । ४ क. ड. अ. वर्ताचा ५ क. ड. ज.अ. न्त्यप्रभा । ६ क. ज. ट. न नि । ७ ठ. द. सुबुते। ८ ख. झ. कहार्यः । ९ ल. मिते नै ।

#### [अ०२पा०१मू०२७]आनन्दगिरिकृतटीकासंवस्त्रितशांकरभाष्यसमैतानि । ४७१

" अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् । प्रकृतिभ्यः परं पच तदचिन्त्यस्य लक्षणम्"॥

इति । तस्माच्छव्दमूल एवातीन्द्रियार्थयाथारम्याधिगमः ।
ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः मत्यायपितं निरवयवं च ब्रह्म परिणमते नच कृत्स्नमिति । यदि निरवयवं
ब्रह्म स्यान्नैव परिणमेत कृत्स्नमेव वा परिणमेत । अथ केनचिब्रूपेण परिणमेत केनचिंचावितष्ठेतेति इपमेदकल्पनात्सावयवमेव
मसज्येत । क्रियाविषये हि "अतिरात्रे षोडशिनं यह्नाति नातिरात्रे षोडशिनं यह्नाति" इत्येवंजातीयकायां विरोधमतीतावपि विकल्पाश्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति पुरुषतञ्चत्वांचानुष्ठानस्य । इह तु विकल्पाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः संभवत्यपुरुषतञ्चत्वाद्वस्तुनः । तस्माहुर्घटमेतदिति । नैय दोषः ।

९ ड. झ. "चिद्रपेणाव"। २ क. ड. ज. झ. "त्वादनु"। ३ ठ. ड. "बीबेत व"। ४ क. ख. "यूथ्ये च्या"। ઠ. ड. ° यূथो व्या"।

अविद्याक लिपत रूपभेदाभ्युपगमात् । न द्यविद्याक लिपतेन रूपभे-देन सावयवं वस्तु संपद्यते । निह तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा हृइयमानोऽनेक एव भवति । अविद्याक लिपतेन च नाम-रूपलक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्या-मिर्नवंचनीयेन ब्रह्म परिणामादिसर्वव्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते । पारमार्थिकेन च रूपेण सर्वव्यवहारातीत मपरिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाच्चविद्याक लिपतस्य नाम रूपभेदस्येति न निर्वयवत्वं ब्रह्मणः कुष्यति । न चेयं परिणामश्वतिः परिणामश्वतिः परिणामप्रतिपादनार्था तत्प्रतिपत्ती फलानवगमात् । सर्वव्यवहारहीन ब्रह्मात्मभाव प्रतिपादनार्था त्वेषा तत्प्रतिपत्ती फलानवगमात् । सर्वव्यवहारहीन ब्रह्मात्मभाव प्रति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्याऽऽह ''अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि'' [बृ०४।२।४] इति । तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदिष दोषप्रसङ्गोऽस्ति ॥ २०॥

## आत्मिन चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

अपिच नैवात्र विवदितव्यं कथभेकस्मिन्बहाणि स्वरूपानुपम-

न हीति । वदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति । निह तिमिरेति । नामक्रपभेदश्चेद् विद्याकृत-स्विह ब्रह्मणो न कारणत्वमिवद्याया एव वद्घावादित्याशङ्कचाऽऽह । अविद्येति । नामक्रपभेदिसिद्धौ कारणत्वसिद्धिस्वित्सिद्धौ च नामक्रपभेदिसिद्धौ कारणत्वसिद्धिस्वित्सिद्धौ च नामक्रपभेदिसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयतेत्या-शङ्कचाऽऽह । व्याकृतेति । विवर्तवादेऽि विरुद्धाकारमाप्तौ पूर्वक्षपिनृत्तेस्वुल्या मूळोच्छितिरित्याशङ्कचानिर्वाच्यरजवाकारापत्तौ शुक्तिकादेरन्यथात्वादर्शनाद्ध्रणोऽिष काल्पताकारापत्तौ पूर्वक्षपानिवृत्तेभैविमित्याह । तत्त्वेति । ब्रह्मणो मायाविवन्मायया सर्वेव्यवहारास्पदत्वेऽिष कृतोऽस्यापरिणामित्वादिसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । पारमार्थी-केनेति । एवं क्त्स्प्रमिक्तं निराकत्य निरवयवत्वशब्दकोपं निराकरोति । वाचारम्भ-भेति । पविपाद्यत्वं सृष्टेरभ्युपेत्यैवदुक्तं वदेव नास्वीत्याह । न चेति । किपरा वर्द्धायं श्रुतिरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । ब्रह्मात्म्यविपादनपरत्या मृष्टिवा-क्यानां सशेषिविरोवित्वायोगान्नास्ति सृष्टौ वात्पर्यमित्यर्थः । ब्रह्मात्मप्रविपत्तौ फळा-वगितमुदाहरिते । स एष इति । विवर्ववादे दोषामावमुपसंहरिते । तस्मादिति॥२०॥ उक्तं विवर्ववादं सूत्रकाराभिपेतत्वेन स्पष्टयति । आत्मनीति । सूत्रार्थं विवृण्यन्दः

ष्टान्तसद्भावाद्विवर्तवादे विवादो नास्तीत्याह । अपिचेति । विवादस्याकर्तेन्यत्वे हेतु-

#### [अ०२पा०१मू०२९]आनन्दगिरिकृतटीकासंवन्तितशांकरभाष्यसमेतानि । ४७३

देंनैवानेकाकारा सृष्टिः स्यादिति । यत आत्मन्यप्येकस्मिन्स्वप्नहशि स्वरूपानुपमदेंनैवानेकाकारा सृष्टिः पञ्चते "न तत्र रथा
न रथपोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथपोगान्पथः सृजते"
[वृ० ४ । ३ । १०] इत्यादिना । स्रोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमदेंनैव विचित्रा हस्त्यश्वादिसृष्ट्यो हश्यन्ते ।
तथैकस्मित्रपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमदेंनैवानेकाकारा सृष्टिर्भविष्यतीति ॥ २८ ॥

### स्वपक्षदोषाच ॥ २९ ॥ (९)

परेषामप्येष समानः स्वपंक्षदोषः । प्रधानवादिनोऽपि हि
निरवयवमपरिच्छिनं शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्
नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः । तत्रापि
कृत्स्त्रमसिक्तिनिरवयवत्वात्प्रधानस्य प्राप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोषो वा । ननु नैव तैर्निरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते सस्वरजस्तमांसिं त्रयो गुणास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवैस्त-

माह । यत इति । दृष्टान्तदार्धान्तिकयोरेकार्थत्वं विशिनाष्टि । स्वप्रदशीति । स्वप्रस्य स्मृतित्वाभ्युपगमाद्विरुद्धा मृष्टिरेव तत्र नास्तीति कुतोऽस्य दृष्टान्वतेत्याशङ्कचापरोक्ष-वया स्वप्रस्यास्मृतित्वमभिषेत्याऽऽह । पञ्चत इति । स्वप्ने रथादीनामभावे कथं वत्प-थेताशङ्कचाऽऽह । अथेति । आत्मिन चेति व्याख्याय विचित्राश्च हीति व्याख्ये । स्रोकेऽपीति । एविमिति सूत्रपदं व्याकुर्वन्दार्धीन्तिकमाह । तथेति । इतिशब्दो विव-र्ववादसमाध्यथेः ॥ २८ ॥

यश्चोभयोरिति न्यायेन कृत्स्त्रप्रसन्त्यादीनामनुद्धाव्यत्वं दर्शयति । स्वपक्षेति । सूत्रा-क्षराणि व्याचष्टे । परेषामिति । तथा च ब्रह्मवादिनि विशेषेणानुद्धाव्यतेति शेषः । तत्र प्रधानवादे दोषसाम्यं वक्तुं तत्पक्षमनुभाषते । प्रधानेति । दोषसाम्यमधुना दर्शयति । तत्रा-पीति । प्रधानं हि महदाद्याकारेण परिणममानं साकल्येन वा परिणमत एकदेशेन या । प्रथमे निरवयवत्वात्मधानस्य कृत्स्नस्यैव कार्योकारेण परिणतत्वाद्वशिष्टस्याभावात्तदा-श्चितस्य कार्यस्याप्ययोगात्कार्ये कारणं चेत्युभयमपि समुन्छिधेत । द्वितीये प्रधानस्य निरवयवत्वत्वस्थिकारो विरुध्येतेत्यर्थः । दोषद्वयं परिहर्तुं शङ्कते। निवित । निरवयव-त्वानुपगमं रफुटियतुं प्रधानस्वरूपमनुवद्वि । सत्त्वेति । कथमेतावता निरवयवत्वानभ्य-पगमस्वज्ञाऽऽह । तेरिति । सावयवत्वे च प्रधानस्यकदेशेन परिणामोऽवस्थानं चैक-

क. ज ैदेनोने । २ ड. ज. पश्चे दों। २ क ैदियुक्तस्य कां। ४ क. ड. म. सि हि त्रै। ६०

त्सावयविभिति । नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन मक्कतो दोषः परिहर्तुं पायंते।यतः सत्त्वरज्ञस्तमसामप्येकैकस्य समानं निरवयवत्वम् । एकैकमेव चेतरद्वयानुग्रहीतं सजातीयस्य प्रपञ्चस्योपादानिर्मित समानत्वात्स्वपंक्षदोषप्रसङ्गस्य । तकोप्रतिष्ठानात्सावयवत्वमेवेति चेत् । एवमप्यनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गः । अथ शक्तय
एव कार्यवैचित्र्यस्विता अवयवा इत्यभिपायः। तास्तु ब्रह्मवादिनोऽप्यविशिष्टाः। तथाऽणुवादिनोऽप्यणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कात्स्नर्येन संयुज्येत ततः प्रथिमानुपपत्तेरणुमात्रत्वमसङ्गः। अथैकदेशेन संयुज्येत तथाऽपि निरवय-

देशेनेत्यङ्गीकाराच कुत्स्नप्रसम्तत्यादिदोषावकाशोऽस्तीत्यर्थः । उक्तं सावयवत्वमङ्गीकु-त्य परिहराव । नेत्यादिना । तत्र हेतुमाह । यत इति । समुदायस्य सावयवत्वेऽ-पि प्रत्येक सत्त्वादीनां निर्वयवत्वात्तेषां च परिणामस्वीकारात्कृतस्नपरिणामे मूलोच्छि-त्तिरेकदेशपरिणामे सावयवत्वमतो दोषद्वयं प्रधानवादे दुर्वारमित्यर्थः । संभूय सत्त्वा-दीना परिणामपरिमहान दोषद्वयमित्याशङ्खचाऽऽह । एकैकमेवेति । समुदायस्यैव परिणाभिरवे कार्यवेषम्यासिद्धिरिति भावः । एवं प्रधानवादे कृत्स्नपसक्त्यादिदोषसाम्यान तेन ब्रह्मवादिनि तदुद्धावनीयमित्यपसंहरति । समानत्वादिति । तकीप्रतिष्ठानन्यायेन निरवयवत्वापादकतर्कस्याम।तिष्ठानत्वात्मवानस्य सावयवत्वमेवेति शङ्कते । तर्केति । अभ्युपेतहानमपिना सूचयन्द्रषयति । एवमपीति । आदिशब्देन घटादिवनमूलका-रणत्वासभवोऽपि गृहीतः । घटादीनामिव द्रव्यावयवत्वेन प्रधानस्य सावयवत्वानभ्युप-गमादनेकधर्मवत्तया तद्क्षीकारात्रानित्यत्वादिदोषप्रसक्तिरित्याह । अयेति । ब्रह्म-णोऽपि कार्यवैचित्र्यस्चितविचित्रशाक्तिक्रपावयवोपगमादक्तदोषसमाविरित्याह । ता इति । प्रधानवादिनो दोषसाम्यमुक्तवा परमाणवादिनोऽपि तत्साम्यमाह । तथेति । अणुवादिनोऽपि समान एव दोष इत्यत्र संबन्धः । द्वाभ्यामणुभ्यां संयुज्यमानाभ्यां द्यणुकमारम्यते त्रिभिद्येणुकैः संयुक्तेह्रयणुकं व्यणुकैः संयुक्तेश्चतुरणुकमित्यस्यां पिकन यायामणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानः कात्स्न्येन वा संयुज्यत एकदेशेन वेति विकल्प्याऽऽ-द्यमनूच दूषयति । अणुरिति । कात्स्न्येन सेयोगे सत्येकस्मिन्परमाणी परमाण्वन्तरस्य संमितत्वात्तदारुक्वे द्वाणुके परमाणोरविकैपरिमाणाभावात्तस्यापि पारिमाण्डल्यवत्वपसङ्गा-दगुत्वादिपरिमाणान्वराङ्गीकारविरोधः स्यादित्यर्थः । द्वितीयमनूच प्रत्याह । अथेति । तदेवं परमाणुवादिन्यपि मागुक्तदोषसाम्यान तेनापि ब्रह्मवादिनि तदुद्भावनमुचितिम-

१ड. 'पक्षे दी'। २ठ. ड. 'गुज्येतेक'। ३ क. 'कदेशप'।

वत्वाभ्युपगमकोप इति स्वपक्षेऽपि समान एष दोषः समान-त्वाच नान्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेप्रव्यो भवति । परिहृतस्तु ब्र-झर्वादिना स्वपेक्षे दोषः ॥ २९ ॥ (९)

### सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥

एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो विका-रमपञ्च इत्युक्तम् । तत्पुनः कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्तं परं ब्रह्मीत । तदुच्यते । सर्वोपेता च तद्दर्शनात् । सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यम्युपगन्तव्यम् । कुतः तद्दर्शनात् । तथाहि दर्श-यति श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्या देवतायाः "सर्वकर्मा सर्व-कामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्याचोऽवाक्यनादरः"[छा० ३ । १४ । ४ ] "सत्यकामः सत्यसंकल्पः" [ छा० ८ । ७ । १ ] "यः सर्वद्गः सर्ववित्" [ मुण्ड० १ । १ । ९ ] "एतस्य वा अक्षरस्य मशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" [ वृ० ३ । ८ । ९ ] इत्येवंजातीयका॥ ३०॥

त्याह । इति स्वपक्षेऽपीति । त्वं चीर इत्युक्ते त्वमिष चीर इतिवैत्स्वस्य दोषोद्भावने परस्य। पि ततुद्भावनमात्रेण न तत्परिहारिमिद्धिरित्याशङ्कच परस्य यः परिहारः म एवास्माकमपीत्यभिवेत्याऽऽह । समानत्वाचेति । आपाततः माम्यमुक्तत्वा पारमार्थिकं कार्यकारणत्वभिच्छत्मेव चायं दोषो नास्माकं विवर्तवादिना कार्ये कारणं च किन्पि-विभिच्छताभित्याह । परिहृतस्तिति ॥ २९॥ (९)

पूर्वाधिकरणे ब्रह्मणो विचित्रशक्तियुक्तत्वाद्युक्तं कारणत्विभित्युक्तम् । इदानी वस्य विचित्रशक्तित्वे प्रमाणमाह । सर्वोपेता चेति । मायाशक्तिमवो ब्रह्मणो जगत्सर्गं ब्रु-वन्समन्वयो विषयस्वस्य किमशरीरस्य नास्ति माथेवि न्यायेन विरोबोऽस्ति न वेवि वदनाभासत्वाभामत्वाभ्याभेव संदेहे संगविमाह । एकस्येति । प्रमाणप्रश्नपूर्वकं वदु-पन्यासपरं सूत्रमादत्ते । तत्युनिरिति । पूर्वविदिहापि संगविफले द्रष्टव्ये । सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । सर्वेति । अवगविदेतुं पश्चपूर्वकमाह । कृत इति । मिद्धान्वहेतुं नानाविधश्चत्ववष्टम्मेन विवृणोवि । तथाहीति ॥ ३०॥

१ ज. पक्षदो । २ झ. ट. कारः प्राः ३ इ. ज. थमुष्या । ४ क. इ. ज. रेखवा । ५ ट. ति सा ६ ठ. वदन्त्वस्य ।

# विकरणत्वात्रेति चेत्तदुक्तम् ॥ ३१ ॥ (१०)

स्यादेतद्विकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रम् "अचक्षुष्कम-श्रोत्रमवागमनाः" [ बृ० ३ । ८ । ८ ] इत्येवंजातीयकम् । कथं सा सर्वशक्तियुक्ताऽपि सती कार्पाय ममवेत् । देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिककार्यकरणसंपन्नां एव तस्मे तस्मे कार्याय मभवन्तो विज्ञायन्ते । कथं च 'नेति नेति ' इति मतिषिद्धसर्वविशेषाया देवतायाः सर्व-शक्तियोगः संभवेदिति चेत् । यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्ता-देवोक्तम् । श्रुत्यवगाह्ममेवेदमितगम्भीरं व्रह्म न तर्कावगाह्मम्। नच यथैकस्य सामर्थ्य दृष्टं तथाऽन्यस्यापि सामर्थ्येन भवित-व्यमिति नियमोऽस्तीति । मतिषिद्धसर्वविशेषस्यापि ब्रह्मणः

पूर्वपक्षमनुभाष्य दूषयति । विकरणत्वादिति । यद्यप्यन्तर्योग्यधिकरणे जगद्ध-झणोर्मायार्जिवैत्वसंबन्वे सिद्धे कार्थर्करणविरहिणोऽपि नियन्तृत्वमुक्तं वथाऽपि कार्ये -करणविरहिणो मायासंबन्ध एव न संभवतीति विवक्षितत्वात्कलालादीना कार्थेकरणवतां मृदार्घावेष्ठातृत्वदर्शनाद्धक्षणस्तद्धीनस्य नाधिष्ठातृत्वेर्नं करणैवस्वमिति चौद्यंविवृणोति । स्पादेतदिति । ब्रह्मणः सर्वशक्तित्वादकार्थकरणत्वेऽपि कारणत्वमुपपन्नामित्याश-ङ्कचाऽऽह । कथं सेति । निंद कार्यकरणरिहतस्य मुक्तवन्मायाशक्तिमस्वं तद्वस्वेऽपि न कार्यक्षमत्वं सुषुप्तवद्तिसर्थः । सर्वज्ञाक्तियोगाहेवादिवद्भव्राणः संभवति विचित्रकार्य-करत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । देवादयो हीति । विज्ञायन्ते मत्रार्थवादादिष्विति शेषः । कथं सा सर्वेशिक्युक्ताऽभीत्यत्रापिना सूचितमर्थं स्फोरयाति । कथं चेति । तदुक्तमिति सू-त्रावयवेन परिइरति । यदनेति । कि तदुक्तमित्यपेक्षायां न विलक्षणत्वाविकरणादावुक्तं स्मारयावि । श्रुतीति । यत्तु कुळाळादीनां कार्थेकरणवतामेव मृदाद्यविष्ठातृत्वोप-लम्भाद्रह्मणस्तद्राहितस्य नाविष्ठावृत्वेन कारणत्विमिति तद्पि परिहृतमित्याह । न चे-ति । नहि कार्यकारणविरहिणः मुषुप्तवद्कार्यकरत्वं शक्यं नियन्तुं समुत्थानसमये **शरीराद्य**भिमानशून्यस्य देहेन्द्रियाद्युपादानव्यापारतस्तच्छक्तिमैतोपछब्ध्या दृष्टान्त-स्य साध्यविकलत्वादिति भावः । यत्तु ब्रह्मणी मायाशक्तिमन्वं मुक्तवदशरीरत्वाद्यु-क्तिमांति तदिष पुरस्तादेव परास्तिमित्याह । प्रतिषिद्धेति । परमार्थेतो व्यवहारतो वा मायाशक्तिमच्वाभावः साध्यवे । नाऽऽद्यः । सिद्धसाधनत्वातः । न द्वितीयः । माया-

१ट. श्वास्तस्मे। २क इ. ज. ज. र पर वै। ३क. तत्वे साँ। ४क. यैकाराँ। ५क. वैकाराँ। ६क. इ. क्षित्वा कुलाँ। ७क. यैकाराँ। ८क ट. इ. न काराँ। ९क. ठ. इ. णत्व-मिं। १०क. पेकाराँ। ११ ट. मत्तोषाँ। इ. मत्तोषाँ।

#### भि०२पा०१म्०३२ आनन्दगिरिकतटीकासंग्रहितशांकरभाष्यसमेतानि । ४७७

सर्वेशक्तियोगः संभवतीन्येतदप्यविद्याकल्पितह्रपभेदोपन्यासेनो-कभेव । तथाच शास्त्रम्—

> "अपाणिपादो जवनो ग्रहीता परयत्यचक्षः स शृणोन्यकर्णः"

[ श्वे॰ ३ । १२ ] इत्यंकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगं दर्शयति ॥ ३१ ॥ (१०)

#### न प्रयोजनवत्त्वात् ॥ ३२ ॥

अन्यथा पुनश्चेतनकर्नृत्वं जगत आक्षिपति । न खलु चेतनः परमात्मेदं जगद्धिम्वं विरचिषतुमर्हति । कृतः । प्रयोजनवन्ता-त्मवृत्तीनाम् । चेतनो हि लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः भवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्मवृत्तिमात्मप्रयोजनानुषयोगिनीमारभ-माणो दृष्टः किमुत गुरुत्तरसंरम्भाम् । भवति च लोकप्रसिद्धच-

याश्चिन्मात्रे मवीतिभिद्धत्वात् । न चाज्ञोऽह्मिति मवीविजीवमिवकरोवि वस्य व-ह्मानिवरेकात्कल्पिवस्य चाविद्यामयत्वेन विद्याश्चयत्वायोगादिवि भावः । किंच मा-याविनां देहेन्द्रियवतां बाह्यं हेतुमनपेक्ष्य कार्थेकरैत्वदर्शनात्कुळाळादीनां च तथावि-धानामेव बाह्यसाधनन्यपेक्षाणामथैक्रियाकारित्वात्तेषु दृष्टवैचित्र्यावष्टम्भादन्तरेणापि श-रीरादिना ब्रह्मणि मायासंबन्धसिद्धिरित्यभिमंधाय मागुक्तानुमानद्वयस्याऽऽगमविरोधं दर्शयति । तथाचेति ॥ ३१॥ (१०)

पूर्व श्रुत्यवष्टम्मेन सर्वशिक ब्रह्मेसुक्तं संगित शक्तस्यापि प्रयोजनाभिमंध्यभावादक्तृत्विमिसाक्षिपति । न प्रयोजनवन्त्वादिति । परिवृप्ताद्ध्वणो जगत्समें ब्रुवन्तमन्ययो विषयः स कि ब्रह्म विना फलेन न मृजत्यभान्तचेतनत्वादिवक्षितपुरुषविति ।
न्यायेन विरुध्यते न वेति पूर्ववदेव सदेहे पूर्वपक्षसूत्रवात्पर्यमाह । अन्यथेति । पादादिसंगतिफले पूर्ववद्वसेये । सूत्राक्षराणि व्याकुर्वन्नजोऽर्यमाह । न स्वित्विति । तत्र
प्रश्नपूर्वकं हेतुमादाय व्याचछे । कृत इति । भान्तस्यानुद्धिपूर्वकारिणः स्वपरप्रयोजनानुपर्योगिनयपि पृत्विद्धेष्टिति विश्विनिष्टि । बुद्धिपूर्वकारिति । लिलादी फलामावेऽपि
पृत्विद्धेष्टित्याशङ्कच वत्रापि तात्कालिकमुद्देश्यफलामावेऽपि फलमस्त्येवेति मत्वाऽऽह । न मन्देति । या चेतनस्याभान्तस्य पृत्वतिः सा फलाभिसंविपूर्विकेति व्याप्तिमुक्तवा कैमृतिकन्यायमपिना सूचितं दर्शयति । किमुतेति । लीलादेरन्यायाससाध्यत्वेऽपि फलवन्त्वदर्शनान्महायाससाध्यजगतः सृधिरफला न स्लिष्टत्यर्थः । फलाभिसंधिपूर्विका बुद्धिपूर्वकारिमृत्तिरित्यत्र श्रुतिमुगन्यस्यति । भवति चेति । पृतृत्यामाम-

१ क. पर आरमे । २ ठ. "र्थकारणत्व"। ३ इ. "रणत्व"। ४ क. "साध्या ज"।

तुवादिनी श्रुतिः "न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं मियं भव-त्यात्मनस्तु कामाय सर्वं मियं भवति" [बृ० २ । ४ । ५] इति । गुरुत्तरसंरम्भा चेयं प्रवृत्तिर्यदुव्वावचमपञ्चं जगद्धिम्बं विरच-यितव्यम् । यदीयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आत्ममयोज-नोपयोगिनी परिकल्प्येत परिवृप्तत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत । मयोजनाभावे वा प्रवृत्त्यभावोऽपि स्यात् । अथ चेतनोऽपि सञ्च-मत्तो बुद्धचपराधादन्तरेणैवाऽऽत्ममयोजनं मवर्तमानो दृष्टस्तथा परमात्माऽपि प्रवृत्तिष्यत इत्युच्येत । तथा सति सर्वज्ञत्वं परमा-तमनः श्रूयमाणं बाध्येत । तस्मादश्चिष्टा चेतनात्तृष्टिरिति॥३२॥

# लोकवन्तु लीलाकैवल्यम् ३३ (११)

तुशब्देनाऽऽक्षेपं परिहरति।यथा लोकं कस्यचिदाप्तैषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किंचित्प्रयोजनमनभिसंधाय केवलं लीलाह्याः प्रवृत्तयः क्रीडाविहारेषु भवन्ति।यथौ चोच्छ्रासम्बान

त्वाज्यगिद्धरचनायां न फलापेक्षेत्याशङ्कर्याऽऽह । गुरुतरेति । अस्तु तर्हि फलाभि-संविप्विकेवेयमपि प्रवृत्तिरित्याशङ्कर्य सस्य परस्य वा फलमुद्देश्यमिति विकल्प्याऽऽधे दोष्माह । यदीति । अस्मदादीना गुरुतरसंरम्भाऽपीयं प्रवृत्तिरीश्वरस्यानायाससाध्या न प्रयोजनपूर्विकेत्याशङ्कर्य अझ न जगत्कारणं साक्षात्परंपरया वा सफलविकलत्वान्त्रभायूवलीकिवपुरुषविद्धाह । ययोजनाभावे वेति । दृष्टान्तेन शङ्करित्वा दृषयिते । अधेत्यादिना । बुद्धस्थपराधो विवेकतेषुर्थम् । नापि परप्रयोजनोपयोगिनी पॅरस्यश्वरस्य प्रवृत्तिः प्रागुत्पत्तेरनुमाह्याभावादिति मत्वे।पसंहरति । तस्मादिति ॥ ३२ ॥ सिद्धान्वयि । लोकवित्त्वति । सूत्रं व्याच्छे । तुशब्देनेति । यत्तु साक्षात्परंपरया वा स्वप्रयोजनाभावान्न अझ जगत्कारणिनिति तत्र मुखोह्यासिनिनित्तकोद्धायामुच्छासादी च फलाभिसंध्यभावादनैकान्तिको हेतुरित्याह । यथेति । एषणासंपत्ती सभावितमु-दाहरणद्धयमाह । राज्ञ इति । व्याविरिक्तं लीलायाः सकाशादिति यावत् । क्रीडाथो विहारा देशविशेषाः संस्कृतास्तिष्विति यावत् । भवतु वा राजादीनां लीलाकपास् प्रवृत्तिव्विपि किचिद्धदेश्यं प्रयोजनं तथाऽपि न निश्वासीदिषु वथाविषं फलमुपलभ्य-प्रवृत्तिव्विपि किचिद्धदेश्यं प्रयोजनं तथाऽपि न निश्वासीदिषु वथाविषं फलमुपलभ्य-प्रवृत्तिव्वित्वि त्रु स्थाविद्याह । यथा चेति । दृष्टान्ते स्वभावो देहस्य प्राणा-दिमस्यं दार्थोन्तिके तु स्वभावोऽविद्यति दृष्टव्यम् । अथेश्वरस्य जगिङ्गस्विरस्य नार्वान्ति दृष्टस्य दिमस्य दिष्ठस्य दिष्ठस्य दिष्ठस्य दिष्ठस्य दिष्ठस्य दिष्ठस्य दिष्ठस्थान्ति दृष्टस्य प्राणा-

१ क. च । २ ज. "थावाश्वास"। ३ क. स. इ. ठ. "वे चेति । ४ ड. "परमश्वरप्र"। ५ क. ट. "भासप्रश्वासा"।

सादपोऽनिभसंधाय बाह्यं किंचित्प्रयोजनं स्वभावादेव संभवन्ति।
एवमीरवरस्याप्यनपेक्ष्य किंचित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं
लीलाक्ष्या प्रवृत्तिभविष्यति । न हीरवरस्य प्रयोजनान्तरं निक्षप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा संभवति । नच स्वभावः पर्यतुयोक्तं शक्यते । यद्यप्यस्माकिमयं जगद्धिन्वविरचना गुरुत्तरसंरम्भेवाऽऽभाति तथाऽपि परमेरवरस्य लीलैव केवलेपमपरिमितशक्तित्वात् । पदि नाम लोके लीलास्वपि किंचित्सक्षमं प्रयोजनमुत्मेक्ष्येत तथाऽपि नैवात्र किंचित्मयोजनमुत्मेक्षित्ं शक्यत
आप्तकामश्रुतेः । नाप्यमद्यत्तिरून्मत्तमपृत्तिर्वा सृष्टिश्रुतेः सर्वर्वेश्वुतेश्व । न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः । अविद्याकिल्पतनामक्षपन्यवहारगोचरत्वाद्वद्वात्मभावमतिपादनपरत्वाचेत्येतद्वपि नैव
विस्मर्तव्यम् ॥ ३३ ॥ [ ११ ]

किमित्यविद्याक्रवलीलामान्नत्वेनाफला कल्प्यते फलमेन किन्तिक्ल्प्यवामित्याशद्वाराऽऽप्तकामत्वन्यायविरोधात्परमानन्दत्वश्रुतिविरोधास नैनिमत्याह । न हीति । ननु
लीलाद्दावस्मदादीनामकस्मादेव निवृत्तेरिष दर्शनादीश्वरस्यापि मायामय्यां लीलायां वथामाने विनाऽपि सम्यग्ज्ञानं संमारसमुच्छितिरिति वनाऽऽह । न चेति । अनिर्वाच्या खल्विद्या परस्येश्वरस्य स्वभावो लीलेवि चोच्यते तत्र न पावीविकस्वभावायामनुपपित्तरवतरवीत्यर्थः । यत्तु जगद्रचनाया गुरुतरसंरम्भत्वाद्रविवव्यं फलेनेवि वनासमदृष्टच्या वा तस्या गुरुतरसंरम्भत्वभीश्वरदृष्टच्या वेति विकल्प्याऽऽधे हेतुमद्भावेऽि
पागुक्तश्रुविन्यायविरोधान्नानुमानप्रवृत्तिरित्यभिषेत्य द्विवीयं निरस्यवि । यद्यपीत्यादिना । लीलास्विप वात्कालिकं फलमुदेश्वरकामावेऽपि भावीसुक्तिमत्याशद्भचाऽऽह ।
यदीति । ईश्वरपवृत्तिरत्रेसुक्ता । किन्विदिति स्वकीयं परकीयं वेत्यर्थः । पयोजनाभावे वेत्यादिनोक्तं पत्याह । नापीति । किच मृष्टरविद्यानिबन्धनत्वनावस्तुत्वाद्रन्थवेनगरादिभ्रमिष्वव न फलापेक्षेत्याह । न चेति । किच ब्रह्मात्मत्वभिरत्वान मसरतीत्याह ।
मृष्टिश्रुवीनां वात्पर्थमतः मृष्टरविद्यक्षितत्वान्तराश्रयो दोषो निर्विषयत्वान पसरतीत्याह ।
बक्षेति । मक्रतीपयोगित्वोन वत्पन्तिकिरिति सूच्यति । इत्येतदपीति।।३३॥(११)

१ ड. ज. ज. ट. जनान्तर स्वै। २ क. ड. ज. भवन्ति । ३ड. ज. त्येक्षेत । ४ ड. इत्वर्षुः। ५ ठ. ड. रवात्युः।

# वैषम्यनैर्ष्टण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ३४ ॥

पुनश्च जगज्जनमादिहेतुत्वमीश्वरस्याऽऽक्षिप्यते स्थूणानिखन्नन्यायेन प्रतिज्ञातस्यार्थस्य द्वंडीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः । वैषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गात् । काँश्चिदत्यन्त-स्वभाजः करोति देवादीन् । काँश्चिदत्यन्तदुःखभाजः पश्चादीन् । काँश्चिन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीनित्येवं विषमां सृष्टिं निर्माणस्येश्वरस्य पृथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः । श्चुतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्वादीश्वरस्वभावविद्योपः प्रसज्येत । तथां सहजनैरिप जुगुप्सितं निर्घृणत्वमितक्रूरत्वं दुःखयोगविधानात्सर्वर्भजो-पसंहीराच प्रसज्येत । तस्माद्वेषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गानेश्वरः कारण-मित्येवं प्राप्ते बूगः । वैषम्यनैर्घृण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मान् । सापेक्षत्वात् । यदि हि निर्पेक्षः केवल ईश्वरो विषमां सुन

र्पुर्वसूत्रे मायामय्या लीलया ब्रह्मणः स्रष्टुत्वमादिष्टं संप्रति सैव सापेक्षस्य न संभ-वत्यनीश्वरत्वप्रसङ्गानिरपेक्षत्वे रागादिमच्वापत्तेरित्याक्षिप्य समावत्ते । वैषम्येति । नि-रवद्याद्वयाणो जगत्सर्वे वदनसमन्वयो विषयः स कि यो विषमस्ष्टिकारी स सावद्यो ब्रह्म च विषमं सुजतीति न्यायेन विरुध्यते न वेति यथापूर्व संदेहे पूर्वपक्षमाह । पु-नश्चेति । पुनराक्षेपस्य फलमाह । स्थूणेति । जगतो ब्रह्मैव कारणमिति प्रतिज्ञातोऽ-र्थेस्तदृढीकरणमाक्षेपद्वरिणाधिकरणं कृत्यमित्यर्थः । पादादिसंगतिफले पूर्ववदुन्नेये । आक्षेपं विवृण्वन्वैषम्यनैर्घृण्ये नेति सूत्रावयवं पूर्वपक्षे योजयन्नव्यभाह । नेश्वर इ-ति । प्रश्नपूर्वकं हेतुं ग्रहीत्वा प्रथम वैषम्यपसङ्गं प्रकटयाति । कृत इत्यादिना । दे-वादीनीमेवं वैषम्येऽपि कथमीश्वरस्य वैषम्यमित्याशङ्कचाऽऽह । इत्येवमिति । वैष-म्येऽपि कि स्यादित्याशङ्कचोक्तम् । श्रुतीति । 'निष्कलं निष्क्रियम्' इत्याचा श्रुतिः । 'न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः'। 'बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्' इत्याद्या च स्मृ-विः । खच्छत्वादीत्यादिशब्देन निष्कियत्वनिष्कलत्वादि गृह्यते । वैषम्यमसङ् पद-र्श्य नैधुण्यपसङ्गं दर्शयति । तथेति । बह्य परेषामशीनर्थहेतुकार्यस्य न कारणं चेत-नत्वे सत्यनवद्यत्वाद्विशिष्टपुरुषवदित्यभिषेत्योपसंहरति । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनुद्य सिद्धान्तमवतार्थे प्रतिजानीते । एवं प्राप्त इति । प्रश्नपूर्वकं हेतुमादत्ते । कस्मादि-ति । व्यतिरैकद्वारा विभजते । यदि हीति । नैरपेक्ष्यमेव व्याचष्टे । केवल इति ।

१ ज ° दीकाराय । २ क. ° विपरिलो °। ३ ज. ° थाऽखिल °। ४ क. ज. ट. 'प्रजास °। ५ ड. अ. 'संहरणाचा ६ क ट.ड. पूर्वत्र । ७ क. 'रेणेत्यिये'। ८ क. 'रणकु । ख. ठ. ड. 'रणकु तिम '। ९ झ. 'मेव वै ।

#### [अ०२पा०१सू०३४]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरमाष्यसमेतानि । ४८१

ष्टिं निर्मिमीते स्यातामेती दोषी वैषम्य नैर्घुण्यं च । नतु निर-पेक्षस्य निर्मातत्वमस्ति । सापेक्षो हीन्वरो विषमा सृष्टिं निर्मिमी-ते । किमपेक्षेत इति चेत् । धर्माधर्मीवपेक्षत इति वदामः । अ-तः सज्यमानप्राणियम्धिमपिक्षा विषमा स्विति नायमीन्तर-स्यापराधः । ईश्वरस्त पर्जन्यवहष्ट्रव्यः । यथा हि पर्जन्यो ब्री-हियवादिसृष्टी साधारणं कारणं भवति । ब्रीहियवादिवैयम्ये त र्तेच्द्वीजगतान्येवासाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति। एवमीश्वरो देवमन्ष्यादिसृष्टी साधारणं कारणं भवति । देवम-तृष्यादिवैषम्ये त तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्माणि कार-णानि भवन्त्येवमीरवरः सापेक्षत्वान वैषम्यनर्षुण्याभ्यां दुष्यति । कर्थं पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरी नीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मि-मीत इति । तथाहि दरीयति श्रुतिः "एप द्वोव साध कर्म कारपति तं यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीयत एय उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमधो निनीपते" [कौ० बा० २।८] इति । "पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन" [बु० ३ । २ । १३ ] इति च । स्मृतिरपि माणिकर्मविशेषापेक्षमेवे व्वरस्या-नुग्रहीतृत्वं निग्रहीतृत्वं च दर्शयति—

उक्तमेवार्थमः वयमुखेनान्वाचष्टे । सापेक्षो हीति । मापेक्षत्वे सत्यनीश्वरत्वापात्तिरिति विवक्षन्नाक्षिपति । सेवादिभेदापेक्षया राजादीना फलदानेऽपि नानीश्वरता इष्टेति मन्वानः समावत्ते । धर्मेति । सापेक्षत्वे फलं वदनुक्तभेव व्यनिक्ति । अत इति । विषमा सृष्टिर्धमीदिनिमित्ता चेत्कृतभीश्वरेणेत्याशङ्काचाऽऽ- ह । ईश्वरिस्त्वित । इष्टान्तं विवृणोति । यथा हीति । बीहियवादिवेषम्यं वर्दि किक्ततमित्याशङ्काचाऽऽह । बीहिति । चेवनत्वे सत्यनव- चत्वादिति हेतुं व्यभिचारयन्दाष्टीन्तिकमाह । एविमिति । सेवादिभेदापेक्षया परेषामर्थानथौं कुर्विति राजादावनैकान्तिको हेतुरिति भावः । सापेक्षत्वफलमुपसं- हरिते । एविमिति । वथा चाऽऽगमावधारितस्वच्छत्वादीश्वरस्वभावस्य नैव भङ्गोऽ- स्तीति भावः । सापेक्षस्येश्वरस्य विषमसृष्टिहेतुत्वे मान प्टच्छिते । कथिमिति । सृत्रा- वयवेनोत्तरमाह । तथाहीति । स्पृतिरिप श्रीतमर्थमनुगृह्णार्वत्वाह । स्पृतिर्पिति । चच साध्वसावुनी कभेणी कारायित्वा स्वैणै नँरकं वा पाणिनो नयर्ज्ञाञ्चरते वेषम्या-

१ क. ज. भीत स्था। २ ज. क्षेड्री३ ज भीनेक्षडी ४ ज. तर्द्धी ५ ड. ट. यमेन्यो स्टोको स्योऽघो ।६ क. झ. स्वर्गे।७ क. झ. नरके।

" ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथैव भजाम्यहम् " [भ०गी० ४ । ११ ] इत्येवंजातीयका ॥ ३४ ॥

# न कमीविभागादिति चेन्नानादित्वाव् ॥ ३५ ॥

"सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्" इति माक्स्ष्टेर-विभागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विभमा स्रष्टिः स्यात् । स्रष्ट्रचुत्तरकौरुं हि शरीरादिविभागापेक्षं कर्म कर्मापेक्षश्च शरीरादि-विभाग इतीतरेतराश्रयत्वं मसज्येत । अतो विभागादूर्ध्वं कर्मापेक्ष ईश्वरः मवर्ततां नाम । मौग्विभागाद्वेचित्र्यनिमित्तस्य कर्मणोऽ-भावात्तुल्येवाऽऽद्या स्रष्टिः माप्नोतीति चेत् । नैष दोषः । अना-दित्वात्संसारस्य । भवेदेष दोषो यद्यादिमान्संसारः स्यात् । अनादौ तु संसारे बीजाङ्कुरवद्धेतुहेतुमद्भावेन कर्मणः सर्गवैषम्यस्य च मवत्तिनं विरुध्यते ॥ ३५॥

कथं पुनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति। अत उत्तरं पठित । उपपद्यते चाप्युपछभ्यते च ॥ ३६ ॥ ( १२ )

उपपचते च संसारस्यानादित्वम् । आदिमत्त्वे हि संसारस्या-

दिना कथं न दुष्यवीवि वाच्यम् । वज्जावीयपूर्वकर्माभ्यासात्तत्र प्रवृत्तानामेवेश्वरस्य प्रवर्वकत्वान्मायाविवच तस्य मायामयसृष्टिहेवीवेंषम्यादिपसङ्गाभावादिवि मावः ॥३४॥ सापेक्षत्वमाक्षिप्य समाधत्ते । न कर्मेति । चोद्यं व्याकुर्वन्प्राचीनं पराचीनं वा कर्मापेक्षमाणिमिति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । सदेवेति । द्वितीयं निरस्यति । स्रष्टीति । पराचीन हि कमे प्रथममृष्टेश्वरमसृष्टेवी हेतु रिति विकल्प्याऽऽद्ये परस्पराश्रयत्वमुक्तवा द्वितीय प्रत्याह । अत इति । देवादिवैचिच्यादूष्वे कर्मवैचिच्ये सति वदपेक्षयेश्वरस्य पाणिषु सुखादिवैचिच्यानिर्वेदिष्याहि । प्रथमिकविचिच्यमृष्टिहेत्वभावात्तदैकरूषं स्यादित्यर्थः । सूत्रावयवं व्याकुर्वेद्यत्तरमाह । नेष दोष इति । तदेव स्फोरयति । भवेदित्यादिना । सृष्टेरैकरूप्यं ससारस्य सादित्वेन नानाहेत्वभावाद्ववि । तस्य त्वनादित्वे पूर्वपूर्वकर्भवैचिच्यवशादुत्तरोत्तरविचित्रसृष्टिसिद्धिरिद्यर्थः ॥ ३५ ॥

सिद्धवदुक्तस्य संसारानादित्वस्य समर्थनार्थमुत्तरसूत्रमृत्थापयति । कथिमिति । सूत्रं व्याकरोति । उपपात्ते चेति । उपपात्तिमेव मोक्षकाण्डपामाण्यानुपपत्तिळक्षणां विवृ•णोति । आदिमत्त्व इति । अन्यथा कर्मकाण्डपामाण्यानुपपत्तेश्च संसारस्यानादित्वमा-

१ क. °पेक्षया वि<sup>\*</sup>। ज. ज. ट. °पेक्षा वि<sup>\*</sup>। २ ड. °काले हि । ३ क. ड. ज. प्राक्तु विमा<sup>\*</sup>। ४ ख. °चीन के। ५ ख. <sup>\*</sup>ति। दैवा<sup>\*</sup>। ६ क. <sup>\*</sup>देहादि<sup>\*</sup>।

कस्मादुद्वतेर्युक्तानामिष पुनः संसारोद्वितिष्ठसङ्गः । अकृताभ्यागममसङ्गश्च । सुखदुःखादिवैषम्पस्य निर्निमित्तन्वात् । न चेश्वरो
वैषम्पद्देतुरित्युक्तम् । न चाविद्या केवला वैषम्पस्य कारणमेकरूपत्वात् । रागादिक्केशवासनाक्षिप्तकर्मापेक्षा त्विवद्या वैषम्पकरी
स्पात् । नच कर्मान्तरेण शरीरं संभवित । नच शरीरमन्तरेण
कर्म संभवतीतीतरेतराश्चयत्वपसङ्गः । अनादित्वे तु वीजाङ्कुरन्यायेनोपपत्तेनं कश्चिद्दोषा भवित । उपलभ्यते च संसारस्यानादित्वं श्चितस्मृत्योः । श्चैतौ तावत् "अनेन जीवेनाऽऽत्मना"
[ छा० ६ । ३ । २ ] इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन
भाणधारणनिभित्तेनाभिल्यकनादिः संसार इति दर्शयित । आ-

देयिंगित्याह । अकृतेति । अननुष्ठिते कर्माण फलपाप्तौ विविनियेवशास्त्रानर्थक्यमिति भावः । सुखादिवैषम्यस्य कमैनिमित्तत्वाभावेऽपि निमित्तान्तर भविष्यवीति चेत्तत्क-मीस्वरः किवाऽविद्याऽथवा शरीरमिति विकल्प्याऽऽद्य दृषयति । न चेति। उक्तमीश्वरस्तु पर्जन्यवदित्यादाविति शेषः । ब्रिबीयेऽपि केवलाऽविद्या वैषम्यहेतुरुव रागाचपेक्षेति विकल्प्याठऽद्यं पत्याह । न चाविचेति । स्नापादावदर्शनादि वि भावः। कल्पान्तरे संसारस्यानादित्वं दुर्वारिभिवि मत्वाऽऽह । रागादीति । रागक्षेपमोहा रागाद्यस्ते च पुरुषं दुःखादिभिः क्विश्यन्तिति क्वेशास्तेषा वासनाः कर्भपवृत्यनुगुणा-स्वाभिराक्षिप्तं धर्मोदिलक्षणं कर्ने तदपेक्षाऽविद्या स्वाश्रये मुस्तादिवेषम्यं करोत्यविद्या खल्वनादिरनिवीच्या चिन्मात्रे प्रवीचि वर्तमाना तत्र आन्तिमुपनयति । सा च शीभ-नाशोभनाध्यासक्रपा रागद्वेषद्वारा पुण्यापुण्ये निर्वर्षयति ते च विचित्रे सुखदुःखे संचिनुत इत्यनाचिविद्यायाः परंपरया वैषम्यहेतुत्वे संसारस्यानादित्वमावश्यकमुक्तवि-भ्रमादेरेव संसारत्वात्तस्य च प्रवाहरूपेणानादित्वादि वि भावः । तुवीय निरस्यवि । न चेति । अस्तु तर्हि कभीनेबन्धन शरीरं वैषम्यकारणं तत्राऽऽह । नच शरीर-मिति । कथं वहि परस्पराश्रयत्वं परिहर्तुं पार्यते तत्राऽऽह । अनादित्वे त्विति । उपपत्ते हें तुफलभावस्येवि शेषः । संसारस्यानादित्वसायनमुपपत्तिरनुत्राह्ममानामावे न त-दुपपादियतुमलिस्याशङ्कच सूत्रावयवं व्याकरोति । उपलभ्यते चेति । सप्तारोऽना-दिरित्येवंबादिन्यौ श्रुतिसमृती नैव स्रयेते तत्कथिनदमीस्काभित्याशङ्कच श्रौतं लिङ्गं संसारस्यानादित्वसायकगादर्शयात । श्रुतौ तावदिति । शारीरस्याऽऽत्मनः सर्गप-मुखे प्राणवारणनिमित्तेन जीवशब्दैन परदेवैतायाः परामृश्यमानत्वेऽपि कुतः संमार- दिमन्ते तुं प्रागैनवधारितपाणैः सैन्कथं प्राणधारणिनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेऽभिरुप्येत । नच धारियण्यतीत्यतोऽभि-रुप्येत । अनागताद्धि संबन्धाद्वैतिः संबन्धो बरुवान्भवत्यभि-निष्पन्नत्वात् । "सूर्योचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकलपयत्" [ऋ०सं०१०।१९०।३] इति च मन्नवर्णः पूर्वकलपस-द्रावं दर्शयति । स्मृतावष्यनादित्वं संसारस्योपरुम्यते—

" न रूपमस्येह तथोपछभ्यते

नान्तो न चाऽऽदिने च संप्रतिष्ठा "

[भ०गी०१५।३] इति । पुराणे चातीतानाँगतानां च कल्पानां न परिमाणमेंस्तीति स्थापितम् ॥ ३६ ॥ (१२)

# सर्वधर्मीपपत्तेश्व ॥ ३७॥ ( १३ )

चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं मक्रतिश्चेत्यस्मित्रवधारिते वेदार्थे

स्यानादित्विमित्याशङ्कचाऽऽह । आदिमन्त्वे त्विति । मैं।गनवधारितप्राणः सम्नात्मा शारीर इति शेषः । ननु भाविनीं वृत्तिमाश्रित्याऽऽत्मिन जीवशब्दो ग्रहस्थः सस्शी भायोमितिवद्भविष्यित नेत्याह । न चेति । संसारस्यानादित्वे श्रीतं छिङ्गान्तरमाह । स्थेति । श्रुतौ स्मृतौ चोपछभ्यते संसारस्यानादित्विमित प्रतिज्ञाय श्रीतमुपछम्ममुपद्श्ये रमार्तमुपछम्भमुपद्श्ये । स्मृताविति । अस्य संसारवृक्षस्य परिकल्पितस्य कपं पारमाधिकमिवष्ठानं परं ब्रह्म तत्त्वथा घटादिवत्पाछतैव्येवहारभूमौ नोपछभ्यते । न चान्तोऽवसानमन्तरेण ब्रह्मविद्यामस्य दृश्यते । आदिश्वासन्त्वादेवास्य नावसीयते । संपतिष्ठा मध्यं चास्य न प्रतिभाति । अनिर्वाच्यत्वादित्यर्थः । श्रुतिसमृतिसिद्धेऽर्थे पौराणिकीं संमितिमाह । पुराणे चेति ॥ ३६ ॥ (१२)

पूर्वाधिकरणे कर्भवशादीश्वरस्य विषममृष्टिहेतुत्वमुक्तं तथाऽपि तस्य सगुणत्वमुपादा-नत्वान्मृदादिवदित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वधर्मेति । निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्ववा-दिसमन्वयो विषयः स क्विं यन्निर्गुणं न तदुपादानं यथा गन्व इति न्यायेन विरुध्यते न वेति पूर्ववदेव संदेहे वृत्तमनूष संगतिमाह। चेतनिमत्यादिना। निर्गुणस्य गन्थवदुपादानत्वा-

१ इ. ज तुततः प्राै। २ क. ट. ैगधा । ३ ट. णः कर्थ। ४ ज. स कथ । ५ क. रणानि । ६ इ. ट. गैर्मुं। ७ ज. ट. ैतीतसं। ८ इ. ज. ैवलीयान्म । ९ इ. ज. ैनामनागे। १० क. मंत्रास्ती । ११ ठ. गुर्था। १२ स. नी प्रदृष्टी

#### [अ०२पा०१मु०३७]आनन्दगिरिक्रतंटीकासंबिलतज्ञांकरभाष्यसभैतानि । ४८५

परैरुपक्षिम्नान्विलक्षणन्वादीन्दोषान्पर्यहार्षीदाचार्यः। इदानीं पर-पक्षमितियेषमधानं मकरणं मारिष्समाणः स्वपक्षपरिम्रहेमधानं मकरणमुपसंहरति । पस्मादस्मिन्ब्रह्मणि कारणे परिग्रह्ममाणे मदार्शितेन मकारेण सर्वे कारणधर्मा उपेपद्यन्ते ''सर्वे सर्वे-शक्ति महामायं च ब्रह्म' इति । तस्मादनितशङ्कनीयमिदमौप-निषदं दर्शनमिति ॥ ३०॥ (१३)

इति श्रीगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यशंकरभगवत्पूज्यपा-दकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १॥

इस्रणः सगुणत्वे मृदादिवनुपादानत्वेन प्राप्ते विवर्षाविष्ठानत्वस्यात्रोपादानत्वात्तस्य च निर्गुणेऽपि जात्यादाविनत्यत्वाद्यारोपवदिविरोवाद्यक्तं निर्गुणस्यापि ब्रह्मणां जगदुपादानत्विपित राद्धान्तमिभंधाय भूत्राक्षराणि व्याचष्टे । यस्मादिति । पादादिसंगिति-चतुष्टयं फळं च पूर्वोत्तरपक्षयोर्थथापूर्वमवधेयम् । यद्यपि छोके सर्वेज्ञत्वं कस्यिवत्कारणस्य धर्मो न इत्र्यते तथाऽपि कुळाळादौ मृदादिभेरकत्वदर्शनाद्धसण्यपि नियन्तिरे तेन भवितव्यं तस्य सर्वेभेरकत्वस्य श्रीतत्वाद्यादेव सर्वज्ञत्वसिद्धिरित्याह । सर्वज्ञ-मिति । एवं ब्रह्मणि सर्वशिक्तम्यमपि शक्यमुपपादायितुमिति मत्वाऽऽह । सर्वज्ञ-किति । वेनोपादानत्वमुपपादितं सर्वज्ञत्वेन निभित्तत्विमिति भेदः । निर्गुणत्वादिमयुक्त-सर्वानुपपित्रशङ्कापशानतये विश्वनिष्टि । महामायं चेति । एवेन ब्रह्मण्यनविच्छनं मायाविद्यादिशब्दित्तमित्र्वाच्यमज्ञानं कारणत्वादिसर्वव्यवहारिनर्वोह्तकमस्तिस्नुक्तम् । यस्मादित्यस्यापेक्षतं पूरयन्पादार्थमुपसंहरति । तस्मादिति । स्पृतिन्यायविरोषः समन्वयस्य नास्तीति सिद्धिमिति वक्तुमितिशब्दः ॥ ३७॥ (१३)

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदा-नन्दज्ञानविरचिते श्रीमच्छारीरकमाष्यन्यायनिर्णये द्विती-याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १॥

### रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॥ १ ॥

यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामैदंपर्यं निरूपियतं शास्त्रं प्रवृत्तं न तर्कशास्त्रवस्केवलाभियुक्तिभिः कंचित्सिद्धान्तं साधियतं दुषि-तं वा परतम । तथाऽपि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्य-ग्दर्शनमतिपक्षमृतानि सांख्यादिदर्शनानि निराकरणीयानीति तदर्थः परः पादः पवर्तते । वेदान्तार्थनिर्णयस्य च सम्यग्दर्श-नार्थत्वात्त्रिक्षेयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कतं तद्धश्चम्बर्हितं पर-पक्षमत्याख्यानाहिति । नन ममुक्षणां मोक्षसाधनत्वेन सम्य-ग्दर्शननिह्नपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तं यक्तं कि परप-क्षनिराकरणेन पर्देहेपकरिण । बाढमेवम् । तथाऽपि महाजनपरि-यहीतानि महान्ति सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दर्शनापदेशेन प्रवृ-

बक्षणि कारणत्वानुगुनेषु सर्वज्ञत्वादिषुकेषु प्रधानेऽपि तदुपपत्तिमाञ्जूचोक्तम् । रचनानुपपत्तेश्चेति । पूर्वेपादेन समन्वये वादिभिरुत्पेक्षिता विलक्षणत्वादयो दोषा निरस्ताः। संपति परपक्षाणां आन्तिम्लत्वं वक्तं पादान्तरमारभ्यते । नन तर्कशास्त्रवदस्य शास्त्रस्य वर्कप्रयानत्वाभावाद्भेदान्तवाक्यप्रधानत्वात्तेषा ब्रह्मणि ताप्तर्यभेवात्र निरूपणी-यं तद्गेक्षितन्यायजातस्य समन्वयाध्याये सिद्धत्वीत्परपक्षवाधकतर्कोक्तिस्तु नेहोपयुज्यते विकिमनेन पादेनेवि वनाडऽह। यद्यपीति। परपक्षपविक्षेपमन्वरेण स्वपक्षावधारणायो-गात्ति बराकरणमापि पक्तवीपयोगीति पादारम्भं समर्थयते । तथाऽपीति । स्वपक्षं नि-र्धारियेतुं परपक्षा निराचिकीपितश्चेत्तदेव वहि प्रथमं किमिति न कृतमित्याज्ञङ्चाऽऽ-ह । वेदान्तेति । परपक्षमितिषेषस्यापि तदर्थत्वमवशिष्टामित्याशङ्च करणस्येतिकर्त-व्यताक्रपादन्तरङ्गत्वाद्वाक्यनिक्रपणस्यैव पाथम्यभित्याह । तद्धीति । सम्यग्धीदा-व्योय स्वपक्षस्थापनानन्वरं परपक्षनिरसन्मुचिविमिति निगमयितुमितिश्रब्दः । वीतरा-गाणां मोक्षमाणानामपेक्षितमोक्षहेतुतया तत्त्वज्ञानमात्रमुपयुक्तं परपक्षाधिक्षेपस्त वीत-रागताविरोधित्वादयुक्त इति शद्धते । निवति । मुमुक्षूणा मोक्षीपथिकत्वेन सम्यग्धी-रेवोपयुक्तेत्युक्तमङ्गीकरोवि । बाढिमिति । किमिति वर्हि परपक्षनिराकरणं परविद्वेर्ष-करणमभ्युपगवं तत्राऽऽह । तथाऽपीति । सांख्यादिदक्षीनाना महाजनपरिएक्वित्वा-त्मधानादिकारणपरतया महत्वात्तत्त्वज्ञानापदेशेन प्रवृत्तत्त्वात्तर्दायानुमानानां सर्वेज्ञप्रणी-ततया तुल्यवल्रत्वेन वेदान्वैरवाधाद्वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेस्तद्गिरासे तेष्विप सम्य-ग्वीहेतुत्वभमः स्यादवः सम्यग्वीदाद्यीय वित्रराकरणं कर्वव्यमिति वर्कपादारम्भः सं-

१ ज. 'निश्चप'। २ ड. ज. ज. ट. 'रिवेद्वे'। ३ ड. ज. ज. ट. 'करणेन । वा'। ४ क. 'धां च ब्रं । ५ ठ. इ. "त्वाद्विपरीतप"। ६ ख. ठ. इ. "प्रकार"।

त्तान्युपलभ्य भवेत्केषांचिन्मन्दमतीनामेतान्यिप सम्यग्दर्शनायोपादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्वसंभवेन सर्वक्रभाषितत्वाच्च
श्रद्धा च तेष्वित्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रयत्यते । नतु "ईक्षतेनांशब्दम्" [ ब्र० सू० १ । १ । ५ ] "कामाच नानुमानापेक्षा" [ ब्र० सू० १ । १ । १८ ] "एतेन सर्वे व्याख्याता।
व्याख्याताः" [ ब्र० सू०१ । ४ । २८ ] इति च पूर्वत्रापि सांख्याद्याक्षमितंक्षेपः कृतः किं पुनः कृतकरणेनेति । तदुच्यते ।
सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यप्यदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनैव योजयन्तो व्याचक्षते तेषां यद्याख्यानं तद्याख्यानाभासं न सम्यग्व्याख्यानिमत्येतावत्यूर्वं कृतम् । इह तु वाक्यानिरपेक्षः स्वतन्त्रस्तचुक्तिमतिषेधः क्रियत इत्येष विशेषः ।
तत्र सांख्या मन्यन्ते । यथा घटशरावादयो भेदा मृदात्मेनाऽन्वीयमाना मृदात्मकसामान्यपूर्वका लोके दृष्टाः । तथा सर्व एव बाद्याध्यात्मिका भेदाः सुखदुःखभोहार्त्मत्वाऽन्वीयमानाः सुखदुःसः

भवतीत्यर्थः । पुनरुक्ति शद्भते । निन्वति । प्रधानपक्षनिराकरणं मृत्रकारस्य विवक्षितिमित्यत्राभ्यामान्त्रद्भगाह । कामाचिति । वधाऽपि परमाण्यादिवाद्वयुदामार्थे
गदारम्भो भविष्यतीत्याशङ्कत्र्याऽऽह । एतेनेति । पृत्रे प्रधानादीनां श्रुतिमस्वं निरस्तिमदानी युक्तिमस्वं निरस्यते । तेषामिति । विशेषं वदनुक्तरमाह । तदुच्यतः
इति । स्वपक्षे परेरुद्धावितदोषनिरामानन्तरं स्वतन्नाणा परकाययुक्तीनां स्वतन्नाभिरेव युक्तिभिः स्वपक्षं स्थापयितु निरमनं कार्यमिति पादान्तरमर्थनदिति पादसगितिरुक्ता । सांस्ययुक्तिनिरासस्य समन्वये तद्विरोयनिरमनद्वारा तद्दार्व्यार्थस्वादस्याधिकरणस्य पादादिसङ्गतयः । अत्रे पूर्वपक्षे सारुययुक्तिविरोवादसिद्धिः समन्वयस्य फलिति
सिद्धान्ते तु तद्विरोधात्तिसिद्धः । तत्र प्रधानमन्त्रेतने जगदुपादानिमिति सांख्यराद्धानतो विषयः स कि प्रमाणमूलो भान्तिमूलो वेति विप्रतिपत्तेः संदेहे पूर्वपक्षमाह । तत्रेति ।
सारुयीयमनुमानं वक्तं व्याप्तिमाह । यथेति । ये यत्स्वभावान्वितास्ते तत्स्वभाववस्तुप्रकृतिका यथा घटादयो मृत्स्वभावान्वितास्तत्मक्तिका इत्यर्थः । पक्षधर्मता हेतोईश्रीयन्ननुमानमाह । तथेति । सर्वे कार्य सुखदुःखमोहात्मकवस्तुपक्तिकं तत्स्वभावान्वितत्त्वाद्धटादिवदित्यर्थः । ननु सर्वस्य कार्यस्योपादानं सुखदुःखमोहात्मकं किंचिद्ध-

मोहात्मकसामान्यपूर्वका भवितुमईन्ति । यत्तत्सुखदुःखमोहात्मेकं सामान्यं तिश्रगुणं प्रधानं मृद्धदचेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थं सा-धियतुं स्वभावनेव विचित्रेण विकारात्मनां विवर्तत इति । तथा परिमाणादिभिरपि छिद्धैस्तदेव प्रधानमनुमिमते । तत्र वदामः । यदि दृष्टान्तबल्लेनेवैतन्निद्धप्येत नाचेतनं लोके चेतनानिधिष्टि-

विष्यवि तथाऽपि कथं प्रधानसिद्धिस्तत्राऽऽह । यत्तदिति । सुखदुःस्वमोहात्मवैव सच्चरजस्तमोक्रपतेति मन्यानो विशिन्धि। तत्रशिणमिति। कार्यमचेतनं दृष्ट्वा तत्कार-णमपि ताहगेवानुमेयमित्याह । मृद्धदिति । किमधै तत्परिणमते तत्राऽऽह । चेतनस्येति । अर्थेशन्दो भोगापंदर्गार्थः । अचेवनस्य प्रयोजनपरिज्ञानाभावादपवृत्तिः । प्रयोजनमनु-ाद्देश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तत इति न्यायादित्याशङ्ख्याऽऽह । स्वभावेनेति । विचित्रो वि.वि.वो महदहंकारादिविकारस्तद्रपेणेति यावत् । भेदाना परिमाणात्समन्वयाच्छाक्तिवः मवृत्तेश्व । कारणकार्यविभागाद्विभागाद्विश्वकृष्यस्थेत्यव्यक्तिसिद्धिहेतुषु परोक्तेषु सम-न्वयास्यं हेतुमुपसंहर्तुमितिशब्दः । हेत्वन्तराण्यवतारयति । तथेति । भिद्यन्त इति भेदा विकारास्तेषां परिमाणिमयत्ता ववो लिङ्गात्तदेव प्रवानमनुमिमते । विमतमविभक्तै-क्वस्तुपकृतिकं परिभितत्वाद्धटादिवतः । पवृत्तिशक्तिमस्वादिपं तदेव पथानमनुभि-न्वन्ति विमतं जडपक्तिकं सादित्वे सित पवृत्तिका किमन्वाद्रथादिवतः । सादित्वात्मक-विमात्रसिद्धी विद्विशेषसिद्धचर्थे विशेषणम् । कारणकार्थविभागाद्दिपे छिड्नात्तदेव निश्चि-न्वन्ति । यत उत्पद्यते तत्कारणं यच्चीत्पराते तत्कार्यभित्येतयोळीकपसिद्धचोर्विभागः स च समयोरेव दृष्टः । तथाच जगत्प्रकृती तुल्यस्वभावे प्रकृतिविकारसंबन्धसंबन्धित्वा-न्मृद्धटवत् । वैश्वक्रप्यं विचित्रनानाक्रपत्वं तस्याविभागाद् विभक्तजडवस्तुप्रकृतिगमकत्वा-दर्पि तदेवाध्यवस्यन्ति । विमतभेकजडवस्तुप्रकृतिकं विचित्ररचनात्मकत्वादेकबीजपसूता-डुरपुष्पफलादिवदित्यर्थः । समन्वयस्य सास्ययुक्तिविरोषादसंभवे पाप्ते सिद्धान्तयाते । तत्रेति । यत्वनुमानैरचेतनप्रकृतिकं जगदिति तत्राचेतनप्रकृतिकत्वमात्र जगतः साध्यं स्वतन्त्राचेतनप्रकृतिकत्वं वा। प्रथमे सिद्धसावनमीश्वराविष्टितनिगुणात्मकमायाया जग-त्मकृतिकत्वावगमात् । द्वितीये विरुद्धता स्त्यितपक्षमाधनता चेति मत्वाऽऽह । यदीति । स्वतत्रमचेतनं जगदुपादानमेतदित्युक्तम् । दृष्टान्तस्य साध्यविकलतामभि-संधायोक्तम् । नाचेतन्मिति । स्वातत्र्यमेव व्याचष्टे । चेतनेति । याद्दाच्छिकवा-युजलादिभृतान्तरसंपर्कावीनतया कार्यमात्रोत्पत्तावि जलाहरणादिसमर्थघटादि-

९ ड. रैमकसा । २ ज. ैतुं प्रवृत्त स्व । ३ ज. भावभेदेने । ४ ड. ज. ैना प्रव । ५ क. स्व. दिविका । ६ ठ. ड. तेश्वाका । ७ क. स्व. ठ. ड. भिन्यनयो । ८ ठ. ड. सप्रतिसा ।

तं स्वतन्त्रं किंचिद्विशिष्टपुरुपार्थनिर्वर्तनसमर्थान्विकारान्विरचयहृष्टम् । गेहमासादशयनासनिविहारमम्यादयो हि लोके मज्ञाविद्वः
शिलिपिभर्यथाकालं सुखदुःसमाप्तिपरिहारयोग्या रिवता हश्यनते । तथेदं जगदिखलं प्रथिज्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्यं
बाह्ममाध्यात्मिकं च शरीरादि नानाजात्यन्वितं मितनियतावयविवन्यासमनेककर्मफलानुभवाधिष्ठानं दश्यमानं मज्ञाविद्वः संभाविततमैः शिलिपिभर्मनसाऽप्यालोचियनुमशक्यं सत्कथमचेतनं
मधानं रचयेत् । लोष्टपाषाणादिष्वदृष्टत्वात् । मृदादिष्विप कुमभकाराचिधिष्ठतेषु विशिष्टाकौरा रचना दृश्यते तद्वत्मधानस्या-

कार्यजनकत्वं चेतनानविष्ठितस्य मृदादेनीस्तीति मन्वानी विशिन्ध शिष्टेति । अधुना विरुद्धवां समविसायनवां च दर्शयन्व्याधिमाह । गेहेति । येंद्रि विचित्रं कार्यं तन स्वतन्नाचेतनप्रकृतिकं यथा गृहपामादादीत्यर्थः । विचित्रकार्यत्वस्य पक्षधमेतामादर्शयति । तथेति । जगद्विविवं ध्यात्मिकं च बाह्यं पृथिव्यादि तद्विशिनष्टि । नानेति । नानाविधं कर्मे शुभाशमं व्या-मिश्रक्रपमस्य फुळं सुखं दुःखं च तदुपभोगयोग्यं साधनमित्यर्थः । आध्यात्मिकं दे-हादिजगिद्धिशिन्षि । नानेत्यादिना । देविविर्येङमनुष्यत्वाद्या नानाविवा जातय-स्ताभिरन्तितं तासामिवष्टानमित्यर्थः । तस्य चैतनकृतत्वसंभावनार्थमाह । प्रतिनियते-ति । प्रतिनियतावयवविन्यासा यत्र देहादी वत्तथोक्तम् । देहादाश्रयस्थैवाऽऽत्मनः सुखाचनुभवात्तद्विष्ठानत्व देहादेरीपचारिकमिति मत्वोक्तम् । अनेककर्मेति । विशि-ष्टरचनात्मकतां जगतो दर्शयति । प्रज्ञावद्विरिति । तेन क्षेत्रज्ञानविष्ठितप्रवानकार्य-त्वं जगतोऽथोदगास्तम् । विमतं न स्वतन्नाचेतनकार्यं विचित्रकार्यत्वाद्विशिष्टरचनात्म-कत्वाद्वा विशिष्टशिन्पिनिर्मितपासादादिवदित्यनुमानमाह । कथमिति । किंच न प-थानं जगत्कारणं केवलाचेतनत्वाह्योष्टवदित्याह । लोष्टेति । किंच विभवं विशिष्टचेत-नाभिष्ठितमेव स्वकार्यकरमचेतनत्वान्मृदादिवदित्याह । मृदादिष्दपीति । नन् इष्टा-न्तवभिण्यचेतनं तावदुपादानं दृष्टं तत्र चेतनप्रयुक्तत्वे दृष्टेऽपि तत्प्रबुक्तत्वं बहिर-ङ्गत्वाद्मयोजकमचेतनत्वमात्रमुपादानगतमन्तरङ्गत्वात्प्रयोजकम् । तथाच यथा निषि-द्धत्वपयुक्ता व्याप्तिरवर्भत्वस्य इिसात्वेऽध्यस्यते वथा विशिष्टरचनात्मकत्वादावेकत्र सावने प्रकृतिगताचेतनत्वचेतनाविष्ठितत्वसाध्यद्भयत्यन्तरङ्गाचेतनत्वप्रयुक्ता हेतुसा-ध्ययोन्यीप्तिर्बहिरङ्गचेतनाविष्ठितत्वेऽध्यस्तेति कृतो जगतश्चेतनाविष्ठिताचेतनप्रकृति-

पि चेतनीन्तराधिष्ठितत्वपसङ्गः । नच मृदाद्युपादानस्वरूपव्य-पाश्रयेणैव धर्मेण मूलकारणमवधारणीयं न बाह्यकुम्भकारादि-व्यपाश्रयेणेति किंचिन्नियामकमस्ति । न चैवं सति किंचिद्रिरु-ध्यते पत्यत श्रुतिरनुष्ट्रहाते चेतनकारणसमर्पणात । अतो रचना-तुपपत्तेश्च हेतोर्नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति । अन्वया-चनुपपत्तेश्चेति चशब्देन हेतोरसिद्धिं समिचनोति । नहि बा-बाष्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतयाऽन्वय उपपच-ते । सुखादीनां चाऽऽन्तरत्वमतीतेः । शब्दादीनां चातद्वपत्वम-तीतेः । तिन्नमित्तत्वप्रतीतेश्च । अब्दाद्यविशेषेऽपि च भावनावि-शेषात्म्यखादिविशेषोपलब्धेः । तथा परिभितानां भेदानां मला-

कत्वमत आह । न चेति । नान्तरङ्गबहिरङ्गत्वकृते व्यापकत्वाव्यापकृत्वे किं त्वव्य-भिचारव्यभिचारकृते । महानसादिस्वरूपस्यान्तरङ्गस्यापि व्यभिचाराद्भूमवत्त्व प्रत्य-व्यापकत्वाद्वहिरङ्गस्यापि विद्वसंयोगस्याव्याभेचाराद्व्यापकत्वादिवि भावः । किंच मृ-दादिगतचेतनपयुक्तत्वस्य जगत्पकृतावनुपगमो मानान्तरिवरोषाद्वा तदनुम्रहाभावाद्वेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । न चैवमिति । मृदादिलैकिकप्रकृतिषु दृष्टचेतनप्रयुक्तत्व-स्य जगत्मकृतावभ्युपगमे सतीति यावत् । द्वितीयं पत्याह । प्रत्युतेति । संपतिसा-धनत्वादिफल्रमुपसंहरति । अत इति । पादस्याऽऽधे सूत्रे हेत्वन्तरानुक्तिपरे चश-ब्दानुपपत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्वयादिति । नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यीमिति पूर्वेण हेत्वन्तरं सबध्यते । ननु सर्वस्यापि कार्यस्य यथायथं मुखादिव्यञ्जकत्वेन तद्-न्वितत्वानुभवात्कथमन्वयानुपपत्तिस्तत्राऽऽह । न हीति । पत्यक्षविरुद्धैतया काला-त्ययापदिष्टत्वाचायुक्तः समन्वयहेतुरित्याह । सुस्वादीनामिति । किंच शब्दादयो न सुखाचात्मानस्तान्नीमत्तत्वाचचान्नीमत्तं न तत्तदात्मकं यथा कुळाळादि कुम्भादिनि-मित्तं न तदात्मकमिति पत्यनुमानमाह । तिन्निमित्तत्वेति । किंच शब्दाद्युपल्लभमा-नानां प्रत्येकमपर्यायेण सुखदुःखमोहपतीत्यभावाद्योग्यानुपल्लिवविरुद्धमनुमानमित्याह । शब्दादीति । भावना वत्तन्जातियोग्या वासना विद्वशेषादुष्ट्रादीनां कण्टकादी सुखा-दिदर्शनात्स्वतः सुखादिरूपतामावाद्र्पादीनां सामान्यादीनां च द्रव्येष्वनुगतानामतदु-पादानत्वादनैकान्तिकश्च समन्वयस्तस्मादनुपपात्तः सिद्धेत्यर्थः । आदिशब्दोपात्ता परि-मितत्वानुपपत्ति कथयति । तथेति । तस्याः स्फुटीकरणार्थे परोक्तमनुमानमनुबद्धि । परिभितानामिति । अविभक्तमेकमनुगतं वस्तु संसर्गशब्देन छक्ष्यते । देशतो वा

१ क ड. ज. "नाधि"। २ क. ज "दीनामान्त"। इ. ज. "दीनामन्त"। ३ क. सत्प्रतिपक्षसा"। ४ ठ. इ. °द्धलात्काला । ५ क. °योग्यवा ।

ङ्करादीनां संसर्गपृर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परि-मितत्वात्संपूर्वकन्वमनुमिमानस्य सत्त्वग्जस्तमसामि संसर्गपृर्व-कत्वमसङ्गः परिमितत्वाविशेषान् । कार्यकारणभावस्तु भेक्षापृर्व-किनिर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारणभावाद्धा-ह्याध्यात्मिकानां भेदानामचेतनपूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम् ॥ १

### प्रवृत्तेश्व ॥ २ ॥

आस्तां तावदियं रचना तित्सद्धयर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थान्नात्मच्युतिः सन्त्वरजस्तमसामङ्गाङ्गिभावद्धपापत्तिर्विशिष्टकार्यान् भिमुस्तपर्वेत्तिता साऽपि नाचेतनस्य प्रधानस्य स्वतन्त्रस्योपप-चते मृदादिष्वदर्शनाद्धथादिषु च । नहि मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः सन्तश्चेतनैः कुलालादिभिरवादिभिर्वाऽनिधिष्ठता विशिष्टकार्याभिमुखमब्दत्तयो ह्ययन्ते । दृष्टाचादृष्टसिद्धः ।

काछवो वा वस्तुवो वा परिभिवत्वम् । आधे भागासिद्धिराकाशादिष्वभावावः । द्विवीये स्वरूपासिद्धिः पञ्चविश्ववित्ववाविरिक्तकाछानभ्युपगमातः । नच कारणभेव केनिवृद्धा-धिना काछशब्दवाच्यं तथा सित परिभिवत्वस्य वद्घाष्यत्वस्य पुरुषेष्वनैकानितकत्वा-दित्यभिमेस्य वृवीयं प्रत्याह । सच्वेति । संसर्भपूर्वकत्वप्रमङ्ग इति गुणाना संसृष्टानेक-वस्तुप्रकृविकत्वप्रसाक्तिरित्यर्थः । प्रकृविविकारतुन्यस्वभावानुमानस्य प्रत्यनुमानविरोध-माह । कार्येति । विभवं न केवछाचेतनपूर्वकं कार्यत्वात्मप्रविपन्नविदित्यर्थः ॥ १ ॥

यतु शक्तिः प्रवृत्तेश्चेति तत्राऽऽह । प्रवृत्तेश्चेति । प्रवृत्तेश्चानुपपत्तेनीऽऽनुमानिक कारणिनित योजना । यद्यपि स्वतन्नस्य कारणस्य प्रवृत्तिरत्र निरस्यते तथाऽपि तुल्य-न्यायतया कार्यस्यापि सा निरस्तैव भवतीति शक्तिः प्रवृत्तेश्चेत्यस्य हेतोर्विरुद्धतोप-दर्शनिम्दिमित्याशयवानाह । आस्तामिति । का सा रचनार्था प्रवृत्तिर्यस्याः सप्रत्य-नुपपत्तिरुपन्यस्यते तामाह । साम्येति । नन्वेषव रचना न पुना रचनार्थेत्याश-इत्याऽऽह । सन्त्वेति । तस्या रचनार्थत्वं स्पष्टयति । विशिष्ठेति । निहं साम्याव-स्थायां प्रधानस्य विचित्र्वेविकाररचनाभिमुख्येन प्रवृत्तिशक्तिस्यन्ते तथाच गुणनेषम्या-पत्तेर्यति रचनार्थेत्यास्ययस्यमित्यर्थः । विमतं न प्रवृत्तिशक्तिमत्त्वेवल्यचेतनत्वात्संमतविद्वित्याह । साऽपीति । दष्टान्तस्य साध्यवैकल्यमुद्धर् । न हीति । तेषु स्वत्रेषु प्रवृत्त्यमावेऽपि प्रधाने तथाविषे सा स्यादिति व्यवस्थामाशङ्कचाऽऽह । दृष्टाचिति । अचेतनं मृदादि चेतनानधिष्ठितं प्रवृत्तिशक्तिशृन्यं दृष्टं ततश्चादृष्ठे प्रधानेऽपि स्वत्रेष्

१ क्, ड. ज. ञ. वैति । २ ज. वृत्तिः साऽ । ३ झ. पि नि । ४ झ. कारच ।

अतः प्रवृत्त्यनुपपत्तेरिप हेतोर्नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति।
ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत् ।
तथाऽपि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा । न त्वचेतनसंयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा । किं पुनरत्र युक्तम् । यिस्मन्प्रवृत्तिर्दृष्टा तस्यं सोत यत्संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । ननु
यिस्मन्द्र्यते प्रवृत्तिस्तस्येव सेति युक्तमुभयोः प्रत्यक्षत्वात् ।
ननु प्रवृत्त्याश्रयत्वेन केवलश्चेतनो रथादिवत्पत्यक्षः । प्रवृत्त्याः
श्रयदेहादिसंयुक्तस्येवं तु चेतनस्य सद्भावसिद्धिः केवलाचेतनरथादिवैलक्षण्यं जीवदेहस्य दृष्टमिति । अत एव च प्रत्यक्षे देहे

पवृ।त्तिशक्तिराहित्यभिति कल्पनाया दृष्टानुसारित्वादित्यर्थः। अनुमानफलं निगमयति। अत इति । समन्वयाद्यनुपपतिं दृष्टान्तायतुमपिशब्दः । अचेतनस्य प्रवृत्ति प्रतिषेधत-केवलचेवनस्य वा तस्यैवाचेवनसंयुक्तस्य वा प्रवृत्तिर्विवक्षितेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषय न्नाशङ्कते । नन्विति । केवलस्य चेवनस्य प्रवृत्तिरहष्टेत्येतदङ्गीकरोति । सत्यमिति । वर्दि केवलस्याचेतनस्यैव पवृत्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तथाऽपीति । चेतनमात्र-स्यादृष्टाऽपि प्रवृत्तिरुभयसंबन्बादुत्पद्यमाना किमित्यचेतनाथीना चेतनाथीनेव कि न-स्यादित्यर्थः । उभयसंबन्धात्पवृत्त्युत्पत्तावि चेतनस्य तदाश्रयत्वादर्शनादचेतनस्यैव वद्शीनात्तस्यैव प्रवृत्तिरिति मन्वानो द्वितीयं निराकुवैन्नाशङ्कते । न त्विति । तुशब्द-श्चेतनस्य जगत्सर्गे प्रवृत्तिरितिमतन्यावृत्त्यर्थः । सर्वेपवृत्तिरचेतनाश्रयेव इष्टा नतु चेवनाश्रया वन्न सिद्धान्विसिद्धिरित्यर्थः । वत्र प्रश्नपूर्वकं सिद्धान्वी गूढामिसंविर्विम्-शति । किं पुनिरिति । केवलस्य चेतनस्याचेतनस्य वा प्रवृत्त्यदर्शनदशायाभिति सप्तम्यर्थः । यस्मिनित्यचेवनस्य रथादेरुक्तिः । तस्येवि संयोगिनश्चेवनस्यामिधानम् । तत्र सांख्यो बूते । निन्वति । युक्तत्वे हेतुमाह । उभयोरिति । पवृत्तितदाश्रययो-रिवि यावतः । आत्मनोऽपि पत्यक्षत्वात्मवृत्तिवदाश्रययोस्तुल्यं पत्यक्षत्वं पक्षान्तरेऽ-पीत्माराङ्गचाऽऽह । न त्विति । पत्यक्षत्वाभावे कथमात्मिसिद्धिरित्याराङ्गचानुमाना-दित्याह । प्रवृत्तीति । अनुमानसिद्धस्य चेतनस्य न प्रवृत्त्याश्रयतेति दर्शयितु-मेवकारः । कथमनुमानमित्यपेक्षायां तत्पकारं सूचयति । केवलेति । वैलक्षण्यं प्राणा-दिमस्वम् । इतिशब्दो यस्माद्रथे । जीवदेहः सात्मकः पाणादिमस्वान्न यः सात्मको न स पाणादिमान्यथा रथ इत्यनुमानात्तत्सद्भावमात्रं सिध्यवीत्यर्थः । केवळचेवनो न प्रवृ-च्याश्रयतया प्रसक्षो भवतीत्वत्र लिङ्गमाह । अत एवेति । केवलश्चेतनो यतो न मत्यक्षीभवत्यत एव लोकायतानां विवादोऽन्यथा व्यतिरिक्तात्मीन विवादो न स्यादि-

१ क. ज. ज. 'स्य सेत्युत । २ क. व चे । ३ झ. 'स्यैव चे ।

सितं चैतन्यंदर्शनादसित चादर्शनाद्देहस्येव चैतन्यमपीति लीकायितकाः मितपन्नाः । तस्मादचेतनस्येव मद्दत्तिरिति । तदभिधीयते न त्रूमो यस्मिन्नचेतने मद्दत्तिर्देश्यते न तस्य सेति
भवंतु तस्येव सा साँ तु चेतनाद्भवतीति त्र्यः । तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात् । यथा काष्ठादित्यपाश्रयाऽपि दाहमकांशलक्षणा विक्रियाऽनुपलम्यमानाऽपि च केवले ज्वलने ज्वलनादेव
भवति तत्संयोगे दर्शनात्तद्वियोगे चादर्शनात्तद्वत् । लोकायितकानामपि चेतन एव देहोऽचेतनानां रथादीनां मवर्तको दृष्ट
इत्यविमितिषिद्धं चेतनस्य मवर्तकत्वम् । ननु तव देहादिसंयुक्तस्याप्यात्मनौ विज्ञानस्वद्धपमात्रव्यितरेकेण मदृत्यनुपपत्तेरनुपपन्नं
मवर्तकत्विमिति चेत् । न। अयस्कान्तवद्भूपादिवच्च मदृत्तिरिहतस्यापि मवर्तकत्वोपपत्तेः । यथाऽयस्कान्तो मणिः स्वयं मदृत्तिरिहत-

त्यर्थः । दर्शनात्पवृत्तेश्चैतन्यस्य चेत्यध्याहारः । चेतनाश्रयपवृत्तिरप्रत्यक्षा प्रत्यक्षा त्वचेवनाश्रयेति स्थिते फल्लिवमाह । तस्मादिति । अचेवनस्य प्रवृत्तिमत्त्वमुपेत्य चे-तनस्य तत्र प्रयोजकत्वमेष्टव्यमिति परिहरति । तद्भिधीयत इति । किमचेतनस्य मवृत्त्याश्रयत्वमेव साध्यते कि वा मवृत्तेश्चेतनानपेक्षत्वमर्पाति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गाक-रोवि । नेत्यादिना । द्विवीयं पत्याह । सा त्विति । पत्रतेश्चेतनकृतत्वेऽन्वयन्य-विरेकी प्रमाणयित । तद्भाव इति । न च रथादी प्राणाद्यभावेऽपि प्रवृत्यभावासंभवा-द्यविरेकासिद्धिः । प्राणादेरपि रथादिवदचेवनत्वाचेवनावीनप्रवृत्तिकत्वानुमानात्प्राणा-दीनां च पार्णाचन्तराभावेऽपि प्रवृत्तिदर्शनादिति भावः । अन्यगताऽपि प्रवृत्तिरन्या-भीनेत्यत्र दृष्टान्तमाह । यथेति । तत्राप्यन्वयव्यतिरेकौ दर्शयति । तत्संयोग इति । तथोक्ताभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यामचेतने दृष्टाऽपि प्रवृत्तिश्चेतने सभवजीति चेतनकृतैवेत्याह । तद्भदिति । छोकायतमते चेतनस्यैवानुपगमात्कथमन्वयादिना वस्य प्रवृत्ती प्रयोजकत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । स्रोकायतिकानामिति । अचे-तनस्य प्रवृत्तिमत्त्वेऽपि प्रवृत्तेश्चेतनावीनत्वमावश्यकामिति सिद्धान्तिना स्वाभिसंधि-रुक्तः । संप्रति प्रवृत्तिमतामेव राजप्रभृतीनां प्रवर्तकत्वे।पलम्भादात्मनस्वद्भावान पवर्वकवेति शङ्कते । निन्वति । छोकसिद्धेन सांख्यसंमतेन च दृष्टान्वेन निराचष्टे । नेत्यादिना । लोकसिद्धदृष्टान्तं विवृणोति । यथेति । द्वितीय-

९ ड. ंति दै। २ ज. \*न्यस्य दै। ट. \*न्यप्रशृत्तिदै। ३ झ. \*तस्येति। ४ ज. \*विति तु। ५ इ. ज. साऽपि भे । ६ क. ज. \*काङाहिङ । ७ झ. \*नो झा । < ट. ट. \*णामा ।

रहितोऽप्ययसः पवर्तको भवति । यथा वा ह्रपादयो विषयाः स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति । एवं प्रवृत्तिरहितोऽपीश्वरः सर्वेगतः सर्वान्मा सर्वेजः सर्वशक्तिश्च सन्सर्वे प्रवर्तयेदित्युपपन्नम् । एकत्वात्पवत्याभावे प्रवर्तकत्वान-पपत्तिरिति चेत्। न । अविद्यापत्यपस्थापितनामरूपमायावेश-वशेनासकृत्यत्युक्तत्वात् । तस्मात्संभवति पष्टिचिः सर्वज्ञकारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥

## पयो म्बुवचेत्रत्रापि॥३॥

स्यादेतत् । यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनैव वत्सविवृद्धवर्थं मव-र्तते यथा च जलमचेतनं स्वभावेतैव लोकोपकाराय स्पन्दत एवं मधानमचेतनं स्वभावेनैव पुरुषार्थसिद्धये मवर्तिष्यत इति । नैतत्साध्च्यते । यतस्तत्रापि पयो म्बनोश्चेतनाधिष्टितयो-

मुदाहरणं मपश्चयाति । यथा वेति । दृष्टान्वयोद्धिनिकमाह । एवमिति । तस्य मवर्तकत्वार्थं मवत्येसंबन्धमाह । सर्वगत इति । सर्वमूर्वसंयोगं व्यावर्षयावि । सर्वा-रमेति । बुद्धिपूर्वकारिणो हि पवर्तकत्वं दृष्टमित्युपेत्यात्रापि तदापादयाते । सर्वज्ञ इति । ईश्वरस्य सर्वपवर्धकत्वे युक्त्यन्वरमाह । सर्वेति । सर्वत्मेस्युक्तमद्वितीयत्वं श्रुत्या चोदयति । एकत्वादिति । कल्पितस्य द्वैतस्य प्रवत्येत्वसंभवान्भायोपाधिकस्ये-श्वरस्य पवर्षकत्वमविरुद्धिमिति परिहरति । नाविद्येति । अनादिरनिर्वाच्याऽविद्या तया पत्युपस्थापिते कल्पिते नामरूपे एव मायाकार्यत्वान्माया तत्राऽऽवेशोऽध्यस्त-चिदात्मसंबन्यस्तद्वशेन वस्येश्वराद्भि।वस्यास्कृदुक्तत्वेनास्य चोद्यस्य प्रस्कत्वान्भैव-मित्यर्थः । स्वपक्षे रचनार्थप्रवृत्त्युपपत्तिमुपसंहरति । तस्मादिति । परमते तदनुपपर्ति निगमयति । न त्विति ॥ २ ॥

केवलाचेतनस्य मृदादेरहष्टाऽपि पवृत्तिस्तथाभृतस्यान्यस्य इष्टेत्यचेतनकारणत्व-पक्षेऽपि प्रवृत्तिः संभवतीति शद्धित्वा परिहरति । पयोम्ब्वदिति । सूत्रे शङ्काभागं विभजते । स्यादेतदिति । क्षीरस्यापि चेतनाधिष्ठितस्यैव पवृत्तिरित्याभङ्कच विशि-नष्टि । स्वभावेनेति । तत्पवृत्तेरर्थवन्त्वमाह । वत्सेति । केवलाचेतनस्यापवृत्तिरित्यत्र कीरे व्यभिचारमुक्तवा जलेडिं व्यभिचारमाह । यथा चेति । दार्शन्तिकमाह । एवमिति। पुरुषार्थी भोगश्चापवर्गश्च। तत्रापीति परिहारमवतार्थे व्याचष्टे। नैतदिति। रेव प्रवृत्तिरित्यनुमिमीमहे । उभयवादिमिसद्धे रथादावचेतने केवले प्रवृत्त्यदर्शनात् । शास्त्रं च "योऽप्स तिष्ठन्" "योऽपोऽन्तरो यमयिति" [ बृ० २ । ७ । ४ ] "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते" [ बृ० २ । ८ । ९ ] इत्येन्वंज्ञातीयकं समस्तस्य लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराधिष्ठिततां श्रावयित । तस्मात्साध्ययक्षनिक्षिप्तन्वात्ययोम्बुवदित्यनुपन्यासः । चेतनायाश्च धेन्वाः स्नेहंच्छया पयसः प्रवर्तकत्वोपपत्तेः । वत्सर्वोपणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात् । न चाम्बुनोऽप्यन्यन्तम्यायेश्वर्तात्स्यन्दनस्य । चेतनापेक्षत्वं न सन्यन्तम्यायेश्वर्तात्स्यन्दनस्य । चेतनापेक्षत्वं न सन्यन्तम्यायेश्वर्तात्स्यन्दनस्य । चेतनापेक्षत्वं न सन्यन्तम्य । 'उपसंहारदर्शनानेति चेत्र क्षीरवद्धि" [ ब्र० स्० २ । २ । २४ ] इत्यत्र तु वाह्यनिमित्तिनरपेक्षमिप स्वाश्यं कार्यं भवतीत्येतस्नोक्षस्या निद्धित्तम् । शास्त्रदृष्ट्यां तु पुनः सर्वत्रैवेश्वरापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥ ३ ॥

कथमनुमानिम्युक्ते वत्मकारं सूचयित । उभयवादीति । विमवा प्रवृत्तिश्चेन्वनाधिष्ठानपूर्विकाऽचेवनप्रवृत्तित्वात्संप्रविषक्षप्रवृत्तिविद्त्यनुमानात्पयोग्नुनोरिष पक्षान्वभीवात्र व्यभिचाराञ्चेत्वयेः । किच शास्त्रेण वन्नापि चेवनाविष्ठिवत्वस्य मिद्धन्वेन सपक्षत्वात्र व्यभिचार इत्याह । शास्त्रं चेति । वस्यार्थं संक्षिपित । समस्तन्द्येति । शास्त्रानुमानाभ्यां सिद्धमर्थमुपसंहरित । तस्मादिति । साध्यपक्षनिक्षिष्ठत्वं साध्यवि पक्षे पविष्टत्वमेव । वच सपक्षनिक्षिष्ठत्वस्याप्युपलक्षणम् । अनुपन्यामो न व्यभिचारपूर्णिरित्यर्थः । इतश्च क्षीरदृष्टान्ते व्यभिचारो नास्त्रीत्याह । चेतनाया-श्चेति । केवलाचेवनस्य पयसो न प्रवृत्तिरित्यत्र हेत्वन्वरमाह । वत्सचोषणेनेति । अम्बुदृष्टान्तेऽपि सर्वथानपेक्षत्वं चेवनानपेक्षत्वं वा प्रवृत्ताविति विकल्प्याऽऽष्टं दूषयिति । न चेति । द्वितीय निरस्याति । चेतनेति । उपदिश्तितं शास्त्रेणेति शेषः । सूत्रकारस्य पूर्वापरिवरोधमाञद्धय परिहरित । उपसंहारेति । लोकदृष्ट्या शास्त्रदृष्ट्या चेति सूत्रद्वयमित्रद्धिमत्यर्थः ॥ ३ ॥

१ इ. वित्तेरदै। २ इ. अ धेनो.। ३ अ. हैनेच्छै। ४ क. इ. ज. अ. हिया पुै।

# व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वाद् ॥ ४ ॥

सांख्यानां त्रयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानं नेतु तद्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तके निवर्तकं वा किंचिद्धाह्यपपेक्ष्यमवस्थितमरित । पुरुषस्तूदासीनो न प्रवर्तको न निवर्तक इत्यतोऽनपेक्षं प्रधानमनपेक्षत्वाच कदाचित्प्रधानं महदाद्याकारेण
परिणमते कदाचित्र परिणमत इत्येतदयुक्तम् । ईश्वरस्य तु सर्वइत्वात्सर्वशक्तिंत्वान्महामायत्वाच प्रवृत्त्यप्रवृत्ती न विरुध्येते ॥॥॥

## अन्यत्राभावाच न तृणादिवत् ॥ ५ ॥

स्यादेतत् । यथा नृणपछ्ठवोदकादि निमित्तान्तरिनरपेक्षं स्वभावादेव श्लीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमि महदा-द्याकारेण परिणंस्यत इति कथं च निमित्तान्तरिनरपेक्षं तृ-णादीति गम्यते । निमित्तान्तरानुपल्लम्भात् । यदि हि किंचि-विमित्तमुपल्लभेमहि ततो यथाकामं तेनं नृणाद्यपादाय श्लीरं सं-

प्रधानस्य स्वातक्रयेण प्रवृत्त्यसंभवेऽिष धर्माद्यपेक्षया प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । व्यितिरेकेति । व्यितरेकानविस्थिति दर्शयितुं परपक्षमनुवद्गति । सांख्यानािमिति ।
संप्रति व्यितरेकानविस्थिति दर्शयित । नेत्यादिना । धर्मोदेः सन्वेऽिष प्रतिबन्धनिवृत्तिमाक्रोपयोगादकादाचित्कत्वाच न कादाचित्कप्रवृत्त्यादिप्रयोजकतेति भावः । किच प्रधानान्तर्भूतत्वाद्धमीदेने तत्प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजकत्वम् । निह् किचिदिष प्रधानाातिरिक्तं तन्मते संगतमिति । नच तदेव तत्प्रवृत्त्यादे प्रयोजकीभवतीत्यभिष्रत्याऽऽह । बाह्यमिति ।
मा भूद्धमीदि प्रधानस्य प्रवर्तेकं निवर्तेकं वा पुरुषस्तु तथेत्याशङ्कचाऽऽह । पुरुषस्ति ति । अपेक्षणीयाभावादनपेक्षत्वे प्रधानस्याऽऽगन्तुकप्रवृत्तिनिवृत्त्योरनुपपत्तिरिति फछितमाह । इत्यत इति । परपक्षेऽनुपपत्तिमुक्त्वा स्वपक्षमुपपादयिते । ईश्वरस्येति ॥ ४ ॥

चेतनमचेतनं वा निमित्तमनपेक्ष्य प्रधानिस्य परिणामो न युक्त इत्युक्तिमदानीं तद-भावेऽपि प्रवृत्तेक्ष्टित्वात्कथमनुपपितिरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्यत्रेति । सूत्रव्यावत्यीमा-शङ्कामाह । स्यादेतिदिति । दृष्टान्ते निरपेक्षत्विनश्चयहेतुं प्रच्छति । कथिमिति । योग्यानुपळव्येस्तयेत्याह । निमित्तान्तरेति । तदनुपळव्यिमेव व्यतिरेकद्वारा स्कोन् रयति । यदि हीति । योग्यानुपळव्ध्या निमित्तान्तरामावे सिद्धे फळितं दृष्टान्तमु-

१ क.ज.ठ.न तै। २ क. कैं वा निै। ३ ज. पेश्यप्रै। ४ ड.ज. किमस्वान्मै। ५ ड.ज. थ निै। ६ ड. ज. मित्तान्तरमुै। ७ ड. ज. ने तेन निमित्तेन तृं। क. ज. न निमित्तेन तृं। ८ ठ. ड. ैनपै।

पाइयेमिह नतु संपादयामहे। तस्मान्स्वाभाविकम्नृणादेः परिणामः। तथा प्रधानस्यापि स्पादिति। अत्रोच्यते। भवेन्तृणादिवत्स्वाभाविकः परिणामो पदि नृणादेरपि स्वाभाविकः परिणामो पदि नृणादेरपि स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगम्यते नै त्वभ्युपगम्यते निमित्तान्तरोपल्र्ट्यः। कथं निमित्तान्तरोपल्र्ट्यः। क्षिरीभवति न प्रहीणमन्डहाद्युपंसुक्तं वा। यदि हि निर्नि-मित्तमेतत्स्याद्येनुशरीरसंबन्धादन्यत्रापि नृणादि क्षीरीभवेत्। नच्च पथाकामं मानुषेनं शक्यं संपादियनुमित्येतावता निर्निमित्तं भवति। भवति हि किंचित्कार्यं मानुपसंपाद्यं किंचिद्देवसंपाद्यम्। मनुष्या अपि शक्तुवन्त्येवीचितेनोपायेन नृणाद्युपादाय क्षीरं संपादियनुम्। प्रभूतं हि क्षीरं कामयमानाः प्रभृतं घासं धेनुं चारय-नित। ततश्च प्रभूतं क्षीरं रूभन्ते। तस्मान्न नृणादिवत्स्वाभाविनकः प्रधानस्य परिणामः॥ ५॥

### अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॥ ६ ॥ स्वामाविकी मधानँमवृत्तिनं भवतीति स्थापितम् । अथापि नाम

पमंहत्य दार्ष्टीन्तिकमुपसहरित । तस्मादिति । वेन्वाश्चेतनस्य क्षीरपिरणामे नास्ति कारणता कितु तृणाद्युपयोगनेपकारिनेति चोद्यमनूच सूत्रमवतारय-ति । अत्रेति । न तृणादिवदिविमागं विभजते । भवेदिति । आकाङक्षापूर्व-कं सूत्रावयवमादत्ते । कथमिति । तृणादेः सर्वेत्र वा क्षीरीभावे निरपेक्षत्व चेतने वेति विकल्प्याऽऽचे दोषमाह । धेन्वैवेति । एवकारच्यावत्यं कीर्तयति । न महीणमिति । अनुहृहाद्युपयुक्तमिति तु भाष्य उपयुक्तत्वं नाऽऽशङ्कासपदम् । एतदेव व्यितरेकद्वारा विवणोति । यदि हीति । क्षीरीभवनं तृणादेरेतदित्युच्यते । यत्तु निमित्तान्तरोपलम्भे तेनैव निमित्तेन तृणान्युपादाय यथाकामं क्षीर संपाद्यवामिति तत्राऽऽह । न चेति । चेतनानपेक्षत्वपक्षं प्रत्याह । भवति हीति । मनुष्याणा तृणादिना क्षीरसंपादनं दुष्क-रिमसुपेत्योक्तमिदानीं तदेव नास्तीत्याह । मनुष्या इति । तेषामुचित्रोपायोपादानेन तृणान्यादाय क्षीरसंपादनसामर्थ्यमेवोदाहरित । प्रमूतिमिति । तृणादेः स्वाकाविकपरिणामासंभवे स्थिते फल्वितमाह । तस्मादिति ॥ ५ ॥

प्रधानस्य स्वाभाविकीं प्रवृत्तिमुपेत्यापि दूषयति । अभ्युपगमेऽपीति । वृत्तमनू-चाभ्युपगमेऽपीति भागमपेक्षितं पूरयन्व्याकरोति । स्वाभाविकीति । पश्चपूर्वकं हेतु-

<sup>ी</sup>क न तिहाभ्युं। २ क. पैयुक्त । ३ क. पैयुक्त । ४ ज. ैचिंद्वें। ५ ड. ज. व. ट. पिच कौ। ६ ज.ँन्शेव स्वोविं। ७ क. इ. ज. व. नस्य प्राै १३ झ. ठ. ड. भाष्ये प्रयुः।

भवतः श्रद्धामनुरुध्यमानाः स्वाभाविकीमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिमभ्यु-प्रगच्छेम तथाऽपि दोषोऽनुषज्येतैव । कुतः । अर्थाभावात् । यदि तावत्स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिने किंचिदन्येदिहापेक्षत इत्युंच्येत ततो यथेव सहकारि किंचित्रापेक्षत एवं प्रयोजनमपि किंचित्रापेक्षेतेत्यतः प्रधानं पुरुषस्यार्थं साधियनुं प्रवर्तत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि ब्रूयात्सहकार्येव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपीति । तथाऽपि प्रधानपवृत्तेः प्रयोजनं विवेक्तव्यम् । भोगो वा स्यादपवर्गो वोभयं वेति । भोगश्चेत्कीदशोऽनाधेयाति-शयस्य पुरुषस्य भोगो भवेदिनर्गोक्षप्रसङ्गश्च । अपवर्गश्चेत्प्रागिप प्रवृत्तेरपवर्गस्य सिद्धत्वात्पवृत्तिरनर्थिका स्याच्छव्दाद्यनुपल्ल-व्धिप्रसङ्गश्च । उभयार्थताभ्युपगमेऽपि भोक्तव्यानां प्रधानमात्रा-पामानन्त्यादिनर्गोक्षप्रसङ्ग एव । न चौत्सुक्यनिवृत्त्यर्था प्रवृ-

मादत्ते । कुत इति ! पराभिपायमन् य प्रयोजनापेक्षामावप्रसङ्गादित्येवंपरत्या हेतुं व्याचि । यदीति । प्रसङ्गकलं पित्रांहानिं प्रदर्शयति । इत्यत इति । हेतोर्थान्तरं वक्त शङ्कते । स यदीति । व्यवस्थापकामावानिषा व्यवस्थित्यभिषेत्यार्थासंभवादिति हेत्वर्थं वदन्विकल्पयति । तथाऽपीति । आद्यमन् द्याऽऽक्षिपति । भोगश्चेदिति । अनाधेयातिशयस्य मुखदुःखप्राप्तिपरिहारकपातिशयशून्यस्येत्यर्थः । भोगार्थेव प्रधान-प्रवृत्तिरित्यत्र दोषान्तरमाह । अनिर्मोक्षेति । निह निरितश्चर्यस्य पुरुषस्य स्वार-मिकी भोगापवर्गावङ्गीक्रयेते तेन प्रवानपवृत्तेमीगैकप्रयोजनत्वे हेत्वभावानिव पुंसो मोक्षः सेद्धमहेदित्यर्थः । द्वितीयमन् द्य दृष्यति । अपवर्गश्चेदिति । स्वक्ष्पावस्थानस्य सदातनत्वादित्यर्थः । तन् बन्धपद्यंसक्ष्पापवर्गसिद्धचर्यं प्रधानप्रवृत्तिरर्थवन्तिति चेन प्रवानाविवेक विना पुरुषे बन्धासिद्धेने च तदिविवेकिनिवृत्त्यर्था तत्प्पवृत्तिरिति युक्तम् । तथा सिति हेत्वभावाद्योगाभावपसङ्गादित्याह । शब्दानदिति । तदुपल्डव्येमीगत्वादित्यर्थः । तृतीयेऽपि किष्पयशब्दाद्यपल्डविवी समस्ततदु-पल्डविवी भोग इति विकल्प्याऽऽद्ये सर्वेषामेकदेव मुक्तिः स्यादिति मन्वानो द्वितीयं प्रसाह । उभयार्थतेति । औत्सुक्यिनवृत्त्यर्था प्रधानचेष्टेतिष्टत्वाद्यावदौत्सुक्रयं तत्य-वृत्तेनीको दोषोऽस्तित्याशङ्कत्वाऽइ । नेति । तद्वि प्रधानस्य वा पुरुषस्य वा

१ क. की प्रर्षं। २ क. ज. ज. न्यद्षे°। ३ क ड. ज. °त्युच्यते त°। ४ क. ड. ज.°षे-क्षिच्यत इत्यों। ५ ज. रुषार्थ। ६ क. °ज्ञाया हाँ। ७ ड. °यपुँ।

त्तिः । निह प्रधानस्याचेतनस्यौत्मुक्यं संभवति । नच पुरु-पस्य निर्मेलस्य निष्कलस्यौत्मुक्यम् । दक्शिनसगेशक्तिवेय-थ्यभयाचेत्पवृत्तिस्तिहें दक्शक्त्यनुच्छेदवत्सगेशक्त्यनुच्छेदा-त्संसारानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव । तस्मान्प्रधानस्य पुरुषार्था प्रवृत्तिरित्येतदयुक्तम् ॥ ६ ॥

## पुरुषाश्मवदिति चेत्तथाऽवि ॥ ७ ॥

स्पादेतत् । यथा कश्चित्पुरूपो हक्शिक्तसंपन्नः प्रवृत्तिशक्ति-विहीनः पङ्कुरपरं पुरुषं प्रवृत्तिशक्तिसंपन्नं हक्शिक्तिविहीनमन्ध-मिष्ठष्टाय प्रवर्तयति । यथौ वाऽयस्कान्तोऽदमा स्वयमप्रवर्तमा-नोऽप्ययः प्रवर्तयति । एवं पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयिष्यतीति ह-ष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम् । अत्रोच्यते । तथाऽपि नेव दोषान्निर्मोक्षोऽस्ति । अभ्युपेतहानं तावद्दोष आपत्ति । प्रधा-नस्य स्वतन्त्रस्य प्रवृत्त्यभ्युपगमात्पुरुषस्य च प्रवर्तकत्वानभ्युप-

नाऽऽ इत्याह । न हीति । औत्सुक्यापरपर्यायकुत्ह् िवायाश्चेतनगामित्वावगमादित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह । न चेति । त्वरसतो हि पुरुषो निर्भेळोऽभिळप्यते न
तस्यौत्सुक्यक्रपमळसंबन्यः सिध्याति तेन पुरुषस्यापि न संभवत्यौत्सुक्यभित्यर्थः ।
अस्ति पुरुषस्य दक्शिक्ति च सादृश्यमन्तरेणार्थवती प्रधानस्य च मर्गशक्तिः मौ
सृष्टि विनाऽनर्थिका तथाचोभयविषशक्तिवैयर्थ्यपरिहारार्थं प्रवानपवृत्तिरिति शङ्कते ।
दक्शक्तीति । तर्हि शक्त्योर्नित्यत्वात्तदर्थवत्त्वाय सदा प्रवानपवृत्तिभित्ति हिरिति
दूषयित । सर्गति । अर्थासभवान्निरपेक्षस्यैव प्रधानस्य प्रवृत्तिरित्येवत्युक्तमित्युपसंहराति । तस्मादिति ॥ ६ ॥

पुरुषस्य प्रवर्षेकत्वं निरस्तमिष दृष्टान्तेन पुनराशङ्कच्य निरस्यित । पुरुषादम्यनिति । चोधं विभजते । स्यादेतिति । पङ्गोरिष वागादिद्वारा प्रवर्षकत्वसंभवात्ति । पुरुषे न प्रवर्षकतेत्यपरितुष्यन्तं प्रत्याह । यथौं वेति । दार्ष्टान्तिकमाह । यविकिते । पुरुषस्तूदासीनो न प्रवर्षको नापि निवर्षक इत्यत्रेव तत्प्रवर्षकत्वे प्रत्यक्ते कथं पुनराशङ्कान्मिषेदित्याशङ्कच्याऽऽह । इति दृष्टान्तेति । पूर्वपक्षमनृद्य भिद्धान्तन्वनार्योपेक्षितं पूर्यन्वयाकरोति । अत्रेति । कथं दोषानिवृत्तिरित्याशङ्कच्यापिमद्धान्तापित्त तात्रदाह । अभ्युपेतेति । पुरुषस्य प्रधानप्रवर्षकत्वमङ्गीकुर्वतस्तरप्रवर्षकत्वान

s क. °थाचाय°। २ ड. °न्तो मणिः स्व°। ३ क. ख. साऽपि मृ°।४ क. ठ. ड. °थाचेति । '

गमात् । कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधानं प्रवर्तपेत् । पङ्कुरेषि

इन्धं वागादिभिः पुरुषं प्रवर्तपति । नैवं पुरुषस्य कश्चिदपि

प्रवर्तनव्यापारोऽस्ति निष्क्रियत्वान्निर्गुणत्वाच । नाष्ययस्कान्तवर्त्सौनिधमात्रेण प्रवर्तयेत् । संनिधिनित्यत्वेन प्रवृत्तिनित्यत्व
प्रसङ्कात् । अयस्कान्तस्य त्वनित्यसंनिधेरस्ति स्वव्यापारः सं
निधिःपरिमार्जनाद्यपेक्षाचास्पास्तीत्यनुपन्यासः पुरुषाद्रमवदिति।

तथा प्रधानस्पाचैतन्यात्पुरुषस्य चौदासीन्यानृतीयस्य च त
योः संवन्द्वरभावात्संबन्धानुपपत्तिः । योग्यतानिमित्ते च संबन्धे

योग्यत्वानुच्छेदादिनिर्मोक्षप्रसङ्कः । पूर्ववचेद्वाष्पर्थाभावो विक
लपितव्यः । परमात्मनस्तु स्वद्धपव्यपाश्रयमौदासीन्यं माया
वयपाश्रयं च मवर्तकत्वित्वित्यस्त्यतिशयः ॥ ७॥

नभ्युपगमस्यासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । कथं चेति । नहि पवर्तकत्वमुदासीनस्य युक्तमुदासीनत्वन्याघावादिसर्थः । पङ्कदृष्टान्तं विघटयवि । पङ्करपीति । पुरुषस्य परपन्दपयत्नव्यापाररा। ६त्यं वक्तं हेर्नुद्वयम् । अयस्कान्तदृष्टान्तेन स्नगतव्यापारम-न्बरेणापि पुरुषस्य प्रवर्षकत्वमुपदिष्टमित्याशङ्कचाऽऽह । नापीति । अयस्कान्तसं-निधावयोवत्कदाचिदेव सनिधौ सत्यपि प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । अयस्का-न्तस्येति । परिमार्जनादीत्यादिशब्देन मुखाभिमुस्यसंपादनं संग्रहीतम् । दृष्टान्तदा-ष्टीन्तिकयोवेषम्यमुक्तवा फल्तिमाह । इत्यनुपन्यास इति । किच प्रवत्येपवर्षकभा-वस्य संबन्धसापेक्षत्वात्प्रधाननिभित्तो वा पुरुषनिभित्तो वा वदुभयन्यतिरिक्तनिभित्तो वा संबन्धस्तयोरिति विकल्पयति । तथेति । सर्ति विकल्पत्रये संबन्धानुपपत्तिरिति संबन्धः । नाडऽच इत्याह । प्रधानस्येति । न द्वितीय इत्याह । पुरुषस्येति । न तृवीय इत्याह । तृतीयस्येति । प्रधानस्याचेतनत्वाहृश्यत्वे पुरुषस्य चेतनत्वाह्रष्टृत्वे योग्यवाऽस्त्तीति तन्निमित्तो द्रष्टृदृश्यभाव एव संबन्धस्त योरित्याञङ्क चाऽऽह्।योग्यतेति। किंच यथा स्नामाविकप्रवृत्तिपक्षे विकल्प्यार्थामावो दर्शितस्तथा पुरुषसंबन्धात्प्रधानप्रवृ-तिपक्षेऽपि भोगो वा फळमपवर्गो वा द्वयं वेत्येवं विकल्प्यार्थामावो वक्तव्य इत्याह । पूर्ववस्रोति । नन्वयस्कान्तदृष्टान्तावष्टम्भेन भवताऽपि परमात्मा कुटस्थानित्य एव प्रव-र्वकोऽभ्युपगतस्तथाचोर्क्तनीत्या त्वत्पक्षोऽपि न सिध्यति तत्राऽऽह । परमात्मन-स्तिर्वात । अविशयः सारूयाभिमवात्पुरुषादिवि शेषः ॥ ७ ॥

९ क. °रप्यन्थ । २ क. ज. °भि'प्र°। ३ क. इ. ज. ज. 'श्चित्पव'। ४ ड. झ.°वन्थयितुर'। ५ इ. म. 'ते सं। ६ ठ. ड. 'क्तरीया।

## अङ्गित्वानुपपत्तेश्व ॥ ८ ॥

इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते । यद्धि सत्त्वरजस्तम-सामन्योन्यगुणप्रधानभावमुत्स्वज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था । तम्यामवस्थापामनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप-णाशभयान्परस्परं प्रत्यङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः । बाह्यस्य च कस्यचि-रक्षोमियनुरभावाहुणवेषम्यनिमित्तो महदाद्युत्पादो न स्यात् ॥८॥

## अन्यथानुमितौ च ज्ञराकिवियोगाव् ॥ ९ ॥

अथाऽिष स्पादन्यथा वयमनुमिभीमहे यथा नायमनन्तरो दोषः पसज्येत । न ह्यनपेक्षस्वभावाः कूटस्थाश्चास्माभिगुंणा अम्युपगम्यन्ते पमाणाभावात् । कार्पवशेन तु गुणानां स्वभावोऽम्युपगम्यते । यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथैपां स्वभावोऽम्युपगम्यते । चलं गुणवृत्तमिति चास्त्य-म्युपगमः । तस्मात्साम्यावस्थायामिष वैषम्योपगमयोग्या

मधानस्य स्वाभाविकी पुरुषमंनिवेवी न प्रवृत्तिरिस्नुक्तिमिदानी कस्यिचिद्रुणस्य प्राधान्यं कस्यिचिद्रुपमर्जनत्वाभित्यापि वैषम्यमभ्युपगतं स्वतः परतो वा न संभवती-त्याह । अङ्किरवेति । चकारसृचिता प्रतिज्ञां प्रकटीकरोति । इतश्चेति । पश्चम्यर्थ-मेव दश्चेयन्प्रयानावस्थामनुवद्वि । यद्धीति । सा च कृटस्था वा विकारिणी वेति विकल्प्याऽऽचे दोषमाह । तस्यामिति । अनपेक्षस्वक्रपाणा परस्परानपेक्षाणा गुण-प्रधानत्वहीनानामङ्गाङ्गित्वायोगात्कार्थानुत्पितिरिस्यर्थः । द्वितीयं दूषयि । वाद्य-स्येति ॥ < ॥

गुणानामनपेक्षस्वभावत्वाच स्वतो वैषम्यभित्यत्रासिद्धिमाशङ्कत्य परिहरित । अन्यथेति । तत्रान्यथानुभितौ चेति भागं पूर्वपक्षत्वेन व्याकरोति । अथापीति । निरपेक्षेषु गुणेषु गुणपथानभावानुपपत्तावपीति यावत । गुणानामङ्गाङ्गित्वानुपपत्त्या महदादिकायीनुत्पत्तिक्रपो दोषो यथा न भवित तथा मिथोऽनपेक्षत्वछक्षणस्वभावादन्यथा
प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसापेक्षानेव कल्पयामोऽतो न प्रागुक्तदोषप्रसिक्तिरिखुक्तम् ।
प्रकारान्तरेण कल्पनामेव प्रकटयित । न हीति । तेषां मिथः सापेक्षत्वे विकारित्वे च
तुल्यं प्रमाणासन्विमित्याशङ्कत्याऽऽह् । कार्येति । तथाऽपि कथं भिथः
सापेक्षत्वं विकारित्वं वा गुणानामिति तन्नाऽऽह् । यथा यथेति । अपसिद्धान्वं
काङ्कित्वोक्तम् । चरुमिति । उक्तोपगमफल्याह् । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनूष

एव गुणा अवितिष्ठन्त इति । एवमपि प्रधानस्य इशक्तिवियोगाद्रचनानुपपत्त्यावयः पूर्वीका दोषास्तदवस्था एव। इशक्तिमपि त्वनुमिमानः प्रतिवादित्वानिवर्तेत । चेतनमेकमने-कप्रश्वस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मवादमसङ्गात् । वैषम्योप-गमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां निमित्ताभावान्नैव वैषम्यं भजेरन् । भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्सर्वदैव वैषम्यं भजे-रिविति प्रसत्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ॥ ९ ॥

## विप्रतिषेधाचासमञ्जसम् ॥ १० ॥ (१)

परस्परविरुद्धश्रायं सांख्यानामभ्युपगमः । कचित्सप्तेन्द्रिया-ण्यनुक्रामन्ति कचिदेकादश । तथा कचिन्महतस्तन्मात्रसर्गमुप-दिशन्ति कचिदेकारात् । तथा कचित्रीण्यन्तः करणानि वर्ण-यन्ति कचिदेकमिति । प्रसिद्ध एव तु श्रुत्येश्वरकारणवादिन्या विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या । तस्मादप्यसमञ्जसं सांख्यानां दर्शनमिति । अत्राऽऽह। नन्वोपनिषदानामप्यसमञ्जसमेव दर्शनं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावानभ्युपगमात्। एकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं

ज्ञशक्तिवियोगादित्यादि व्याकुर्वनपारिहरित । एविमिति । येन येन विना कार्यें नोपपचते तत्तदिष तद्वशादेवानुभेयभित्याशङ्कन्याऽऽह । ज्ञेति । अनन्तरोक्तदोष-निरासं स्वीकृत्य व्यवहितदोषापत्तिमुक्त्वा संगत्यङ्गीकारं त्यजाते । वैषम्येति । विपक्षे दण्डमाह । भजमाना वेति । अनन्तरो दोषो महदादिकार्योत्पादायोगः ॥ ९ ॥

इतश्चासंगतं सांख्यमतिस्याह । विप्रतिषेधाचेति । सूत्रं विभजते । परस्परेति । विरोधमुदाहराते । किचिदिति । त्वङ्गात्रमेव धीन्द्रियमनेक द्ध्यादिधीसमर्थं कर्मेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाणीत्यर्थः । पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाणीत्यर्थः । पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाणीत्याह । किचिदिति । प्रकारान्त्ररेण विप्रतिषेधमाह । तथेति । वन्मात्रा भूतसूक्ष्माणि बुद्धिरहंकारो मन इति त्रीण्येकमिति बुद्धिरेवोच्यते । मिथोवि-रोधसमाप्तावितिशब्दः । विप्रतिषेधशब्दस्यार्थान्तरमाह । प्रसिद्ध इति । साख्यवादस्योक्तनीत्या भ्रान्तिमूळत्वात्तदीयन्यायविरोधो न समन्वयस्यत्युपसंहरति । तस्मा-दिति । साख्यसमयस्यासामञ्जस्यादुपेक्षणीयत्वे प्रतिबन्द्या सांख्यश्चोदयि । अत्रेति । चोधं विवृणोति । निवति । सिद्धान्तस्यासामञ्जस्य हेतुमाह । तप्येति । हेतुं साध-यति । एकं हीति । प्रश्चस्य ब्रह्माविरेकात्कृतस्वदैक्यं तत्राष्ठऽह । सर्वेति । वदिष

सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारणमभ्युपगच्छतामेकस्यैवाऽऽत्मनो वि-शेषो तप्यतापको न जात्यन्तरभृतावित्यभ्युपगन्तव्यं स्यात् । यदि चैतां तप्यतापकावेकम्याऽऽत्मनो विशेषो स्यातां स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निर्मुच्यत इति तापोपशान्तये सम्यग्दर्शनमुपदिशच्छास्त्रमनथेकं स्यात् । न द्यौप्ण्यपकाशध-मैकस्य पदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते। योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनाद्यपन्यासस्तत्रापि जलान्मन एकस्य वीच्यादयो विशेषा आविभावितिरोभावक्षपेण नित्या एवेति समानो जलान्मनो वीच्यादिभिरनिर्मोक्षः। पसिद्धश्चायं तप्यतापकयोजीन्यन्तरभावो लोके। तथा द्यश्ची चार्यश्चान्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते। यद्यार्थनः स्वतोऽ-न्योऽथों न स्याद्यस्यार्थिनो यद्विषयमिर्थतं स तस्यार्थो नित्यमिद्ध

कथं तजाऽऽह । सर्वस्पति । नच वावेकस्य युक्ती परममेवविक्रयाफलशालि हि कमें ततस्तापकात्त्यस्य मेदोऽन्यथा तज्ञावायोगात्तद्योगे च व्यवहारं विरावाद्युक्तं त्वन्मतिस्यथः । एकस्यैवाऽऽत्मनश्चेतनाचेतनात्मेत्वात्त्रप्यतापकव्यवहारिभिद्धां नामा-मञ्जस्यमित्याशङ्कचाऽऽह । यदीति । कि तयोरात्मक्षपत्वं तद्धमत्वं वेति विकल्प्याऽऽधं प्रत्याह । स इति । द्वितीर्थेऽपि तयोः सक्ष्यान्तर्भावो बहिर्भावो वा । प्रथमे प्रागुक्तदेषा-नुषिक दृष्टान्तेन स्पष्टयि । न हीति । औष्ण्यपकाशयोः स्वक्षपत्वात्ताभ्यां दीप-स्यानिमांक्षेऽपि तप्यापकयोविचित्रद्भाद्वद्धम्यंनन्वर्भावाद्धमिणस्ताभ्या प्रथक्ताना-निमुक्तिरिति पक्षान्तरमाशङ्कचाऽऽह । योऽपीति । वीचितरङ्गादीना जलवमेत्वेऽपि वेभ्यो जलं प्रथमिष्टं तथा तप्यतापकयोत्तिम्पर्मत्वेऽपि वाभ्यामात्मा प्रथमिति योऽपि मोक्ष-संभावनार्थमुपन्यासस्त्वापि जलात्मनो वीच्यादिभिर्गनमांक्षस्तेषा तत्संबन्वित्वेनाऽऽवि-भावादिना सदा सत्त्वात्त्याऽऽत्मन्यपि तप्यतापकयोत्तिमांक्षस्तेषा तत्संबन्वित्वेनाऽऽवि-भावादिना सदा सत्त्वात्त्याऽऽत्मन्यपि तप्यतापकयोत्तिमांक्षस्तेषा तत्संबन्तित्वाद्याप्तम्यामनिमांक्षशास्त्राह्यास्यमित्यर्थः । कर्मकर्तृत्वात्तप्यतापकयोभिन्नत्ववत्यसिद्धत्वाद्यि तप्याभिन्नत्वाद्यसिद्धयोति । अभिनक्षित्वात्वाद्यत्वपक्ष्याभिनत्ववत्यसिद्धत्वाद्यस्त्रभ्याभिनत्ववत्यसिद्धान्त्वाद्यस्त्रभ्याभिनत्वाद्यस्त्रभ्याभिनत्वाद्यस्त्रभ्याभिनत्वाद्यस्त्रभयस्त्रभ्याभिनत्वाद्यस्त्रभयस्त्रभयस्त्रभ्याभिनत्वाद्यस्त्रभयस्त्रभिन्ने वाऽर्थमात्रत्वं नाऽऽष्ट इत्याह । यदीति । तयोभिन्यानुप्रमिर्विधिमान्तव्यस्त्रिनी वाऽर्थमान्तवं नाऽऽष्ट इत्याह । यदीति । नित्यपान्वानुप्रमित्रभित्रभानिक्षयाभिन्याद्यस्त्रभित्वानिक्षयान्ति । वित्यमान्ति । वित्यमान्वानुप्रमित्वान्ति । वित्यमान्ति । वित्यमान्ति । वित्यमान्ति । वित्यमित्वव्यस्ति । वित्यमान्ति । वित्यमिति । वित्यमान्ति । वित्यमान्ति । वित्यमिति । वित्यमान्ति । वित्यमान्ति । वित्यमिति । वित्यमिति । वित्यमान्ति । वित्यमिति । वित्यमिति । वित्यमित्ववित्यस्ति । वित्यमित्ववित्यस्ति । वित्यस्ति । वित्यमित्ववित्यस्ति । वित्यस्ति । वि

९ड. झ. "र्मुच्येतेति ।२ झ. ट. "र्भस्य । ३ठ. इ. "त्मना तप्य"।४ ट. इ. "ये त'।५ ठ. इ. "द्धमीन"।

एवेति। न तस्य तद्विषयमिथित्वं स्याद्यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽथीं नित्यसिद्ध एवेति न तस्य तद्विषयमिथित्वं भवति। अपाप्ते ह्यर्थेऽथिनोऽथित्वं स्यादिति । तथाऽथिस्याप्यथित्वं न स्याद्यदि स्यात्स्वार्थत्वमेव स्यात् । न चैतदिस्त । संबन्धि-शब्दो ह्येतावथीं चार्थश्चेति । द्वयोश्च संबन्धिनाः संबन्धः स्यात्ने-कस्पैव । तस्माद्भिनावेतावर्थार्थिनौ । तथाऽनर्थानिथिनाविष । अधिनोऽनुकूलोऽर्थः प्रतिकूलोऽनर्थस्ताम्यामेकः पर्यायेणोमा-भ्यां संबध्यते । तत्रार्थस्याचपीयस्त्वाद्ययस्त्वाचानर्थस्योभावप्य-र्थानर्थोवनर्थ एवेति तापकः स उच्यते । तप्पस्तु पुरुषो य एकः पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत इति तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः। जात्यन्तरभावे तु तत्संयोगहेतुपरिहारातस्यादिष

श्रेडचें नाचितेस्य हप्टान्तमाह । यथेति । दाष्टीन्तिकं विवक्षनाह । अमाप्ते हीति । सक्रपत्वेन प्राप्तेऽर्थे नार्थिनोऽर्थित्विमिति शेषः । एवमर्थस्यार्थिमात्रत्वं नेस्पुपसंहर्तुंमि-विशब्दः । अधिनोऽर्थमात्रत्वं पत्याह । तथेति । अधिनोऽर्थोनविरेके सवीवि यावत् । अधिवदि।तिदृष्टान्तार्थोऽपिशन्दः । इष्टापतिमाशङ्कचाऽऽह । न चेति । अर्थस्य स्वार्थत्वे शेषत्वनीविरोषः स्यादित्यर्थः । इतश्चार्थार्थनोर्भिन्नतेत्याह । संब-न्धीति । वथाऽपि कथं भिन्नत्वं तत्राऽऽह । द्वयोश्चेति । अर्थार्थिभेदमनुभवयुक्तिसिद्धं निगमयति । तस्मादिति । अर्थार्थिनोरुक्तन्यायमनर्थानार्थनोरापि संचारयति । तथेति । अर्थार्थिवत्तावि भिन्नावेवेति संबन्धः । अर्थानर्थयोर्भेद्मुदाहरति । आर्थेन इति । तर्हि कथमेकस्यैव विरुद्धधर्भद्वयं तत्राऽऽह । ताभ्यामिति । तप्यतापकयोर्भिन्नत्वप-सिद्धिमुपऋम्यान्यदेवोक्तम् । न चानर्थान्धिनोस्तप्यतापकत्वेऽपि तदर्थार्थिनोरस्तीत्या-शङ्खचाऽऽह । तत्रेति । तप्यतापकयोभिन्नत्वमुपपाच विपन्ने मोक्षासिद्धि पूर्वोक्तामुप-संहराति । इति तयोरिति । त्व-मतेऽपि भिन्नयोरेव तप्यतापकयोवींचीतरङ्गादिवदु-द्भवाभिमवाभ्यां नित्यत्वात्कुतो मुक्तिरित्याशङ्कच पूर्वेपक्षी स्वपक्षे मोक्षसिद्धिमाह । जात्यन्तरेति । नन्वविवेकस्तप्यतापकयोः संयोगे हेतुस्तस्य विवेकान्निवृत्तिरिति मते नित्यादागन्तुकाद्वा वतस्तानिवृत्तिराधे सदा मुक्तेः संमाराभावः । द्वितीये त्वागन्तुकस्य विवेकस्यानाधेयातिशये पुंस्यसंभवः । नच सन्वस्यैवासौ तस्यैव सम्यग्विया मोक्षो बन्धश्च तदमावादिति पुंसो द्वयामावापातानमैवं बुद्धिस्तत्त्वस्थावि बन्धमोक्षौ योद्धृग-वाविव जयपराजयौ स्वामिनि पुंस्युपचरितौ तस्य बुद्धिसत्त्वाविभागापत्त्या तत्फल्लभो-कृत्वादिवि मत्वाऽऽह । स्यादपीति । अनिमेक्षिपसक्तेरयुक्तमै।पनिषदं मतिमिति

### [अ०२पा०२मू०१०] आनन्दगिरिकृतटीकामंदलितशांकरभाष्यसमेतानि। ५०५

कदाचिन्मोक्षोपपत्तिरिति । अत्रोच्यते । नैकत्वादेव नष्यतापक-भावानुषपत्तेः । भवेदेप दोषो पद्येकात्मनायां तप्यतापकावन्यो-न्यस्य विषयविषयिभावं प्रतिपद्येयातां न स्वेतदस्त्ये कत्वादेव । न हाग्रिरेक: सैन्स्वमात्मानं दहति प्रकाशयति वा सत्यायीप्णय-मकाशादिधर्मभेदे परिणामित्वे च । किं कटस्ये ब्रह्मण्येकस्भिं-स्तप्यतापकभावः संभवेत् । क प्नर्यं तप्यतापकभावः स्यादिति । उच्यते। किं न पश्यमि कर्मभनो जीवहेहस्तप्यस्तापकः स्वितेति। नत तिम्नोम दःखं सा चेतिपत्नीचेतनस्य देहस्य । यदि हि देहस्यैव त्रिः स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव नुश्यतीति तन्नाशा-य साधनं निपतव्यं स्पादिति । उच्यते । देहाभावेऽपि केवल-स्य चेतनस्य तमिनं दृष्टा । नच त्वयाऽपि तमिनाम विक्रिया चेतियतुः केवलस्येष्यते । नापि देहचेतनयोः संहतत्वमशुद्धचा-दिदोषमसङ्गत । नच तमेरेव तमिमम्युपगच्छिस कथं तवा-पि तप्यतापकभावः। सत्त्वं तप्यं तापकं रज इति वेत्र ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तेः । सत्त्वानुरोधिंत्वाचेतनोऽपि तप्यत इवेति चेत्परमार्थतस्तर्हि नैव तप्यत इत्यापततीवशब्दमयोगा-

प्राप्तमन् य समाधिमत्वं मूचर्यात । अत्रेति । वस्तुत्व वप्यतापकयोरुपेत्यानिमोंक्षो विवक्ष्यते आन्तित्वं वेति विकल्प्याऽऽद्यं निराह । नेत्यादिना । वदेव पपअ-यित । भवेदिति । विपयविषयिभावं वान्तिकिमिति कोषः । ऐक्ये वान्तिको विष-यित्रियमावो नेत्यत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । केमुतिकत्यायार्थं सत्यपी- सुक्तम् । किमु कूटस्थे ब्रह्मणीत्यत्राऽऽक्षेपार्थे किशब्दः । द्वित्रीयमवलम्बियतुं शङ्क-यिति । कोति । बाह्मस्याऽऽन्तरस्य वाऽऽअयस्तप्यवापकत्वस्य पृच्छ्यते पथमं पर्त्याह । उच्यत इति । द्वितीयमादाय शङ्कते । निवति । माऽपि लिङ्गदेहस्यैव स्यादित्याशङ्कच्याऽऽह । यदीति । किल्पतात्मत्वलिङ्गगामित्वेनाऽऽन्तरस्य वस्य आन्तिमात्रत्वमध्युपेतिमित्याह । उच्यत इति । यत्तु लिङ्गस्य नाक्षित्वात्तद्वतप्यवापकत्वस्य स्वयमेव नाशाद्धित्वनुष्ठानानर्थक्यमिति वत्र । लिङ्गस्य यावदात्मभावित्वेना- मुक्तेरवस्थानादित्याशयेनाऽऽह । देहेति । किच सास्यस्यापि वप्यवापकत्वमाविद्यं पारिशेष्ट्यसिद्धं विविधिं वत्मते केवलस्य वा चेतनस्य संहतस्य वा विवेतं सम्बस्य वा नाऽऽद्य इत्याह । न चेति । न द्विवीय इत्याह । नापीति । न तृतीय इत्याह । न चेति । न द्विवीय इत्याह । नापीति । न तृतीय इत्याह । न चेति । न विवीय इत्याह । नापीति । न विवीय इत्याह । निवीत । कथन्ति । कथन्ति । विवीय इत्याह । नापीति । न विवीय इत्याह । न चेति । न विवीय इत्याह । नापीति । न विवीय इत्याह । न चेति । न विवीय इत्याह । नापीति । न विवीय इत्याह । निवीत । कथन्ति । कथिनि । कथन्ति । कथन

१ क. इ. ज. सन्नात्मा । २ झ. चेत्रना ३ झ. ट. 'धितत्था'।

त्। न चेत्तप्यते नेवशब्दो दोषाय । निह हुण्हुभः सर्प इवेत्येतावता सिवषो भवति । सर्पो वा हुण्हुभ इवेत्येतावता निविषो भवति । अतश्चाविद्याकृतोऽयं तप्यतापकभावो न पारमाथिक इत्यभ्युपगन्तव्यमिति । नैवं सित ममापि किंचिहुष्पति ।
अथ पारमार्थिकमेव चेतनस्य तप्यत्वमैभ्युपगच्छित तवेव स्तरामनिर्मोक्षः मसज्येत नित्यत्वाभ्युपगमाच तापकस्य । तप्यतापकशक्त्योनित्यत्वेऽपि सिनिमित्तसंयोगापेक्षत्वात्तमेः संयोगनिमित्तादर्शनिवृत्तावात्यन्तिकः संयोगोपरमस्ततश्चाऽऽत्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्।न।अदर्शनस्य तमसो नित्यत्वाभ्युपगमात् । गुणानां चोद्रवाभिभवयोर्गनयतत्वादनियतः संयोगनिमित्तोपरम इति वियोगस्याप्यनियतत्वात्सांख्यस्यैवानिर्मोक्षोऽ-

मिति । चतुर्थं शङ्कते । सत्त्वमिति । तयोस्तप्यतापकत्वे तनिवृत्तये हेत्वनुष्ठानं पुंसो न स्यादित्याह । नेति । सन्वरजोभ्यामविवेकात्तस्यापि तप्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह। ताभ्यामिति । आत्मनस्तप्ते सत्त्वे प्रतिबिम्बितत्वाद्युका तप्तिरिति शङ्कते । सत्त्वेति । किमिवशब्दस्याऽऽभासोऽर्थः सादृश्यं वा । प्रथमं प्रत्याह । पर्मार्थ इति । कचिदिव-शब्दस्य साहरयेऽपि प्रयोगादिहापि वथेति द्वितीयं शङ्कित्वाऽऽह । न चेदिति । चेतनस्य तप्यत्वं कल्पितमकल्पितं वोपेत्येवशब्दः सादृश्ये प्रयुक्तः । नाऽऽद्यो वस्तुतोऽतप्यत्वे माद्दरयस्याकिचित्करत्वादित्यर्थः । कथमिवशब्दस्योक्तसाद्दरयस्यार्कि-चित्करत्व तप्यमानसाद्दरये तप्यमानत्वयोगात्तत्राऽऽह । न हीति ।पारिशेष्यं निगम-याँते । अतश्चेति । परमते तप्यतापकत्वस्याऽऽविद्यत्वे कि ते जात तदाह । नैव-मिति । अनिर्वाच्यत्वेनाऽऽविद्यत्वं तप्यत्वस्य मया नेष्टामिति कल्पान्तरमाह । अ-थेति । तिर्धिकियायास्तत्संबन्यस्य च वस्तुत्वाज्ज्ञानाद्विवृत्तेर्ने मुक्तिरित्याह । तवै-वेति । सुतराभित्युक्तमतिशयमाह । नित्यत्वेति । प्रधानं तापकम् । सांख्यः स्वप-क्षे मोक्षसिद्धि शङ्कते । तप्येति । निमित्तेनाद्शेनेन सह वर्तत इति सनिमित्तः पक्तिपुरुषयोगस्तद्पेक्षत्वादात्मानि तम्नेर्निमत्तनिवृत्त्या नैमित्तिकनिवृत्तौ शक्तिनित्य-स्वेऽपि सर्वात्मना तापक्षयळक्षणो मोक्षः सिध्यतीत्यर्थः । अद्शेनस्याभावस्य नित्य-त्वादिनवृत्तेस्तत्त्वान्तरेषु चानन्तर्भावात्तमस्यन्तर्भावमभ्यपेत्य पत्याह ।नेति । उद्भूतेन तमसा तप्यतापकयोः संबन्वोपपत्तेस्तत्त्विया तमसोऽभिभवे संबन्धाभावाद्वन्वध्वस्ति।र त्याशङ्कचाऽऽह । गुणानां चेति । परपक्षे मोक्षासिद्धिं प्रसाध्य स्वपक्षे तदुपपत्तिमाह ।

<sup>ी</sup> क. ज. ट. 'षोऽत'। २ ट. "मभिग"।

परिहार्यः स्यात् । औपनिषदस्य त्वात्भैकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपत्तेर्विकारभेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्व-श्रवणादनिर्मोक्षशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते । व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथैव स इति न चोर्दायतव्यः परिहर्तव्यो वा भवति ॥ १०॥ (१)

प्रधानकारणवादो निराकृतः परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्यः । तत्राऽऽदौ तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उर्देश्यते स प्रतिसमाधीयते । तत्रायं वशेषिकाणामभ्युपगमः । कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कार्यद्रव्ये समानजातीयं गुणान्तरमारभन्ते शुक्केभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्कस्य पटस्य प्रसवदर्शनार्चाद्वप-

औपनिषदस्येति । अनिर्भोक्षाशङ्का नेति मंबन्यः । सा कि हेत्वभावाद्वा तप्यताप-कयोः स्वाभाविकेत्वाद्वा । नाऽऽद्य इत्याह । आत्मेति । न द्वितीय इत्याह । एक-स्येति । तप्यतापकयोरस्वाभाविकत्वेऽपि विकारोपाधिकयोरुद्धवादिना नित्यत्वादिन-मोक्षाशङ्केत्याशङ्कचाऽऽह । विकारेति । आत्मेक्योपगमे कयं दृश्यमानं तप्यता पकत्वं न खल्वेकस्मिन्नेवाथीयित्वादि युक्तमित्याशङ्कच काल्यनिके व्यावहारिके तिम-न्नानुपपत्तिरित्याह । व्यवहारे त्विति ॥ १० (१)

वृत्तं कीर्तयि । प्रधानित । तस्य आन्तिमूळत्वात्तः वियुक्तिविरेशः समन्त्रयस्य ना-स्वीत्युक्तिमित्यर्थः । वैशेषिकाविकरणस्य वात्पर्यनाह । प्रभाण्वित । तस्य आन्तिमृळत्वो-कृत्या वदीययुक्तिविरोवो निर्स्यः समन्त्रयस्येवर्थः । विज्ञराकरणस्यास्मिन्नविकरणेऽभान्वात्किमनेनेत्याशङ्कत्याऽऽह । तत्रेति । स्वपक्षदोविनरामस्य स्मृतिपादम्बन्वेऽि प्रव्यान्यान्यान्न चेज्ञणत्तरम्कृतिकं वर्दि ब्रह्मविशेषगुणानन्त्रयान्न वत्मकृतिकमिप स्यादित्यवान्वरसंगिविछाभादिँ हेदमाविकरणमिति भावः । स्वपक्षदोपममाविद्वारा समन्त्रयद्विकरणाद्ययादिसङ्गवयः। वन्न चेवनाद्वस्यां जगत्सभः ज्ञुवनसमन्वयो विषयस्वस्य वैशेषकगुणारम्भानुमानेन विरोधोऽस्त्युत नेति वदनाभासत्वाभामत्वाभ्या सदेहे पृत्वपक्षमाह । तत्रेति । पूर्वपक्षे वैशेषिकानुमानविरोधाद्वह्माण समन्वयातिद्विः सिद्धान्ते वदविरोधात्तिरिद्धिरिति फळभेदः । वदीयानुमानं ब्रह्मकारणनिराकरणपरं दश्यितं वदस्युपगममाभिनयाते । कारणिति । समवायिकारणार्थं कारणपदिनिति वक्तं द्रव्यपद्यपद्यानियमात् । कार्थस्य द्रव्यविशेषणं कार्यान्वरे वदनारम्भात् । गुणाश्च गुणान्तर-स्थत्वानियमात् । कार्थस्य द्रव्यविशेषणं कार्यान्वरे वदनारम्भात् । गुणाश्च गुणान्तर-मित्वत्यव्यविरेकी दर्शयाते । श्रुक्केम्य इति । व्रह्मचैतन्यं न द्रव्यममवाधिकारण-मित्वत्वानियमात् । कार्थस्य द्रव्यविशेषणं कार्यान्वरे वदनारम्भात् । गुणाश्च गुणान्तर-मित्वत्वानियमात् । कार्थस्य द्रव्यविशेषणं कार्यान्वरे वदनारम्भात् । गुणाश्च गुणान्तर-

१ झ. विकादा । २ क. कारीपा । ३ क. ख. निरतनीय. । ४ ठ. ट. दिदं।

र्ययादर्शनाच । तस्माचेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वेऽभ्युपग-म्यमाने कार्येऽपि जगति चैतन्यं समवेयात् । तददर्शनात्तु न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमर्हतीति । इममभ्युपगमं तदीययैव प्रक्रियया व्यभिचारयति ।

# महद्दीर्घवद्या हस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥११॥(२)

एषा तेषां प्रक्रिया । परमाणवः किल कंचित्कालमनारब्ध-कार्यो यथायोगं ह्वपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणांश्च तिष्ठ-न्ति । ते च पश्चाददृष्टादिपुरःसराः संयोगसचिवाश्च सन्तो द्वा-

विशेष्गुणः समानजातीय।विशेष्गुणानारम्भकत्वात्भयोगवदित्यभिषेत्य।ऽऽह । तस्मा-दिति । नच चैतन्यस्य खक्रपत्वेन गुणत्वासिद्धेः सिद्धसाध्यता ज्ञानीतिवदृहं ज्ञान-मित्यहथेस्तद्भुणैत्वस्पाष्टचादिति भावः । घटः स्फुरतीति सामानाधिकरण्याद्धटादेस्तद्भ-णत्वासिद्धेरसिद्धिरित्याशङ्कच जनयितुव्यापारिविषयतया घटो जायत इतिवत्मकाशय-तुव्यापारकभेतया सामानाधिकरण्यं न तद्भुणत्वादित्यसिद्धि समुद्धरति । तदिति । ब्रह्म न द्रव्योपादानं तुल्यजातीयारम्भकविशेषगुणानावारत्वाहिगादिवदिवि भावः । स्मृतिपादे निरस्तमनुमानं किमिति पुनैः शङ्कितमित्याशङ्कच लैकिकपदार्थेषु तत्रोक्तेऽ-पि व्यभिचारे परप्रक्रियासिद्धेष्वेव पारिमाण्डल्यादिषु तमिद्।नी दशेयतीति विशेषमा-ह । इमिनित । तद्र्भ सूत्रमुदाहराति । महदिति । यथा महदीर्धं च त्र्यणुकं हस्ते-भ्योऽणुभ्यश्च द्यणुकेभ्यो जायते । वाशब्दश्चार्थः । यथां चै परिमण्डलाभ्या परमा-णुभ्या द्वाणकमपरिमण्डलमुत्पचते । तथा चेतनाह्रह्मणो जगदचेतनं स्यादिति सूत्रा-र्थः । इममर्थं स्फुटीकर्तुं परकीयमिकयामनुवद्ति । एवेति । तत्र मळयावस्थामुपन्य-स्यति । परमाणव इति । चतुर्विवेषु तेषु मामाणिँकसमावि सूचयवि । किलेति । छयहेतुकर्मोद्रेकावस्या कचित्कालमित्युक्ता । तत्र सर्वकार्यलयेऽपि पाकजपरमाणुगुणा-नामवस्थानमास्थायोक्तम् । ह्वपादिमन्त इति । पार्थिवपरमाणूना चतुर्गुणत्वमाष्यप-रमाणूनां त्रिगुणत्वं तैजसपरमाणूना द्विगुणत्वं वायवीयपरमाणूनामेकगुणतेति विभाग-माह । यथेति । परमाणुमात्रवृत्तिपरिमाणं दर्शयाति । पारिमाण्डल्येति । तेषामार-म्मकममाह । ते च पश्चा दात । सर्गहेतुकमोँद्भवावस्था पश्चादिसुक्ता । समवायिका-र्रणं परमाण्नुक्तवा निमित्तकारणमाह । अदृष्टादीति । आदिशब्देनेश्वरमयत्नाद्य-च्यते । असमवाधिकारणमाह । संयोगेति । अदृष्टवत्क्षेत्रज्ञसंयोगात्परमाणौ कर्भ त-

१ क. इ. ज. 'णात्तिष्ठ'। २ क. ख. 'णवत्त्यादि'। ३ क. ख. ठ. इ. 'सिद्धिमु'। ४ ख. पुनराश'। ५ ठ. इ. 'था प'। ६ ख. च हरस्वप'। ७ क. ख. 'णिशी स'। ८ क. ख. 'रणप'।

णुकादिक्रमेण कृत्स्तं कार्यज्ञानमारभन्ते कारणगुणाश्च कार्यं गुणान्तरम् । यदा द्वौ परमाण् द्यणुकमारभेते तदा परमाणुगेना
कृपादिगुणिवशेषाः श्रुक्कादयो द्यणुके श्रुक्कादीनपरानारभन्ते । परमाणुगुणिवशेषस्तु पारिमाण्डल्यं न द्यणुके पारिमाण्डल्यमपरमारभते द्यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमान् । अणुत्वह्नस्वत्वे हि द्यणुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति । यदाऽपि द्वे द्यणुके चतुरणुकमारभेते तदाऽपि समानं द्यणुकसमवायिनी अपि
नैवाऽऽरभेते चतुरणुकस्य महत्त्वदीर्यत्वपरिमाणयोगाभ्युपगमान् ।
यदाऽपि वहवः परमाणवो बहूनि वा द्यणुकानि द्यणुकसहितो वा
परमाणुः कार्यमारभेते तदाऽपि समानेषा योजना । तदेवं यथा

वोऽण्वन्तरसंयोगाद्यण्कमारम्यते । नच परमाणवो बहवः संयुक्ताः सहमा कार्या-रम्भकाः परमाणुत्वे सति बहुत्वाद्धटोपग्रहीतपरमाणुवतः । नच वेपामाप घटारम्भक-वया साध्यवैकल्यं घटभङ्गे कपालादीनामनारब्धत्वाद्णना चावीन्द्रियत्वात्सर्वानुपल-ब्विमसङ्गातः । नच द्वावि परमाण् कार्यानारम्भकौ परमाणुत्वे सति द्वित्वाद्धटे।पछ्छीन तपरमाणुद्धयविति युक्तं माध्यवैकल्यात । द्वाणुकानि च त्रीणि संभूय त्रयणुकमुत्पा-दयन्ति तदनन्तरमारम्भकमख्यानियमो नेति भावः । द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्त इ-ति सुत्रार्थमुक्तवा गुणाश्च गुणान्तरमिति सुत्रार्थमाह । कारणेति । कतिपयकारणगु-णानामारम्भकत्वं सर्वेषा वेति वीक्षायामाद्यं व्युत्पादयित । यदेति । कल्पान्तरं दृष-यति । परमाण्विति । अभ्युपगममेव सावयाति । अणुत्वेति । इतश्च कतिपयगुणा-नामेवाऽऽरम्भकत्विमित्याह । यदाऽपीति । द्यणुकेऽविकरणे द्विशब्दस्य भावप्रधान-त्वाह्ने द्वित्वे ते स्वाश्रयाणां चतुर्णां द्वाणुकाना चतुरणुकारम्भकत्वात्तदारम्भके विव-क्ष्येते । नाहि द्वित्वद्वयं हित्वा तदायाराणा द्वाणुकानामारम्भकत्वम् । अथवाऽणुक-मिति द्याणुकमुक्तं वे द्वित्वाविच्छिन्ने यदा द्वित्वसंस्थयाऽविच्छिचेवे तदा दी द्यणुके इत्युक्ते द्यणुकचतुष्टयं संपद्यते । एवं चतुर्णां द्य-**घ**टावितिव**हे** णुकाना चतुरणुकारम्भकत्वे स्थिवे बद्रवानां गुणानां तुल्यजाबीयारम्भ-कवेत्यर्थः । सर्वेगुणानामनारम्भकत्वे हेत्वन्तरमाह । अणुत्वेति । व्यवस्थिता वै-शेषिकमिक्रयां पद्दर्याव्यवस्थितां द्शेयति । यदाऽपीति । कारणगुणाना केषांचिदा-रम्भकत्वं न सर्वेषामिति सर्वेषा तुल्यमित्याह । तदाऽपीति । व्यवस्थितामव्यवस्थिता च परप्रक्रियामुक्त्वा सूत्रं व्याकुर्वेन्व्यभिचारमाह । तदेविमिति । तत्तत्र तस्यां प्रक्रि-

परमाणोः परिमण्डलात्सतोऽणुह्नस्वं च द्यणुकं जायते महद्दीर्यं च न्यणुकादि न परिमण्डलम् । यथा वा द्यणुकादणोह्नस्वाच सतो महद्दीर्यं च न्यणुकं जायते नाणुं नी ह्रस्वम् । एवं चेत-नाह्मह्मणोऽचेतनं जगज्जनिष्यत इत्यम्युपगमे किं तव च्छित्रम् । अथ मन्यसे विरोधिना परिमाणान्तरेणाऽऽक्रान्नं कार्यद्वयं द्यणुकाँदीत्यतो नाऽऽरम्भकाणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनित्यम्युपगच्छामि । नतु चेतनाविरोधिना गुणान्तरेण जगत आक्रान्तत्वमस्ति येन कारणगता चेतना कार्यं चेतनान्तरं नाऽऽरमेत । न ह्यचेतना नाम चेतनाविरोधी कश्चिद्धणोऽस्ति चेतनामतिषेधमात्रत्वात् । तस्मात्पारिमाण्डल्यादिवेषम्यात्मामाति चेतनाया आरम्भकत्वमिति । मैवं मंस्थाः । यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादिनामनारम्भकत्वमेवं चेतन्य-स्पापीत्यस्यांशस्य समानत्वात् । नच परिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणं प्राक्परिमाणान्तरारम्भात्पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणं प्राक्परिमाणान्तरारम्भात्पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वोपपत्तेः । आरच्धमपि कार्य-

यायामेवमुक्तप्रकारणेवि यावत । अन्यवस्थिवप्रिक्षयामाश्रित्योक्तं महिद्दित्यादि । वाज्ञन्दोऽनुक्ताणुह्नस्वकार्यसमुच्चयार्थ इति न्याच्छे । यथा वेति । नाणु जायते नापि
हस्वं जायते त्र्यणुकादिति योजना । पारिमाण्डल्यादीनां तुल्यजावीयानारम्भकत्वे
सिद्धे दार्शन्तिकमाह । एविमिति । दृष्टान्विषम्यं चोद्यति । अथेति । जगत्यपि
तुल्यं विरोविगुणाक्तान्तत्विमित्याशङ्कचाऽऽह । नित्विति । अचेतनायाश्रेतनाविरोविन्या जगित भावाचेतनायाः सजावीयानारम्भकतेत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति ।
विशेषगुणत्वाचेतनायाः साधारण्यात्पारिमाङ्ग्यादेवेषम्यं मत्वा तत्फळमाह । तस्मादिति । ज्ञानवानस्मीति पत्ययस्य बुद्धिवृत्युपधानाधीनत्वाचैतन्यस्य सद्धपत्वेन गुणत्वासिद्धौ विशेषगुणत्वस्य दूरापेतत्वं मत्वा विश्वक्षित्वाचे दृष्टान्तिसिद्धिरित्याह । मैवभिति । न स्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वं किंतु विरोधिगुणसंनिपावाद ।
चैतन्यस्य तु तद्भावादारम्भकतेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । उत्पन्नं परिमाणान्तरं
विरोधि भवतिति किमिति प्रागेव तदुत्पत्तेः स्वकार्यं परिमाण्डल्यादि नाऽऽरभवे ततः
स्वभावादेव तस्यानारम्भकतेति भावः । जायमानं द्रव्यं परिमाणवदेव जायते तेनानवकाशादनारम्भकत्वं पारिमाण्डल्यादेरित्याशङ्कचाऽऽह । आर्ड्यमिति । परिमाणादि-

१ क. ज. "णुकादि जा"। २ ट. "णुनोंत इर"। ३ क. ज. ज. नोत इर"। ४ क. का या। ५ ज. "दीन्यभ्यु"। ६ क. समत्वा"। ७ क. इ. "क्षितंऽद्यो।

द्रवयं पारगुणारम्भान्क्षणमात्रमगुणं तिष्ठतीत्यम्युपगमात् । न-च परिमाणान्तरारम्भे व्यम्नाणि पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः स्वसमानजातीयं परिमाणान्तरं नाऽऽरभन्तं परिमाणा-नतरस्यान्यहेतुँन्वाभ्युपगमात् । "कारणवहुन्वान्कारणमह-च्वात्मचपिवशेषाच महत्" [वै० सू००। १। १०] "एतेन दीर्घ-त्वहृपरीतमणु" [वै० सू००। १। १०] "एतेन दीर्घ-त्वहृप्यत्वे व्याख्याते" [वै० सू००। १। १०] इति हि काणभुजानि सूत्राणि । नच संनिधानविशेषात्कुतिश्चत्कारण-बहुत्वादीन्येवाऽऽरभन्ते न पारिमाण्डल्यादीनीन्युच्येत द्रव्या-नतरं गुणान्तरे वाऽऽरभ्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वा-श्रयसमवायाविशेषात् । तस्मात्स्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीना-

गुणारम्भे कार्यद्रव्यस्य समन्।थित्वेन प्रभावित्वधीव्ये प्रागव तदारम्भात्पारिमाण्ड-ल्यादेरारम्भकत्वावकाकोऽस्तीत्यर्थः । अणुत्वाद्यारम्भे व्यापृतत्वात्पारिमाण्डल्यादेः सजावीयानारम्भकतेत्याशङ्ख्याऽऽह । न चेति । तत्र हेतः । परिमाणान्तरस्येति । कथमन्यहेतृत्व तत्राऽऽप्तोक्तिमुदाहरति । कारणेति । बहाभद्वीणुकरारच्ये त्र्यणुकादौ यन्महत्त्वं तस्य द्वाणुकगत बहुत्वमसमवायिकारणं कौर्यद्रव्यं ममवायिकारणम्। यस्पुनरयः-पिण्डेन पञ्चाशत्पळेनाऽऽरब्वं कार्यं तावत्पळमुपळभ्यते तन्महस्वे पिण्डस्य प्रचयः संयोग-विशेषो हेतु: । महद्भिरवयवैरारब्वे पटे यन्महत्त्व तस्य कारणमहत्त्व हेतुरिति त्रिभ्यः कारणेभ्यो महत्त्वमित्यर्थः । यत्कारणबहुत्वादिभ्यो महत्त्व त्रयणकादौ जातं तता विप-रीवं द्वाणुकगतमण्त्वमीश्वरापेक्षाबृद्धिजन्यपरमाण्तिष्ठद्वित्वासमवायिकारणादुत्पचते त-दाह । तदिति । द्वित्वमहत्त्वबहुत्वप्रचयेभ्यो यथामंभवं हलत्वदीर्घत्वयोहत्पत्तिरि-त्याह । एतेनेति । समस्तेन प्रकारणेति यावत्र । ननु पारिमाण्डल्यादीनि संयोगा-दिभिव्यवहितानि कार्यद्रव्ये समानजातीयानारम्भकाणि पचयादयस्तु कारणस्थास्तिने ष्ठकार्यद्रव्यस्य संनिहितत्वात्तत्र महत्त्वाद्यारम्भकास्ततो न स्वभावादनारम्भकत्वं पारि-माण्डल्यादीनामिति तत्राऽऽह । न चेति । गुँणो गुणिनि समेवतो व्याप्योऽव्याप्यो वा सर्वथा कारणस्थत्वं गुणाना कार्यारम्भे निमित्तम् । नच निरवयवाणुगुणानां संनि-विरसंनिधिवीऽऽरम्भोपयोगी संभवतीति भावः । परिशेषसिद्धमर्थमाह । तस्मादिति ।

९ म. ट. दीन्यनः। २ इ. म. तुत्लोपः। ३ म. इ. कार्य दः। ४ स. गुणस्य । ५ स. समनायो ।

मनारम्भकत्वं तथा चेतनाया अपीति द्रष्टव्यम् । संयोगाच द्रव्यादीनां विरुक्षणानामुत्पत्तिदर्शनात्समानजातीयोत्पत्तिव्य-भिचारः । द्रव्ये प्रकृते गुणोदाहरणमयुक्तमिति चेत् । न । दृष्टा-नतेन विरुक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात् । नच द्रव्यस्य द्र-व्यमेवोदाहर्तव्यं गुणस्य वा गुण एवेति कश्चित्रियमे हेतुरस्ति । स्त्रकारोऽपि भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार ''प्रत्यक्षाप्रत्य-क्षाणामप्रत्यक्षत्वात्संयोगस्य पश्चात्मकं न विद्यते' [ वै० स० ४ । २ । २ ] इति । यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोर्भूम्याकाशयोः सम-वयन्संयोगोऽप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोर्भूम्याकाशयोः सम-वयन्संयोगोऽप्रत्यक्षं स्यात् । प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयु पश्चमु भूतेषु समव-यच्छरीरमप्रत्यक्षं स्यात् । प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पश्चमु भूतेषु समव-यच्छरीरमप्रत्यक्षं स्यात् । प्रत्यक्षं हि शरीरं तस्मान्न पाश्च-भौतिकिमिति । एतदुक्तं भवति । गुणश्च संयोगो द्रव्यं शरीरम्। ''दृश्यते तु'' [ त्र० सू० २ । १ । ६ ] इति चात्रापि विरु-क्षणोत्पत्तिः प्रपश्चिता । नन्वेवं सित तेनैवैतद्रतम् । नेति त्रूमः। तत्सांख्यं प्रत्युक्तमेतत्तु वैशेषिकं प्रति । नन्वितदेशोऽपि समा-नन्यायतया कृतः ''एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ''

हष्टान्तमुपसंह्रत्य दार्ष्टीन्तिकम्पसंहरित । तथेति । किच कारणगुणाः सजावीयानामेवाऽऽरम्भेकाः किवा विजावीयानामपीति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । संयोगाचिति ।
चेतनं ब्रह्म द्रव्यं जगतोऽचेतनस्य न समवायिकारणामिति प्रकृते चेतनमप्यचेतनोपादानं हष्टमिति हष्टान्ते वक्तव्यं संयोगगुणोदाहरणमयुक्तमिति शङ्कते । द्रव्य इति ।
अद्रव्यादिष संयोगाद्यथा द्रव्यं जायते तथा चेतनादचेतनं स्यादित्येतावन्मात्रमिष्टमित्याह । नेति । हष्टान्तदार्ष्टीन्तिकयोः सर्वेथा साम्ये नास्ति मानमित्याह । नवेति । न केवल्ययमस्माकमित्यमो भवतामपीत्याह । स्त्रेति । सूत्रं व्याचष्टे । यथेति । कथिमदं सूत्रं नियमभङ्गोपयोगीत्याशङ्कचाऽऽह । एतिदिति । कारणस्थिवशेषगुणानां कार्ये तुल्यारम्भकत्वं न गुणमात्रस्येत्याशङ्कचाऽऽह । हरयते त्विति ।
तन्तुगतनीलपीतादिक्रपाणा विशेषगुणानामि तत्कार्ये पटे विजावीयचित्रक्रपारम्भकत्वाभ्युपगमान्नायमिप नियम इति भावः । तिहं गतार्थत्वादिदमिवकरणमनारम्यमिति शङ्कते । निन्विति । निराकार्यभेदान पौनस्वत्यमित्याह । नेतिति । तथाऽपि
शिष्टापरिमहाधिकरणेन पुनस्विति शङ्कते । निन्विति । तत्र कारणं का-

१ क. ज अपि द्रै।२ क. ज. इ. अ. तु।३ इ. ज ैर दृश्ये तै।४ इ. ज. अ. ैनैव तै।५ क. ैमुणानासै।६ क. ैम्भकत्व कि ै।७ क. ख. इ. दिदपीै।८ क. ैरित्याकी।

### [अ०२पा०२सू०१२]आनन्दगिरिकृतंटीकामंबिलनशांकरभाष्यसभेतामि । ५१३

[त्र०स्र०२।१।१२] इति। सत्यमेतत्। तम्यंव त्वयं वैशेषिकंप-क्रियारम्भे तत्पक्रियानुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्चः कृतः॥११॥(२)

# उभयथाऽपि न कर्मातस्तद्भावः ॥ १२ ॥

इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति।सच वाद उन्यं समु-त्तिष्ठति। पटादीनि हि लोके सावयवानि द्रव्याणि म्वानुगतैनेव संयोगसचिवैस्तन्त्वादिभिर्द्रव्यैरारभ्यमाणानि दृष्टानि नन्मामा-न्येन यावत्वित्तित्त्तावयवं तत्सवं स्वानुगतेरेव संयोगसचिवैस्तै-

र्योदूनपरिमाणिमिति नियमो निरम्तांऽत्र तु कारणिवशेषगृणस्य कार्ये तुन्यारम्भिनयमो निरस्यत इति सत्यिष पुनरुक्तिपरिहार रीनिमाम्यकृत ज्ञामित्वमुपेत्याऽऽह । सत्यिषिति । तस्यैवेत्यितिदेशस्येति यावत् । वैशेषिकपरीक्षारम्भस्तद्यायगद्धान्तम्य भ्रान्तिम् अवस्यो धनमक्रमः । तत्प्रिक्रया वैशेषिकपिक्रया पूर्वोक्ता तम्यामनुगतं निदर्शनं परकीयहेतु-व्यभिचारोदाहरणं तेनेत्यर्थः ॥ ११॥ (२)

वैशोषिकगुणारम्भानुमानेन समन्वयस्य प्रामाङ्गिकविरोवं परिष्टत्य नन्मविवरोव परिहर्षुमारमते । उभयथेति । नास्य प्रामाङ्गिकानन्तराविकरणेन संगितिरिवि वैन्वानः
प्रधानं चेतनानविधितं न चेत्कारणं वाई परमाणवस्तद्विधिता भवन्तु वयेति व्यविक्तिन संगिति गृहीत्वा तात्पर्थमाह । इदानीिमिति । वैशेषिकराद्धान्तम्य आन्तिमृत्रत्वोकत्या वदीययुक्तिविरोवं निराकृत्य समन्वयद्यक्तिरणात्पादाविमगितः । पूर्वपक्षे
प्रामाणिकपरकीयराद्धान्तविरोवं समन्वयस्यामिद्धिः सिद्धान्ते तत्प्रामाणिकत्वासिद्धचा
आन्तेन तेन विरोवाभावे वित्मिद्धिरिति फलम् । परमाणुभिद्धेणुकादिक्रमेण चेतनाविधितैरारव्यं जगदिति वैशेषिकराद्धान्तो मानमूलो आन्तिमूलो वेति विपतिपत्तः संशये
पूर्वपक्षमाह । स चेति । सामान्यतो दृष्टं वक्तुं व्याप्तिमाह । पदादीनीित । स्वामुगतैः स्वसमवायप्रतियोगिमिरित्यर्थः । नियोसंयुक्तवन्त्वादीनां न पदाद्यारम्भकत्वमसमवाव्यभावादिति वक्तुं संयोगसिचवैरित्युक्तम् । यत्कार्यद्भव्यं विद्विशिष्टद्भव्यारव्यं यथा पदादीति व्याप्तिमुक्तवाऽनुमानमाह । तिदिति । तः पदादिभिः मामान्यं कार्यद्रव्यत्वं तेनेति
यावतः । किचित्सावयवद्भव्यमिति क्षित्यादिचतुष्टयमुक्तमः । स्वानुगतिरित्यादि पूर्वतरः । वैस्तैर्द्भव्यरिति वस्तुतश्चतुर्वियरमाणूक्तिः । विमतं स्वपरिमाणादर्णुवरपरिमाणमंयोगसिचिन्वसमानजातियानेकद्भव्यारव्यं कार्यद्भवत्वाद्धिदादिवदित्यर्थः । कथमेवाववा परमाणुःसि-

१ क ड. ज. ज. ैकपरीक्षारै । २ क. ख. ठ. ड. हिक्के वि । ३ ठ. ड, मेरे । ४ क ैणुपै। ५ क. ठ. ड ैस्ट्रवै।

स्तैद्रं व्येरारब्धमिति गम्यते । स चायमवयवावयिविभागो यतो निवर्तते सोऽपकर्षपर्यन्तगतः परमाणुः । सर्वं चेदं जगद्रिरिसमु-द्रादिकं सावयवं सावयवत्वांचाऽऽद्यन्तवत् । न चाकारणेन कार्यण भवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कण-भुगमिमायः । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेजःपवना-ख्यानि सावयवान्युपरुभ्य चतुर्विधाः परमाणवःपरिकल्प्यन्ते । तेषां चापकर्षपर्यन्तगतत्वेन परतो विभागासंभवाद्विन्दयतां प्रथिव्यादीनां परमाणुपर्यन्तो विभागो भवति स मरुपकारुः । ततः सर्गकां च वायवीयेष्वणुष्वदृष्टापेक्षं कर्मोत्पचते तत्कर्म स्वाश्रयमणुमण्यन्तरेण संयुनिक्त ततो द्यणुकादिक्रमेण वायुरु-त्यद्वे । एवमिमरेवमाप एवं पृथिवी । एवमेव शरीरं सेन्द्रिय-

द्धिस्तत्राऽऽह । स चेति । यरिकचित्सावयवं द्याणुकपर्यन्तं तत्सर्वमेवमारच्धमित्यनुमा-नपवृत्तेरणुपरिमाणा निरवयवाः कार्यद्रव्येण पार्थिवत्वादिना तुल्या नित्या बहवश्र्याः णवः सावयवानामारम्भकाः सिध्यन्तीत्यर्थः । अनाधनन्तत्वाज्जगतो हेत्वाकाङ्क्षाभा-वान परमाणवस्तत्कारणमिति हेत्वसिद्धिमाञ्चाङ्चाऽऽह । सर्वं चेति । विमतमाचन्त-वत्सावयवत्वात्पटवदित्यर्थः । कार्यत्वेऽपि स्वभावादेवोत्पत्तेने कारणाकाङ्क्षेत्याशङ्कच विमतं सकारणकं कार्यत्वात्समतवादित्याह । न चेति । तच किमित्याकाङ्क्षायां सा-वयवस्य स्वतोलपरिमाणारभ्यत्वदृष्टेरणवो मूळकारणमिति काणादोऽभिनेतवानित्याह । इत्यत इति । ते कतिविधा इति तन्नाऽऽह । तानीति । चत्वारीत्यवयविभूता-भिपायं पश्चमभूतस्यावयवाभावातः । तेऽपि मूर्तत्वाद्नित्याः परवदित्याशङ्कचाऽऽह । तेषां चेति । कारणविभागात्कारणविनाज्ञाद्वा कार्यद्रव्यस्य नाज्ञस्तदभावादणुनित्यत्वं तदभावश्राणुपरिमाणतारतभ्यं कचिद्धिश्रान्तं परिमाणतारतभ्यत्वान्महत्परिमाणतास्तम्य-वदित्यनुमानान्महत्वापकर्षविश्रान्तिभूमित्वेनाणूनां परतो विभागायोगादित्यर्थः। एकद्रव्या-वशेषे प्रलयः स कथमनेकद्रव्यशेषे स्यादित्याशङ्कच कार्यद्रव्यमात्रस्य युगपन्नाशो लय इत्याह । स इति । सृष्टिक्रममाचष्टे । तत इति । अहष्टापेक्षमहष्टवत्क्षेत्रज्ञसंयोगापेक्ष-मिति यावत । कभीसमवायिकारणं कार्यमाह । तदिति । संयोगादसमवायिनो द्यणुको-त्पते। द्यणुकेभ्यस्यणुकादिजन्मेत्याह । तत इति । वायावुक्तं शिष्टे भूतत्रयेऽतिदिशति । एवमिति । भूतोत्पत्तिवद्भौतिकोत्पत्तिमाइ । एवमेवेति । द्रव्योत्पत्ति निगमयि ।

<sup>ो</sup> ड. ज ज. ैत्वादार्यं। २ ड. ज. ट. भूम्यप्तेजः । ३ क. ज. ट. ैले वां। ४ ड. ज. एवं बां। ५ क. ख. ट. ड. ैनिया घटा।

मित्येवं सर्वभिदं जगदणुभ्यः संभवति । अणुगतेभ्यश्च रूपा-दिभ्यो द्यणुकादिगतानि रूपादीनि संभवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते । तत्रेदमभिधीयते विभागावस्थानां तावद-णृनां संयोगः कर्मापेक्षोऽभ्युपगन्तन्यः कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शनात् । कर्मणश्च कार्यत्वात्रिमित्तं किमप्यभ्युपगन्त-न्यम् । अनभ्युपगमे निमित्ताभावात्राणुष्वाद्यं कर्म स्यात् । अभ्युपगमेऽपि यदि मयत्रोऽभिघातादिवां यथा दृष्टं किमपि कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत तस्यासंभवात्रवाणुष्वाद्यं कर्म स्यात् । निह तस्यामवस्थायामात्मगुणः मयतः संभवति द्यारिमगुणः राभावात् । शरीरमितिष्ठे हि मनस्यात्मनः संयोगे सत्यात्मगुणः

एवमिति । गुणोत्पत्तिक्रमं सूचयति । अण्विति । उक्तमर्गक्रमस्यार्लंकिकत्वं वारय-वि । तन्ति । वन्तुभ्यः मंयक्तेभ्यो महान्पटो जायवे वन्त्यताच क्रपादेस्तत्र क्रपादि इष्टं तेन इष्टान्तेनोक्तमर्गक्रमधीरित्यर्थः । पूर्वपक्षमुपमंहरति । इति काणादा इति । परमाणुमूळकारणत्वस्य पामाणिकत्वादर्थादास्त विरोधः समन्वयस्येत्येवं पाप्त-मन् च सिद्धान्तमाह । तत्रीत । यत्तावदणभ्यः मंयुक्तेभ्यो द्वाणुकादिक्रमेण जगज्जन्मे-ति तत्राऽऽह । विभागेति । अस्तु तर्हि तेषु कर्भकृतः संयोगस्तत्राऽऽह । कर्भणश्चे-ति । तचाभ्युपगम्यते न वा । द्वितीयं प्रत्याह । अनभ्युपगम इति । यदाणृनां संयुक्तानां जगदारम्भकत्वं प्रामाणिकं तदा समन्वयस्यायीद्विरोवो न तदस्ति । आधे सर्गे परमाणवी न संयुक्ताः कभेशून्यत्वादात्माकाशवत्ते च कभेशून्यास्तद्धेत् हीनत्वा-त्तद्रदित्यर्थः । आद्यकमें हतोरिष्टत्वौद्धेतत्वसिद्धिरिति कल्पान्तरमाशङ्कच निमित्तं दृष्टां महष्टं वेति विकल्प्याऽऽद्यमनुवद्धि । अभ्युपगमेऽपीति । यथेदानी देहचेष्टाय-इष्टं यत्नास्य निमित्तं वरुचळने पवनाभिषातः शरादेने दिनादि वथाऽणुष्वायकमीत्प-त्तौ यदि किंचिदृष्टं निभित्तमित्यर्थः। अभिघातादीत्यादिशब्देन नोदनगुरुत्ववेगस्थिति-स्थापका रहान्ते । कियाविशिष्टद्रव्यस्य द्रव्यान्तरेण संयोगविशेषोऽभिषानो यथोच-मित्रनिपतितमुसळस्योळ्खळेन संयोगः । नेदिनं तु संयुक्तस्य यत्नविशेषापेक्षः स एव संयोगी यथाक्षेपानुकूळयत्नापेक्षः संनद्धकरशरभयोगी नीदनेन तुल्ययोगक्षेमः संस्कार इति विवेकः । तत्रास्य सर्वस्य सृष्टचुत्तरकालत्वानाऽऽ चक्रभहेतुवेत्याह । तस्येति । आदिसर्गे यत्नायोगं सावयाते । न हीति । आत्ममनः संयोगस्य तदा भावात्तिनि-त्तंप्रयत्नस्य कथमत्रायोगोक्तिस्तत्राऽऽइ । **शरीरेति** । प्रयत्नोक्तन्यायेनाभिघाताचिपि

१ ल. इ. 'द्वे-व'। २ क. ख. ठ. ड. 'विट'। ३ क. ल. ठ. ड. 'त्तव'।

प्रयक्षो जायते । एतेनाभिघाताद्यपि दृष्टं निमित्तं प्रत्याख्यातव्यम् । सर्गोत्तरकाळं हि तत्सवं नाऽऽद्यस्य कर्मणो निमित्तं संभवित । अथादृष्टमाद्यस्य कर्मणो निमित्तिमित्तेषुच्येत । तत्पुन-रात्मसमवािय वा स्यादृणुसमवािय वा । उभयथाऽपि नादृष्टिन-भित्तमणुषु कर्मावकल्पेतादृष्टस्याचेतनत्वात् । न ह्यचेतनं चेतनेनानिधिष्ठतं स्वतन्त्र पवर्तते प्रवर्तयति वेति सांख्यपिक्रयायाम-भिहितम् । आत्मनश्चानुत्पन्नचेतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतन-त्वात् । आत्मसमवाियत्वाभ्युपगमाच नादृष्टमणुषु कर्मणो निमिन्मित्तं स्यात् । असंबन्धात् । अदृष्टवता पुरुषेणास्त्यणूनां संबन्ध इति चेत्संबन्धसातत्यात्मवृत्तिसातत्त्यपसङ्गो नियामकान्त-राभावात् । तदेवं नियतस्य कस्यचित्कर्मनिमित्तस्याभावान्त्राणु-ष्वाचं कर्म स्यात् । कर्माभावात्तिवन्धनः संयोगो न स्यात् । संयोगाभावांच तिव्वन्धनं द्यणुकािद कार्यजातं न स्यात् । संयोगश्वाणोरुण्यन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेकदेशेन वा ।

निरस्यार्वे । एतेनेति। एतच्छब्दोक्तं स्फोरयाति । सर्गेति । कल्पान्तरं शङ्कते । अथेति । दूषितुं विकल्पयित । तत्पुनिरिति । जडस्याऽऽत्मनोऽदृष्टाश्रयत्वमिच्छतामणवस्तथा किं न स्युरित्यणुममवायि वेत्युक्तम् । कल्पद्वयमविशेषेण प्रत्याह । उभयथेति । अचेत-नत्वेऽपि कतो न कर्मनिमित्ततेत्याशद्भण स्वतंत्रं चेतनाधिष्ठित वा तत्तथेति विकल्प्याऽऽ-यं निराह । न हीति । द्वितीये तज्जीवाविष्ठितमीश्वराधिष्ठितं वा नाऽऽच इत्याह । आ-रमनश्चेति । नेतरलस्य नित्यसंनिहिततया कादाचित्कप्रवृत्तिहेतुत्वायोगात्तत्रापि निर्मि-त्तान्तरकल्पनेऽनवस्थानादिति चकारार्थः । अणुममवायित्वपक्षं विशेषतो निरस्याति । आत्मेति । अष्टप्रस्याणुभिरसंबन्धादसंबद्धस्य हेतुत्वेऽतिप्रसङ्गादित्याह । असंबन्धादि-ति । अणुसंयुक्तात्मसमवेतत्वादृष्टष्टस्याणुभिः संयुक्तसमवायाद्संबन्यासिद्धिरिवि शङ्कवे। अदृष्टवतेति । आत्यनस्ताईं सर्वगतत्वेन सद्गाऽणुसंबन्बादणुद्मवृत्तेरविच्छि।त्तिरिवि दूष-यति । संबन्धेति । अण्वात्मनोः संयोगस्याणुकर्मजत्वेऽपि तत्पवाहसातत्यात्प्रवृत्तिसावत्य-मिति भावः । यद्यागन्तुकः संबन्यस्तस्य तर्हि निभित्तमदृष्टमन्यद्वा तत्र संयोगहेतुकर्भ-निमित्तादृष्टापेक्षायामन्योन्याश्रयतेति मत्वा निमित्तान्तरं प्रत्याह । नियामकान्तरेति । कर्मनिभित्ताभावं सफलं निगमयावे । तदेविमिति । कर्भशून्यत्वं सफलमुपसंहरावे । कर्भेति । संयोगाभावफलमाइ । संयोगेति । हेत्वभावादणुषु संयोगानुपपिकका सं-मित तेषु संयोगस्वरूपभेवायुक्तभित्याह । संयोगश्चेति । सर्वोत्मना संयोगे परमाणा-

९ ज्ञ. ब्युच्यते । तै। २ क्. ज. ट. ति चेति । ३ क. ड. ज. ज. ब्यपरीक्षायामे । ४ ट. वात्तानि ।

सर्वोत्मना चेद्वपचयानुपपत्तेर्णुमात्रत्वप्रसङ्गो दृष्टविपयेषप्रमङ्गश्च । प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्। एकदेशेन चेत्सावयवत्वप्रसङ्गः। परमाण्नां किन्पनाः प्रदेशाः म्यु-रिति चेन् । किल्पतानामवस्तृत्वादवस्त्वेद संयोग इति वस्तुनः कार्यस्यासम्वाियकारणं न स्यात् । अर्मात चासमवाियकारणं द्याणुकािदकार्यद्वव्यं नोत्पचेत । यथा चाऽऽदिसर्गे निम्त्ताभावान्त्रंयोगोन्पत्त्यर्थं कर्म नेवाण्नां सभवेत् । निह्न तत्रािपिकिचित्रयतं निर्मामात्त्रं दृष्टमस्ति । अद्यप्रमित् नेवाण्नां सभवेत् । निह्न तत्रािपिकिचित्रयतं निर्मामत्तं दृष्टमस्ति । अद्यप्रमित् भागमित्रसङ्घर्यं न प्रत्यप्रमिद्धचर्यं निम्त्ताभावात्र स्यादण्नां संयोगोन्पत्त्ययं विभागोन्पत्त्ययं विभागोन्पत्त्ययं वो कर्म । अत्रश्च संयोगिविभागाभावात्तेदायत्त्रयोः सर्गप्रत्रययोरभावः प्रस्तियते । तस्मादनुप्पन्नोऽयं परमाणुकारणवादः ॥ १२ ॥

वेकिस्मिन्नण्वन्तरान्तर्भावात्तत्सयोगिनस्तद्वयाप्तदेशाभावादेवभण्यन्तराण्यि तस्मिन्नेवै सं-मान्तीति कार्ये प्रथिमायोगात्तम्याणमात्रतापत्तिरित्याह । सर्वात्मनेति । तत्रैव दोषान्त-रमाह । हष्टेति । पसङ्गेव पकटयति । पदेशेति । द्वितीयमन्माप्य दूपयति । एकेति । कल्पितदेशोपगमादिष्टापति शहते । परमाणनामिति । अवयवाना कान्प-वत्वे संयोगवत्कार्ययोरपि वथात्वादपिमद्धान्तः स्यादित्याह । किल्पनानाामित । मा भदसम्वायिकारणं कार्यमिद्धिरेवाभीष्टत्याशङ्कचाऽऽह । असतीति । भावस्पकार्यं नासमवायिनं विनेति वक्तुं द्रव्यपदम् । काणादाना सर्गप्रत्युक्तां सूत्रं योजयित्वा पल-यपकारमञ्जूकाविष सूत्रं योजयति । यथेति । क्यमसंभवः प्रख्यात्मागवस्थाधा विभा-गोत्पाद्ककभीनिमित्तस्य सर्वस्यापि संभवातत्ति दृष्टमदृष्टं वा नाऽऽद्य इत्याह । न हीति । तत्रेति पळयप्रयोजकविभागहेतुकर्गोक्तिः । अपिः मर्गहेतुसंयोगनिमित्तकर्मे-किचित्पळ्ये कदाचिद्रभिषातादियागेऽपि नापर्यायेग तद्स्ति नियामकाभावादित्याह । नियत्मिति । द्विवीयं दूषयति । अदृष्टमिति । दे-हादिलयारम्भे दुःखभेदभोगेऽपि पृथिव्यादिलये तद्भावान तस्य कर्मनिमित्तत्वामिति भावः । अणूनामाद्यस्यान्त्यस्य च कभेणो निभित्तमस्ति वा न वा । अस्ति चेट्टुष्टमद्द-ष्टं वा । दृष्टमपि यत्नोऽभिघातादि वा । अदृष्टमपि परमाणुष्वात्मनि वा । सर्वेथाऽपि संयोगोत्पत्त्यर्थे विभागोत्पत्त्यर्थमुभयथाऽपि न कर्म कर्माभावात्तयोः सर्गप्रलययोरभावः स्यादिति सूत्रयोजनामुपसंहरति । अत इति । परमाणुवादे सर्गाचयोगाचस्य सिद्धा भ्रान्तिम्छते।व निगमयवि । तस्मादिति ॥ १२ ॥

## समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥

समवायाभ्यपगमाच तदभाव इति पकृतेनाणुंवादनिराकरणेन संबध्यते । द्वाभ्यां चाणभ्यां द्वाणुकमुत्पद्यमानमत्यन्तभिनमणु-भ्यामण्वोः समवैतीत्यभ्युपगम्यते भवता । न चैवमभ्युपगच्छ-ता शक्यतेऽणुकारणैता समर्थयितुम् । कृतः । साम्यादनवस्थि-तेः । यथैव द्याणभ्यामत्यैन्तभिन्नं सद्द्यणुकं समदायस्क्रभणेन संबन्धेन ताभ्यां संबध्यत एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽत्यं-न्तभिन्नः सन्समवायलक्षणेनान्येनैव संबन्धेन समवायिभिः संब-ध्येतात्यन्तभेदसाम्यात । ततश्च तस्य तस्यान्योऽन्यः संबन्धः करूपितव्य इत्यनवैस्थैव मसज्येत । नन्विह मत्ययग्राह्मः सम-वायो नित्यसंबद्ध एव समवायिभिष्टं बते नासंबद्धः संबन्धान्तरा-पेंक्षी वा । ततश्च न तस्यान्यः संबन्धः कल्पियतव्यो येनानव-

समवायस्वीकोरादि परमाणुवादस्यायुक्तत्वमाह । समवायेति । सूत्रं व्याचि । समवायेति । तद्भावोऽत्र सर्गाभावो लयाभावो वा । नोभयत्रापि समवायाभ्यपगमो हेतुरित्याशङ्कचाऽऽह । अण्वादेति । तस्य निराकरणमसंभवस्तेन समवायाभ्युपगम-स्य संगतिरित्यर्थः । तद्भ्युपगमं विभजते । द्वाभ्यामिति । हेत्वर्थमुक्त्वा तद्भाव इ-ति पविज्ञार्यं स्फुटयति । न चेति । यथा पूर्वोक्तन्यायाद्गुकारणता समर्थयितुं न शक्यते तथा द्वाणुकस्याण्वोः समवायस्वीकारादिखेत्र प्रश्नपूर्वकं हेतूमाह । कृत इति । समवायः स्वतन्त्रोऽस्वतन्त्रो वा । नाऽऽद्यः । स्वतन्त्रस्य घटकत्वेऽविपसङ्गातः । द्वि-वीये समवायस्य संबन्धान्तरेण समवायिसबन्धेऽनवस्थानान्नाणुकारणवेति हेतुं विभज-ते । यथेत्यादिना । किममामाणिकत्वेन समवायस्यायुक्तत्वमुतानवस्थयेति विकल्प्याऽऽ-घं दूषयनाशङ्कते । निन्वति । द्वितीयं मत्याह । नित्येति । एवकारार्थमाह । नेति । वथाऽपि संबन्यान्तरापेक्षायामनवस्थेत्याशङ्कचाऽऽह । संबन्धान्तरेति । वा-शब्दो नञनुकर्षणार्थः । अनवस्थाभावं स्फोरयति । नेत्यादिना । समवायः समवा-विभ्यां संबन्धान्तरं नापेक्षते संबन्धिसंबन्धनस्वभावत्वाद्तः स्वभावादेव समवायित-**त्रः** समवायो न संबन्धान्वरेणीत नानवस्थेत्यर्थः । समवायस्य संबन्धिपारवर्श्यस्वभावं

१ ड. अ. <sup>\*</sup>णुकारणवा । २ ड. अ. <sup>\*</sup>णवादः सं। ३ ज. <sup>\*</sup>त्यन्त भि । ४ ज. <sup>\*</sup>त्यन्तं भि । ५ ज. वस्था प्र'। ६ क. ट. वन्ध ए । ७ ज. पेक्यो न । ८ क. ख. ड. कारद्वाराऽपि। ९ क. ख. ट. ड. च्यत्वामाव्यं दू<sup>°</sup>। १० क. ट. वा न ।

स्था मसज्येतेति । नेत्युच्यते । संयोगोऽप्येवं मिन संयोगिभिनित्यसंबद्ध एवेति समवायवनान्यं संबन्धमपेक्षेत । अथाथीन्तरत्वान्संयोगः संबन्धान्तरमपेक्षेत समवायोऽिष तर्द्यर्थान्तरन्वात्संवन्धान्तरमपेक्षेत । नच गुणत्वात्संयोगः संबन्धान्तरमपेक्षते न
समवायोऽगुणत्वादिति युज्यते वक्तुम । अपेक्षाकारणस्य नृत्यत्वात् । गुणपरिभाषायाश्चातन्नत्वात् । तम्मादथन्तिरं समवायमभ्युपगच्छतः प्रसज्येतैवानवस्था । प्रसज्यमानार्था चानवस्थायामेकासिद्धौ सर्वासिद्धद्विभ्यामणुभ्यां द्वाणुंकं नेवोत्पर्येत ।
तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १३॥

### नित्यमेव च भावाव ॥ १४ ॥

अपिचाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा वोभयस्व-भावा वाऽनुभयस्वभावा वाऽभ्युपगम्यन्ते गत्यन्तराभावात् । चतुर्घोऽपि नोपपद्यते । प्रवृत्तिस्वभावत्वे नित्यमेव प्रवृत्तेर्भावा-त्मल्याभावपसङ्कः । निवृत्तिस्वभावत्वेऽपि नित्यमेवे निवृत्तेर्भावा-त्सर्गाभावपसङ्कः । उभयस्वभावत्वं च विरोधाइसमञ्जसम् । अनु-

दूषयति । नेतीति । तस्य स्वाभाविके सबन्विपारतद्वये मयोगस्यापि न्वतः संयोगितन्नत्वयोगात्तस्य संयोगिभ्या समवायकल्पना न स्यादिति विपक्षे दोषमाह । संयोगोऽपीति । किच संयोगस्य संबन्धान्तरापेक्षायामधीन्तरत्वं गुणत्व वा हेनुम्नवाऽऽद्यमाह । अथेति । समवायेऽपि तुन्यमेतदित्याह । समवायोऽपीति । द्वितीयमाशद्वचाऽऽह । न चेति । अपेक्षाकारणस्यात्यन्तिभवत्वस्येत्यर्थः । समवायस्य संबन्विभ्यां
नात्यन्तिभवत्वं तथा किंतु गुणत्वमेव नच नदस्ति समवायस्येत्याशद्वचाऽऽह ।
गुणोति। नहि गुणत्वं मंबन्बान्तरापेक्षाहेतुः कर्मादीनामपि तद्येक्षत्वादित्यर्थः । संयोगसमवाययोस्तुल्यत्वे फल्तिमाह । तस्मादिति । अनवस्थायां मूलक्षयकारित्वमाह ।
प्रसत्यमानायां चेति । सृत्रार्थमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ १३ ॥

परमाणुवादायोगे हेत्वन्तरमाह । नित्यमिति । इतश्च तद्वादामिद्धिरिति चकारा-थेमाह । अपिचेति । अनुपर्णत्त दर्शियतुं विकल्पयति । अणव इति । न्यूनत्व वार-यति । गत्यन्तरेति । विकल्पचतुष्टयस्यापि दुष्टत्वं प्रतिजानीते । चतुर्धेति । तत्राऽऽद्यस्य दुष्टत्वं स्पष्टयति । प्रवृत्तीति । द्वितीयेऽनुपर्पात्तं स्फोरयति । निवृत्तीति । तृतीयस्य नोत्थानमेनेत्याह । उभयेति । चतुर्थं प्रत्याह । अनुभयेति । १ क.इ.ज.ज. ज्येता ने । २ क.इ.ज. पेक्षेत । अं। ३ क ज. पेक्षेने सं। ४ ज. क नोत्यं। ५ क.इ.

९ क.ड.ज.ज. ज्यता न । २ क.ड.ज. पक्षत । अ । ३ क ज. पक्षन स । ४ ज. क नात्प र २ का उ ज. गम्बोरनगत्प । ६ क. मेवाप्रह । ग. ७ क.ज. रसभाव्यम् । ८ इ. ति । कृत्यत्व । ९ ठ.ड. ति । क

भयस्वभावत्वे तु निमित्तवशात्पवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयो-रदृष्टादेनिमित्तस्य नित्यसंनिधानान्नित्यप्रवृत्तिप्रसंङ्गात् । अत-त्र्यत्वेऽप्यदृष्टादेनित्याप्रवृत्तिप्रसंङ्गात् । तस्मादप्यनुपपन्नः परमा-णुकारणवादः ॥ १४ ॥

## रूपादिमत्त्वाच विपर्ययो दर्शनात् ॥ १५॥

सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधा ह्यपादिमन्तः परमाणवश्चतुर्वि-धस्य ह्यपादिमतो भूतभौतिकस्याऽरम्भका नित्याश्चेति यद्वेशे-षिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषामभ्युपगमो निरात्रम्बन एवं। यतो ह्यपादिमन्त्वात्परमाण्नामणुत्वनित्यत्वविपर्ययः प्रसज्येत। परमकारणापेक्षया स्थूल्त्वमनित्यत्वं च तेषामभिभेतविपरीत-मापचेतेत्यर्थः। कुतः। एवं लोके दृष्टत्वात्। यद्वि लोके ह्यपादिमद्वस्तु तत्स्वकारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च दृष्टम।

अहणादि संनिहितमपि न पवतेकिमित्याशङ्कचाऽऽह । अतन्नत्वेऽपीति । पक्षचतु-ष्टयनिषेषफळमुपसंहराति । तस्मादिति ॥ १४ ॥

परमाणूना परमकारणत्वं निराकृत्य निरवयवत्वादि निराकिर्जुमारमते । ह्यपदीति । विषयें दर्शियतुं परमतमनुवद्।ते । सावयवानामिति । यतो येभ्योऽवयवेभ्यः सका-शात्परः परस्ताद्वावीति यावत् । रूपादिमन्तो रूपरसगन्वस्पर्शत्याद्यनुक्रमेण रूपमान्दी विद्यते यस्य स्पर्शस्य स स्पर्शो रूपादिस्तदाश्रया इत्यर्थः । तेषां चातुर्विष्ये हेतुः । चतुर्विधस्येति । कार्यस्यं चातुर्विष्यं कारणेऽपि तत्कलपयतित्यर्थः । तेषां स्पर्शन्वचे हेतुः । चतुर्विधस्येति । कार्यस्यं चातुर्विष्यं कारणेऽपि तत्कलपयतित्यर्थः । तेषां स्पर्शन्वचे हेतुः । क्यादिमत इति । कार्ये दृष्टं स्पर्शित्वं कारणेऽपि तत्कलपकमित्यर्थः । आरम्भकान्तरापेक्षायामनवस्थानान्नाऽऽरम्भकाः स्युरिति मत्वाऽऽह । नित्याश्चेति। परोप्पातिमनूद्य पत्याह । स इति । निरालभ्वनत्वे हेतुः । यत इति । रूपादिमच्वं पक्ष-च्याप्त्यर्थं पूर्ववद्याख्येयम् । विमताः सावयवत्वाचिक्तव्यक्तित्याशाङ्कचाऽऽह । पर-मिति । कारणवच्वस्य नाशित्वहेतुत्वे तस्यैव द्रव्यत्विभेषितस्य सावयवत्वे हेतुत्वात्कुतोऽनुमेति शङ्कते । कुत इति । साधनव्याप्ति मत्वा सूत्रावयवमवतारयति । एवामिति । दर्शनमेव विश्वद्यन्व्याप्तिमाह । यद्वीति । स्पर्शवतः सावयवत्वः

१ क. ज. अ. सङ्ग। अ°।२ क. ज ज. °सङ्गः।त°। ३ क. ख. °र्शस्यासीस्प°।४ क. हेतुमाह।च°।

### [अ०२पा०२मू०१६]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि । ५२१

तद्यथा पटम्तन्तृनविश्य मथ्लोऽनित्यश्च भवति तन्तवश्चाग्रनपेक्ष्य स्थला अनित्याश्च भवन्ति तथाचामी परमाणवा ह्यादिमन्तस्तरभ्युपगम्यन्ते । तस्मानेऽपि काम्णवन्तम्तद्येक्षया
स्थूला अनित्याश्च माप्नुवन्ति । यच नित्यत्वे कारण तैरुक्तम्
"सदकारणवित्रत्यम्" [वै० सृ० ४ | १ | १ ] इति । तदप्येवं सन्यणुषु न संभवति । उक्तेन प्रकारणाणृनामपि काम्णवच्वोपपत्तेः । यद्दि नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम् "अनित्यमिति च विशेषतः मित्वेधाभावः" [वै० सृ० । ४ । ४ । ४ ]
इति । तद्दि नावश्यं परमाणृनां नित्यत्वं साध्यति । असित
हि यस्मिन्कस्मिश्चित्रित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन ननः समामो
नोपपद्यते । न पुनः परमाणुनित्यत्वमेवापेक्ष्यते । तच्चास्त्येव
नित्यं परमकारणं ब्रह्म । नच शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कस्यिनदर्थस्य मसिद्धिभवति प्रमाणान्तरैसिद्धयोः शब्दार्थयोव्यवहारा-

मनित्यत्वं च रष्टाभित्यत्र रष्टान्तमाह । तिदिति । रष्टान्तबाहुल्यं सूचयति । तन्तव-श्चेति । उपनयद्वारा पञ्चभीतामाह । तथाचेति । अनुमानद्वयं निगमयति । तस्मा-दिति। पर्वोक्तोपाधेः माधनव्याप्तिमभिषेता प्रकटियतं विभिन्धि। कार्णवन्त इति। पृथिवीत्वमित्समात्रवृत्ति स्पर्भवन्मात्रवृत्तित्वाद्धदैत्ववदित्याद्यनुमानं चकारार्थः । पर-माणवो नित्याः सन्त्वे सत्यकारणवन्त्वादात्भवदिनि प्रत्यनमानमुत्थापयनि । पचेति । विशेष्यासिद्धिमाह । तदपीति । एवं मीत परमाणना कारणवन्वे सर्तात्वर्थः । तदेव कथं तदाह । उक्तेनेति । स्पर्शित्वेन परिच्छिन्नत्वेन चेत्यर्थः । नित्यत्वनिपेवस्तत्प-वियोगिवस्तपर्वको निषेत्रत्वाद्धटनिषेववदित्यनमानादणानित्यत्वभिद्धौ तद्नित्यत्वानु-मानासिद्धिरित्यनुवद्वति । यदपीति । कार्यमनित्यमिति कार्ये विशेषतो नित्यत्वनि-षेयो न स्याद्यादि कारणेऽप्यनित्यत्वमतोऽणुनां कारणाना नित्यनेति सुत्रार्थः । उभ-यसिद्धात्मनित्यत्वेनैव विशेषनिषेधिसिद्धरुक्तानुमानस्य मिद्धसाध्यत्वान्नाणुनित्यतासा-धकवेत्याह । तदपीति । अनित्यमित्ययं कार्ये विशेषेण नित्यत्वनिषेव इत्यद्गीकः र्देंथोक्तं तद्पि नास्तीत्याह । न चेति । मूळप्रमाण विना शब्दादेव पौरुषेयाद्योऽ र्पे व्यवहारस्तन्मात्रेणोति यावत् । अन्यथा वटे यक्षप्रसिद्धरपि पामाण्यं स्यादिति मत्वा हेतुमाह । प्रमाणान्तरेति । अनित्यशब्दानित्यत्वनिषेवमात्रं भिद्धं न कार्ये तिन्निषेषो येन कार्यप्रतियोगिनि कारणे नित्यत्वस्थितिर्विशेषस्तु मानान्तरादेव लभ्यते ततस्तस्मा-देवाणुनित्यत्वसिद्धौ व्यर्थे पूर्वानुमानमित्यर्थः । परमाणवा नित्या अनुपलभ्यमानकार-

१ क ड, ज. ञ. रेंगका। २ क. ज. रप्रांमै। ३ झ ठ. ड. टेवी ४ क. ठ. ड. ैसोक्स्वातै।

वतारात् । यदिष नित्यत्वे तृतीयं कारणमुक्तम् ''अविद्या च'' [ वै० सू० ४ । १ । ५ ] इति । तद्यद्येवं विद्रीयेत सतां परिहृश्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेणाग्रहणमविद्येति । ततो
ह्यणुकनित्यताऽप्यापद्येत । अथाद्रव्यंत्वे सतीति विशेष्येत
तथाऽप्यकारणवत्त्वमेव नित्यतोनिमित्तमापद्येत । तस्य च
मागेवोक्तत्वात् '' अविद्या च '' इति पुनरुक्तं स्यात् । अथापि कारणविभागात्कारणविनाशाच्चान्यस्य नृतीयस्य विनाशहेतोरसंभवोऽविद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं ख्यापयतीति व्याख्यायेत । नावश्यं विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टुमईतीति नियमोऽस्ति । संयोगसिववे द्वानेकस्भिश्च द्रव्ये द्रव्यानत्रस्याऽऽरम्भकेऽभ्युपगम्यमान एतदेवं स्यात् । यदा त्वपासत्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं विशेषवदवस्थान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगम्यते तदा घृतकाठिन्यविख्यनवन्मूर्थवस्थावि-

णत्वादात्मवदित्यनुमानान्तरमनुभाषते । यदपीति । प्रत्यक्षेणानुमानेन वा तदनुपलव्विति विकल्प्याऽऽद्यमनुवद्गि । तिदिति । सतामणूनां हृश्यमानस्थूळकार्याणां
प्रत्यक्षेण कारणाग्रहणमिवद्येति यदि सूत्रं व्याख्यायेतेति योजना । ताई द्यणुके
व्यभिचारः स्यादित्याह् । तत इति । आरम्भकद्रव्यज्ञून्यत्वे सिति प्रत्यक्षेणानुपळव्यकारणत्वस्य हेतुत्वान्मैविमिति शङ्कते । अथेति । अद्रव्यत्वमविद्यमानकारणद्रव्यत्वं
तावतैव नित्यत्वसिद्धौ विशेष्यवैयथ्येमित्याह् । तथाऽपीति । अस्तु तावदेव तिह्
नित्यतानिमित्तं तत्राऽऽह । तस्येति । न चानुमानेन कारणानुपळिवः परिच्छिन्नत्वानुमानस्योक्तत्वादिति चकारार्थः । अवयवनाशोऽवयवव्यतिपङ्गनाशश्च द्रव्यनाशकारणं तदुभयासन्त्वमविद्यापदेनोच्यते । तथा च परमाणवो नित्या उभयनाशकारणशून्यत्वादात्मवदिति सूत्रार्थ इत्याह् । अथापीति । हेत्वसिद्धिमाह् । नेति । आरम्भवाद्गंनुपगमं नियमाभावे हेतुमाह् । संयोगेति । परिणामवादे नाशहेत्वन्तरसंभवादसिद्धिरुद्धतेत्याह् । यदेति । नच घृतकाठिन्यनाशेऽपि कारणमवयविभागादिति
युक्तमणुकाठिन्यस्य नाशकद्वयामावेऽपि विनाशाङ्गीकारात् । नच त्रकाठिन्यं न
नश्यति तत्कार्येऽपि तदनाशापातात् । कारणगुणनाशद्वारा कार्ये तनाशाश्वयणातः ।
तस्मादण्वस्थां हित्वा ब्रह्मणः स्वरूपेणावस्थानमणुनाश इत्याशयेन घृतकाठिन्यमुद्दा-

९ ट. ैतीयका । २ क. ज. विजिये । ३ ड. ज. ध्यापार्ये । ४ क. ड. ज. व्यवस्वे सी । ५ ज. ट. ैताया नि । ६ क. ति । परमाणवो नित्या आ । ७ क ख. णवत्वस्य । ८ क. दानभ्युरी ।

रुपनेनापि विनाश उपपद्यते । तस्माद्रपादिमत्त्वात्स्यादिभिषेतवि-पर्ययः परमाणूनाम् । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः॥१५॥

## उभयथा च दोषात् ॥ १६ ॥

गन्धरसद्भपसर्शगुणा स्थू छा पृथिवी । द्धपरसस्पर्शगुणाः स्कृ समा आपः । द्धपर्पर्शगुणां स्कृ मतरं तेजः । स्पर्शगुणः सूकृ मन्धान्त । एवभेतानि चत्वारि भृतान्युपचितापचितगुणानि स्थू छस् क्ष्मस्थ क्ष्मस्थ क्ष्मतरस्थ क्ष्मतारतम्योपेतानि च छोके छक्ष्यन्ते । तद्धरप्रमाणवोऽ प्युपचितापचितगुणाः केल्पेरत्र वा। उभयथाऽ-पि च दोषानुषङ्कोऽपरिहार्ष एव स्पात् । कल्प्यमाने तावदुप-चितापचितगुणत्व उपचितगुणानां मृत्युपचयादपरमाणुत्वमस-द्भः । न चान्तरेणापि मृत्युपचयं गुणोपचयो भवतीत्युच्यते कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मृत्युपचयदर्शनात् । अकल्प्यमाने त्य-चितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्पेमसिद्धये यदि तावत्सवे एकैकगुणा एवं कल्प्येरंस्ततस्तेजित स्पर्शस्योपछिच्यर्ने स्या-द्यस्य द्यप्तर्शयोः पृथिव्यां च रसद्धपस्पर्शानां कारणगुणपूर्वक-त्वात्कार्यगुणानाम्। अथ सर्वे चतुर्गुणा एवं केल्प्येरंस्ततोऽप्स्विप गन्धस्योपछिच्यः स्यात्तेजिसं गन्धरसयोवाँयौ गन्धद्यपर-

इतम् । प्रत्यनुमानायोगे फलितमाह् । तस्मादिति । स्पर्शेवस्वानुमानफलं निगम-यति । तस्मादपीति ॥ १५ ॥

परमाणुवादानुपपत्तां हेत्वन्तरमाह । उभयथा चिति । अणृनामतुल्यगुणत्वे तुल्यगुणत्वे च दोषभ्रीव्यातद्वादासिद्धिरिति वक्तुमनुभवागमिषद्धमर्थमाह । गन्धित । शब्दस्य प्रथिव्यादिगुणत्वेन परेरिनिष्टत्वाचत्वारि भृतानि चतुःख्विद्धोकगुणान्युदाहृत्य विकल्पयाति । तद्विति । स्थूळप्रथिव्यादिविद्वार्थः । पश्चद्वयस्यापि दोषवत्त्वमाह ।
उभयथेति । आद्यमनू च दोषानुषाक्ति विशद्यति । कल्प्यमान इति । मृत्युपचयः
स्थोल्यम्। द्रव्यातिरिक्तानां गुणानामुपचयेऽपि किमिति द्रव्यस्य स्थोल्यं तत्राऽऽह ।
न चेति । तत्र कार्याळङ्गकमनुमानं हेतुमाह । कार्येष्विति । कल्पान्तरमनुवदिति ।
अकल्प्येति । मर्वेषामणुत्व।क्तान्ताना साम्यार्थमक्तेकगुणत्वं वा चतुर्गुणत्वं वा तत्राऽऽचमनू च पत्याह । परमाणुत्वेति । तेषामक्तेकगुणत्वेऽपि किमिति कार्येषु नानागुगत्वं
न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कार्णेति । द्वित्यमनू च निराह । अथेत्यादिना। इष्टा-

९ ड. ज कल्पोरी २ ज. म्यासी ३ इ. कल्पोरी ४ क ज. ैब्यारी ५ झ. कल्पोरी ६ क,ज. "सिचगी ७ क. इ. ज. ज. वीचगी ८ क. स. ठ. इ. ब्यादिती

सानाम् । न चैवं हरयते । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारण-वादः ॥ १६ ॥

### अपरिग्रहाचायन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ ( ३ )

मधानकारणवादो वेदविद्धिरिप कैश्विन्मन्वादिभिः सत्कार्य-त्वाचंशोपजीवनाभिमायेणोपनिवद्धः । अयं तु परमाणुकारण-वादो न कैश्विदिप शिष्टैः केनचिद्दप्यंशेन परिग्रहीत इत्यत्यन्त-मेवानादरणीयो वेदवादिभिः। अपि च वैशेषिकास्तन्त्रार्थभूतान्ष-द्पदार्थान्द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायारुयानत्यन्तभिना-निभ न्नस्क्षणानभ्युपगच्छन्ति। यथा मनुष्योऽश्वः शश इति। तथौ-त्वं चाभ्युपगम्य तद्धिरुद्धं द्रव्याधीनत्वं शेषाणामभ्युपगच्छन्ति।

पत्तिमाशङ्कचाऽऽह । न चेति । चतुर्गुगत्वे सर्वेषा स्थील्याद्वायोश्राक्षुपत्वं प्रसल्येतै-कैकगुर्गत्वेऽपि तारतम्यासिद्धिरिति मत्वोपसंहरति । तस्मादिति ॥ १६ ॥

न केवलमणुवादस्यायुक्तत्वं कितु शिष्टापरिग्रहाद्गन्थवोऽर्थतश्चोपेक्ष्यत्विमित्याह । अपिग्रहाचेति । अत्यन्तिमितिविशेषणस्चितमर्थमाह । प्रधानेति । सत्कार्यत्वादी-सादिशब्देनाऽऽत्मनोऽसङ्गॅत्विचृह्पत्वादि गृह्यते । चकारसूचितमर्थमाह । अपिचे-ति । परमतस्य न्यायशून्यत्वं वक्तु तद्मयुपगममाह । वैशेषिका इति । तेषा मिथ-स्तादात्म्य वारयति । अत्यन्तेति । तत्र हेतुः । भिन्नेति । तत्र गुणवद्ग्व्यम् । सामान्यवद्वे सित पत्येकं द्रव्यत्वकमेत्वयोरनाधारो गुणः । संयोगवियोगयोरसमवा-ियकारणजातीयं कमे । नित्यमनेकसमवेतं सामान्यम् । नित्यद्रेव्यस्कूपसन्तो विशेषाः । नित्यद्रेव्यस्कूपसन्तो विशेषाः । नित्यः संवन्वः समवाय इति भिन्नळक्षणेत्वम् । पृथिव्यप्तेजोवाय्यकाशकालिनात्ममनासि नवेव द्रव्याणि । रूपरसगन्वस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वपरत्वापरत्वसं-योगविभागबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषपयत्नवर्माधर्मसंस्कारगुरुत्वद्रवत्वल्लेहशब्दाश्चतुर्विश-तिगुणाः । उत्क्षेपणापक्षेपणाकुश्चनप्रसारणगमनानि पश्चेव कर्माणि । परमपरं च द्विविधं सामान्यम् । अन्त्या विशेषास्त्वनन्ताः । समवायः पुनरेकं एवेति मत्वाऽत्यन्तभेदे द्र-ष्टान्तमाह । यथेति । अभ्यपगमान्तरमाह । तथात्विमिति । अत्यन्तिभिन्नानां गुणादीनामपि द्रव्यपारत्वअपनत्विन्नत्वेन विरुद्धभित्याह । तदिति । परमाणवः

र श्वारतमम्यु । र ज. बित धर्मम् । त । क. बित धर्मान्तरम् । त । ३ क. बेते ता । ४ झ. कि चि । ५ क स. झ. ठ. इ. इत्या. स्व । ६ क. स. णम् । ७ झ विश्वा । ८ क. स. केसेति ।

तन्नोपपद्यते । कथम् । यथा हि लोके शशकुशपलाशपभ्रतीनामत्यन्तिभन्नानां सतां नेतरेतराधीनत्वं भवति । एवं द्रव्यादीनामन्यन्तिभन्नत्वान्नेव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमहिति ।
अथ भवति द्रव्याधीनन्वं गुणादीनां तनो द्रव्यभावे भावाद्रव्याभावेऽभावाद्र्व्यमेव संस्थानादिभेदादनेकशब्दमत्ययभाग्भवति । यथा देवदन एक एव सन्तवस्थान्तरयोगादनेकशब्दमत्ययभाग्भवति तद्वत् । तथा सनि सांख्यांसद्धान्तप्रसङ्काः स्वासद्धानतिरोधश्चापद्येयाताम् । नन्वशेरन्यस्यापि सनो ध्रमस्याग्न्यधीनत्वं दृश्यते । सत्यं दृश्यते । भेदमतीतेम्नु तन्नाम्रध्मयोरनयत्वं निश्चीयते । इह तु शुक्कः कम्बलो रोहिणी धेनुनील्मुत्यलमिति दृष्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन मतीयमानन्वा-

समवायश्चेत्यभयमत्यन्तमप्रभिद्धमितरत्प्रभिद्धभित्यपेत्यात्यन्तभिन्नतः प्रत्याह । तन्नेति । पारतत्रयनिर्वाहकमत्यनत्भिन्नत्व न तिद्वरोवीत्याह । कथिमिति । अत्यन्तभिन्नत्वं नित्य-पारवज्ञयविरोवि दृष्टाभिवि व्याप्तिमाह । यथेति । विमव न द्रव्यावीनं वनोऽत्यन्त-भिन्नत्वाद्यचतोऽत्यन्वभिन्न न वत्तद्वीनं यथा कुशादयः शशादिभयोऽत्यन्वभिन्नाम्नद-धीना नेत्यनुमानमाह । एवामित । व्यविरेकमुक्तव । ऽन्वयमाह । अथेति । विभव द्र-व्यादिभन्नं तद्रावाभावान् विवायिभावाभावत्वात्तद्वत्। न चामिभावाभावान् विधायिभावाभावे धुमे व्यभिचारस्वस्याभिभानं विनाऽपि भानात् । गुणादेश्च द्रव्यभान विना भाने त-त्पारत इयव्याहति।रेवि भावः । विभवं द्रव्याद्भिष्यते भिन्नशब्द भत्ययभाक्तवाद्भववित्या-शक्य संस्थानादिभेदोपगभेन सिद्धमाध्यत्वमभिनेत्याऽऽह । द्रव्यमित । आकारविशेषः संस्थानभेदोऽवस्थाभेदस्त्वादिशब्दार्थः। उक्तमर्थे दृष्टान्वेन मावयन्व्यभिचारमाह। यथे-ति । एकस्यानेकावस्थात्वं सारूयसिद्धान्तस्तव त्वनेकस्य कल्पिनत्वभेवातो न स्वमतसि-द्धिरित्याशङ्कच वथाऽपि तवापसिद्धान्तः स्यादित्याह । तथेति । निरस्तमेव विधा-न्तरेणापि निरसितुं शङ्कयति । नन्तिति । न तद्यीनत्वं तद्मीद्सायकं तत्मामानावि-करण्येन भानं तु तथा न तद्धूमेऽस्तीति परिहराति । सत्यिमिति । तत्रेति व्यवहार-भूमिरुक्ता । तुल्या गुणादेरपि द्रव्याद्भेदधीरित्याशङ्कचाऽऽह । इह त्विति । विवाद-स्थलं सप्तस्यर्थः । विमतं द्रव्यान भिद्यते तत्समानाधिकतन् दिनेध्यत्वात्समतविन

१ क. इ. ब. भण्यया २ क ज. म. वे वाभा। ३ म. ट. पिध्। ४ क. इ. ज. ब. ट. विशेषणा ५ स. दिवेधावो ।

नेव द्रव्यगुणयोरिप्रधूमयोरिव भेदमतीतिरिस्त । तस्माद्र्व्यात्म-कता गुणस्य । एतेन कर्मसामान्यविशेषसमवायानां द्रव्यात्मक-ता व्याख्याता । गुणांनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरेषुतिसद्ध-त्वादिति यद्युच्येत तत्पुनरपुतिसद्धत्वमपृथ्यदेशत्वं वा स्यादपृ-थक्कालत्वं वाऽपृथ्वस्वभावत्वं वा । सर्वथाऽपि नोपपद्यते । अपृथ्यदेशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो विरुध्येत । कथम् । तन्त्वा-रद्धो हि पटस्तनतुदेशोऽभ्युपगम्यते नै पटदेशः । पटस्य तु गुणाः श्रैकृत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते नै तन्तुदेशाः । त-थाचाऽऽहः "द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्त-रम्" [वै० स्० १ । १ । १० ] इति । तन्तवो हि कारणद्र-व्याणि कार्यद्रव्यं पटमारभन्ते । तन्तुगताश्च गुणाः श्रेक्कादयः कार्यद्रव्ये पटे श्रक्कादिगुणान्तरमारभन्त इति हि तेऽभ्युपग-च्छन्ति । सोऽभ्युपगमो द्रव्यगुणयोरपृथ्यदेशत्वेऽभ्युपग-

साह | तस्मादिति | गुणे दिर्शिवं न्यायं कर्मोदावाविदिशावि | एतेनेति | विमवं द्रव्याभिनं वत्सत्तार्फूर्विव्यतिरिक्तसत्तार्फूर्विशृत्यत्वात्तत्त्वरूपवत् । नच साध्याविशिष्टवा वन्मात्रत्वे साध्ये वेन्मात्रसमानाविक्वविक्विवत्सत्ताव्यितिरक्तसत्तादिराहिन्सस्य हेवुत्वादिवि भावः । गुणादांना द्रव्यसामानाधिकरण्येन भानं वदिभिन्नत्वाभावेऽपि स्यादिखन्यशासिद्धि शङ्कते । गुणानामिति । उभयत्र गुणग्रहणं कर्मोदेरुपळक्षणम् । वहूषियतुं विकल्पयवि । तदिति । पक्षत्रये दोषं प्रतिजानिते । सर्वथेति । अप्रथग्देशत्वं द्वयोरेकतरस्य वा वत्राऽऽये दोषमाह । अप्रथगिति । कथं स्वाभ्युपगमस्तिद्विरोधो वा कथमित्याह । कथमिति । प्रथमं स्वाभ्युपगमं दर्शयिति । तन्त्विते । वत्र काणादं सूत्रं प्रमाणयित । तथाचेति । उक्तोऽथोऽत्र न भावित्याशङ्कच व्याचष्टे । तन्त्वो हीति । साभ्युपगमं दर्शयित्वा विद्वरोधं दर्शयिति । स इति । नच संबन्धिनोरन्यवर्रस्याप्रथग्देशत्वमयुविभिद्धत्वं घटाकाशसंयोगे व्यभिचारात् । नापि प्रथगाश्रयानाश्रितत्वं वथा परमाण्याकाशसंबन्धे व्यभिचारात् । एतेन संबन्धिनोर्द्धयोरन्यतरस्य वा प्रथगाविमत्त्वराहित्यं वथिति व्यास्थावम् । अजसंयोगपक्षे दिक्वाळसंयोगे व्यभिचारात् । काळो विक्वाळसंयोगे व्यभिचारात् ।

१ ड. ञ. ट. पादीना। २ ज. ञ. न तु पै। ३ क. ड. शुक्कादै। ४ ज. न तु तै। ५ ड. इ. ट. शाः। यथा। ६ क. ज. ञ. ट. शुक्कत्वादै। ७ क. ज. ञ.ट. शुक्कत्वादि। ८ ख. झ.ट.ड. शिंतन्यां। ९ ख. स्फूर्यति । १० ख. ठ. तत्तमां। ११ झ.ठ.ड. सिद्धिर्घटां। १२ झ.ँठो हि दिं।

म्यमाने बाध्येत । अथाप्टथक्काल्रत्वमयुत्तसिद्धत्वमुच्येत सन्यदक्षिणयोरिष गोविषाणयोरयुत्तमिद्धत्वं प्रसज्येत । तथाऽप्टथक्स्वभावत्वे त्वयुत्तसिद्धन्वे न द्रव्यगुणयोरात्मभेदः संभवति तम्य तादात्म्येनेव प्रतीयमानत्वात् । युत्तसिद्धयोः संबन्धः संयोगोऽपुत्तमिद्धयोस्तु समवाय इत्ययमभ्युपगमो मृपेव तेयां पाक्तिसद्धस्य कार्यात्कारणस्यायुत्तसिद्धस्य कार्यस्य कार्यान संवन्धः समवाय
इति । एवमिष पागसिद्धस्याल्डधात्मकस्य कार्यस्य कार्यन्व
संवन्धो नोपपंचते द्वयायत्तत्वात्संबन्धम्य । सिद्धं भृत्वा सवध्यत इति चेत्पाक्कारणसंबन्धात्कार्यस्य सिद्धावभ्युपगम्यमानायामयुत्तसिद्धचभावात्कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विद्येते इतीदं
द्वरुक्तं स्यात् । यथा चोत्पन्नमात्रस्याक्रियस्य कार्यद्रव्यस्य विमुभिराकाशादिंभिद्रंव्यान्तरैः संवन्धः संयोग एवाभ्युपगम्यते
न सम्वायः एवं कारणद्रव्येणापि संबन्धः संयोग एव स्यान
समवायः । नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबन्धस्य संर्वान्ध-

गित्वस्यैव वद्यांतिरेकप्रयोजकत्वादिति भावः । द्वितीयमृत्थाप्य निरस्यित । अथेन्यादिना । वृतीयमन् प्य प्रत्याह । अप्रथाित । वयोरात्मभेदायोगे हेतुमाह ।
तस्येति । निह सामानािवकरण्ययीः समवायार्था पटे शुक्क इति धीपसङ्गादित्यर्थः । गुणादीना द्रव्यस्य चायुतिभिद्धत्वं निरम्याभ्युपगमान्तरं
निरस्याित । खति । अयुत्ति । द्वितीयमृत्थापयित । अथेति । अयुत्तिमद्धत्वमुपेत्य
समवायं दुदृष्यिषुः संवन्वोऽसिद्धस्य भिद्धस्य वेति विकल्प्याऽऽधं निरस्यति ।
एविमिति । द्वितीयं शङ्कयित । सिद्धिमिति । विह मितोरपाप्तयोः प्राप्तिः
संयोगः समवायस्तु नैविमत्युपगमात्कार्यकारणयोः सोऽस्तिति समवायसिद्धिरित्याशक्रियापूर्वेकः संवन्यः संयोगो नच कार्यकारणयोः सोऽस्तिति समवायसिद्धिरित्याशक्रियापूर्वेकः संवन्यः संयोगि । क्रिय सवन्यसिवन्ये नियामकत्वायोगात् । तथाच कार्यं न कारणे समवेतं कितु कल्पितमेवेत्याह । नापीित । संवन्यः संवन्धिस्यां वस्त्वन्तरं विद्विलक्षणाब्दर्धागम्यत्वाद्वस्त्वन्तरविति शङ्कते ।

व्यतिरेकेणास्तित्वे किंचित्ममाणमस्ति । संबन्धिशब्दमत्ययव्य-तिरेकेण संयोगसमवायशब्दमत्ययदर्शनात्त्योरस्तित्वमिति चेन्न । एकत्वेऽपि स्वक्षपबाद्यक्षपापेक्षयाऽनेकशब्दमत्ययदर्शनात् । य-थैकोऽपि सन्देवदत्तो लोके स्वक्षपं संबन्धिक्षपं चापेक्ष्यानेकश-ब्दमत्ययभाग्भवित । मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यो बालो युवा स्थिविरः पिता पुत्रः पौत्रो श्राता जामातेति । यथा चैकाऽ-पि सती रेखा स्थानान्यत्वेन निविशमानैकदशशतसहस्रादि-शब्दमत्ययभेदमनुभवित । तथा संबन्धिनोरेव संबन्धिशब्दमत्य-यव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दमत्ययाईत्वं न व्यतिरिक्तवस्त्व-स्तित्वेनत्युपल्लिखल्लभाप्तस्यानुपल्ल्ब्धेरभावो वस्त्वन्तरस्य । नापि संबन्धिविषयत्वे संबन्धशब्दमत्यययोः संततभावभसङ्गः । स्वक्षपबाद्यक्षपापेक्षयेत्युकोत्तरत्वात् । तथाऽण्वात्ममनसामप्रदे-

संबन्धीति । तत्तदनिर्वाच्यानेकविशेषापेक्षयैकस्मिन्नपि नानाशब्दवियाविति सिद्धसा-ध्यत्वमाह । नेति । सन्यभिचारश्च हेतुरिति मन्वानो दर्शनं विशदयति । यथेति । स्वगतविशेषापेक्षया नानाशब्दधीभाक्तवमुदाहरति । मनष्येति । स्वगतावस्थापेक्षया तद्दर्शयति । बास्र इति । स्वगतिकयापेक्षया तद्वपन्यस्यति । पितेति । व्यभिचार-पाचुर्यार्थमुदाहरणान्तरमाह । यथा चेति । दृष्टान्तरंथधर्म दार्छान्तिके योजयति । तथेति । परोक्तानुमानिरासफलमुपभंहरति । इत्युपल्रब्धीति । उपलब्धिरैव गम-कवया लक्षणं यस्य वेन योग्यत्वेन पाप्तस्यानुपलव्विस्तस्मिन्प्रमाणपश्चकानुपपितस्त-वो वस्त्वन्तरस्य संबन्ध्यितिरिक्तसंबन्धस्याभावो निश्चितो याग्यानपळव्बेरभावबोवि-त्वात्तरमात्कात्स्न्थेंकदेशाभ्यामन्तरालदेशश्रन्यावस्थार्थी समवायसंयोगशब्दधीगम्यावि-त्यर्थः । संबन्वराब्द्वियोः संबन्ध्यर्थन्ते तस्य सदा भावात्ते सदा स्यातामित्याश-ङ्कचाऽऽह । नापीति । सक्देगेणाङ्गल्यो क्रपक्तिपणोश्च तत्तच्छब्द्धीविषयत्वं नैरन्त-र्यातु संबन्यशब्द्वीगम्यतेत्येकत्वेऽपीत्यत्रोक्तत्वान्न यावतसबन्धिसत्त्वं साकिरित्यर्थः । किच साक्षयोः संयोगेऽपि निरंशयोर्नासावित्याह । तथे-ति । द्यणुकादिकार्थहेतुरेव परमाण्वोः संयोगो निरस्तः । संप्रति ज्ञानाद्य-समवायिकारणमात्ममनः संयोगमदृष्टवदातमसंयोगं चाणूनां निरस्यति । अण्वातमे-ति । आत्मनोऽपदेशत्वादणुमनसोस्वत्संयोगः सक्छात्मवृत्तिरिति तयोरिप प-

१ ड. ज. निवेद्यमा । २ क. योः सत । ३ ख. नतस्थ ध । ४ ख. य ग्यन्। ठ.ड योगान्। ५ झ. वन्वार्थ ।

### [अ०२पा०२मू०१७] आनन्दगिरिकृतटीकासंबक्तिनशांकरभाष्यसमेतानि ।५२६

शत्वात्र संयोगः संभवित । प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्याः न्तरेण संयोगदर्शनात् । कल्पिताः प्रदेशा अष्वात्ममनमां भिव-ष्यन्तीति चेत्र । अविद्यमानार्थकेल्यनायां सर्वार्थिमिद्धिप्रमङ्गात् । इयानेवाविद्यमानां विरुद्धोऽविरुद्धो वाऽर्थः कल्पनीयो नातोऽधिक इति निर्यमहेत्वभावात् । कल्पनायाश्च म्वायत्तत्वान्प्रभुन्तत्वसंभवाच । नच वैशेषिकः कल्पितेभ्यः पेड्भ्यः पदार्थेभ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहस्यं वाऽर्था न कल्पियतव्या इति निवारको हेतुरस्ति । तस्माद्यस्मै यस्मै यद्यद्रोचते तत्त्तिस्प्येत् । किल्पयेत् । अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामिष पुनरुत्पत्ति कल्पयेत् । अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामिष पुनरुत्पत्ति कल्पयेत् । अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामिष पुनरुत्पत्ति कल्पयेत् । कस्तयोर्निवारकः स्यात् । किचान्यद्द्रोभ्यां परमाणुभ्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य द्वणुकस्याऽऽकाशेनेव संस्थेपानुपप्तिः। न द्वाकाशस्य प्रथिव्यादीनां च जतुकाष्ठवत्संस्थेपोऽस्ति। कार्यकारणद्वय्योराश्चिताश्चयभावोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यवश्यं कल्प्यः समवाय इति चेत्र । इतरेतराश्चयत्वात् । कार्यकारणयोर्हि

रममहत्त्वं स्यादिति भावः । असंभवे हेत्वन्तरमाह । प्रदेशेति । निरम्तमि किन्पित्मवेद्य स्वादेश दोषान्तराभिवित्मयोद्धावयति । किल्पता इति । कल्पनया तद्धत्वन्य मत्त्वमस्य सत्त्वं वा । द्वितीये कल्पना वृथेति मत्वाऽऽद्यं प्रत्याह । नेत्यादिना । अविद्यमानम्य प्रदेशवत्त्वलक्षणस्यार्थस्य कल्पनया सत्त्विसिद्धाविति यावत् । तत्र हेतुः । इपानिति । कल्पकाधीनत्त्वात्कल्पनाया न तया मर्वार्थेसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । कल्पनायाश्चेति । कथ्पऽपि परिमितत्वात्तस्या न सर्वार्थेसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । प्रमूतत्वेति । पण्णामेव पदार्थानां सभवान्न सर्वार्थेसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । निवारकाभावे फल् सर्वार्थेसिद्धिमुपसंहरित । तस्मादिति । किच कल्पनया वस्तुमिद्धौ संमारमोक्षयोर-नियतिरिति कुवाणः संसारस्यानियतिमाह । कश्चिदिति । मुक्तेरनियतिमाह । अन्यो वेति । अवस्थाद्वये हेतुमाह । कस्त्योरिति । कार्थकारणयोरत्यन्तमेदे वयेवोपल विषाप्तौ समत्रायादेकत्वसिद्धिरित्याशङ्कच विशेषतः समन्नार्थं दृषयिते । किचेति । द्यणुकपरमाणू न सम्वायाही मात्रयविरत्यवद्वव्यत्वाद्धूम्याकाशवदित्यत्रा-कार्यकारणद्वयत्वात्त्वयात्त्राः समन्वायाः सम्वायार्वेतत्वयायां समन्वावाह्न वित्यवान्त्वात्वात्त्वात्त्वात्त्वात्त्राः सम्वायार्वेति । स्वायार्वेत्ययायोजकत्वमाशङ्कच्याऽऽह । नेत्पादिना ।

१ ड. ज ञ ँथेस्य काँ। २ ड. ज. ैयमे हें। ३ ज. ँपट्भ्योऽथें। ४ क. ड.ज. ट.काल्ग्ताँ। ५ ज. ैश्चिद्यालु.। ६ ज. ँद्द्राभ्यामणुं। ७ क. ल. ँतादस्या। ८ झ. धनत्व।

भेदसिद्धावाश्रिताश्रयभावसिद्धिराश्रिताश्रयभावसिद्धौ च तयोर्भे-दर्साद्धः कुण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता स्यात् कार्यकारणयोर्भेंद आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिर-भ्यपगम्यते कारणस्यैव संस्थानमात्रं कार्धमित्यभ्यपग-मात् । किंचान्यत्परमाणुनां परिच्छित्रत्वाद्यावत्यो षहरी दश वा तावद्भिरवयवैः सावयवास्ते स्यः यवत्वादिनत्याश्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्यूपगमो बाध्येत । याँस्त्वं दिग्भेदभेदिनोऽवयवान्कलपयसि त एवं परमाणव इति चेत् । न । स्थलसूक्ष्मतारतम्यक्रमेणाऽऽपरमकारणाद्विनाशोप-पत्तेः। यथा प्रथिवी द्यणुकाद्यपेक्षया स्थलतमा वस्तुभृताऽपि विनश्यति । ततः सक्ष्मं सक्ष्मतरं च प्रथिव्येकजातीयकं विन-वयति ततो द्वाणुकम् । तथा परमाणवोऽपि पृथिव्येकजातीयै-कत्वाद्विनश्येयः । विनश्यन्तीऽप्यवयवविभागेनैव विनश्यन्तीति

अन्यतरव्यितिरेकेणान्यतरस्य मिद्धिसंभवे कथमेविमत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । कार्थस्य कारणानाश्रितत्वे स्वातक्रयं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कारणस्पेति । परमाण्यां निरवयवत्वमुपत्योक्तं तदेव नास्तीत्याह । किंचेति । परमाणवः सावयवाः परि-विक्वनत्वाद्धय्वत्परिचिक्वनत्वं सावयवमात्रवृत्ति परिचिक्वनमात्रवृत्तित्वाद्धयंत्वाद्धयंत्वाद्धयं । तेषा सावयवत्वे दिग्मेद्वयवस्थापकत्वं हेतुरित्याह । यावत्य इति । सावयवत्वपक्षण्यकत्वं हेतुरित्याह । यावत्य इति । सावयवत्वपक्षण्यकारत्वया परमाण्ववयवाः स्वीकृतास्त एव मम परमाणवस्तेऽपि सावयवाश्चे-त्वयवा एवेत्येवं यतः परं न विभागः स परमाणुनिरवयवः स च नित्यः परिमाण्यवार्यवा एवेत्येवं यतः परं न विभागः स परमाणुनिरवयवः स च नित्यः परिमाण्यवस्तु परमाणुक्तास्मदादिमिर्गवमज्यमानावयवम् । आद्ये न परमाणोर्दिग्मेदाविधत्वं मूळकारणस्य सन्मात्रस्येव सर्वथे विभागायोग्यत्वात्तस्य च निरवयवत्वं सिद्धमेव । द्वितीये सन्मात्रान्मूळकारणादितिरिक्तं किंचन सूक्ष्मं वस्तु परमाणुरस्तु स च विनष्टु-महेति प्रथिव्यादिजावीयत्वात्पराभीष्टद्याणुकविदित्याह । नेति । दृष्टान्तं समर्थयते । यथेति । वस्तुभूताऽपीति परमतेनोक्तम् । दार्ष्वीनिकं निगमयति । तथेति । नित्याः परमाणवे निरवयवद्वव्यत्वादारमवदिति शङ्कते । विनव्यन्त इति । हेत्वसिद्धच्या

<sup>ి</sup> ड. न. ञ. °व मम प°। २ ज. °यत्वा । ३ ज. °न्तो ऽत्र । ४ ख. झ. ठ. ड.°टव । ५ क. ° थोऽवि । ६ क. ° भागयो ।

चेत् । नायं दोषः । यतो घृतकाठिन्यविलयनवद्दिष विनाशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमानावयवानामप्यक्रिसंयोगाद्रवभावापत्त्या काठिन्यविनाशो भवति । एवं परमाणृनामपि परमकारणभावापत्त्या मृन्योदिविनाशो भविष्यति ।
तथा कार्यारम्भोऽपि नावयवसंयोगेनैव केवलेन भवति क्षीरजलादीनामन्तरेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दिघिहमादिकार्योरम्भदर्शनात् । तदेवममारतरतर्कसंहब्धत्वादीश्वरकारणश्चतिविरुद्धत्वाच्छ्रातिभवणेश्च शिष्टैर्मन्वादिभिरपरिष्यहीतन्वादत्यन्तमेवानपेक्षाऽस्मिन्परमाणुकारणवादे कार्यो श्रेयोधिभिरिति वाक्यशेषः ॥१०॥ (३)

# समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद्प्राप्तिः ॥ १८ ॥ वैशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिप्रहाच

समाधि । नायमिति । उक्तमेव स्फुटयि । यथेत्यादिना । अवयवतत्मंयोगिवनाशी विनाऽिष सुवर्णिपिछी नश्यति विनाऽिष संयोगान्तरं सुवर्णेद्रवो जायते परमाणुकािठन्यं च विभागं विना विनश्यित तद्वतद्वश्च संयोगान्दतं भवति । नच कािठन्यद्रवी तावद्वव्याितिक्ती शक्यी वक्तुम् । एव विनैवावयविभागिविनाशी परमाणवो
विनङ्क्ष्यन्त्यन्ये चोत्पत्स्यन्त इत्यर्थः । मृतिशब्देन कािठन्यम् । आदिशब्देनावस्थामेदािद एहाते । द्रव्यनाशस्यावस्थानाशो नोदाहरणिमत्याशङ्कचात्रापि परमाणवतस्थानाश एव सर्वकार्याणा तद्वस्थात्वादित्यिभेषेत्य कार्यद्रव्यत्वहेतुं व्यभिचारयि । तथेत्यािदना । कार्यनाशस्यावयवनाशतिह्मागाधीनत्विनयमाभाववदित्यथः । तस्य केवकत्वं प्राधान्यम् । सित तस्मिन्कार्थोत्वाद्वय्वसयोगादितिक्तो दृध्याद्यनुगुणः
संयोगोऽवयवसंयोगान्तरम् । द्रधिहिमादीत्यादिपदं जळाँ धर्थम् । द्ध्याद्यनुगुणः
संयोगोऽवयवसंयोगान्तरम् । द्रधिहिमादीत्यादिपदं जळाँ धर्यम् । द्ध्यादिषु सत्यपि
कार्यद्रव्यत्वे विशिष्टानेकद्रव्यारव्यत्वासिद्धेरनेकान्त्यादित्यर्थः । एतेन कार्यद्रव्यं सपरिमाणादणुत्रपरिणामारव्यं कार्यद्रव्यत्वादित्यपास्तम् । यचाणुपरिमाणतारतम्यं कचिदिश्रान्वं परिमाणतारतम्यत्वादिति तत्राऽऽश्रयासिद्धिरित्यभिमेत्याधिकरणार्थमुपसंहरित । तदेविमिति । वाक्यशब्देनापरिमहसूनं एहाते ॥ १७ ॥ (३)

वैशेषिकं निरस्य वैनाशिकं निरस्यावि । समुदाय इति । आईवादिमवं हित्वा कि-मित्यनन्वरं वैनाशिकमवं निरस्यवे तत्राऽऽह । वैशेषिकेति । परिमाणभेदेन देहादेरा-

१ इ. ज. "र्याSsर्यैं: श्रे"। २ क. "ण्डो विन"। ३ क. ख. ट. इ. नाच सं । ४ क. नस्यति ६ ५ क. ख. विनक्यन्त्य"। ६ क. "स्य प्रश्लें। ७ ट. इ. "लार्य"।

नापेक्षितव्य इत्युक्तं सोऽधेवैनाशिक इति वैनाशिकत्वसाम्यात्स-वेवैनाशिकराद्धान्ते। नतरामेपेक्षितव्य इतीदिमिदानीमुपपादयामः। स च बहुपकारः प्रतिपत्तिभेदाद्विनेयभेदाद्वा। तत्रैते त्रयो वा-दिनो भवन्ति । केचिन्सर्वाम्तित्ववादिनः । केचिद्विज्ञानास्तित्व-मात्रवादिनः । अन्ये पुनः सर्वशृन्यत्ववादिन इति । तत्र ये सर्वा-दिनत्ववादिनो बाह्ममान्तरं च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भृतं भौतिकं च चित्तं चैत्तं च तांम्नावत्प्रतिबृगः। तत्र भृतं पृथिवीधात्वा-दयः । भौतिकं क्रपादयश्वभुगदयश्च । चतुष्ट्ये च पृथिव्यादिपर-माणवः खरस्त्रेहोण्येग्यस्वभावास्ते पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा क्रपविज्ञानवेदनासंज्ञासस्कारसंज्ञकाः पञ्च-

शुनर विनाशित्वाङ्गं कारादर्भवेनाशिकत्वं वैशेषिकस्याति तिवरासानन्तरं वैनाशिकत्वावि शेषाद्धद्धिस्यं मर्ववैनाशिक निरमन मित्यर्थः । वैशेषिका देहादेश्विक्षणस्थायित्वमास्थितास्त-थाऽपि तन्मते निरस्ते तन्मात्रमपि यैनेप्टं तन्मतमतिशयेन नापेक्षितव्यमित्याह । नतरा-मिति । तथाऽप्येकेनैवाधिकरणेन तन्निरामसंभवे किमविकरणद्वयेनेति तन्नाऽऽह । स-चेति । राद्धान्तस्येक्याद्वह्नपकारत्वायोगमाञ्जङ्कचाऽऽह । प्रतिपत्तीति । उपदेष्टुः सर्वे-ज्ञस्येक्यात्कथं शिष्याणा तदेवस्तजाऽऽह । विनयेति । मन्दमध्यमोत्तमिया शि-ष्याणा भेदासद्भेदभिद्धिरित्यर्थः । प्रतिपत्तिभेदावधारणार्थो वाझब्दो न विकल्पार्थः । तानेव बर्भेयति । तत्रेति । सात्रान्तिकाँ की विकयारवान्तरभेदेऽपि सर्वास्तित्वसंप्रतिपत्तेरेकीकृत्य त्रित्वमुपपादयति । केचिदिति । इदानीभाद्याविकरणस्य प्रवृत्तिपकारमाह । तत्रेति । बाह्यं विशिविध । भविमिति । आभ्यन्तरं कथयति । चित्तमिति । बाह्यार्थवादिबौद्ध-राद्धान्वो विषयः स कि प्रामाणिको भान्वो वेति विपतिपत्तेः संदेहे पूर्वपक्षं विवृणो-वि । तत्रेरपादिना । तम्य भानतत्वोपपादनेन समन्वयस्य विद्विरोवनिरासात्पादादि-संगतयः । तस्य प्रामाणिकत्वात्तिद्वरोवे समन्वयासिद्धिक्षीन्तत्वाद्विरोवस्याभावात्तिन द्धिरित्यभयत्र फलमिद्धिः । धात्राब्दः स्वभाववचनः । आदिशब्देनाग्वेजोवाय्वाका-शर्ववा एसन्ते । विषयाणामिन्द्रियाणा च भौतिकशब्दैवाच्यत्वमाह । भौतिकमिति । पृथिवयादयश्च परमाणुपञ्च( एव नावयव्यारम्भोऽम्बीति वक्त परमाणुखक्कपमाह । च-तृष्ट्रये चेति । कठिनस्वभावाः पृथिवीपरमाणवः । स्नेहस्वभावा आप्यपरमाणवः । उष्णै-तास्वभावास्तेजःपरमाणवः । ईरणं चलन तत्स्वभावा वायपरमाणवः । तेषां चतुर्वियाना सर्गकाले भयोगापात्तभाइ । त इति । भृतभौतिकानुक्त्वा चित्तचैत्तानाह । तथेति ।

१ का. इ. न ैन्तो निर्धार के ट. न. "मनपे"। ३ का. इ. ज. ज. ट. "क चिँ। ४ की. इत. इ. वैमर्थिं। ५ का इत. ठ. इ. भासत्वाल । ६ ठ. ° इत्त्री। ७ का. ठ इ. ° ध्यस्वी।

स्कन्धाः । तेऽेवाध्यातमं सर्वव्यवहाराम्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते [ सर्वदर्शनस्० पृ० २३ प० १७ ] । तत्रेदमभिधीयते । योऽयमुभयहेनुक उभयभकारः समुदायः परेपामभिभेतोऽणुहेनु-कश्च भृतभौतिकसंहतिद्धपः स्कन्धहेनुकश्च पश्चस्कन्धीद्धपः । तिम्मन्नुभयहेनुकेऽपि समुदायेऽभिभेयमाणे तदमाप्तिः स्पान्स-मुदायापाप्तिः समुदायभावानुपपत्तिरित्यर्थः । कुतः । समुदायि-नामचेतनत्वात् । चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायांसद्धचधीनत्वा-त् । अन्यस्य च कस्यचिचेतनस्य भोकुः प्रशामिनुर्वा स्थिरम्य

कर्मकरणव्युत्पत्तिभ्यां मिव्ययाणी।न्द्रियाणि क्रपस्कन्यः । क्रप्यमाणपृथिव्यादी-नां वाह्यत्वेऽपि देहस्यत्वादिन्द्रियसंबन्वाचाऽऽध्यात्मिकत्वम् । अहमिति प्रत्यशे विज्ञानस्कन्धः । मुखादिपत्ययो वेदनान्कन्धः। गौरश्व इत्यादिशन्द्रभंजन्पित-प्रत्ययः संज्ञास्कन्वः । सस्कारस्कन्यम्तु रागादियमीयभी च तत्र विज्ञानस्कन्या अ-चम् । इतरे चैताः । उक्ताना स्कन्याना समाहार स्थावं दर्शयवि । तेऽपीति । उक्तस्य बाह्याध्यात्मिकभावजानस्याध्यक्षानुमानाभ्यां क्षणिकत्वे सिद्धे स्थायिनो ब्रह्मणो जगत्मभैवादिनः ममन्वयस्य विरोधोऽस्तीति प्राप्तमन् । भिद्धान्तयति । तत्रेति । सूत्रं व्याचष्टे । योऽयमिति । बाह्यत्वमाध्यातिमकत्वं चोभयपकारत्वमभयहेतुकभेवाऽऽह । अण्वित । बाह्य भूतभाँविकममुदाये प्रयिव्यादिपरमाणु हेतुके ऋपविज्ञानादिहेतुके चाऽऽ-ध्यात्मिकं समुदायेऽभिषेते तस्यापाक्षिरयुक्तता स्यादित्याह।तस्मित्निति। भहन्यमाना-नामव्यवयाने सघावानुगपचौ च न हेतुरित्याक्षिपवि । कुत इति । संघावः सतो वा परवो वा नाऽऽद्य इत्याह । समुदायिनामिति । अण्वादीनामचैवन्यात्स्वावक्रयेण प्रवृत्त्यसि-द्धेने स्वतः संवातो घटते । तथाच क्षणिकपक्षे मर्गादौ संवातयोगान तिहरोवः सम-न्वयस्येत्यर्थः । परमि संघातकारणं चित्ताभिज्वलनमन्यद्वा । तत्राऽऽ दं दृषयि । विचेति । सिद्धे संघाते चित्ताभिन्वलनं ततः सघात इत्यन्योन्याश्रयात्र चित्ताभि-ज्वलन तद्धेतुरित्यर्थः । अन्योऽपि संहन्ता चेतनोऽचेतनो वा । चेतनोऽपि भोक्ता पशासिता वा द्विचार्राप स्थिरो वा क्षणिको वा । नारुरुः । अनभ्यपगमात । न द्वितीयः । क्षणिकस्यान्वयन्यतिरेककालानवस्थानातः । भोक्तश्च कारणविन्यामविशेष-ज्ञानायोगात्मर्वज्ञस्य स्वतस्तज्ज्ञानेऽपि क्षणिकत्वात्कर्तृत्वासिद्धेरित्याह । अन्यस्ये-ति । अचेतनोऽपि संहन्ता धर्मादिवी स्यादालयविज्ञानसंतानो वा। नाऽऽधः। तस्य पूर्ववचेतनावीनप्रवृत्यनुपपत्तेः । स्वतश्चेत्पवृत्तिस्तदा धर्मोदिपवृत्त्यनुपरमान्मोक्षाासीद्ध-

<sup>🤋</sup> ज. तेऽयध्या । २ क. ँतुश्च । ३ ड. ञ. ँप्तिः समुदाय ।

संहन्तुरनम्युपगमात् । निर्पेक्षमहत्त्यभ्युपगमे च महत्त्यनुपरम-मसङ्गात् । आशयस्याप्यन्यत्वानन्यत्वाभ्यामनिद्धप्यत्वात् । क्ष-णिकत्वाभ्युपगमाच निर्व्यापारत्वात्महत्त्यनुपपत्तेः । तस्मात्समु-दायासुपपत्तिः समुदायानुपपत्ती च तदाश्रया स्रोकयात्रा सुप्येत ॥१८॥

## इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमत्तत्वाद् ॥१९॥

यर्चाप भोका प्रशासिता वा कश्चिचेतनः संहन्ता स्थिरो नाम्पु-पगम्यते तथाऽप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोक-यात्रा । तस्यां चोषपद्यमानायां न किंचिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्यादपोऽविद्या संस्कारो विज्ञानं नाम कृषं षडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णोपादानं भवो जातिर्जरा मरणं शोकः परिदे-

रिस्याह । निर्पेक्षेति । आल्यविज्ञानसंवानः संहन्वेवि पक्षं प्रत्याह । आश्रापस्पेति । आश्रेरवेऽस्मिन्कर्भामुभववासना इत्याशयः संवानस्वस्यापि संवानिभ्योऽन्यत्वमनन्यत्वं वा । द्विधाऽपि दुर्निक्रपत्वान वस्य संहन्वृवेत्यर्थः । स खल्वन्यः रिथरो
वा क्षणिको वा । प्रथमेऽस्मदुक्तो भोक्तंव नामान्वरेणोक्तः स्यादिति मत्वा द्विवीये
क्षणिकस्य व्वापारात्पूर्वं वत्काले वाऽभावात्तत्कारणत्वाश्रयत्वयोरसिद्धिरित्याह । क्षणिकत्वेति । एवेनानन्यत्वमपि प्रत्युक्तम् । संवानिनामपि क्षणिकत्वेनोक्तरीत्या व्यापारकारणत्वाद्ययोगात्तद्विमनस्य संवानस्यापि वदिसद्धिरित्याह । निर्व्यापारत्वादिति ।
संहन्तुरभावे फल्विमाह । तस्मादिति । यथाकथंचिछोकयात्रा सिध्यवि चेतिक
समुदायेनेत्याशद्भचाइङ्चाऽऽह । समुदायेति ॥ १८ ॥

संघावस्य निमित्तमाशङ्कच निरस्यि । इतरेतरेति । पूर्वपक्षमागं विभजते । यद्य-पीति । विह संघावामायात्तदाळम्बना लोकयात्रा न निर्वहेत्तत्राऽऽह । तथाऽपीति । कार्यं पत्ययक्षे जनकत्वेन गच्छवीवि प्रत्ययक्षच्य हेतुवाचित्वमुपेत्येवरेवरकारणत्वा-वित्युक्तम् । वधाऽपि संघावस्य निमित्तं वाच्यं वत्राऽऽह । तस्यां चेति । अविद्या-दीनामेव विक्रिमित्तत्वाज्ञापेक्षणीयान्वरमस्वीत्यर्थः । के पुनरविद्याद्यस्तत्राऽऽह । ते चेति । वक्ष्यमाणबुद्धिस्थपरामश्ची वच्छव्दः । क्षणिककार्यदुःखस्त्रमावेष्वर्थेषु स्थायि-नित्यसुख्वबुद्धिरविद्या । वस्यां सत्यां संस्कारा रागद्धेषमोहविषयेषु भवन्ति । वस्यो गर्भस्थस्य ।ऽऽधं विज्ञानमृत्पद्यवे । वस्माचाऽऽलयविज्ञानात्प्रियन्यादिचवुष्टयमुपादानकारणं नामाश्रयत्वाज्ञाम निष्पद्यते । वच्च कारणत्वेन स्वीकृत्य सिवासिवादिक्यव-च्छिरिमिनिवेववे । गर्भीमृतस्य शरीरस्य कल्लबुद्धुदाद्यवस्था नामक्रपश्चवाम्यामत्रा-

भ क. 'पेक्-पप्र'। २ क. 'पेक्-प्रेति । ३ क. 'स्याऽऽदावि'।

वना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगंते सम-ये कचिन्संक्षिप्ता निर्दिष्टाः कचित्मपश्चिताः । सर्वेषामप्ययमिव-चादिकलापोऽमत्यारूयेयः । तदेवमविद्यादिकलापे परम्परनि-मित्तनेमित्तिकभावेन घटीपञ्चवद्दनिशमावर्तमानेऽधाक्षिप्त उपपनः संघात इति चेत्।तन्न।कस्मात्।उत्पत्तिमान्निमत्त्वात् ।भ-वेद्वपपन्नः संघातो यदि संघातस्य किचिनिमित्तमवगम्येत न त्ववगम्यते । यत इतरेतरमत्ययत्वेऽप्यविद्यादीनां पूर्वेप्वंमुत्तरो-त्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्तं भवद्भवेन तु संघातोन्पत्तेः किचिनिमित्तं संभवति । नन्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते संघात इत्युक्तम् । अत्रो

भीष्टा जातेरुत्तरत्राभिवानातः । नामक्रपमंभिश्रतानीन्द्रियाणि षडायतनं प्राधिन्या-दिघातवः षडायतनानि यस्य करणजातस्य वत्तथा । नामक्रपेन्द्रियाणा मिथः सं-निपातः स्पर्शः । ततः मुखादिका वेदना । तस्यां मत्या कर्वव्यं मुखं मयेत्यध्यवमानं तृष्णा । ततो वाक्रायचेष्टोपादानम् । ततो भवत्यस्म।ज्जनमेति भवो वर्मादिः । तद्धेतुको देहोदयो जातिः । जातस्य देहस्य परिपाको जरा । देहनान्नो मरणम् । श्रियमाण-स्य साभिषद्भस्य पुत्रादावन्वदीहः शोकः । वदुत्यं हा पुत्रेत्यादिपछपनं परिदेवना । शब्दादिज्ञानपश्चकसंयुक्तमसाध्वनुभवन दुःखम् । दुर्भनम्वा मानसं दुःखम् । इतिश-ब्दो यथोक्तपरामर्शार्थः। एवंजावीयकशब्दो मदमानाद्यपक्केशमंग्रहार्थः। अविद्यादिहे-तुका जन्माद्यस्तद्धेतुकाश्चाविद्याद्य इति घटीयश्चवद्नवरतमावर्गनमेपामिति मस्वा विशिनष्टि । इतरेति । अविद्यादीना सत्त्वमेव कथमित्याशङ्ख्य मंभ्रेपविस्तराभ्यामक-त्वात्तद्वपं सीगतानां प्रमिद्धभित्याह । सीगत इति । न केवलं तेषाभेव प्रामिद्धं किंतु सर्वेवादिनामपीत्याह । सर्वेषामिति । आनुभविकार्यपत्याख्याने सर्वेव्यवहारामिद्धि-रिति भावः । अविद्यादीनां मिथो निमित्तनैमित्तिकत्वेऽपि कुतः संघातमिद्धिरित्या-शहूचोपसंहरति । तदेवमिति । अविद्यादिरेव संघाताभावे न सिध्यवीत्यनुपर्यत्या तदा-क्षेपे तदाश्रयः सँवेव्यवहारो निर्वहतीत्यर्थः । भिद्धान्तभागमवतारयाति । तन्नेति। तत्र प्रश्नपूर्वकं हेतुमाह । कस्मादिति । हेतुं व्याचष्टे । भवेदिति । अविद्यादीनां भिथो निभित्तनैभित्तिकभावभाजां संघातनिभित्तत्वभाशङ्खचाऽऽह । यत इति । उत्तरसूत्रस्थ-मर्थमिमेरेत्येहापिशब्दः । अविद्यादीना मिथो हेतुहेतुमच्वेऽपि चेतनाविष्ठानाहते संघा-तासिद्धिरिसुक्ते पूर्वेवादी पूर्वोक्तं स्मारयि । निन्वति । किमिविद्यादयः संघातस्य गमकाः कि बोत्पादका इति विकल्पयति । अत्रेति । तत्राऽऽद्यमन् इ द्रपयति ।

१ क. ैंगतसी २ ड. झ. ैंपेऽपि पै। ३ ज. चेन्ना४ ज. ट. यदिती ५ ५ ड. ज. पूर्वपूै। ६ क. स. पैरोस्तदाी ७ ठ. ड. सर्वे व्या।

च्यते । यदि तावदयमिभप्रायोऽविद्यादेयः संघातमन्तरेणाऽऽत्मानम्लभमाना अपेक्षन्ते संघातंमिति । ततस्तस्य संघातस्य निमित्तं वक्तव्यम् । तच्च नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्पमानेष्वाश्र्याश्र्यिभूतेषुं च भोकृषु सत्सु न सभवतीत्युक्तं वैशेषिक्परीक्षायाम् । किमङ्ग पुनः क्षणिकेर्वप्यणुषु भोकृरिहतेष्वाश्र्याश्र्यिश्चन्येषुं वाऽभ्युपगम्यमानेषु संभवेत् । अथापमिभप्रायोऽविद्यादय एव संघातस्य निमित्तमिति । कथं तमेवाऽऽश्रित्याऽऽत्मानं स्भानास्तस्यैव निमित्तं स्युः । अथ मन्यसे संघाता एवानादो संसारे संतत्यानुवर्तन्ते तदाश्र्याश्राविच्यादय इति । तदाऽपि संघातात्संघातान्तरमुत्पद्यमानं नियमेन वा सहशमेवोत्पद्येत । अनियमेन वा सहशं विसदशं वोत्पद्येत । नियमम्युपगमे मनुष्यपुद्रस्थ देवतिर्यग्योनिनारकप्राप्त्यभावः प्राप्नुयात् । अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्रस्थः कदाचित्क्षणेन हस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेदिति प्राप्न्यात्। उभयम

यदीति । गमकत्वपक्षे स्रक्षपमिद्धिरन्यतो वाच्या तच्चान्यन्नार्स्तात्यर्थः । अण्ना स्कन्धानां चोमयविथमंघातिनिभित्तत्वभाइद्वचाऽऽह । तच्चेति । आश्रयाश्रयिभूतेष्विति भोकृविशेषणमदृष्टाश्रयेष्वितत्यर्थः । अणुषु स्थिरेषु भोगहेन्वदृष्टाविशिष्टेषु भोकृषु चोक्तिशेषणेषु स्वीकृतेषु सत्मु चेननस्याविष्ठातुरनुक्षपस्याभावान्न संभवाति संघातापत्तेनिमित्तं किचिदिस्यक्तिभत्यर्थः । कमुतिकन्यायभिष्ना सूचितमाह । किमिति ।
सदृष्टाश्रयकर्वृराहित्यमाह । आश्रयति । आश्रयाश्रयिशृन्येष्विति पाठ तूपकार्योपकारकत्ववर्षितेषेष्वत्यर्थः । विशिष्टेष्वणुषु स्वीक्रियमाणेषु कि पुनः संघातापत्तेनिमित्तं
न किचिदित्याक्षेषः । द्वितीयं शद्भयति । अथिति । परम्पराश्रयत्वेन प्रत्याह । कथमिति । पूर्वपूर्वस्यवानामुत्तरोत्तरसंघावहतुत्वात्तदाश्रयत्वाचाविद्यादीना नान्योन्याश्रयत्वम् । नच संहन्तृचेतनापेक्षा स्वभावतो भावाना संहतानामेवोद्दयव्ययोपगमादिसाह । अथिति । तद्दप्यितुं विकलपयति । तदाऽपीति । संघातवितिनोऽदृष्टस्याविष्ठातृचेतनाभावात्तद्वशात्पतिनियतकार्योत्पाद्दायोगे स्वभावादेवोत्पत्तिरास्थया ।
तथाच पूर्यते गलिति चेति पुद्रलं शरीरं तच मनुष्यशाब्दितं तदुपेतः संघातो नियमपक्षे न जात्यन्तरभाग्भवेदित्याह् । नियमेति । द्वितीयेऽपि व्यवस्थापकाभावेनाव्यवस्थामाह । अनियमेति । उभयत्रवेष्टार्थतं शाङ्कत्वा निरस्यित । उभयमिति । न के-

१ ज ैदय एव सौ. २ क. ैतम् । तै। ३ ञ. ट. ैपुभो ै। ४ क ड ज, ध्वर्णु। ५ क. ज ैपुचाभ्यु। ६ क. ज. ैश चोत्रा। ७ ठ ड. ैयत्र चेद्या।

प्यभ्युपगमविरुद्धम् । अपिच यद्गोगार्थः सघातः स्यात्स नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाभ्युपगमः । ततश्च भोगां भोगार्थ एव स नान्येन प्रार्थनीयः। तथा मोक्षो मोक्षार्थ एवेति मुमुक्षुणा नान्येन भवित्वव्यम् । अन्येन चेत्प्रार्थ्येतोभयं भोगमोक्षकाच्यवस्थायिना तेन भवित्वव्यम् । अवस्थायित्वे क्षणिकत्वाभ्युपगमविरोधः । तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वर्मावद्यादीनां यदि भवेद्भवतु नाम ननु संघातः सिध्येत् । भोक्त्रभावादिन्याभ्यायः ॥ १९ ॥

## उत्तरीत्पादे च पूर्वनिरोधात ॥ २० ॥

उक्तमेतदिवद्यादीनामुत्पत्तिमात्रिनिमत्तन्वात्र संघातिनिद्धिर-स्तीति । तदिप तृत्पत्तिमात्रिनिमत्तत्वं न संभवतीतीर्दामदानी-मुपपाद्यते । क्षणभङ्गवादिनोऽयमभ्युपगम उत्तरिस्मन्क्षण उ-त्पद्यमाने पूर्वः क्षणो निरुध्यत इति । न चेवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरपोः क्षणपोर्हेतुफलुभावः शक्यते संपादिषतुम् । निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्याभावग्रस्तत्वादुत्तरक्षण-हेतुत्वानुपपत्तेः । अथ भावभूतः परिनिष्यन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्त-

वलं मंघातानुपपत्त्या क्षणवादानुपपत्तिभाँगापवर्गव्यवहारानुपपत्तिश्वेत्याह । अपिचेति । क्षणवादेऽपि वुभुक्षणा भागो मुमुक्षणा मोक्षश्वार्थनीया तत्कृतो भागापवर्गव्यवहारासि- द्विस्तत्राऽऽह । यदिति । अभ्युपगमफलमाह । ततश्चेति । भागे द्वितं न्याय मोक्षेऽतिदिशति । तथेति । विपक्षे दण्डमाह । अन्येनेति । बुभुक्षोर्मुमुक्षोर्वा कालद्व- यस्थायित्वमाशङ्कचाऽऽह । अवस्थायित्व इति । परिहारभागवात्पर्थमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ १९ ॥

उपेत्यवादिमदानी त्यजित । उत्तरेति । पूर्वसूत्रोक्तमनू चास्य सूत्रस्य तात्पर्यमा-ह । उक्तिमिति । अविधादीना मिथो हेतु त्वमुपेत्य संघातासिद्धिरुक्ता संप्रत्यन्योन्य-हेतु त्वमिप नेति वक्तिमदं सूत्रमित्यर्थः । अविधादीनामन्योन्यिनिमक्तत्वायोगं वक्तुं परपक्षमनुवदिति । क्षणेति । तत्रानुपपित्त पितजानीते । न चेति । काऽत्रानुपपिति-रित्याशङ्कत्त्य पूर्वक्षणस्योत्पादनव्यापारः समनन्तरक्षणे वा स्वमत्ताक्षणे वेति विक-ल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । निरुष्धमानस्येति । अचिरिनरुद्धत्वं निरुष्धमानत्वम् । निरो-धहेतुमानिष्यानुगमानिरुद्धत्वं चिरिनरुद्धत्वम् । कल्पान्तरमुत्थापयिते । अथेति । स्थायि-त्व व्यवच्छिनित्ते । परिनिष्पनेति । कारणस्य कार्योत्पूर्वकाले सत्ताऽर्थवती न कार्यकाले

९ ज. समदेत्। २ ज, भोक्तुग्मां। ३ ख. झ. ठ. ड. "शितन्यां।

रक्षणस्य हेत्रित्यभिपायस्तथाऽपि नोपपद्यते । भावभूतस्य पुन-व्यापारकल्पनार्यां क्षणान्तरसंबन्धमसङ्ख्यात । अथ भाव एवास्य व्यापार इत्यभिमायस्तथाऽपि नैवोपपचते । हेतुस्वभावानुपर-क्तस्य फलस्योत्पच्यसंभवात् । स्वभावोपरागाभ्युपगमे च हेतु-स्वभावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षणभद्भारयुपगमत्याग-पसङ्कः । विनेवं वा स्वभावोपरागेण हेतुफलभावमभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्पाप्तेरतिपसद्धः । अपिचोन्पादिनरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा सर्वथाऽपि नोपपद्यते । यदि ताबद्धस्तुनः स्वह्रपमेवोत्पादनिरोधौ स्यातां ततो वस्तुशब्द उत्पादनिरोधशब्दौ च पर्यायाः मामुयुः । अयास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येतोत्पादनिरोधशब्दाभ्यां मध्यव-र्तिनो वस्तुन आद्यन्तारूपे अवस्थे अभिलप्पेते इति । एवमप्या-चन्तमध्यक्षणत्रयसंबन्धित्वाद्वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः। अथात्यन्तव्यतिरिक्तावेवोत्पादिनरोधौ वस्तुनः स्यातामव्यमहि-पवत् । ततो वस्तृत्पादनिरोधाभ्यामसंस्पृष्टमिति वस्तुनः शादव-तत्वमसङ्कः । यदि च दर्शनादर्शने वस्तुन उत्पादनिरोधौ

तदा कार्यस्य सिद्धत्वेन तद्र्थमत्तानुपयोगत्वादिति भावः। तत्रापि कार्यकारणत्वासिद्धिरित्याह । तथाऽपीति । कथं कारणस्योत्पादनं धर्मः स्वरूपं वा। नाऽऽद्य इत्याह । भावेति । कल्पान्तरमाह । अथेति । तत्रापि हेतुफल्लत्वस्य न सभावनेत्याह । तथाऽपीति । कथं हेतुस्वरूपं कार्योनन्वीय तदन्वियवा। तत्र प्रथमं प्रत्याह । हेत्विति । तदनुपरागेऽपि तद्भावे हिम्बद्धिन्ध्ययोरिप तद्भावः स्यादिति भावः । कल्पान्तर दृषयति । स्वभावेति । प्रथमपक्षोक्तदोषं पपश्चयति । विनेवेति । नच कार्यस्य कारणसाद्धश्यं तिन्निवारकं किचिद्धपानुगमाभावे वस्यवासंभवादिति भावः । इतश्च क्षणवादासिद्धिरित्याह । अपिचेति । तदेव वक्तुमृत्पादिनरोषी त्रेवा विकल्पयति । उत्पादेति । पक्षत्रयेऽपि वस्तुनो नित्यत्वं प्रसञ्जयन्क्षणिकत्वासिद्धिनाह । सर्वथिति । तत्राऽऽद्यमनृद्य वस्तुनो नित्यत्वं प्रसञ्जयन्क्षणिकत्वासिद्धिनाह । यदीति । द्वितीयेऽपि क्षणिकत्वासिद्धिनाद्वस्थ्य-माह । अथेत्यादिना । तमेव विशेषं दर्शयति । उत्पादेति । तृत्वियमनूद्य क्षणिकत्वासिद्धि स्कुटयति । अथेति । पक्षारान्तरमाशद्भच प्रत्याह । यदीति । उत्पादिन-त्वासिद्धि स्कुटयति । अथेति । पक्षारान्तरमाशद्भच प्रत्याह । यदीति । उत्पादिन-

#### [अ०२पा०२ए०२१]आनन्दगिरिकतटीकासंविज्ञतशांकरभाष्यसमैताति । ५३६

स्यातामेवमपि द्रष्टुधर्मी ते। न वस्तुधर्माविति वस्तुनः शाश्वतत्व-प्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसंगतं सौगतं मतम् ॥ २० ॥

#### असित प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २३ ॥

क्षणभङ्गवादे प्रवेक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नांत्तरस्यं क्षणस्य हेतु-भवतीत्युक्तम् । अथायत्येव हेती फलोत्पात्तं वृषात्ततः प्रतिज्ञो-परोधः स्यात् । चतुर्विधान्हेतून्यतीत्य चित्तचैत्ता उत्पचन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । निहेंतुकायां चोत्पत्तावप्रतिवन्धात्सर्वं सर्वत्रोत्पचेत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तियीवैत्तावदवतिष्ठते प्रवेक्षण इति वृषात्ततो यौगपचं हेतुफल्ल्योःस्यात् । तथाऽपि प्रांतज्ञोप-रोध एव स्यात् । क्षणिकाः सर्वे सस्कारा इतीयं प्रांतज्ञो-परुष्येत ॥ २१ ॥

रोषयोर्दुर्निकपत्वे फलमाह । तस्मादिति । मंघातस्य हेतुफलत्वस्य चामिद्धिरापि-शब्दार्थः ॥ २० ॥

किंचामावि फलहेवी फलमुत्पचते सत्येव वेति विकल्प्याऽऽधं दृषयित । असतीति । सूत्रं व्याकर्तुं वृत्तं किर्वयित । अणित । विहं पूर्वकणस्योचरक्षणकारणत्वं मा मृनाहें पूर्वकणामावाद्वोचरक्षणस्योत्पिचित्रद्रमांव मित वा । नाऽऽधः । नामवाऽद्रष्टत्वादिति वश्यमाणत्वात् । द्वितीयमनुवदित । अयेति । निहंतुफलोत्पत्ति मत्याह । तत इति । पितिशोपरोधं स्फोरयित । चतुर्विधानिति । आलम्बनप्रत्ययः समनन्तरप्रत्ययोऽधिपित्रस्य आलोकश्चेति चतुर्विधानिति । आलम्बनप्रत्ययः समनन्तरप्रत्ययोऽधिपित्रस्य आलोकश्चेति चतुर्विधा हेतवस्तान्पतीत्य पाप्य चित्तं चैत्ताश्च तदिमन्नाः सुखादयो जायन्ते । तत्र नीलाभासस्य चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययान्त्रविनयमः । समनन्तरप्रत्ययात्पूर्वज्ञानाद्वोधकपता । चक्षुषोऽधिपितप्रस्ययाद्वपम्रहणप्रविनियमः । भालोकाद्वेतोः स्पष्टता । सुखादीनामिषि चैतानां चित्ताभिन्नानामेवान्येव चत्वारि कारणानि । सेयं प्रतिज्ञा निहेंतुफलोत्पत्ती बाध्येतत्यर्थः । तत्रैवातिपर्भेद्वं दोषान्तरमाह । निहेंतुकाषां चेति । अन्ययेति सृत्रावयवं झद्वात्वेन व्याकरोति । अथेति । तथाच न प्रतिज्ञोपरोवातिप्रसङ्गाविति शेषः । उत्पत्तेकृत्पद्यमानाभेदमभ्यप्रयन्तं प्रति । स्थाचनवेनोत्तरमाह । तत इति । यौगपद्योपगमे का हानिस्तत्राऽऽह । तथाऽपीति । पूर्ववदत्र प्रतिज्ञोपरोधे नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह । क्षिणका इति । आद्यन्तवेनोत्तरमाह । तत इति । यौगपद्योपगमे का हानिस्तत्राऽऽह । तथाऽपीति । पूर्ववदत्र प्रतिज्ञोपरोधे नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह । क्षिणका इति । आद्यन्तवेनते समुत्पद्यन्ते इति व्युत्पत्तः ॥ २१ ॥

१ ज. °स्य हें प्रां २ क. ज. इत. ट. वैद्राइ क. ट. ड. 'ति हें। ४ ठ. ड. °सक्त दों।

## मितसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात् ॥ २२ ॥

अपि च वैनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्सं-स्क्रतं क्षणिकं चेति । तदिष च त्रयं मितसंख्यामितसंख्यानि-रोधावाकाशं चेत्याचक्षते । त्रयमि चैतदवस्त्वभावमात्रं निरु-पाख्यमिति मन्यन्ते । बुद्धिपृर्वकः किल विनाशो भावानां मित-संख्यानिरोधो नाम भाष्यते । तद्धिपरीतोऽमितसंख्यानिरोधः । आवरणाभावमात्रमाकाशिमिति । तेषामाकाशं परस्तात्मत्या-ख्यास्यति [ब०स०२।२।२४] निरोधद्वयमिदानीं म-त्याचष्टे । मितसंख्यामितसंख्यानिरोधयोरमित्रसंभव इत्यर्थः । कस्मादिच्छेदात् । एतौ हि मितसंख्या मितसंख्यानिरो-धौ संतानगोचरौ वा स्यातां भावगोचरौ वा । न ताव-त्संतानगोचरौ संभवतः । सर्वेष्विप संतानेषु संतानिनाम-

समुद्रायस्य कार्यकारणभावस्य क्षणिकत्वस्य चासिद्धिरुक्ता संप्रत्यभ्यपगमान्तरं पत्पाह । प्रतिसंख्येति । मीगतमत्रीमांगत्ये मुत्रस्य हेत्वन्तरपरत्वमाह । अपिचेति । तदेव वक्तुं तन्मतमनुभाषते । वैनाशिका इति । संस्कृतमुत्पाद्यं त्रयादन्यदिसुक्तम् । िक तत्त्रयं तदाह । तदपीति । तस्यापि क्षणिकत्वादुत्पाद्यत्वाच नान्यत्वप्रतियोगिन त्वभित्याञ्जङ्गचाऽऽह । त्रयमपीति । वस्तुप्रतियोगिकान्यत्वं वस्त्वन्तरस्यापीत्याञ्च-द्वचोक्तम् । अभावेति । अभावस्यापि प्रतियोगिद्वारा सोपारूयत्वमित्याशङ्कचाऽऽह । निरुपारुयमिति । मवीपा संख्या मित्रसंख्या सन्तमिममसन्तं करोमीति धीस्तया नि-रोधस्तथेति व्युत्पादयति । बुद्धीति । स्तम्भादीना प्रतिक्षणं स्वारसिको विनाश इत्य-पितसस्यानिरोधं व्याचष्टे । तद्विपरीत इति । आवरणाभावव्यङ्गर्यं शब्दवह्रव्यं व्यवच्छेत्तं मात्रपद्म् । पराभ्युपगममुक्तवा स्त्रविषयं परिश्चिन्छि । तेषामिति । तात्पर्य-मुक्त्वा प्रतिज्ञा विभजवे। प्रतिसंख्येति। तत्र प्रश्नपूर्वेक हेतुमाह। कस्मादिति । हेतुं च्यास्यातुं निकल्पयाति । एतौ हीति । भावशब्दः मतानिवाची । तत्राऽऽ चं दूषयाति । तावदिति । योऽसावन्त्यः संतानी स किचिदारभते न वा । नाऽऽद्योऽन्त्यत्वा-भिद्धेः संतानानुच्छेदाच । द्वितीयेऽयैकियाभावात्तद्सत्त्वे तज्जनकमपि सर्वमसदित्यनेन क्रभेणासन्तः सर्वे मंतानिनः स्युः। नच विजातीयक्षणोत्पादकत्वेनाथैकियाकारित्वं सजावीयानृत्पादकत्वेन च मंतानोच्छित्तिरेकस्मिन्नेय मंतानेऽनेकसंतानप्रसङ्गादतः सं-

१ ज. भे भे। २ क, "तासंग्रते: मैं।

विच्छिन्नेन हेनुफलभावेन संतानविच्छेदम्यासंभवात् । नापि भावगोचरौ संभवतः। निह भावानां निरन्वयो निरुपाच्यो विनाशः संभवित सर्वास्वप्यवम्थामु अन्यभिज्ञानवलेनान्वय्यविच्छेददर्शन् नात् । अस्पष्टप्रन्यभिज्ञानास्वप्यवस्थामु कचिद्दृष्टेनान्वय्यविच्छेन् देनान्यत्रापि तदनुमानात् । तम्मात्परपर्गकान्यतम्य निरोधद्व-यस्यानुपर्यानः ॥ २२ ॥

## उभयथा च दोपात ॥ २३ ॥

योऽयमविद्यादिनिगेवः प्रतिसंख्यानिगेधान्तःपाती परपिन् कल्पितः स सम्यग्ज्ञानाद्वा सर्पारकगत्म्यान्म्वयमेव वा । पूर्व-स्मिन्विकल्पे निर्हेतुकविनाशाभ्यपगमहानिश्मङ्कः। उत्तर्राम्भैसतु मार्गोपदेशानर्थक्यमसङ्गः। एवमुभयथाऽपि दोषप्रसङ्गादममञ्जस-मिदं दर्शनम् ॥ २३ ॥

#### आकारो चाविरोषात् ॥ २४ ॥ यत्र तेषामेवाभिषेतं निरोधद्वयमाकारां च निरुपाल्यमिति ।

वानानुच्छेदान वद्रोचरी निरोवावित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह । नापीति । निरन्वयं व्याचछे । निरुपारुप इति । घटकपालादिषु मर्वत्र सेवेयं मृदिवि प्रत्यभिज्ञानादन्व- यिनो नाशाभावावगविरिवि हेतुमाह । सर्वास्विति । बीजाङ्करादीनामृत्तरोत्तरकार्ये प्रत्यभिज्ञानाभावादन्वथिविच्छितिरित्याशङ्कचाऽऽह । अम्पष्टेति । वालिप नान्वयी विच्छिचते घटकपालादौ दृष्टेनान्वय्यविच्छेदेन विवादस्थलेऽपि वदनुमानात । विमव न निरन्वयविनाशि कार्यत्वाद्धटादिवदित्यर्थः । अन्वय्यविच्छेदेऽपि विच्छेदोऽवस्थानामात्यन्विकः स्यादित्याशङ्कच नावस्था निरन्वयनाशिन्यस्वासामनिर्वाच्यवयाऽन्व- यिमात्रत्वात्तस्य च मस्वेनाविष्ठानत्वाद्दनाशादित्यप्रसंहरिव । तस्मादिति ॥ २२ ॥

निरोषद्वयं निरस्याऽऽकाशं निरस्यति । आकाशे चेति । सृत्रस्य संगतिमाह । यचेति । वृत्तमन्द्य पृवीचरसूत्रयोरपुनरुकं विषयमुक्तवा प्रतिज्ञामाकाङ्का पृरय-

१ क. इ. ज. ट. र्स्याप्रतिसम्यानि । २ ज. वामभि । ३ ठ. इ. व्यास्यातु

तत्र निरोधद्वयस्य निरुपाल्यत्वं पुरस्तात्रिराकृतम् । आकाश-स्पेदानीं निराक्रियते । आकाशे चायुक्तो निरुपाल्यत्वाभ्यप-गमः । प्रतिसंख्यापतिसंख्यानिरोधयोरिव वस्तुत्वपतिपत्तेरवि-शेषात् । आगमपामाण्यात्तावत् " आत्मन आकाशः संमूतः " इत्पादिश्वतिभ्य आकाशस्ये च वस्तुत्वपसिद्धिः । विप्रति-पन्नीन्मति त शब्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यं गन्धादीनां गुणा-नां प्रथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदर्शनातः । अपिचाऽऽवरणाभावमा-त्रमाकाशमिन्द्रेतामेकस्मिनसपर्णे पतत्यावरणस्य त्वातसुपर्णान्तरस्योत्पित्सतोऽनवकाशत्वपसङ्गः । णाभावस्तत्र पतिष्पतीति चेत । धेनाऽऽवरेंणाभावो विशे-ष्यते तत्त्वहिं वस्तुभृतमेवाऽऽकाशं स्यान्नाऽऽवरणाभावमात्रम् । अपिचाऽऽवरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमानस्य सौगतस्य स्वा-भ्युपगमविरोधः मसज्येत । सौगते हि समये पृथिवी भर्गवः

न्व्याकरोति । आकाशे चेति । तत्र हेतुः । प्रतिसंख्येति । कथमावरणाभावमात्रे वस्मिन्वस्तुत्वचीस्तत्राऽऽह । आगमेति । तत्प्रामाण्येऽपि कथमाकाशे वस्तुत्वधीरि-त्याशङ्कच तदुत्पत्तिवादिनीना श्रुतीना भूयस्त्वादित्याह । आत्मन इति । नाई निरुपारुयं नरविषाणवद्भत्पस्तुमहैवीति भावः । आगमाप्रामाण्ये बौद्धा विवदन्ते तत्कथं वान्त्रत्यागभेन नमसो वस्तत्वमुच्यते तत्राऽऽह । विमितिपन्नानिति । अनुमानभेव सचयित । गन्धादीनामिति । शब्दो हि कचिदाश्रितो धर्मत्वाद्रन्धवदिति सामान्यतो धर्मिसिः। शब्दश्च विशेषगुणोऽस्पर्भवस्वेमति बाह्यकेन्द्रियमाह्यजातिमस्वाद्गन्यवत् । म च पत्यक्षत्वे सत्ययावहृव्यमावित्वेन स्पर्शवद्संबन्धाद्विशेषगुणतया दिकालमनोभिरमं-सर्गोद्वाहोन्द्रयमाह्यतया चानात्मगुणत्वात्पारिकोष्याद ष्टद्रव्याविरिक्तद्रव्याश्रयस्त चाऽऽ-कार्भामत्यर्थः । भागमादनुमानादनुभवाद्वा सोपारूयमाकाश्रामत्यक्तवाऽऽवरणाभावपक्षे दो-षमाह । अपिचेति । यथैकघटमस्वेऽपि घटान्वरासस्वपयुक्तया निर्धेटं भृवलभित्यका-क्यं वक्तुं वधैकस्मिन्नावरणे सत्यावरणान्तराभावप्रयुक्त्याऽपि न वद्धीनवेति पश्य-न्तरसंचारो न स्यादित्यर्थः । देशावच्छेदेनाऽऽवरणाभावविभागं गृहीत्वा शङ्कते । य-त्रेति । अभावस्य धर्मिपवियोग्यपेक्षत्वाद्ध(मिणो वस्तुत्वं स्यादित्याह । येनेति । इत-श्वाऽऽकाशस्य वस्तुत्विभित्याह । अपिचेति । मसङ्गं प्रकटीकर्तुं स्वाभ्युपगम्मपन्यस्यति । सौगते हीति । कि सम्यङ्निश्चितं श्रयोऽविकरणमस्या इति किसंनिश्रया । कथ-

<sup>ी</sup> ज. <sup>\*</sup>स्य व<sup>°</sup>। २ ज. ज <sup>°</sup>भानपि प्रति श<sup>°</sup>। ३ क. ज. <sup>°</sup>च्छत एक<sup>°</sup>। ड ज <sup>°</sup>च्छतस्तवै स<sup>°</sup>। ४ स. 'रणमा'। ५ क. इ. ज. विशिष्य'। ६ इ.ज. "गवन्कि सं । ७ ख.इ. गमप्रा"। ८ ठ.इ. बाह्येन्द्रिं।

#### [म०२पा०२म०२६] आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्रज्ञांकरभाष्यसमेताति। ५४३

किसंनिश्रयेत्यस्मिन्मश्रमितवचनमवाहं प्रथिव्यादीनामन्ते वायुः किसंनिश्रय इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं भवति वायुराकामसंनिश्रय इति । तदाकामस्यावस्तुन्वे न समञ्जमं स्यात् । तस्माद-प्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुत्वम् । अपि च निर्गाधद्वयमाकाशं च त्रयमप्येतिकरुपाख्यमवस्तु नित्य चेति विर्णातिषद्धम् । न ह्यव-स्तुनो नित्यत्वमनित्यत्वं वा सभवति वस्त्वाश्रयत्वाद्धमंधर्मि-व्यवहारस्य । धर्मधर्मिमावे हि घटादिवद्वस्तुत्वमेव स्यात्र निरु-पाख्यत्वम् ॥ २४ ॥

## अनुस्मृतेश्व ॥ २५ ॥

अपिच वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षाणकतामभ्युपयञ्चपलेट्युरिप क्षणिकतामभ्युपेयात् । न च सा संभवति । अनुस्मृतेः ।
अनुभवमुपल्रिट्यमनूत्पद्यमानं स्मरणमेवानुस्मृतिः सा चोपलट्येककर्तृका सती संभवति । पुरुषान्तरोपल्रिट्यविषये पुरुषानतरस्य स्मृत्यदर्शनात् । कथं द्वहमदोऽद्राक्षमिदं पदयामीति
च पूर्वेत्तरदर्शिन्येकस्मिन्नसति मत्ययः स्यात् । अपिच दर्शनस्मरणयोः कर्तर्थेकस्मिन्नस्यक्षः मत्यभिज्ञामत्ययः सर्वस्ये लोक-

माकाशस्य वस्तुत्वाभावे तिद्वरोधप्रसङ्गस्त वाऽऽह । तिदिति । आश्रयत्वं नावम्तुनो दृष्टिमित्यर्थः । स्वाभ्युपगमिविगेवप्रमङ्गफलमाह । तस्मादिति । निरोवद्वयस्याऽऽकाश-स्य चावस्तुत्वे माधारणं दृष्णमाह । अपिचेति । विप्रिविषेवं स्फोरयति । न हीति । नाशाभावोपलक्षेत्रमत्तायोगित्वं नित्यत्वम् । तिद्वपरीतमिनत्यत्वम् । तदुभयं न तुच्छ-स्य युक्तभित्यर्थः । वस्तुत्वाभावे धभैविभिव्यवहाराविषयत्विमयुक्तम् । इदानीं तिद्वपर्यं यत्वे वस्तुत्वं स्यादित्याह । धभैति ॥ २४ ॥

संपत्यात्मनः स्थाथित्वं विशेषतः साययति । अतुस्मृतेश्चेति । सृत्रस्य वैनाशिक-दर्शनानुपपत्तौ हेत्वन्तरपरत्वमाह । अपिचेति । तदेव वक्तुं परस्यावश्याश्रयणीयमर्थमा-ह । वैनाशिक इति । इष्टापत्तिमाशङ्खचाऽऽह । न चेति । उपछब्युने क्षणिकता यु-क्तस्यत्र हेतुमुक्तवा व्याकरोति । अन्वित । अनुशब्दस्य व्यवच्छेद्याभावेऽपि स्मृत्यु-पछब्व्योरेककर्वृकत्वार्थे विशेषणमित्याह । सा चेति । न केवलमुपछब्धिसमृत्योरेवै-ककर्वृकत्वमुपछब्ध्योरपीत्याह । कथमिति । यस्तु सत्यिप भेदे संवानेक्यं स्मृतिप्रयो-जकमिच्छिति वं प्रत्याह । अपिचेति । पूर्वोत्तरप्रस्थयकर्तृभेदेऽपि संवानेक्यादेवंविधा स्प प्रसिद्धोऽहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोभिनः
कर्ता स्पात्ततोऽहं स्मराम्यद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात् । न त्वेवं
प्रत्येति कश्चित् । यत्रैवं प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोभिन्नमेव कतारं सर्वलोकोऽवगच्छिति । स्मराम्यहममावदोऽद्राक्षीदिति ।
इह त्वहमदोऽद्राक्षमिति दर्शनस्मरणयोविनाशिकोऽप्यान्मानमेवैकं कर्तारमवगच्छिति । न नार्हामत्यात्मनो दर्शनं निर्वृत्तं विहुते पथाऽप्रिरनुष्णोऽप्रकाश इति वा । तत्रैवं सत्येकस्य दर्शन
नस्मरणलक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिर्पारहार्यो वैनाशिकस्य स्यात् । तथाऽनन्तरामनन्तरामान्मन एव प्रतिपत्तिं प्रत्यभिजानन्नेककर्तृकामोत्तमादुच्छ्वासादतीताश्च प्रतिपत्तीरा
जन्मन आरमेककर्तृकाः प्रतिसंदधानः कथं क्षणभङ्गवादी वैनाशिको नापत्रयेत। स यदि न्नृपात्साद्ययादेतत्संपत्स्यत इति। तं

धीरित्याशङ्कचाऽऽह । यदि हीति । कर्तुभेदे स्मराम्यहमन्योऽद्राक्षीदिति लोकस्य धीः स्यादित्यर्थः । ईहरुयेव धीरित्याशङ्कचाऽऽह। न त्विति । कचित्ताहरया वि-योऽनुभवामिद्धत्वमाशङ्कचाऽऽह । यत्रेति । कर्तृभेदावगितमुदाहरति । स्मरामीति । कचित्तर्योविभिन्नकर्त्रेकत्वे दृष्टिस्पृतित्वाविशेषादहमद्गिऽद्राक्षमित्यत्रापि तयोभिन्नकर्तृ-कत्वमनुमेयमित्याशङ्कचानुभवविरोवमाह । इहंति । अवगतिमनवगतिव्युदासेन रंफो-रयवि । न नेति । यदात्मनो दर्शन पूर्व निर्वृत्तं तदहं नाद्राक्षभिति न निह्नते किं त्वनुमन्यते परोऽपीत्यर्थः । प्रत्यक्षविरोवादनुमानानुद्ये दृष्टान्तमाह । पर्थति । एत-द्धरसर्वेतद्धरानुभवितेतद्धरज्ञातृत्वात्मंप्रतिपन्नव्यक्तिवदिनि मत्वा फल्लिनमाह । तन्ने-ति । दर्शने स्मरणे चोक्तरीत्या कर्त्रेक्यं मतीति यावत् । दृष्टिस्मृतिक्षणद्वयवर्तित्वमे-कस्यास्माभिरिष्यते क्षणिकत्वं त्वाशुतरविनाशित्वादित्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । स-रसमङ्गरत्ववदाश्ववरविनाशित्वमपि मावाना पत्यमिजाविरुद्धमिखर्थः । विरोबमेव स्फो-रयति । अनन्तरामिति । वर्तमानद्शामारभ्योत्तमादुच्छ्वासादा मरणादनन्तरामन-न्तरां खस्यैव प्रतिपत्तिमारमैककर्षेका पत्यभिजानचा जन्मनश्च वर्षमानदशापर्यन्तम-तीताः प्रतिपत्तीः स्वकीयाः स्वमात्रकर्तृकाः प्रतिसंद्धानः सन्निति योजना । आत्म-नि पत्यभिज्ञानं ज्वालादाविव साहश्यकता आन्तिरिति शङ्कते । स इति । ए-कस्य पूर्वीत्तरक्षणद्वयतत्सादृश्यदृशोऽसत्त्वं सत्त्वं वेति विकल्पयति । तमिति । अस-

<sup>🤋</sup> क. °स्यन्योऽद्राक्षीदिति । ज. स्यसावद्राक्षीदिति । र क. ठ. इ. "योभिन्न"। ३ झ. स्मारयति ।

## [अ०२पा०२मृ०२५] आनन्दगिरिकृतटीकामंबस्तिशांकरभाष्यसमेताति |५४५

मितव्यात् । तेनदं महशिमित द्वपायन्तत्वात्माहश्यस्य । क्षणभङ्गवादिनः महशपोद्वेपोर्वस्तुनोर्महीनुरेकस्याभावात्माहश्य-निमित्तं प्रतिसंधानिमिति मिथ्याप्रलाप एव स्थान् । स्थाक्षत्प्रवेति-रयोः क्षणयोः साहश्यस्य ग्रहीतेकस्तथा सत्येकस्य क्षणद्वयावस्था-नात्क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत । तेनदं सहशिमिति प्रत्ययान्तरमेवदं न पूर्वोत्तरक्षणद्वयग्रहणिनिम्त्तिमिति चेत्र। तेनदिमिति भित्रपदाधीं-पादानान् । मत्ययान्तरमेव चेत्माहश्यविषयं स्थान्तेनदं सहशिमित् वात्र्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्। साहश्यमित्येव प्रयोगः प्राप्नुवात् । यदा हि लोके प्रसिद्धः पदार्थः परीक्षकेने परिष्ठज्ञते तदा स्वपक्ष-सिद्धः परपक्षदोषो वोभयमप्यच्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्र

च पत्याह । तेनेति । मच्चमन् च निगह । स्याचेदिनि । वेनेदं महश्रीस्यय विकल्पप्रत्ययः स च स्वाकारं व ह्यातयाऽध्यस्यति तत्त्वतस्तु पूर्वापरे। क्षणी तयोः साइश्य वा न गृह्णांत तत्कथमेकस्य द्रष्टः स्थायितेति शङ्कते । तेनेति । वस्तुद्भयमत्ययादन्यत्वविया मादृश्यमत्ययस्यान्तग्शब्दम्तथाऽपि तत्र वस्तुद्भय-पत्ययस्य निमित्तत्वादेकेन क्षणत्रयस्थायिना भाव्यभित्याह । नेति । वेनेदं सहजामिति ज्ञाने तत्तेदंताविच्छन्नावधीं तयोः माहरूयं च कि न भामते । भाममाना वा विज्ञानस्याऽऽकाराम्बस्मान्जानादिन्ना न वा । ज्ञान्ध्रकारत्वे ज्ञानमेकमनेक वा । तनाऽऽदो स्वसंवेदनविरोवः स्यादित्याह । तेनेति । भाममानाना त्रयाणा जानाकाग्रवे तस्य चैक्ये व्याघातः । एकस्यानेकाकारत्वायोगातः । आकारभेदे च तद्रेदात् । न च ज्ञानानंकत्वमेकज्ञानंन हि नानापदार्थोंहेखे नानेत्युहेखो न ज्ञानभेदः । परिशेषा-ज्ज्ञानाद्भिनोऽर्थस्तस्य च नानाकारस्य तत्तेदंतास्पदस्य तत्मादृश्यस्य च परामर्शः स्थायिन्यात्माने सिंत स्यादिति मत्वोक्तमेव व्यनिक । प्रत्ययानतर्मिति । ननु ना-र्थस्य ज्ञाने भानमवजानीमहे येन प्रवीति विरुध्येमहि किंतु सोऽर्थः प्रवीतावारोपितो न बहिरास्ति न च मतीतितावन्मात्रेऽथेस्य ज्ञानेऽध्यस्तत्वात्ततश्च न ज्ञानस्यैकस्य नानार्थोकारत्वकृतो व्याघातो नच बाह्यार्थावगमस्तन्नाऽऽह । यदेति । कल्पितोऽपि विज्ञानेऽर्थाकारस्तस्माद्भिनोऽभिन्नो वेति वक्तव्यम् । अनिर्वाच्यत्वानङ्गीकारातः । भिन्नः स्वे ज्ञानान्तरवदकल्पितत्वं तथाच तेनेद्मिति महश्मिति च भातानामधीनामेकज्ञाना-भेदोपगमे मिथोऽप्यमेदः स्यात्ततश्चान्योन्यमेदेन पदार्थो लोकसिद्धा निह्नयेरन् । ज्ञा-नाच ज्ञेयस्य भेदः प्रसिद्धः सोऽपि निद्वयेत तद्रपद्धते च खपक्षसावनपरपक्षाक्षेपा-

<sup>ी</sup>ड.ज. संदर्धां। र फ.ख.ज. छोक्तप्रां ३ क. वमुच्या ४ क तेतं त्वा ५ ठ. इ. पि इता। ६९

यथार्थत्वेन न बुद्धिसंतानमारोहित । एवमेवेषोऽर्थ इति निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यं ततोऽन्यदुच्यमानं बहुमलापित्वमात्मनः केवलं प्रक्यापयेत् । न चायं साहत्रयात्संव्यवहारो युक्तः । तद्भावावम-मात्तत्सहशभावानवगमाच । भवेदिप कदाचिद्धाह्मवस्तुनि विमल्समसंभवात्तदेवेदं स्यात्तत्त्व हशं वेनि संदेहः । उपलब्धिर तु संदेहोऽपि न कदाचिद्भवति स एवाहं स्यां तत्सहशो वेति । य एवाह पूर्वेद्युरद्राक्षं स एवाहमच स्मराभीति निश्चिततद्भावोपलन्मात् । तस्माद्य्यनुपपन्नो वैनाशिकसमयः ॥ २५॥

#### नासतोऽदृष्टत्वात् ॥ २६ ॥

इतशानुपपन्नो वैनाशिकसमयो यतः स्थिरमनुयायिकारणम-

सिद्धिः । विकल्पप्रतिभासिना नित्यत्वादीनामेकार्थेनिष्ठत्वाभावादेकाविकरणविप्रतिषिद्धध-र्मद्वयोपगमक्रपविप्रतिपत्तरसंभवादिति भावः । तत्तेदंतादिरर्थों ज्ञानस्याऽऽन्तर आकार इति मतं बाह्यार्थवादवृष्णमध्येऽपि प्रसङ्खादाशद्भय निरस्तम् । इदानीमस्ति बाह्योऽ-र्थः म तु क्षणिको निर्विकल्पके चकास्ति मविकल्पकपत्ययान्तु विकल्पास्तद्रतमादः-ञ्याचाकारणे निर्भामन्ते तेन विप्रतिपत्यादिव्यवहारामाद्वीरिति बाह्यार्थवादमाशद्भय निरस्याते । एवमिति । न हि बाह्यस्यार्थस्य क्षणिकत्व प्रमाणाभावान्न तावत्पत्यक्षं वर्तमा-नम्थमवगाहमानं तस्यावर्तमानव्यावृत्तिं गमयति तिद्धं वर्तमानताविशिष्टस्य वदैवान्य-व्यावृत्ति गमयेदन्यदा वा । प्रथमे नास्मत्पक्षक्षितिरकस्यापयीयेणानेककालकलितत्वान-भ्युपगमात् । न द्वितीयो विरोवमन्तरेण काळान्तरीयसन्त्रव्यवच्छेदकत्वानुपपत्तेः । नापि यत्मत्तत्क्षणिकं यथा दीपः मन्तश्च भावा इत्यनुमानं क्षणिकत्वसावकं दृष्टान्तस्य साध्यवि-कलत्वात् । तस्य नाशित्वेऽपि विवक्षितक्षणिकत्वाभावात्तस्मादनि श्वितार्थवादिनो विप-लम्भकत्वान प्रतिवादिनेत्यर्थः । आत्मनि प्रत्यभिजौ सादृश्यादित्यत्र हेत्वन्तरमाह । न चेति । प्रत्यभिज्ञाया विषयीमाख्यमप्रामाण्यं निरस्य संशयाख्यमपि तं निरस्यति । भवेदिति । सशयसामग्रीसन्त्रावस्था कदान्विदित्युक्ता । संभवो नानाकारत्वोपपत्तिः । सदेहोऽपीत्यपिना विपयीसो हृशान्तितः । तत्र सदेहायोगे हेतुमाह । य इति । प-त्यभिज्ञयाऽऽत्मनः स्थायित्वे फलितमाह । तस्मादिति ॥ २५ ॥ कारणाभावात्कार्योत्पात्तिरिति पक्षमविशष्ट निराचष्टे । नासत इति । परमतायोगे हे-त्न-तरपरत्व सूत्रस्य दर्शयति । इतश्चेति । तदेव स्फोरयाति । यत इति । अस्थि-रात्कारणात्कार्योत्पत्तिमिच्छतामभावाद्भावोत्पत्तिर्बछादापततीत्येव न किंतु खयमपि

१ क. ज. देशहो वं। २ ड. ज. श्वितात्तद्भां। ३ क. ख. ठ. ड. <sup>\*</sup>ज्ञानसां।

नभ्युपगच्छतामभावाद्वावोत्पात्तिरिन्येतदापंधेत । दर्शयनित चांभावाद्वावोत्पात्तम् 'नानुपमृद्य मादुभावात्' इति । विनष्टाद्वि
किल बीजादङ्कुर उत्पद्यते तथा विनष्टात्कीराह्य मृत्यिण्डाच
घटः । कृटम्थाचेत्कारणात्कार्यमृत्य येताविशेपात्सर्वे सर्वत उ
त्पचेत । तस्मादभावप्रस्तेभ्यो वीजादिभ्योऽङ्कुरादीनामृत्यद्यमानत्वादभावाद्वावोत्पात्तिरित मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते 'नामतोऽहष्टत्वात्' इति । नाभावाद्वाव उत्पद्यते । यद्यभावाद्वाव उत्पद्येताभावत्वाविशेपात्कारणविशेषाभ्युपगमोऽनर्थकः स्यात् । त
हि बीजादीनामुपमृदितानां योऽभावस्तंस्पाभावस्य शशविपाणादीनां च निःस्वभावत्वाविशेषादभावत्वे कश्चिद्विभेषोऽस्ति । येन बीजादेवाङ्कुरो जायते क्षीरादेव दधीत्येवंजातीयकः कारणविशेषाभ्युपगमोऽर्थवानस्यात् । निर्विशेषस्य त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्योऽप्यङ्कुरादयो जायेरन्। न चैवं हश्यते।यदि पुनरभावस्यापि विशेषोऽभ्युपगम्येतोत्पलादीनामिव नी-

वैनाशिकास्त्योपयन्तित्या ह । दर्शयन्तिति । तद्याचि । विनष्टादिति । हिशब्दस्नदिच्छायाम् । स्वानिच्छायां किळकारः । विनष्टाद्वज्ञादेरद्वरादिजन्मेत्यत्र युक्तिमाह ।
क्रिटस्थादिति । कारणं समर्थमसमर्थं वा । यद्यममर्थं न कदाचिद्दिष कार्यं कुर्योत् ।
आद्ये समर्थस्य क्षेपायोगादपर्यायोगाशेषं कार्यं जनयेत्ततश्चात्तरक्षणेऽ थिक्तयाभावादमस्वम् । न च समर्थमपि महकारिमंनिविमपेश्य जनक सहकारिणा वस्तुनोऽतिशयजनने तस्य समर्थत्वे सदा तज्जननादममर्थत्वे कदाचिद्दिष तज्जन्मायोगात्महकारिणोऽपि
सहकार्यन्तरापेक्षायामनवस्थानाद्वस्तुनश्चाविशयस्य भेदे तस्येव प्राप्ताप्राधिविवेकेन जनकत्या वस्तुनस्तदामिद्धिरभेदे तस्येव जन्यत्या क्षणिकस्य जनकत्वापत्तिरितशयानाधाने सहकार्यपेक्षेव न स्यादित्यर्थः । क्रूटस्थस्य कारणत्वदीस्थ्ये फळितमाह । तस्मादिति । परमत्वित्राक्षित्वेन सूत्रमवतार्यं व्याच्छे । तत्रेति । तदेव व्यत्रिकदारा साध्याति । यदीति । बीजाद्यमावेभ्योऽद्वराद्युत्यस्त्रक्षाविश्वरेष कारणविशेषोपादानित्याशद्भचाद्यं द्ययित । निविशेषस्येति । एतेन नामतोऽद्दष्टत्वादिति व्याख्यातम्। द्वितीयमनूद्य निरस्यित । यदीति । अभावस्य कारणत्वमुपेत्योक्तं तदेवायुक्तभित्याह ।

९ इ. ज. "पद्यते । द'। २ इ. ज. ट. "चात्रामा"। ३ ट. "नष्टक्षीरा"। ४ क. इ. ज ज. "स्तस्य च क्षी ५ क. "जनन(यो"।

लत्वादिस्ततो विशेषवन्त्वादेवाभावस्य भावत्वमृत्पलादिवत्मसज्येत।
नाप्यभावः कस्यचिद्धत्पित्तिहेतुः स्पात्। अभावत्वादेव शशिवणाविवत्। अभावाच भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्वं कार्यं स्यान्न चैवं हश्यते। सर्वस्यं च वस्तुनः स्वेन स्वेन छपेण भावात्मनैवोन् पलभ्यमानन्वात्। नच मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिन्विकाराः केनचिद्दभ्यपगम्यन्ते । मृद्धिकारानेव तु मृदन्वितांन्त्रभावाँ छोकः प्रत्येति। यत्त्तं स्वह्मपोपमर्दमन्तरेण कस्यचित्कूटन्यस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्तरभावाद्वावे स्पत्तिभिवतुमहंतीति। तद्धरक्तम्। स्थिरस्वभावानामेव स्वणादीनां पत्यभिज्ञायमानानां रुचकादिकारणभावदर्शनात्। येष्वपि बीजादिषु स्वह्मपोपमदीं लक्ष्यते तेष्वपि नासाव्यमृद्यमानानां पूर्वोवस्थोत्तरावस्थायाः कारण्णमभ्यपगम्यते। अनुपमृद्यमानानामेवानुयायिनां बीजाँखवयवान

नापीति । कार्यस्वभावाळोचनयाऽपि नाभावस्य कारणवेत्याह । अभावादिति । यघेनानिवतं न तत्तस्य कार्यं यथा हेम्नाऽनिवतो घटो न हेम्नो विकारः । अनिवता-श्राभावेन भावान्तस्मानाभाविकारा इत्यर्थः । किच यद्येनानिवतं तत्तस्य कार्यं यथा हेम्नाऽनिवतं रुचकादि तत्कार्थम् । अन्विताश्च भावेन भावास्तस्मानाद्विकारा इत्याह् । सर्वस्येति । भावान्वितत्वेऽपि कारणभन्वय्येवेत्यनियमाद्वभावोऽपि कारणं कि न स्यादित्याशद्वचाऽऽह । न चेति । आचेऽनुमाने व्याधिमुक्तवा द्वितीयेऽपि तामाह । मृदिति । अभावकारणवादिनोक्तम नुभाषते । यन्त्वित । स्थिरस्य कारणत्वं न दृश्यते न युज्यवे वा । नाऽऽद्योऽनुभवविरोवात । न द्वितीयः स्थिरस्यापि क्रमवत्सहकारिव-शात्कमकारित्वाविरोधात । न च सहकारिजन्यातिशयस्यैव कारणत्वं न स्थायिनस्त-थात्वं भेदाभेदादिभिरनिवेचनीयातिशयवतो वस्तुनो लोकसिद्धकारणत्वानिराकरणात । न च समर्थत्वादपर्यायमशेषजनकत्व तत्तत्कालीनकार्यजनमसामथ्योपगमात । नच सामर्थत्वादपर्यायमशेषजनकत्व तत्तत्कालीनकार्यजनमसामर्थ्योपगमात । नच सामर्थत्वादपर्यायमशेषजनकत्व तत्तत्कालीनकार्यजनमसामर्थ्योपगमात । नच सामर्थत्वाद्वपर्यायमशेषजनकत्व तत्तत्कालीनकार्यन्विचित्वात्वर्यात्वर्यक्षित्वर्वात्वर्यस्वात्वर्यम्वत्वर्यस्वान्तिय्वर्विव । यन्त्वरिदि मत्वाऽऽह । तदिति । यन्तु विनष्टाद्विति तत्राऽऽह । येष्विति । अद्भुरादिषु पार्यवादिस्वमावानामेव कारणत्वेऽपि बीजाद्यवयवानामिति परमतेनोक्तमु-

१ क. ज. त्र. स्याभैव । २ क. ज. त्र. \*स्य व । ३ ट. \*ताह्ये । ४ ड. त्र. ँदिकार्यका । ५ क. इ. इ. त्र. तेन पू । ६ क. ज. ट. \*स्थाका । ७ ट. \*जाव । ८ क. ट. इ. हेमान्वि ।

नामद्भुरादिकारणभावाभ्युपगमात्। तस्मादसद्धयैः शश्विपाणा-दिभ्यः सदुत्पत्त्यदर्शनात्सद्भवश्च सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिदर्शनाद-नुपपन्नोऽयमभावाद्वावोत्पत्त्यभ्युपगमः। अपित्र चतुर्भिश्चित्तचैत्ता उत्पद्यन्ते परमाणुभ्यश्च भृतभौतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यत इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्वावोत्पत्तिं कल्यपद्विगभ्युपगैतमपद्भुवा-नैवैनाशिकौः सर्वो लोक आकुर्लाक्रयते॥ २६॥

## उदासीनानामपि चैवं मिद्धिः ॥ २७ ॥ ( ४ )

यदि चाभावाद्वावोत्पत्तिरभ्युपगम्येतैवं सत्युदासीनानामनीह-मानानामपि जनानामभिमतिसिद्धिः स्यात् । अभावस्य मुलभत्वात्। कृषीवलस्य क्षेत्रकर्मण्यभयतमानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः स्यात् । कुलालस्य च मृत्संस्क्रियायामभयतमानस्याप्यमत्रोत्पत्तिः। तन्तु-वार्यस्यापि तन्तृनतन्वानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रलाभः। स्वर्गा-पवर्गयोश्च न कश्चित्कयंचित्सभीहेत । न चैतद्युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित् । तस्मादंनुपपन्नोऽयमभावाद्वावोत्पत्त्यभ्युपगमः ॥ २०॥ (४)

## नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥

एवं बाह्यार्थवादमाश्रित्य समुदायापाष्ट्यादिषु दूषणेषूद्रावि-

क्तेऽर्थे मूत्र योजयन्नुपर्यंहरति । तस्मादिति । स्वाभ्युरगमिवरोधादिष नामावाद्भावी-त्पत्तिरित्याह । अपिचेति ॥ २६ ॥

अभावकारणत्वे कारणिविशेषोपादाने प्रवृत्तिरयुक्तेत्युक्तम् । इदानी प्रवृत्तिमात्रमित न युक्तिमित्राह । उदासीनानामिति । सूत्रं विभजवे । यदीति । अभाववादे मर्वेछी- किकन्यवहारासिद्धिमुदाहरणैर्दर्शयित । कृषीति । पारकौकिकन्यवहारोऽपि परमत्ते न स्यादित्याह । स्वर्गीत । उभयविवन्यवहारासन्त्वप्रसङ्कस्येष्टत्वं प्रत्याचष्टे । न चेति । सूत्रद्धयार्थमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ २७ ॥ (४)

विज्ञानस्य क्षणिकेनार्थेन सालम्बनत्वं निराक्तस्य निरालम्बनत्वं निराकर्तुमारभवे । नाभाव इति । कपादिहीनं ब्रह्म जगदुपादानिमिति वदतः समन्वयस्य क्षणिकं ज्ञानं नीलाचानारमिति योगाचारमतिवरोधोऽस्ति नवेति तत्मामाणिकत्वभान्तत्वाभ्यां संदे- हे संगतिगर्भे पूर्वपक्षमवतारयाति । एविमिति । विज्ञानवादस्य भान्तिमूलतया समन्व-

१ का. कर थः सं। २ इ. भ. भगमा। ३ का. सर्वलों। ४ का. ज. यस्य तन्तु। ५ का. ज. देप्यनु ।

तेषु विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं पत्यवितष्ठते । केषांचित्किल विनेपानां बोद्धे वस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य तदनुरोधेन बाह्यार्थ- वादपिक्रियेयं विरचिता । नासौ सुगताभिपायः । तस्य तु विज्ञान्तेक्करुष्यवाद एवाभिभेतः । तस्यश्च विज्ञानवादे बुद्धचाद्धदेन क्षेणान्तस्य एव प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारः सर्व उपपद्यते । सत्यपि बौद्धार्थे बुद्धचारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवता- रात् । कथं पुनरवगम्यतेष्ठन्तस्य एवायं सैर्वव्यवहारो न विज्ञानव्यतिरिक्तो बौद्धोऽर्थोऽस्तीति । तदसंभवादित्याह । स हि बाद्धोऽर्थोऽस्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा स्तम्भादयेः स्युः । तत्र न तावत्परमाणवः स्तम्भादिप्तयपरिच्छे- द्या भवितुमईन्ति परमाण्वाभासज्ञानानुषपत्तेः । नापि तत्समूहाः

यस्य तद्विरोवोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे विज्ञानवादस्य प्रामाणिकत्वात्तिद्विरोधे समन्वया-सिद्धिः सिद्धान्तेऽस्य भान्तत्वात्ति हिरोयस्याऽऽभामत्वात्ति दिरिति फलभेदः। बाह्या-र्थवादिषु पत्यकेषु समानन्यायतया विज्ञानवादिनोऽपि पत्यक्तिसंभवात्कर्थं पृथगृत्था-निमत्याशङ्कच वेभ्यो विज्ञानमात्रवादिनः मुगताभिप्रायत्वेन विशेषमाह । केषांचि-दिति । हीनिधियामिति यावत् । बाह्येऽर्थे सगतस्यानिच्छायां किलकारः । देशना लोकनाथाना सत्त्वाभयवशानुगा इति न्यायेनाऽऽह । तदिति । कस्ति तस्याभि-पायस्तत्राऽऽह । तस्येति । नन् मानभेयादिभेदोपगमे कथं विज्ञानमात्रवादोऽन्यथा क्यं व्यवहारसिद्धिस्वत्राऽऽह । तस्मिन्निति । ज्ञानमेव कल्पितनीलाद्याकारतया मेयमवभासात्भेवया फलं वच्छक्तात्मना मानं वदाश्रयतया मावेति विज्ञानवादेऽपि कॅल्पितमानादिभेदमुपेत्य सर्वेव्यवहारिमिद्धिरित्यर्थः । किंचार्थसारूप्यात्मना मानमव-भामात्मना फलमिति सौत्रान्तिकाः । अनवभायव्यावृत्त्या फलं तच्छक्त्या मानामिति वैभाषिकाः । तेन तयोबीह्यमर्थमिचछतोरपि कल्पितो भेदः क्षणिकस्याऽऽत्मनो द्वय-काला नवस्थानात्त्र कुं विज्ञानवादे कल्पितभेदेनैव सर्वेव्यवहारसावनित्याह । सतीति । उक्तमर्थं युक्त्या द्रढियतुं प्रच्छाति । कथिमिति । विमतं न ज्ञानातिरिक्तं वद्विरेकेणानिकस्यत्वान्नर्विषाणवदित्याह । तदिति । वत्रासिद्धिमुद्धर्वे विकल्पयार्व । स हीति । एकस्पूलनीलाभामज्ञानस्य विद्विपरीवपरमाणुगीचरवायोगान परमाणवस्वा-वचरालम्बनभित्याह । तत्रेति । द्वितीयं प्रत्याह । नापीति । स्तम्भाद्यवयविनां पर-

१ ड. ज. बाह्यवै। २ ड. ज. ज. बाह्येऽथें ३ क. ज. सर्वे व्या। ४ झ. बाह्याथोंऽ। ५ क. ज यः। तै। ६ झ. ट. ैनृत्पत्तेः। ७ ठ. ड. ैन्ते तस्य। ८ झ. थ तत्पृथी। ९ क. झ. थ वा यै। १० फ. झ. ठ. इ. तमना फी। ११ क. झ. ठ. इ. ेल्पित मां। १२ ठ. इ. ैदेन सी।

स्तम्भादयः । तेषां परमाणुभ्यो न्यत्वानन्यन्वाभ्यां निद्धपिन्तुमशक्यत्वात् । एवं जात्यादीनपि मन्याचर्क्षात । अपिचानुभव-मात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानम्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः मनम्भज्ञानं कुट्यज्ञांनं घटज्ञानं पटज्ञानमिति नासौ ज्ञानमतिवशेषमन्तरेणोपपद्यत इत्यवश्य विषयमादृष्यं ज्ञानस्याङ्गीकर्तव्यम् । अङ्गीकृते च तिम्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानन्वेववरुद्धत्वादपार्थिका बाह्यार्थसद्भावकल्पना । अपिच महोप्तस्मिन्यमादभेदो विषयविज्ञानयोरापत्ति । न ज्ञनयोरेकस्यानुपल्लम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽम्ति । न चैतत्स्वभावविवेकस्यानुपल्लम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽम्ति । न चैतत्स्वभावविवेकस्यानुपल्लम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽम्ति । न चैतत्स्वभावविवेकस्यानुपल्लम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽम्ति । तस्माद्य्यर्थभावः । स्व-प्रादिवचेदं द्रष्टव्यम् । यथा हि स्वप्रमायामरीच्युदकगन्यर्थनगरादिपत्यया विनेव बाह्यनार्थेन ग्राह्यग्रहकाकारा भवन्ति । एवं जागग्तिगोचरा अपि स्तम्भादिपत्यया भविनुमन्

माणुभ्यो भेद्दे गवाश्ववदृत्यन्तवेळक्षण्यमभेदे परमाणुमात्रतया म्यळक्षेपणीवभासामिद्धिः परमाणुनामतथात्वादित्याह । तेषामिति । अवयवावयविक्रपो बाह्यार्थो नास्ति चेन्मा मु-ज्यातिन्यक्तादिक्रपस्तु स्यादित्याशङ्क चाडठह । एविमिति । जात्यादीनां न्यक्तादीनां चात्यन्त्मिन्नत्वे स्वातत्र्यपसङ्घादत्यन्ताभिन्नत्वे बहुदेवातद्वावाद्विनाभिन्नत्वस्य वि-रुद्धत्वादवयवावयविभेदवज्जातिव्यक्त्यादिभेदोऽि नास्तीत्यर्थः । दृष्टस्य सर्वस्य वि-चारामहत्वादृहष्टसस्वे मानाभावाच्च बाह्यालम्बनाः पत्यया इत्युक्तम् । संप्रति तेषा बाह्यानालम्बनत्वे हेत्वन्तरमाह । अपिचेति । ज्ञानगतिकोपदृष्टचनुपपस्या नीला-द्याकारता तस्य सिद्धा तदा च ज्ञानाकारस्यैव विषयत्वाद्ध्यशे बाह्यार्थकन्यना गाँरवा-दित्यर्थः । इतश्च ज्ञेयं ज्ञानान्नान्यदित्याह । अपिचेति । यथेन नियतमहोपलम्भनं वत्तेनाभिन्नं यथैकेन चन्द्रममा द्वितीयश्चन्द्रमा नियंतसहोपलम्भनं च ज्ञानेनेत्यर्थः । सहोपलम्भिनयममेव स्कोरयानि । न हीति । ज्ञानज्ञेययोः स्वभावभेदेऽपि प्राह्मग्राहकत्वान्नियमः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । क्षणिकस्य ज्ञानस्य ज्ञेयसंबन्धे हेत्वभावाद्वाह्यमाहकत्वेनीक्तनियमाभिद्धिरिन्यर्थः । सहोप-लम्भनियमादभेदो नीलविद्धियोभेदश्य भान्तिविज्ञानैहैश्यत इन्दाविवाद्धय इसुक्तमुप-संहराति । तस्मादिति । यो यः मत्ययः स सर्वो बाह्यानालम्बनो यथा स्वप्नादिम-त्ययस्तथा चेष विमतः प्रत्यय इत्याह । स्वप्नेति । दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यं परिह-रति । यथेति । निर्दोषमनुमानं निगमयति । एवमिति । प्रत्ययैनिवन्यानुपपत्तिकः-

र्हन्तीत्यवगम्यते । प्रत्ययत्वाविशेषात् । कथं पुनरसति बाह्या-र्थे प्रत्ययवैचित्र्यमुपपंचते वासनावैचित्र्यादित्याह । अनादौ हि संसारे बीजाङ्करवद्विज्ञानानां वासनानां चान्योन्यनिमित्तने-मित्तिकभावेन वैचिन्यं न विमतिषिध्यते । अपिचान्वयव्यतिरे-काभ्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैचित्रयमित्यवगम्यते । स्वप्नादि-ष्यन्तरेणाप्यर्थं वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचित्रयस्योभाभ्यामप्यावा-भ्यामभ्युपगम्यमानत्वात्। अन्तरेण तु वासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञान-वैचित्र्यस्य मयाऽनभ्युपगम्यमानत्वात् । तस्मादप्यभावो बौह्या-र्थस्पेत्पेवं पाप्ते ब्रमः । नाभाव उपलब्धेरिति । न खल्वभावो बाह्यस्यार्थस्याध्यवसातुं शक्यते । कस्मादुपछब्धेः । उपछभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं बाह्योऽर्थः स्तम्भः कुड्यं घटः पट इति । न ची-पलभ्यमानस्यैवाभावो भवितुमहीत । यथा हि कश्चिद्रञ्जानो भुजिसाध्यायां तृष्तौ स्वयमनुभयमानायामेवं ब्रूयात्राहं भुञ्जे न वा तृष्यामीति तद्वदिन्द्रियसंनिकर्षेण स्वयमप्रकेभमान एव बाह्य-मर्थं नाहमुपलभे न च सोऽस्तीति ब्रुवन्कथमुपादेयवचनः स्या-त । ननु नाहमेवं ववीमि न कंचिदर्थमुपलभ इति किं तुपल्रिध-

पार्थापत्तिवावितमनुमानमिति शङ्कते । कथमिति । अनादिसंतितपतितमसंविदितक्षपं ज्ञानमेव वामना तद्वशादनेकव्यववानेनापि नीलादिवामितमेव ज्ञानमुत्रचते कार्पासर-कतावदित्यन्यथोपपात्तिमाह । वासनेति । वामनावैविज्ञ्याज्ञानवैविज्ञ्यं ततश्च तद्वैविज्ञ्यान्यान्याश्चयत्वमाशङ्कणाऽऽह । अनादौ हीति । अन्वयव्यतिरेका-भ्यामपि वासनावैविज्ञ्यमेव ज्ञानवैविज्ञ्यहेनुनार्थवाचिज्ञ्यामत्याह । अपिचेति । पूर्वानुमववामनामावेऽप्यपूर्वार्थसनिवाने ज्ञानविच्चयद्वर्शनादन्वयव्यतिरेकामिद्धिरित्या-शङ्कणाऽऽह । स्वप्नेति । अन्वयमृत्रत्वा व्यतिरेकमाह । अन्तरेणति । ज्ञानाविरिक्तज्ञेयस्योक्तरीत्या विचारासहत्वात्क्षणिकज्ञानमात्रवादस्य प्रामाणिकत्वाद्यांत्रि-त्यज्ञानाद्वव्यणो जगत्सर्भवादिनः समन्वयस्य विरोवोऽस्तित्युपसंहरति । तस्मा-दिति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तयति । एवमिति । सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । नेति । उपल्लभ्यमानमि श्किरजतादिवन्मिध्येत्याशङ्कणावावानमैविमत्याह । न चेति । उपल्लभ्यमानमि श्किरजतादिवन्मिध्येत्याशङ्कणावावानमैविमत्याह । न चेति । उपल्लभ्यानाह । यथेति । दितीयमवलम्बते । निन्वित । प्रकाश्यपकाशकयोर्द्वकिठनवन्दिवासिद्धत्याशङ्कणाविद्वित्वर्यमवलम्बते । निन्वित । प्रकाश्यपकाशकयोर्द्वकिठिववन

१ क. ज. अ. ट. पेयोत वाै।२ ड. ज. अ. ट. व'ह्यस्यार्थ'।३ झ. ज. ट <sup>\*</sup>ल भ्यमाै।

#### [अ०२पा०२मृ०२८] आनन्दगिरिकृतटीकासंवन्तितशांकरभाष्यसमैतानि ।५५३

व्यतिरिक्तं नोपलभ इति त्रवीमि । वाढमंत्रं त्रवीपि निरङ्कुशन्तान्ते तुण्डम्य । नतु युक्तपुपेतं त्रवीपि । यत उपलिब्धन्यतिरेकोऽपि बलादर्थस्याम्युपगन्तन्य उपलब्धेरेव । निह् कश्रिद्धपलिब्धमेव स्तम्भः कुड्यं चेन्युपलभते । उपलब्धिवपयत्वेनैव तु स्तम्भकुड्यादीन्सर्वं लौकिका उपलभन्ते । अतश्रिवमेव
सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत्मत्याचक्षाणा अपि बोद्यार्थमेवै
न्याचक्षते यदन्तक्षेयद्वपं तद्धिविद्यमासत इति । तेऽपि सर्वेलोकमितद्धां बहिरवभासमानां संविदं मितलभमानाः मन्याख्यातुकामश्र बाह्यम्ये बहिर्विद्यात वेन्कारं कुर्वेन्ति । इतर्था हि
कस्माद्धहिर्वेदिति वृयुः। निह् विष्णुमित्रो वन्ध्यापुत्रवद्वभासत
इति कश्चिदाचक्षीत । तस्माद्यथानुभवं तत्त्वमुपगच्छद्धिविद्येवावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तुं नतु वहिर्वदवभासत इति । ननु बाह्य
स्यार्थस्यासंभवाद्धहिर्वदवभासत इत्यध्यविस्तम्। नायं सायुर्ध्यवसायो पतः प्रमाणपत्रस्यपद्यित्विष्वंको संभवासंभवाववधार्यते न

९ क. ड. ज. ज. बाह्यमर्थै। २ क. ड. ज. ज. विमावै। ३ क. पतु बहिं। ४ क. ड. ज. ज. पि हिसै। ५ क. वक्करणें।

पुनः संभवासंभवपूर्वके प्रमाणप्रवृत्त्यप्रवृत्ती । यद्धि पत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणेनापलस्यते तत्संभवति । यत्तु न केनविदिषि प्रमाणेनोपलस्यते तन्न संभवति । इह तु यथास्वं सर्वेरेव
प्रमाणेवांह्योऽर्थं उपलस्यमानः कथ व्यतिरेकाव्यतिरेकादि विकल्पेर्न संभवतीत्युच्येतापलब्धेरेव । नच ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्विषयनाशो भवति । असति विपये विषयसारू-पानुपपत्तेः ।
बहिरुपलब्धेश्च विषयस्य । अत एव सहोपलस्मिनयमोऽपि मत्ययविषययोरुपायोपयभावहेतुको नाभेदहेतुक इत्यंस्युपगन्तव्यम् । अपिच घटज्ञानं पटज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोर्भेदो
न विशेष्यस्य ज्ञानस्य । यथा शुक्को मौः कृष्णो गौरिति शौकल्यकाष्ण्ययोरेव भेदो न गोत्वस्य । द्वास्यां च भेद एकस्य
सिद्धो भवत्येकस्माच द्वयोः । तस्मादर्थज्ञानयोर्भेदः । तथा घट-

संभावनायाः संदेहत्वाचानुपपत्तिरित्याह । यद्धीति । बाह्यार्थस्याध्यक्षादिसिद्ध-त्वेऽपि तस्यावयव्यविभयो व्यानिरेकादिविकल्पामहत्त्वान सभावनेत्याशङ्कचाऽऽह । इहेति । बाह्यार्थेन्यायकत्वमदृष्टत्वं वा । नाडडघोडङ्गीकारात । नेतरो दृष्टिवि-रोधाव । तम्मादिदंनाम्पद ज्ञानादिनं बाह्यं वस्तु सिद्धभित्यर्थः । यनु पत्यर्थं ज्ञानस्य व्यवस्थायै विषयमारूपैये तेनैव विषयाकारस्यावरुद्धत्वाच पृथगर्थकल्पनेति तत्राऽऽ-ह । न चेति । यत्त कल्पनागौग्विभिति तत्राऽऽह । बहिरिति । पामाणिकी कल्पना न दुष्यवीन्थर्थः । यत्तु महोपलम्भनियमादमेही नीलविद्धियोरिवि । तत्र सहोपलम्भः साहित्येनोपलम्भो वा स्यादेकोपलम्भो वा । प्रथमे माध्यमायनयोव्यीघातः साहित्य-स्य भेदव्याप्तत्वात् । द्वित्।ये त्वेकत्वेनोपल्जिव्यो स्यादेकैवोपल्जिव्यो । नाऽऽद्यः । अभिद्धेः । नहि बहिरुपलभ्यमानस्यार्थस्य पलब्ब्या महैकत्वेनोपलब्धिः । न द्विती-यः । माक्षिवेद्यत्वाद्धट,द्यारङब्वेर्धट।देश्व तद्धिपयत्वाद्भिद्धितादवस्थ्यादित्याशयेना-न्यथाभिद्धिमाह । अत इति । भेदस्य प्रत्यक्षत्वादिनि यावतः । परकीयानुमानाना प्र-त्यनुमानविरोवमाह । अपिचेति । न विशेष्यस्येति पत्यभिज्ञानादैक्यसिद्धेरित्यर्थः । विशेषणभेदेऽपि विशेष्यभेदो नेत्यत्र दृष्टान्तमाह । यथेति । तथाऽपि कयं ज्ञानार्थभेर दस्तत्राऽऽह । द्वाभ्यामिति । विमतमनेकस्माद्भिन्नमेकत्वाद्गोत्ववदित्यर्थः । विमतमेक-स्मादन्यद्नेकत्वात्संमतवदित्याह् । एकस्माचेति । अनुमानद्वयफ्ळं परानुमाने सा-ध्यामिद्धिमाह । तस्मादिति । अर्थभेदेऽपि ज्ञानाभेदात्तयोर्भेद्मुकत्वा ज्ञेयाभेदेऽपि विज्ञानभेददृष्टेश्च तयोभिन्तत्साह । नथेति । यथा घटजानं पटज्ञानिमिस्यन ज्ञेयभेदेऽ-

९ क. ज. 'त्यवग'। २, ज. °+यामे° ।३ क. ख. प्येणैव ।

दर्शनं घटस्मरणिमत्यत्रापि र्यानपत्तन्यम् । अत्राप्तिं विशेष्ययो-रेव दर्शनस्मरणयोर्भदो न विशेषणम्य घटम्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीरस्म इति विशेष्ययोरेव गन्धरमयोर्भदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत् । अपिच द्वयोर्भिज्ञानयोः पूर्वोत्तम्काल-योः स्वसंवेदनेनैवोपक्षीणयोरितरेतम्ब्राह्यशहकत्वानुपर्यातः । तत्वश्च विज्ञानभेदम्मिज्ञा क्षाणकत्वादियर्भमानज्ञा स्वलक्ष-णसामान्यलक्षणवास्यवासकत्वाविद्योषप्रश्नमदसद्वर्भवन्यमोक्षादि-

पि ज्ञानाभेदात्तयोभिन्नत्व नथाऽत्रापि ज्ञानभेदे । जैयेक्यहृष्ट्या निवन्तवारिक्यर्थः । वदेव मकटयति । अत्रापीति । अनमानद्वयं पूर्ववत् । खरूपानेक्षया ज्ञानस्यामेदेन नित्यत्व वन्यपवानापेक्षया चानित्यत्वभित्यविरोवः । इतश्च ज्ञानाविरिक्तोऽपींऽम्वी-त्याह । आंपचेति । हेत्वन्तरमेव वक्तं स्वस्तपमात्रनिधे ज्ञानं न्वनमने ज्ञानान्तरवाती-नभिज्ञमित्याह । द्वयोरिति । ज्ञानयोरन्योन्यत्राद्यत्र दकत्वाभावेऽपि कथनतिरिक्तार्थन धीरित्याशङ्खाऽऽह । तत्रश्चेति । इदमस्मादिन्नर्मितः वर्नप्रतियोग्यवचिछन्ने। भेदो भावि ज्ञानस्येव वर्भित्वे प्रतियोगित्वे च तेन द्वयं रग्रहाद्रद्वितज्ञा ते न यका वेन वदुपपत्तये ज्ञानार्थयोभिन्नतेत्यर्थः । किच क्षणिकत्य शन्यत्वमनात्मत्वामित्यादिवर्भप्रावि-ज्ञाऽपि वे हीयेवानेकप्रविज्ञारेतृह्यान्तज्ञानभेदमाध्यत्वात्तम्य च नियावार्वानाभज्ञत्वा-चतो भिन्नं ज्ञेयमित्याह । क्षाणकत्वादीति । स्वभमावारण सर्वतो च्यावत्तं लक्षणं स्वलक्षणं तद्पि येभ्यो व्यावृत्त यच व्यावृत्तं तद्नेकज्ञानारेक्षं ज्ञानं च ज्ञानान्नरवा-वीनभिज्ञमक्तमवः स्वलक्षगपतिज्ञार्थमिष जानादिन ज्ञेयनित्याह । स्वलक्षणीत । सामान्यलक्षणमपि विविक्रपमन्यापोहरूपं वा भवत्यनेकवीसाध्यं नहि गोरवं वर्निगीना प्रतियोगिनीना वा व्यक्तीनामग्रहे एहा तेन तत्प्रतिज्ञार्यमति ज्ञानजेययोगन्यत्विम-त्याह । सामान्येति । पर्वज्ञानमतरज्ञानस्य नीलाद्याकारेण वामकं तच वास्यवासक-त्वं त्वन्मवेडनेकवीसाध्यमवस्तत्वविज्ञार्वमपि ज्ञानज्ञेययोरन्यत्विमत्याह । वास्येति । अविद्योपष्ठवोऽविद्यासंसर्भस्तेन नीलभिति सद्धर्भो नरविषाणभित्यसद्धर्मोऽमुर्वभित्यः-यधर्मस्वत्मविज्ञाञ्जि बहज्ञानसाध्यत्वादक्तभेदावेदिकेत्याह । अविद्योति । बन्वप्रविज्ञा च यो बध्यते यतश्च बध्यते तद्नेकवीमाध्यत्वादुकभेदहेतुरित्याह । बन्धेति । मोक्षपितज्ञा च यो मुच्यते यतश्च मुच्यते तदनेकज्ञानसाध्यत्वाद्वेदसावनभित्याह । मोक्षेति । यच किचित्पतिपाद्यिवं प्रत्याख्यावं वा प्रतिज्ञायते तत्पतिज्ञाऽपि प्रतिपा-द्थिवृप्रविषाद्याद्यनेकशीसाध्यत्वादिष्टभेदहेतुरित्यादिषदम् । एवा हि प्रविज्ञाः भौग-तमते दृष्टा ज्ञानज्ञेयभेदानुपगमे विहिताः स्युन्तस्मात्तदेर्थं ज्ञानजेयान्यत्वमावश्यकिम-

मितज्ञाश्च स्वशास्त्रगतास्ता हीयेरन् । किंचान्यद्विज्ञानं विज्ञानिमत्यभ्युपगच्छता बोह्यार्थः स्तभः कुड्यमित्येवंजातीयकः कस्मान्नाभ्युपगम्यत इति वक्तव्यम् । विज्ञानमनुभूयत इति चेत् । बाह्योऽप्यथेऽनुभूयत एवेति युक्तमभ्युपगननुम् । अथ विज्ञानं मकाशात्मकत्वात्मदीपवत्स्वयमेवानुभूयते न तथा बाह्योऽप्यर्थ इति चेत् । अत्यन्तविरुद्धां
स्वात्मनि क्रियामभ्युपगच्छस्यिमरात्मानं दहतीतिवत् । अविरुद्धं तु लोकप्रसिद्धं स्वात्मव्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्यार्थोऽनुभूपत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्दार्शितम् । न चार्थव्यतिरिक्तमित्र विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव । ननु
विज्ञानस्य स्वद्भपव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे तद्प्यन्येन ग्राह्यं तद्प्यन्येनेत्यनवस्था प्राप्नोति। अपिच प्रदीपवदवभासात्मकत्वाज्ज्ञानस्य ज्ञानानतरं कल्पयतः समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्तेः कल्पना-

त्याह । प्रतिज्ञाश्चेति । ज्ञानाविरिक्तं ज्ञेयमावश्यकिमित्यत्रान्यच कारणमस्वीत्याह । किंचेति । वदेव वदन्विज्ञानेन तुल्यत्वं विज्ञेयस्य कथयति । विज्ञानिमिति । व्यवहारदशायामवाधिवासंदिग्धंमानत्वाज्ज्ञानं शक्यमुपगन्तुमिति शङ्कते । विज्ञानिमिति । वधा मानस्यार्थेऽपि तुल्यत्वात्तदुपगमो बलादापवतीत्याह । बाद्योऽपीति । खसंवेद्यत्वाद्विज्ञानिष्यये बाह्यार्थस्तु नैविमित्याह । अधेति । अविरुद्धं लोकसिद्धं च हित्वा विरुद्धमलौकिकं चाभ्युपयता मौद्ध्यमेवाऽऽत्मनो दिश्वं स्यादित्याह । अत्यन्तेति । ज्ञानं खसंवेद्यमर्थो नैविमिति भेदमुपेत्योक्तम् । इदानीं ज्ञानस्य न खसंवेद्यतेत्याह । न चेति । खात्मिन कर्वरि कर्मत्वं गृहित्वा क्रियास्वीकारे कर्वृत्वेन गुणत्वं कर्मत्वेन पाधान्यभित्यपर्योयमेकस्यां क्रियायामेकस्येव गुणत्वं प्राधान्यं चेति विरुद्धमापद्येत तन्नार्थव ज्ञानमपि स्वसंवेद्यमित्यर्थः । कथं ते ज्ञानसिद्धिः कर्मत्वातिरेकेण कर्मत्या वा । नाऽऽ द्यो धीकर्मतया सिद्धस्यैव सिद्धत्वाभिधानात । न दित्वीयो ज्ञानान्तरकर्मत्वेऽनवस्थानात्तरिहारार्थं सकर्मत्येव तत्सिद्धिप्रौत्यादिति शङ्कते । निन्वति । इतश्च ज्ञानस्य न ज्ञानान्तरकर्मत्विभित्याह । अपिचेति । विमतं न स्वावान्तराजातीयप्रकाश्यं प्रकाशत्वादीपवित्त्याह । प्रदीपविदिति । ज्ञानान्तरं कल्पयतः कल्पनानर्थक्यभिति संबन्यः । वज्ञ हेतुः । समस्वादिति । अनवस्थाप्रसक्तिरुमानं चेत्युभयमपि न साधकभिति दूष-

<sup>5</sup> क ड. ज. ज. ट. बाह्योऽर्थः । २ क. 'ર્धः कु'। ३ क. ज. 'ह्योऽर्थ। ४ क. ड. ज. ज. ट. बाह्योऽर्थोऽ । ५ क. ख. 'स्थज्ञान'।

#### [अ०२पा०२म्०२८]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिलतशांकरभाष्यसमेतानि।५५७

नर्थक्यमिति । तदुभयमप्यसत् । विज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणाकाङ्क्षानुत्पादादनवस्थाग्रङ्कानुपपत्तः । साक्षिप्रत्यययोश्च स्वभाववैषम्यादुपर्छव्ध्रुपरुभ्यभावोपपत्तेः । स्वयं
सिद्धस्यं च साक्षिणोऽप्रत्याख्येयत्वात् । किंचान्यत्पदीपवद्विज्ञानमवभासकान्तर्रानरपेक्षं स्वयमेव प्रथत इति बुवर्तोऽप्रमांणगम्यं विज्ञानमनवगन्तृकमित्युक्तं स्यात् । शिरुाधनमध्यस्थयदीपसहस्त्रपथनवत् । बाढमेवमनुभवद्भपत्वात्तु विज्ञानस्येष्ठो नः
पक्षस्त्वयाऽनुज्ञायत इति चेत् । न । अन्यस्यावगन्तुर्श्वक्षःसाधनस्य पदीपादिपथनदर्शनात् । अतो विज्ञानस्याप्यवभास्यत्वाविशेषात्सत्येवान्यस्मित्रवगन्तरि प्रथनं पदीपवैदित्यवगम्यते ।
साक्षिणोऽवर्गेननुः स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञान-

यति । तदिति । तत्रानवस्थापसक्तेरसच्वं साधयति । विज्ञानेति । यदि बुद्धवृत्ति-अहावस्थायामेव तत्साक्षिणो अहाकाङ्का तदाऽनवस्था नतु साऽस्ति साक्षिणः स्वयं-सिद्धत्वादित्यर्थः । अनुमानं सिद्धसाध्यत्वेन निरस्यति । साक्षीति । यत्पकाशते तद-न्येन प्रकाशते यथा ज्ञानायाँ प्रकाशते च साक्षीति न धीसाक्षिणीवें लक्षण्यभित्याश-द्वचाऽऽह । स्वयमिति । सदैवासंदिग्धाविपैथेयैस्तस्य साक्षिणो नित्यसाक्षात्कारत्व-मनागन्तुकप्रकाशत्वे सिध्यति तेन तत्प्रत्याख्यानायोगादनुमानस्य सिद्धा सिद्धसाध्य-वेत्यर्थः । इतश्च साक्षिणो न पत्यारूयानमित्याह । किचेति । यथा दीपो दीपा-न्वरं नापेक्षते तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरानपेक्षमिति वद्ता मानागम्यं तदुक्तं स्यात्स-संवेचात्वे कर्भकर्तृत्वविरोधादन्यवेचत्वस्यानिष्टत्वात्स्वयमेवे प्रथते तदिति बुवता निः-साक्षिकं तदुक्तं स्यात् । तथाचोत्पन्नस्यापि तस्यानुत्पन्नस्मत्वात्तत्पकाशैकसाक्षी न शक्योऽपद्गोतुमित्याह । प्रदीपवदिति । प्रकाशमानस्यापामाणिकत्वमनवगन्तृकत्वं वा दूषणित्याशङ्कच दृष्टान्तमाह । शिलेति । ज्ञानस्यैवावगन्तृकत्वान्नान्यापेक्षेति शङ्कते । बाढिमिति । ज्ञानं स्वाविरिक्तवेद्यं वेद्यत्वाद्दीपविद्यनुमानान्न तस्थै प्रमातृ-कतेत्याह । नेति । दर्शनादित्यन्तं व्याप्तिवचनम् । अतो विज्ञानस्येत्याचनुमानो-किरिति मेदः । साक्षिस्थाने मिद्धं ज्ञानमेवास्तु तत्ता नास्ति विमितिरिति शङ्कते । साक्षिण इति । ज्ञानस्योत्पत्त्यादिमन्वात्तत्साधकेन भाव्यं क्रियात्वाच च्छिदिवत्कर्का-

१ क. इ. ज. ज. ैक्षिप्री २ क. इ. ज. इ. त्र. हिल्युपै। ३ इ. ज ैस्य साँ। ४ इ. ज. ैता प्री ५ इ. ज. माणागै। ६ ज. ैताद्विज्ञां। ७ इ. ज. ैज्ञात । ८ इ. ज ैसक्षुसाई साँ। ९ इ. ज. वदवै। १० इ. ज. गैन्तुश्च स्वँ। ११ ट. इ. का क्ष्येस्ते। १२ ठ. विषयस्तै। १३ क. येस्तै। १४ इ. व स्वपै। १४ इ. व स्वपै।

मित्येष एव मम पक्षस्त्वया वाचोयुत्तयन्तरेणाऽऽश्रित इति चेत् । न । विज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसानेकत्वादिविशेषवत्त्वाभ्युप-गमात् । अतः प्रदीपवद्विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यत्वमस्मा-भिः मसाधितम् ॥ २८ ॥

## वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत् ॥ २९॥

यदुक्तं बाह्यार्थोपलापिना स्वप्नादिमत्ययवैज्ञागरितगोचरा
अपि स्तम्भादिमत्यया विनैव बाह्येनार्थेन भवेयः प्रत्ययत्वाविशेषादिति । तत्प्रतिवक्तव्यम् । अत्रोच्यते । न स्वप्नादिमत्ययवज्जांग्रत्मत्यया भवितुमर्हन्ति । कस्मात् । वैधम्पीत् । वैधम्पे हि भवति स्वप्नजागरितयोः । किं पुनर्वेधम्पम् । बाधाबाधाविति ब्रूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु
भैतिबुद्धस्य । मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति न
ह्यस्तिं मम महाजनसमागमो निद्राग्लानं तु मे मनो बभूव तेनैषा भ्रान्तिरुद्धभूवेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथाययं
बाधैः । नैवं जागरितोपल्डवं वस्तु स्तम्भादिकं कस्यांचिद्प्य-

अयत्विमत्यितिरिक्तज्ञार्षृत्विभिद्धिरित्याह । नेति । सानिज्ञानथेविळनण्ये फिळितमाह । अत इति ॥ २८ ॥

ज्ञानस्यापि ज्ञेयवद्दन्यवेद्यत्वाण्ज्ञानसत्ता चेण्ज्ञेयसत्ताऽपि हुर्वेरिस्युक्तम् । इदानीं निरालम्बनत्वानुमानं प्रत्याह । वैधम्यांचेति । वद्याख्या वं च्यावत्येमनुवदि । यदिति । वस्य निरासयोग्यत्वमाह । तदिति । कथं विहें विन्नराकरणं वत्र सूत्रमादाय व्याकरोति । अत्रेति । भिथ्यात्वाविशेषादिसद्धं वैधम्येमित्याह । किमिति । वत्र साध्यं निरालम्बनत्वं सर्वयेवाऽऽल्लम्बनशून्यत्वं वा वास्तवसदालम्बनवेषुर्यं वा व्यावहारिकसदालम्बनहीनत्वं वा । आधे दृष्टान्वस्य साध्यविकल्वा वत्रापि काल्पनिकालम्बन्वपेपगमात् । द्विनविये सिद्धसाध्यता । वृत्तिये बाध्यत्वस्य प्रयोजकत्वात्प्रत्ययत्वमप्रयोजकमित्याह । वाधिति । स्वप्नादिवियां व्यावहारिकसदालम्बनहीनत्वे बाध्यत्वं प्रयोजकभित्युक्तं प्रकट्यावि । वाध्यते हीति । वाधमेवाभिनयिति । मिथ्येति । वस्य मिथ्यत्वे कथं प्रथेताशङ्कचाऽऽह । न हीति । निद्राग्लानमिति करणदोषोक्तिः । मायादिषु बाध्यत्वाभविद्याविद्यावहारिकसदालम्बनशून्यत्वादुपाधेः साध्याव्याप्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । एविमिति । साधनव्याप्ति निराह । नैविमिति । परमवेन स्वप्तस्य स्पृतित्वमुपेत्य सूत्रं

१ क. विद्यावजा । २ ज. जागरितप्रत्य । ३ क. ज ज ट. प्रवु । ४ क. ज. ैस्ति महा । ५ ड. ज. ज. ैथ: । न भैवं । ६ क. देवं । ७ क. ठ. ड. ैतृसि । ८ क. ख. ड. ैतृत्वे प ।

वस्थायां वाध्यते । अपिच स्मृतिरेपा यत्स्वप्रदर्शनम् । उपलिच्छिस्तु जागरितदर्शनम् । स्मृत्युपल्डब्ध्योश्च प्रत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभूयतेऽधंविप्रयोगसंप्रयोगात्मकम् । इष्टं पुत्रं स्मरामि नोपल्लभ्
उपलब्धुमिच्छामीति । तत्रैवं सित न शक्यते वक्तुं भिथ्या जागरितोपल्डब्धिरपल्डिध्यतात्स्वप्रोपल्डिध्यवदित्युभयोरन्तरं स्व-यमनुभवता । न च स्वानुभवापलापः प्राज्ञमानिभिर्युक्तः कर्तु-म् । अपिचानुभवविरोधपसङ्गात् । जागरितपत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तमशक्रुवता स्वप्रप्रत्ययसाधम्याद्वकुमिष्यते । न चं यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवित सोऽन्यस्य साधम्योच्छीतो भविष्यति । दर्शितं तु वैधम्यं स्वप्रजागरितयोः ॥ २९ ॥

## न आवोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥

यदप्युक्तं विनाऽप्यर्थेन ज्ञानवैचित्रयं वासनावैचित्रयादेवा-वकल्पत इति । तत्प्रतिवक्तव्यम् । अत्रोच्यते । न भावो वा-सनानामुपपचते त्वत्पक्षेऽनुपरुब्धेर्बाह्यानामर्थानाम् । अर्थोपरु-

विवान्तरेण योजयित । अपिचेति । तथाऽपि कथं वैवर्म्यं तदाह । स्मृतीति । कि तद्वैलक्षण्यं तदाह । अथेति । स्मृतेरैं विवायोगमुदाहरित । इष्ट्रमिति । त्वप्रजागरयोन् रेवं वैधम्येऽपि किमनुमानस्येत्याशङ्कचाऽऽह । तन्नेति । उक्तनीत्या तिस्मिन्वैवम्ये रिथते सर्वाति यावत । अपमाकरणजत्वोपाधेने निरालम्बनत्वानुमानित्यर्थः । उभ-योरैन्तर्रमसिद्धमित्याशङ्कचानुभविरोवौन्भैविमित्याह । न चेति । इतश्च न निरालम्बनत्वानुमानित्याह । अपिचेति । स्वतो जागरितिवयां निरालम्बनत्वोक्तौ दृष्टि-विरोधे तिन्नरासार्थमनुमानमुन्यते तिस्मृत्नकेऽपि तिद्वरोधताद्वस्थ्यभिति कालात्ययाप-दिष्टत्वमाह । अनुभवेति । तिद्वरोवेन स्वतो निरालम्बनत्वाभावेऽपि स्वप्रसाधम्योत्त-द्विष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । स्वतोऽसतो धर्मस्यान्यसाधम्योद्वि सत्वाभावे दृष्टान्तमाह । न हीति । वैधम्यमुक्त्वा साधम्यै वदतो विरोधमाशङ्कचाऽऽह । दिशैतं तिविति ॥ २९ ॥

चोद्यान्तरं निरिसतुं सूत्रम् । न भाव इति । तद्याकर्तुं चोद्यमनूद्य तस्य निरा-सयोग्यत्वमाह । यदपीति । तिनरासमेव सूत्रमवतार्थे तदक्षरयोजनया दर्शयिति । अत्रेति । तेषामनुपळच्याविष वासनाना भावे काञ्नुपपित्तरतत्राऽऽह । अर्थेति ।

१ ड. हि। २ क. °न्यसा°। ३ क. थ्रिप्रवियो°। ४ ड. ९तन्त°। ५ ड. ९समे । ६ क. ख. ड. धान्नेव ।

विधिनिमित्ता हि मत्यर्थं नानाह्णा वासना भवन्ति । अनुपरुभ्यमानेषु त्वर्थेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना भवेषुः । अनादित्वेऽप्यन्थपरंपरान्यायेनाप्रतिष्ठेवानवस्था व्यवहारेखोपिनी स्यान्नाभिप्रायसिद्धिः । यावप्यन्वयव्यत्तिरेकावर्थापलापिनोपन्यस्तौ
वासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नार्थनिमित्तमिति । तावप्येवं सित
पत्युक्तौ द्रष्टव्यौ । विनाऽर्थोपलब्ध्या वासनानुपपत्तेः । अपिच
विनाऽपि वासनामिरर्थोपलब्ध्यप्रगमाद्विना त्वर्थोपलब्ध्या वासनोत्पत्त्यनभ्युपगमादर्थसद्भावमेवान्वयव्यत्तिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः । अपिच वासना नाम संस्कारविशेषाः संस्काराश्च नाऽऽश्रयमन्तरेणावकल्पन्त एवं लोके दृष्टत्वात् । नच तव वासनाश्रयः कश्चिद्दस्ति प्रमाणतोऽनुपलब्धेः ॥ ३०॥

#### क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥

यदप्यालयविज्ञानं नाम वासनाश्चयत्वेन परिकल्पितं तदपि

निमित्तान्तरादिष तासा योगादलमधोपलब्ध्येत्याशङ्कचाऽऽह । अनुपल्छभ्येति । पूर्वपूर्वज्ञानं तत्संतानो वा वासना तेनानादित्वान निमित्तापेक्षेत्याशङ्कचाऽऽह । अना-दित्वेऽपीति । पूर्वस्माद्धीजादिदानीभुँत्पद्यमानमङ्कुरं दृष्टमित्यदृष्टेऽपि तज्जावीययोरेव कार्यकारणत्वं युक्तम् । मक्तते त्वथोपलब्धिनिरपेक्षवासनोद्यादृष्टेरादावेव तस्य कल्प्यत्वादनवस्थानान्नाभीष्टधीवैचित्र्यधीरित्यर्थः । स्वप्रादावयेवियं विनाऽपि वासनाकतं विवेचित्र्यं दृष्टमित्युक्तमाशङ्कचानुवद्ति । याविति । तत्रापि बाह्यार्थधीनिमित्तत्वमस्ति वासनानामित्युक्तन्यायेन स्थितेनान्वयादिसिद्धिरित्याह । ताविति । प्रयुक्तिमकार सूचयावि । विनेति । इतश्चान्वयाद्यसिद्धिरित्याह । अपिचेति । अपूर्वा-धेद्दष्टावृतेऽपि वासनां धीवैचित्र्यदृष्टेने कापि वासनिविच्चयक्तं धीवैचित्र्यमतोऽन्व-यव्यविरेकावस्मदनुगुणावित्याह । विनाऽपीति । वासनासत्त्वमुपेत्य तद्धैचित्र्यान्न धी-वैचित्र्यमित्रुक्तमिद्दानी त्वन्मते न तत्सत्त्वमेवेत्याह ।अपिचेति । तदेव दशेयितु वासनास्त्वस्पमहान्ति । तत्त्वति । उक्तलक्षणानामपि वासनानामस्त्रपक्षे काऽनुपपत्तिस्तजाऽऽ-ह । संस्काराश्चेति । तेषा कश्चिदाश्रयोऽपि स्यादित्याशङ्कच विवान्तरेण सूत्रं योज्जयिति । न चेति ॥ ३०॥

आलयेज्ञानं वासनाधारः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । क्षणिकत्वाचेति । सूत्रं व्या-चष्टे । यदपीति । विमवं न वासनाधारत्वयोग्यं क्षणिकत्वाद्रूपादिधीवदित्यर्थः । क्ष-

१ क. इ. ज. ज. °रविलो °। २ क. घ. इ. ज. °नुत्पत्तेः । ३ क. ज. °टब्ध्यभ्युप । ४ क. ख. "मुत्पाद्य"। ५ ठ. इ. वैविज्ञा ।

#### [अ०२पा०२मू०३१]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्ततशांकरभाष्यसमेतानि । ५६९

क्षणिकत्वाभ्युपगमादनवस्थितस्वर्क्षपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवन्न वा-सनानामधिकरणं भवितुमर्हति । निह कालत्रयसंबिन्धन्येक-स्मित्रन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वार्थदार्शिनि देशकालिनिमित्तापे-क्षेवासनाधीनस्मृतिप्रतिसंधानादिव्यवहारः संभवति । स्थिरस्व-रूपत्वे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः । अपिच विज्ञानवादेऽ-पि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद्यानि बाह्यार्थवादे क्षणिक-त्विनबन्धनानि दूषणान्युद्धावितान्युत्तरोत्पादे च पूर्विनरोधादि-त्येवमादीनि तानीहाप्यनुसंधातव्यानि । एवमेतौ द्वाविप वैनाशि-कपक्षौ निराकृतौ बाह्यार्थवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षश्च । जून्यवादिपक्षस्तु सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध इति तिनराकरणाय नाऽऽदरः क्रियते। न ह्ययं सर्वप्रमाणंसिद्धो लोकव्यवहारोऽन्यत्त-त्वमनिधगम्य शक्यतेऽपद्वीतुमपवादाभाव उत्सर्गप्रसिद्धेः ॥३१॥

णिकत्वेऽपि संतत्या स्थिरमालयँज्ञानं सर्वेन्यवहारास्पदं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । यद्येकः स्थायी कूटस्थो वा सर्वार्थदर्शी नेष्यते तदा देशाद्यपेक्षया वासना-धानं तद्धीने स्मृतिमत्यभिज्ञे प्रत्यक्षादिन्यवहारश्च न संभवति संतानस्यावस्तुनो वा-सनाद्याश्रयत्वायोगादित्यर्थः । व्यवहारिनर्शहार्थमालयज्ञानस्य स्थायित्वं चेत्तत्राऽऽ-ह । स्थिरेति । क्षणिकत्वसुत्रस्य व्याख्यांनान्तरमाह । अपिचेति । मतद्वयानिरास-मुपसंहरति । एवमिति । ज्ञानज्ञेययोः सच्वेनानिरूपणात्प्रतीतस्यासच्वायोगाद्विरोवा-देव सदसन्वयोरेकत्रासिद्धेरनिर्वाच्यत्वस्य चैकानिषेवेऽन्यतरिविधिष्ठीव्यादसंभवादिचा-रासहत्वमेवास्तु वस्तूनां वन्वमित्याशङ्कचाऽऽह । शून्येति । नाऽऽदरः क्रियवे सूत्रा-न्तराणि न रच्यन्त एतान्येवाऽऽवृत्त्या योज्यन्ते तन्निरासायेति यावत । तत्र ज्ञाना-र्थयोरँभावः शून्यत्वं न युक्तं प्रमाणैस्तयोरुपळव्वेरित्याद्यसूत्रार्थ उक्तः । इदानीमता-चिवकस्वं द्वैतस्य स्थापायतुमधिष्ठाने वस्तुनि वाच्ये तस्य त्वनमते न भावो मानतोऽनु-पलब्धेस्तन शून्यतेति च वदन भावोऽनुपलब्बेरिति सूत्रं योजयित । न हीति । न च स्त्रप्रादाविव जागरेऽपि ज्ञानार्थयोरसन्वं वस्तुतस्तदसन्वेऽपि व्यवहारबस्तदयोगाद्वा-धाबाधाम्यां वैधम्योत्मतीवितस्तद्सत्त्वस्य दृष्टान्तेऽप्यसंमतेरिति वैधम्येसूत्रं नेयम् । क्षणिकत्वाचेति सूत्रमुपदेशाचेत्यपस्कत्य क्षणिकत्वशून्यत्वोपदेशाद्धाहर्वेव्यवहारता सुन गतस्योति योज्यम् ॥ ३१ ॥

<sup>9</sup> ज. °पेक्षो वा । २ क. °क्षया वा । ३ क. णानादी ४ ज. णप्रसि । ५ ड. थविज्ञा । ६ झ. ९ंड्यान्त ! ७ क. ख. रेनुभवरू । ८ क. ख. ठ. ड. °ति व । ९ झ. °तन्याहर । ड. °तन्याहा ।

## सर्वथाऽनुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥ ( ५ )

किं बहुना सर्वप्रकारेण यथा यथाऽयं वैनाशिकसमय उपपत्तिम-त्त्वाय परीक्ष्यते तथा तथा सिकताकूपविद्विरीयंत एव। न कांचि-दप्यत्रोपपत्तिं परयामः । अतश्चानुपपत्रो वैनाशिकतन्त्रव्यवहारः। अपिच बाह्यार्थविज्ञानशून्यवादत्रयमितरेतरविरुद्धमुपदिशता सु-गतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽसंबद्धमुखापित्वं मद्वेषो वा मजासु विरु-द्वार्थमितपत्त्या विमुद्येयुरिमाः मजा इति । सर्वथाऽप्यनादरणी-योऽयं सुगतसमयः श्रेयस्कामैरित्यभिमायः॥ ३२॥ ( ५ )

#### नैकस्मिन्नसंभवात् ॥ ३३ ॥

निरस्तः स्रगतसमयो विवसनसमय इदानीं निरस्यते । सप्त चैषां पदार्थाः संगताः । जीवाजीवास्रवसंवरनिर्जरबन्धमोक्षा

वर्णकद्धयार्थमुपसंहरित । सर्वथित । उपसंहारसूत्रं विभजते । किमिति । यथा यथेति प्रन्थतोऽर्थतश्चेत्यर्थः । दर्शनिभिति वा स्थानिमिति वा वाच्ये पश्यन्नातिष्ठतेत्य- लक्षणपद्मयोगाद्धन्थतस्तावन्नोपपत्तिः । अर्थतश्च नैरात्म्यमुपेत्याऽऽल्यज्ञानं सर्वथ्यव- हारास्पद्मित्युपगमात्मित्दैवानुपपत्तिरित्युपेत्य फल्तिमाह । अत्रश्चेति । सौगतमतस्यानुपपन्नत्वे हेत्वन्तरं चकारसूचितमाह । अपिचेति । वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेविरीभाच समुच्चयासिद्धिरिति वक्तुभितरेतरित्वरुद्धिमत्युक्तम् । सर्वज्ञस्य भगवतो वासुदेव-स्येतिहासपुराणयोर्बुद्धत्वप्रसिद्धेस्तस्यासंबद्धप्रलापित्वमयुक्तमित्याशङ्कन्याऽऽह । प्रद्वे- थो वेति । वैदिकपथविरुद्धजनतूपलक्षणार्थं प्रजाप्रहणम् । चतुर्थोऽपि सुगतमतस्य वैदिकेरनादरणीयत्वान्न तिद्धरोवो नित्यसिद्धदात्मनो ब्रह्मणो जगत्सर्गवादिनः समन्व- यस्येति निगमयति । सर्वथाऽपीति ॥ ३२ ॥ ( ५ )

एव मुक्तकच्छमते निरस्ते मुक्ताम्बराणां बुद्धिस्थत्वासन्मतं निरस्यति । नैकिस्मि-िकिति । एकक्षपद्धक्षणो जगत्सर्गं वदन्समन्वयो विषयः स किं सर्वमनैकान्तिकिमिति मतेन विरुध्यते न वेति तत्मामाणिकत्वभ्रान्तत्वाभ्यां संदेहे संगतिमाह । निरस्त इति । समयमात्रसिद्धपश्चस्कन्धादिपदार्थाशिवतन्यायामासे निरस्ते पश्चास्तिकायादिसा-मियकपदार्थाशिवतन्यायामाससंहब्वे मते बुद्धिस्ये तिव्वरसनं युक्तमित्यर्थः । एकक्षप-ब्रह्मसमन्वयविरोध्येनैकान्तवादमङ्गेन समन्वयद्दिकरणात्पादादिसंगितिः। पूर्वेपक्षे तन्म-तमामाण्यात्तिद्विरोधे समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते तद्मामाण्याद्भान्तेन तेन विरोधस्याऽऽभा-सत्तया तत्सिद्धिरित्यमिसंधाय पूर्वेपक्षयति। सप्त चेति। जीवाजीवी मोक्तमोग्यौ । मिथ्या-

#### [अ०२गा०२सू०३३]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तिशांकरभाष्यसमेतानि। ५६३

नाम । संक्षेपतस्तु द्वावेव पदार्थौ जीवाजीवारूयौ । यथायोगं त-योरेवेतरान्तर्भावादिति मन्यन्ते । तयोरिममपरं पपञ्चमाचक्षते पञ्चास्तिकाया नाम जीवास्तिकायः पुद्गल्लास्तिकायो धर्मा-स्तिकायोऽधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायश्चेति । सर्वेपाम-प्येषामवान्तरमभेदान्बहुविधान्स्वसमयपरिकल्पितान्वर्णयन्ति ।

पवृत्तिरास्रवः । संवरनिर्जरौ सम्यक्पवृत्ती । संबन्वस्तद्धेतुत्वात्कर्म । मोक्षस्त-दुच्छितिरिति पदार्थाः सम्रेखर्थः । ननु भोक्तभोग्ययोरितरेषामन्तर्भावान्कथं सम्रेत्युक्तं लक्षणभेदादवान्वरलक्ष्यभेदे संग्रेति न न्यवस्था तत्राऽऽह । संक्षेपतिस्त्वित । निय-महेतुमाह । यथेति । आस्नावादीनामजीवे मोक्षस्य पक्षभेदाद्भयत्रान्तर्भाव इति वि-भागः । संक्षेपविस्तराभ्यामुक्तपदार्थेषु विस्तरान्तरमाह । तयोरिति । अस्तीति कायते शब्दात इत्यस्तिकायशब्दः पारिभाषिकः पदार्थवाची । जीवश्वासावस्तिकायश्चेति क-मैंशारय: । पूर्यन्ते गळन्तीति पद्रळाः परमाणवस्तत्समूहोऽत्र पृथिव्यादिरुक्तः । कभे-थारयः सर्वत्र । पर्भोस्तिकायः सम्यक्षवृत्त्यनुमेयः शास्त्रीयबाह्यपवृत्त्याऽऽन्तरोऽपूर्वो-स्यो धर्मोऽनुमीयते । अधर्मास्तिकायः स्थितानुभेयः । ऊर्ध्वनमनशीलो जीवस्तस्य दे-हेऽवस्थानेनावमींऽनुमीयते । आकाशास्तिकायस्त्वावरणाभावः । उक्तपदार्थानामवान्त-रभेद्माइ । सर्वेषामिति । वेषां मानयुक्तिहीनत्वं सूचयवि । स्वसमयेति । जीवा-स्तिकायस्रेषा । बद्धो मुक्तो नित्यसिद्धश्च । तत्राईन्मुनिर्नित्यसिद्धः । इतरे केचित्सा-धनैर्मुक्ताः । अन्ये बद्धा इति भेदः । पुद्रलास्तिकायः षोढा । पृथिन्यादिचत्वारि भू-तानि स्थावरं जड्रमं चेति । पवृत्तिस्थितिभ्यामनुमेयौ धर्माधर्मोस्तिकायावुक्तौ । आ-काशास्त्रिकायो द्वेवा लौकिकाकाशोऽलौकिकाकाशश्च । लोकानामन्त्रवेती लोकाकाशः । तदुपरि मोक्षस्थानमळोकाकाञ्चः । आस्रवो भिथ्यापवृत्तिरुक्ता । आस्रावयति पुरुषं ज्ञानजननेन विषयेष्विति नानाविधेन्द्रियमृवृत्तिरास्रव इत्येके । अपरे तु कर्वारमभि-व्याप्य स्रवन्त्यागच्छन्तीति कर्माण्यास्रवमाचक्षते । सम्यक्पवृत्ती संवरनिर्जरी । त-त्राऽऽस्रवः स्रोतोद्वारं संवृणोतीति संवरः शमादिपवृत्तिः । निःशेषं पुण्यापुण्यं सुखदुः-खोपभोगेन जरयवीवि निर्जरस्वप्तशिलारोहणावरोहणादिः । बन्धो बन्नावीति कर्म त-चाष्टविषम् । तत्र घाविकमे चतुर्विषं ज्ञानावरणीयं दशेनावरणीयं मोहनीयमान्तरीय-मिति । सम्यन्ज्ञानं न मोक्षहेतुरिति ज्ञानं विज्ञानावरणीयम् । आईतमवाभ्यासान मुक्तिरिवि ज्ञानं दर्शनावरणीयम् । बहुषु विधेकरदर्शिवेषु मोक्षमार्गेषु विशेषानवबार-णं मोइनीयम् । सन्मोक्षमार्गपवृत्तानां तत्पत्यूहकरं ज्ञानमान्तरीयम् । तान्येतानि श्रे-योइन्तृत्वाद्वाविकर्माणि । वेद्नीयं नामिकं गोत्रिकमायुष्कमित्यघाविकर्मापि चतुर्विव-

१ क. स. 'पिकप'। २ क. 'स्वीयावा'। ३ स. 'वरज'। ४ स. 'हमे चे'।

सर्वत्र चेमं सप्तमङ्गीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादिस्त स्यात्रास्तिस्यादस्ति च नास्ति च स्यादवक्तव्यः स्यादस्ति चावक्तव्यश्च स्यात्रास्ति चावक्तव्यश्च स्यादस्ति च नास्ति चाव-क्तव्यश्चेत्येवमेवैकत्वनित्यत्वादिष्वपीमं सप्तमङ्गीनयं योजयन्ति ।

म्। ममेदं ज्ञावच्यमस्तित्यभिमानो वेदनीयम्। एवज्ञामास्तित्यभिमानो नामिकम्। अस्य शिष्यवंशे पतितोऽस्भीत्यभिमानो गोतिकम्। शरीरयाज्ञानिमित्तं कमोऽऽयुष्कम् । अथवा सिक्रयस्य बीजस्य पावकपैवनवशादीषद्धनीमावः शरीराकारपरिणामहेतु-वेदनीयम्। तच्छक्तिमति तस्मिन्बीजे कळळाख्यद्रवावस्थायां बुहुदावस्थायां चाऽऽ-रम्भेकिक्रयाविशेषो नामिकम्। बीजस्य शरीराकारपरिणामशक्तिगोतिकम्। शुक्रशोनिणतव्यतिकरे जाबे मिळितं तदुभयक्षपमायुष्कम्। वान्येवानि शुक्रपुद्रळाश्रयत्वाद्म्थावीनि कमीणि। वदेवत्कमीष्टकं बधावीति बन्धः। यद्यपि पूर्वोक्तास्रवोऽपि बन्धस्तयाऽपि बन्धस्त्वाद्यमिप बन्ध इति द्रष्टच्यम्। आहेतमुनिपाधिः संवतोष्ट्यम्तिवि मुक्तिरित्यर्थः। वथाऽपि कथं वस्तु समस्त्यमनेकान्तमिरयाशङ्कच्याऽऽह् । सर्वत्रे-ति। अस्तित्वादाविति यावत्। सप्तानामेकान्तमङ्गानां समाहारः सप्तमङ्गीतस्या नयः। घटः सन्धटोऽसिज्ञत्वेकस्यैव सदसन्वयोरध्यक्षत्वात्काळभेदोपाविकल्पनायां काळस्यापि सन्नसन्निति पत्ययात्तत्रापि तत्कल्पनायामनवस्थानात्पत्यक्षमेव वस्तृनामेकान्तत्वभङ्गाः सप्त कथं कदा च प्रसरन्तीत्यपेक्षा-वामाह। स्यादिति। स्याच्छळ्द्सित्छन्त्रपत्तिक्पको निपातोऽनेकान्तद्योती तेन स्यादित कथंन्वदर्शित्यर्थः। वथोत्तरज्ञापि योजना। उक्तं हि।

"तिद्विधानविवक्षायां स्याद्स्तीति गितिभैवेतः । स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तनिषेषे विवक्षिते ॥ क्रभेणो भयवैक्षित्यां प्रयोगः समुदायवान् । युगपत्तिद्विक्षायां स्याद्वाच्यमक्षाक्तितः ॥ आद्यावाच्यविवक्षायां पश्चमो भङ्ग इप्यते । अन्त्यावाच्यविवक्षायां षष्ठभङ्गसमुद्भवः ॥ सम्बयेन युक्तस्य सप्तमो भङ्ग इष्यते"।

इति । सत्त्वादावुक्तमनैकान्तिकभेकत्वादावातिदिशति । एवमेवेति । यदि वस्तु सत्त्वादीनाभेकतभेन व्यवस्थितं तदा तस्य सर्वथा सर्वदा सर्वत्र सर्वत्र सर्वादमना नियमे तदीन् प्साजिहासाभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्त्ययोगाद्मवृत्तिनिवृत्ति विश्वं स्यात् । अनैकान्तिकत्वे तुकस्य चित्कथंचित्केनचिद्वस्थाने हानोपादाने प्रक्षावतां प्रकल्पयेते तस्माद्नैकान्तिकं सर्वभिति

१ ज. 'नित्यानित्य'। २ क. ख. पाचक'। ३ क. ख. 'पचन'। ४ ठ. इ. 'म्मिकि'। ५ ठ. इ. 'युवाञ्छायां। ६ ठ. इ. 'क्तब्ध स'।

अत्राऽऽचक्ष्महे।नायमभ्युपगमो युक्त इति। कुतः। एकस्मित्रसं-भवात्। न द्येकस्मिन्धार्मिण युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमा-वेशः संभवति शीतोष्णवत्। य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंद्धपाश्चेति ते तथैव वा स्युनैंव वा तथा स्युः। इत-स्था हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितद्धपं ज्ञानं संशयज्ञानव-दममाणमेव स्यात्। नन्वनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारित-द्धपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्नाप्रमाणं भवितुमर्वति। नेति ब्रूमः। निरङ्कुशं द्यनेकान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिज्ञाना-नस्य निर्धारणस्यापि वस्तुन्वाविशेषात्स्यादस्ति स्यात्रास्ती-त्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतैव स्यात् । एवं निर्धा-रियतुर्निर्धारणसङस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्य पक्षे नास्तिते-

मतविरोविसमन्वयो नेति भावः। पदार्थानां सत्त्वादिन्यवस्था वास्तवी न्यावहारिकी वा न संभववीति विकल्प्याऽऽ चमङ्गीकृत्य द्वितीये व्यवहारविरोवगभिषेत्य सिद्धान्तैयवि । अ-त्रेति। व्यवहारतो वस्तुतो वा नानैकान्तिकत्वमुपगन्तं शक्यमिति प्रतिज्ञापरत्वेन नञ्पदं व्याचष्टे । नायमिति । तत्र प्रश्नपूर्वकं हेतुमाह । कुत इति । हेतुं विभजते । न हीति । एकत्र विरुद्धधर्मसमावेशासमवादनैकान्तिकत्वस्य द्विधाऽप्ययोगादैकान्तिकत्व-स्य च घटादिष तत्त्वतोऽयोगेऽपि व्यवस्थयैव दृष्टव्यवहारहरेव्योवहारिकत्वसिद्धर-युक्तत्वाद्दिगम्बरराद्धान्तस्य न तेन विरोधः समन्वयस्येत्यर्थः । विर्मेतमनैकान्तिकं वस्तुत्वामरिसहादिवदित्याशङ्च हेतोरनैकान्तिकत्वमाह । य इति । संक्षेपविस्तरा-भ्यामक्तसंख्यावत्त्वमेवावत्त्वम् । एवं रूपत्वमुक्तावान्तरभेदभाक्त्वम् । नर्नुकं पदार्थेषु वस्तु-त्वे सत्यिष त्यैवान्यथैव वेति नियमाभावात्तेष्विष त्थैवान्यथा वेत्यनिर्धारिवज्ञानोषग-मेनानैकान्तिकत्वाविशोषात्कृतो वस्तुत्वमनैकान्तिकं तत्राऽऽह । इतरथेति । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानवत्पदार्थेषु सप्तत्वादिज्ञानस्यापामाण्यपसङ्गादसाधकत्वमुक्तं परिहर-**न्नाश**ङ्के । निन्ति । अनेकात्मकं विस्तिति ज्ञानस्य निर्धारितत्वे तत्रैव वस्तुत्वस्या-नैकान्त्यानेविमिति दूषयाति । नेतीति । निर्धारणे दक्षितन्यायं निर्धारयितृ-वैत्करणवत्मभेयेष्वविदिश्ववि । एविमिति । निर्धारणं फलं यस्य स्तत्तथा तस्येति यावत् । चकारेण तन्मेयं सप्तत्वादि गृहीतम् । इतिशब्दोऽ-निर्वारणात्मकतेव स्यादित्यनेन संबध्यते । अस्मदीये सिद्धान्ते परैरप्यापाद्यमाने का

९ क. ख. ैथोऽनेने । २ क. °न्तमाह। अर्ध ३ स. ैमत नै। ४ क. ड. °न्तप । ५ क. ख. ैशितंन्या। ६ ड. °तत्कार ।

ति । एवंसित कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रभेषप्रमातृप्रमितिष्विनिर्धारितासपदेष्टुं शक्नुपात् । कथं वा तदिभिप्रापानुसारिणस्तद्वपदिष्टेऽर्थेऽनिर्धारितक्षे पवर्तेरन् । ऐकान्तिकफल्वनिधारणे हि सित तत्साधनानुष्ठानाय सर्वो लोकोऽनाकुलः प्रवतंते नान्यथा । अतश्चानिर्धारितार्थं शास्त्रं भेणयन्मत्तोन्मत्तवदनुपादेयवचनः स्यात् । तथा पञ्चानामस्तिकायानां पञ्चत्वसंख्याऽस्ति वा नास्ति वेति विकल्प्यमाना स्यात्तावदेकस्मिन्पक्षे
पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो न्यूनसंख्यात्वमधिकसंख्यात्वं वा
माप्रयात् । न वैषां पदार्थानामवक्तव्यत्वं संभवति । अवक्तव्याश्वेषोच्यरकुच्यन्ते चावक्तव्याश्चेति विमितिषद्धम् । उच्यमानाश्च
तथैवावधार्यन्ते नावधार्यन्त इति च । तथा तदवधारणफलं
सम्पग्दर्शनमस्ति वा नास्ति वेवं तद्विपरीतमसम्पग्दर्शनमप्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्य । स्वर्गापवर्गयाः

वस्य हानिरित्याशङ्कर्याऽऽह । एविमिति । उपदेशानुपपित्तमुक्त्वा प्रवृत्तिरापि मुमुक्षूणामयुक्तेत्याह । कथं चेति । अनिश्चयेऽपि कृष्यादाविव प्रवृत्तिमाशङ्कर्याऽऽमुष्मिकहेवे। निश्चयाहवे न प्रवृत्तिरित्याह । ऐकान्तिकेति । निश्चयं विनाऽपि सर्वज्ञोकत्या प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्कर्यानिर्वारिवार्थशास्त्रकर्तुः सर्वज्ञत्वासंमवेभैवामित्याह ।
अतश्चेति । सप्तपदार्थनियमवत्पश्चास्तिकायनियमोऽपि नास्तीत्याह । तथेति । पश्चत्वसंस्यानियमामावे फिलवमाह । इत्यत इति । किच संक्षिष्ठाना प्रपश्चितनां च पदाथोनां सर्वेवी शब्देरवाच्यत्वं केनिविदेति विकल्प्य घटादेस्तच्छव्दवाच्यत्वेऽपि स्तस्मादिशब्दावाच्यत्वादायमुपेत्य द्वितीयं पत्याह । न चेति । काऽत्रानुपपितस्तत्राऽऽह । उच्यन्ते चेति । ननु सत्त्वादिरूपेण निर्धारणामावादुच्यमानामापि स्यादवक्तव्यवेति न व्याह्तिरुक्तेनिर्धारणपूर्वेकत्वेऽपि वथेवत्यनिर्धारणादवक्तव्यत्वसिद्धिस्तत्राऽऽह । उच्यमानाश्चेति । चकारो विप्रविश्वित्वनुकर्षणार्थः । सत्त्वाद्यनेकान्तिकत्वावधारणं निराकृत्य तत्पन्छं सम्यग्दर्शनं तद्विपरीत्वमसम्यग्दर्शनं चास्ति
नास्ति वेति विकल्प्यमाने स्यादस्ति स्यानास्वीति पर्लपनाक्षो न स्यादित्याह । तथेति ।
इतश्चासंगवमार्हवं मविभित्याह । स्वर्गेति । किचाईकित्युक्तो नित्यमुक्तोऽनादिसिदो जीवः किथदेत्वनुष्ठानानमुच्यवेऽन्यस्तद्वमावाद्वष्यत एवमार्हवे मवे निश्चितस्वमा-

१ न. प्ररूपनमा २ क. "स्ति ना"। ३ ड. न. "क्षस्येव । ४ क. प्रत्ययितपा न. प्रत्ययितन्य-पा ५ ड. "तस्य पा ६ स. स. में वाइस्ति ।

#### [अ०२गा०२सू० ३४]आनन्दगिरिकतटीकासंवित्ततशांकरभाष्यसमैतानि । ५६७

नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणायां प्रवृत्यनुपपितः । अन्नादिसिद्धजीवपश्चतीनां च स्वशास्त्रावधृतस्वभावानामयथावधृत-स्वभावत्वमसङ्गः । एवं जीवादिषु पदार्थेष्वेकस्मिन्धर्मिण सत्त्वा-सत्त्वयोर्धर्मयोरसंभवात्सत्त्वे चैकस्मिन्धर्मेऽसत्त्वस्य धर्मान्तरस्यासंभवादसत्त्वे चैवं सत्त्वस्यासंभवादसंगतिषदमाईतं मतम् । एतेनैकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ताचनेकान्ताभ्यप्रमा निराकृता मन्तव्याः।यत्तु पुद्गलसंब्रकेभ्योऽणुभ्यः संघाताः संभवन्तीति कल्पयन्ति तत्पूर्वेणैवाणुवादनिराकरणेन निराकृतं भवतीत्यतो न पृथक्तिवराकरणाय प्रयत्यते॥ ३३॥

## एवं चाऽऽत्माकात्स्न्यम् ॥ ३४ ॥

यथैकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धधर्मासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्त एवमात्मनोऽपि जीवस्याकात्स्न्यंमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम् । शरीरपरिमाणो हि जीव इत्याईता मन्यन्ते । शरीरपरिमाण-तायों च सत्यामकृतस्त्रोऽसर्वेगतः परिच्छित्र आत्मेत्यतो घटा-दिवदनित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । शरीराणां चानवस्थितपरिमाणात्वान्मनुष्यजीवो मनुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्कर्म-विपाकेन हस्तिजन्म प्राप्नुवन्न कृतस्तं हस्तिशरीरं व्याप्नुयात् ।

वानामेषा तथात्वमस्ति न वेति विकल्प्यमाने स्यादास्ति स्यान्नास्तीत्यव्यवस्थायां शास्त्रा-वधृतस्वमावत्वासंभवात्तदमामाण्यप्रसितिरित्याह । अनादीति । सत्त्वासत्त्वयोरनैका-न्तिकत्वायोगं सोपस्करमुपसंहराति । एविमिति । एवमेवैकत्वनित्यत्वादिष्वप्युक्तं प्रत्याह । एतेनेति । सत्त्वासत्त्वयोरनैका-वोपगितिनिरासेनेति यावतः । परमाणुभ्यः स्थावरजङ्गमात्मानः संघाता भवन्तीति दिगम्बरास्तितिमिति न निरस्यते तत्राऽऽह । पत्त्विति ॥ ३३ ॥

पूर्वोक्त दृष्टान्तेन स्याद्वादे दोषान्तरं समुचिनोति । एवं चेति । सूत्राक्षराणि व्याच्छे । यथेति । परमतवदस्मन्मतेऽपि न दोषपसिक्तिरित्याह । कथमिति । तत्मसङ्गार्थं परपक्षमाह । शरीरेति । तत्र दोषं प्रसञ्जयित । शरीरेति । आत्मत्वमनित्यवृत्ति परि च्छिन्नवृत्तित्वाद्वर्टविदिति पसङ्गार्थः । अकृत्स्नत्वेन सूचितं दोषान्तरमाह । शरीराणां चेति । कर्मणो विपाकः स्वफळं जनयितुमङ्करीभावः क्रार्स्नं हस्तिश्रारीरं न व्याप्तु-यात्त्वेकदेशो जीवशून्यः स्यादित्यर्थः । पुत्तिकाशरीरे कृत्स्नो न संमीयेत तस्मिन्ननन्त-

१ क. था सं। २ क. 'ध्यपं। ३ क. इत. टत्ववं। ४ इत. 'त्ल हास्तिनं श्रृं।

पुत्तिकाजन्म च मामुवन कृतस्तः पुत्तिकाशरीरे संमीयेत । समान एष एकस्मिन्नपि जन्मिन कौमारपौवनस्थाविरेषु दोषः । स्यादेतत् । अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवावयवा अल्पे शरीरे संकुचेयुर्महति च विकसेयुरिति । तेषां पुनरनन्तानां जीवावयन्वानां समानदेशत्वं भितिवहन्यते वा न वेति वक्तव्यम् । भित्याते तावन्नानन्तावयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन् । अभित्यातेऽप्येकावयवदेशत्वोपपत्तेः सर्वेषामवयवानां मथिमानुपपत्ते- जीवस्याणुमान्नत्वमसङ्गः स्यात् । अपिच शरीरमान्नपरिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्मेक्षितुमपि शक्यम् ॥ ३४ ॥

अथ पर्यायेण बृहच्छरीरप्रतिपत्तौ केर्चिज्जीवावयवा उपग-च्छन्ति तनुशरीरप्रतिपत्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युंच्येत । तत्राप्युच्यते ।

## न च पयार्याद्प्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥

न च पर्यायेणाप्यवयवोपगमापगमाभ्यामतदेहपरिमाणत्वं जी-

भूतस्ततो बहिरिप जीवः स्यादित्यर्थः । किच कौमारे खलपपरिमाणो जीवस्तारुण्ये स्थाविरे च न क्रस्नं झरीरं व्याप्नुयादित्याह । समान इति । यथा पदीपो घटमा-सादोदेरे वर्तमानः संकोचिवकासवानेवं जीवोऽपि पुत्तिकाहस्तिदेहयोरित्याह । स्यादिति । दीपावयवानां विशरणशीळत्वादवयिनश्च दीपस्य प्रतिक्षणमृत्पत्तिनिरोधवतेऽनित्यत्वािन्नत्यात्मदृष्टान्तत्वािसिद्धिरिति मत्वा विकलपयति । तेषािर्मात । आद्ये देहाद्विहरिप जीवोपगितिरित्याह । प्रतिघात इति । एकावयवदेशत्वेऽपि तथैवावयवानामवस्थाननियमाभेवे परिमाणनियमो नात्मिन स्थादिति द्वितीयं प्रत्याह । अपिनिष्वातेऽपीति । जीवावयवानामानन्त्यमङ्गीकृत्योवेतेवा तदिप नास्तित्याह । अपिनचिति । परिमितत्वादित्यर्थः ॥ ३४ ॥

बृहत्तनुदेहाप्वाववयवोपगमापगमाभ्या जीवस्य देहपरिमाणताऽविरुद्धेत्याह । अथे-ति । चोद्योत्तरत्वेन सूत्रमादत्ते । तत्रापीति । मितज्ञां विमजते । न चेति । मश्न-

१ ड. ज. कृत्स्रपुं। २ ड. विकासे । ज. विकारोयुं। ३ क. धातु पुं। ४ क तिहं। ५ ज. हैन्येत वा। ६ ड. ज. जिप्रां। ७ ज. ज. ट. ती च के । ८ क. ज. चित्तु जीवां। ९ क. त्युच्यते। ता १० क. ख. ठ. ड. देरवतीं सं। ११ ठ. ड. वेऽपि पं। १२ ख. सोक्तं ता।

## [अ०२पा०२मू०३५]आनन्दगिरिकृतटीकासंवछितशांकरभाष्यसमेतानि । ५६९

वस्याविरोधेनोपपादियतुं शक्यते। कुतः । विकारादिदोपपसक्रात् । अवयवोपगमापगमाभ्यां ह्यनिशमापूर्यमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्त्वं तावदपिरहार्यम् । विक्रियावत्त्वे
च चर्मादिवदनित्यत्वं प्रसज्येत । ततश्च वन्धमोक्षाभ्युपगमो
बाध्येत कर्माष्टकपिरवेष्टितस्य जीवस्यालावूवत्संसारसागरे निममस्य वन्धनोच्छेदादूर्ध्वगामित्वं भवतीति । किंचान्यदागच्छतामपगच्छतां चावयवानामागमापायधर्मवत्त्वादेवानात्मत्वं शरीरादिवत् । ततश्चावस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्यात्र च स निक्षपयितुं शक्यतेऽयमसाविति । किंचान्यदागच्छन्तश्चैते जीवावयवाः
कुतः मादुर्भवन्त्यपगच्छन्तश्चै क वाँ लीयन्त इति वक्तव्यम् । न
हि मूतेभ्यः मादुर्भवेयुर्भूतेषु च निलीयेरन्नमौतिकत्वाज्जीवस्य ।
नापि कश्चिदन्यः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानामवयवाधारो
निक्षप्यते प्रमाणाभावात् । किंचान्यदनवधृतस्वक्षपश्चैवं सत्यात्मा स्यात् । आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरिमा-

पूर्वकं हेतुमाह । कुत इति । विकारमसङ्गं प्रकटयित । अवयवेति । आत्मनः समुद्रादिविद्विक्तियावस्विमिष्टिमित्याशद्भचाऽऽह । विक्रियेति । अनित्यत्वपसङ्गस्येष्टतं
निराह । ततश्चेति । वद्यं वदम्युपगमं दर्शयित । कर्मेति । न चाऽऽत्मनोऽनित्यत्वे
युक्तोऽयमुपगमो बन्धमोक्षान्वियनोऽभावात । निह तौ स्ववन्नौ वद्भावे बन्धस्यानादित्वान्मुक्तस्य चानाशित्वान्नानित्यवेत्यर्थः । आदिशब्दमूचितमर्थमाह । किंचेति । यस्याऽऽत्मा सावयवस्तस्यावयवानामात्मत्वमवयविनो वाऽऽधेऽपि किमागमापायिना वेषामात्मत्वं वद्धीनस्य वा कस्यचिद्वयवस्येति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । आगच्छतामिति । कल्पान्तरं परिशिष्टमादत्ते । तत्तश्चेति । वस्य विशेषतोऽपरिज्ञानादात्मज्ञानाभावादपवर्गोसिद्धिरित्याह । न चेति । आधे कल्पे दोषान्वरमाह । किंचेति । अवयवपादुर्भोवापादानत्वं विद्विख्याधारत्वं च महामूताना वा व्यविरिक्तस्य वा कस्यचिदिवि विमृश्याऽऽद्य मत्याह । न हीति । द्वितीयेऽपि प्रविजीवमसाधारणः सर्वमाधारणो वेति विकल्प्य दूषयित । नापीति । वथा चाऽऽत्मज्ञानाभावादमुक्तिरेवेत्यर्थः ।
अवयवाना नाऽऽत्मत्वमवयविनस्तु तथात्विमिति मत्तं प्रत्याह । किंचेति । एवं सत्यात्मनोऽवयवित्वे सर्वाति यावत् । वत्र हेतुमाह । आगच्छतामिति । किच प्रत्येकमवयवा न चेतयेरक्रेकाभिपायत्वानियमात् । विरुद्धाभिपायतया विरुद्धविक्रियत्वेन

<sup>ी</sup> ड. ज. त्र. ट. °पायिष'। २ क. ज. °र्मत्वादे'। ३ क. \*श्र कित्मिस्ते निर्ह्मी ४ ज च । ५ ठ. ट. °रुद्धादिकि ।

णत्वात् । अत एवमादिदोषप्रसङ्गान्न पर्यायेणाप्यवयवोपगमापग-मावात्मन आश्रियतुं शक्येते । अथवा पूर्वेण स्त्रेण शरीरपरि-माणस्याऽऽत्मन उपचितापचितशरीरान्तरमितपत्तावकात्स्न्यं-प्रसञ्जनद्वारेणानित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणा-नवस्थानेऽपि स्रोतःसंतानित्यतान्यायेनाऽऽत्मनो नित्यता स्यात् । यथा रक्तपटांनां विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्संतानित्य-ता तद्वद्विसिचामपीत्याशङ्कचानेन स्त्रेनेणोत्तरमुच्यते । संतानस्य तावदवस्तुत्वे नैरात्म्यवादप्रसङ्को वस्तुत्वेऽप्यात्मनो विकारादि-दोषप्रसङ्कादस्य पक्षस्यानुपपत्तिरिति ॥ ३५॥

शरीरोन्मथनपर्संद्रः । न चावयवसमूहस्य चैतन्यं तस्य भेदाभेदाभ्यां दुर्भणत्वादिति मत्वाऽऽह । अत इति । प्रकारप्रकारिणौ पश्चमीभ्यामुक्तौ । प्रकारान्तरेण सूत्रमवतार-यवि । अथवेति । वदेव दर्शयवि । पूर्वेणेति । आत्माकात्स्न्येसूत्रेण प्रसञ्जिवां तद्-नित्यतां संताननित्यतया सुगतवत्परिहर्तव्यामाशङ्कचेदं सूत्रमित्यर्थः । पर्यायेण शरी-रव्यक्तिभेदेन परिमाणस्याऽऽत्मिनष्ठस्यैकर्कंपस्यानवस्थानादनवस्थितपरिमाणस्याऽऽत्म-नोऽनित्यत्वे शड्कितेऽपि स्रोतोरूपेण तत्परिमाणस्य च यः संतानस्तस्य नित्यतेव न्यायस्तेनेति यावतः । व्यक्तीनामनित्यत्वेऽपि संताननित्यत्वे दृष्टान्तः । यथेति । सिग्बस्तं विगतं येभ्यस्ते विसिचो विवसनास्तेषामपि पुत्तिकाँदेहहस्तिदेहादावातमपार-माणस्यानवस्थितत्वेऽपि तत्संताननित्यत्वेनाऽऽत्मनित्यत्वमाशङ्कच सूत्रमित्याह । तद्व-दिति । वदेव विवृणोति । संतानस्येति । पर्यायशब्देन क्रमभाविपरिमाणगतः सवा-नो गृह्मते तिन्नत्यत्वाद्। माऽत्मनित्यत्वम् । तस्य हि वस्तुत्वमवस्तुत्वं वा । द्वितीये राद्धान्तविरोषमुक्त्वा प्रथमं प्रत्याह । वस्तुत्वेऽपीति । स हि संतानिभ्योऽभिन्नो भिन्नो वाडमेदे पविदेहं परिमाणभेदानां संतानिनामन्यथात्वात्कार्यत्वेनानित्यत्वात्तद्भि-न्नसंतानस्यापि तथात्वम् । भेदे तत्संतानत्वायोगाद्भिन्नत्वेन घटादिविद्विकारादिमसङ्गा-दात्मनित्यत्वं संताननित्यतया यदुच्यते तस्यानुपपत्तिरित्यर्थः । इतिशब्दः सूत्रव्या-स्यासमाप्त्यर्थः ॥ ३५ ॥

१ ड. ञ. <sup>°</sup>टादीना। २ क. ख<sup>°</sup>सङ्गार्। न । ३ क. ख. भीरेण व्य<sup>°</sup>। ४ क. **ख.** <sup>°</sup>रूप्यस्या<sup>°</sup>। ५. ड<sup>°</sup>काह<sup>1</sup>र्त्त<sup>°</sup>। ६ क. ख. झ. <sup>°</sup>देहप<sup>°</sup>।

### अन्यावस्थितेश्वोभयनियत्वाद्वविशेषः ॥ ३६ ॥ (६)

अपिचान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्व-भिष्यते जैनैस्तद्वत्पूर्वयोरप्याद्यमध्यमयोर्जीवपरिमाणयोर्नित्यत्व-प्रमङ्काद्विशेषप्रसङ्घः स्यात्। एकशरीरपरिमाणतैव स्यात्रोपचिता-पचितशरीरान्तरप्राप्तिः। अथवाऽन्त्यस्य जीवपरिमाणस्यावस्थि-तत्वात्पूर्वयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण एव जीवः स्यात्ततश्चा-विशेषेण सर्वदैवाणुर्महान्वा जीवोऽभ्युपगन्तव्यो न शरीरपरिमा-णः। अतश्च सौगतवदाईतम्पि मतमसंगतिमत्युपेक्षितव्यम् ॥३६॥(६)

### पत्युरसामञ्जस्यात् ॥ ३७ ॥

इदानीं केवलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवादः प्रतिपिध्यते । तत्कथम-वगम्यते । प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादभिध्योपदेशाचित्यत्र प्रकृतिभावेनाधिष्ठानुभावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्य स्वयमेवाऽऽ-चार्येण प्रतिष्ठापितत्वात् । यदि पुनर्रविशेषेणेश्वरकारणवादमात्र-

इवोऽपि न जीवस्य क्रमेणोपचिवापचिवपिरमाणत्विसिखाह । अन्त्येति । सूत्रं व्याकरोति । अपिचेति । यज्ञीवपिरमाणं वित्रत्यमिति व्याप्तिमूमिमाह । अन्त्य-स्येति । सफलमनुमानमाह । तद्वदिति । विमवं निसं जीवपिरमाणत्वात्संमववित्य-नुमानादिविशेषप्रसङ्गः सदा जीवस्येत्यक्तं प्रकट्यवि । एकेति । उपचयापचययोरनेकक्ष-पता व्याप्तेरक्तानुमानविरोधादित्यथः । पूर्वमवस्यिवशब्दो नित्यपरत्वेनोक्तोऽविशेषश्चे-कश्चरिपिरमाणवोभयोः परिमाणयोर्नित्यत्वप्रसङ्गादिवि च हेतुः । इदानीं शरीरमन्व-रेणैव मोक्षकालीनस्य परिमाणस्यावास्यितत्वादुमयोरि पूर्वयोरवस्ययोर्देहापेक्षां विना जीवस्यावस्थिवपरिमाणत्वसंभवान्न शरीरपरिमाणत्वं कि त्विशेषेण वस्याप्यणुत्वं मह-चं वा स्यादिवि व्याख्यानवरमाह । अथवेति । विमवो न देहपरिमाण आत्मत्वान्मक्त-विदित्यथैः । आत्मनो देहपरिमाणत्वायोगे फलिवमाह । अतश्चेति ॥ ३६॥ (६)

छुत्रिवकेशमवं निराकृत्य जटाधारिमाहेश्वरमवं निराचि । पत्युरिति । सन्तास-न्वयोरेकत्रायोगवद्धिष्ठातृत्वोपादानत्वयोरिप नैकत्र योगोऽस्तीत्याशङ्कच वात्पर्यमाह । इदानीमिति । अविशेषेणेश्वरकारणवादिनिषेषश्रमनिवृत्त्यथेमाह । केवछेति । अवि-शेषोक्तरीश्वरकारणत्वभेवात्र निष्ध्यते न वस्य निमित्तत्वमात्रभिति शङ्कते । तदिति । स्रोक्तिविरोवान्भैवभित्याह । प्रकृतिश्चेति । न केवछमीश्वरस्य कारणत्वमात्रनिषेवे मक्तिसूत्रं विरुध्यते कि त्वभिध्यासूत्रमपीति मत्वाऽऽह । अभिध्येति । पतिष्ठापि-वत्वादुक्तवात्पर्यभीरिवि शेषः । उक्तमर्थं व्यविरेकद्वारा स्कोरयति । पदीति । सूत्र- मिह मितिषिध्येत पूर्वोत्तरिवरोधाद्याहताभिन्याहारः सूत्रकार इत्ये-तदापचेत । तस्मादमक्रतिरिधष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीदवर इत्येष पक्षो वेदान्तविहितबक्षौकत्वमितपक्षत्वाचे केनात्र मितिषि-ध्यते।सा चेयं वेदबाह्येश्वरकल्पनाऽनेकमकारा। केचित्तावत्सां-रूपयोगन्यपाश्रयाः कल्पयन्ति प्रधानपुरुषपोरिधष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इतरेतरिवलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वरा इति । माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्यकारणयोगविधिद्वःसान्ताः पश्च पदार्थाः पश्चपतिनेश्वरेण पश्चपाद्यविमोक्षणायोपिदिष्टाः पश्च-पतिरीश्वरो निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति । तथा वैशेषि-कादयोऽपि केचित्कथंचितस्वमिक्रयानुसारेण निमित्तकारण-

करो विरुद्धार्थवादित्वं परिहर्तुं फिलिवमाइ । तस्मादिति । वित्रराकरणं किमर्थिम-त्याशङ्कच ब्रह्मात्मैकत्वं दृढीकर्तुमित्याह । वेदान्तेति । एतेनाधिकरणस्य फलमुक्तम्। अद्वितीयाद्वह्मणी जगत्सर्भे ब्रुवतः समन्वयस्य केवलमधिष्ठातेश्वरी जगती नोपादान-मिति माहेश्वरराद्धान्तेन विरोपोऽस्ति न वेति तत्प्रामाणिकत्वभान्तत्वाभ्यां संदेहे पूर्वपक्षयति । सा चेति । माहेश्वरमतिनराकरणेन समन्वयविषयब्रह्मात्मैक्यस्यात्र इढीकरणात्पाद।दिसंगतयः । पूर्वपक्षे तन्मतस्य पामाणिकत्वात्तद्विरोवे समन्वयासिद्धे-र्बेह्मात्मैक्यासिद्धिः । सिद्धान्ते तस्य भान्तत्वात्तिद्विरोयस्याऽऽभासत्वे समन्वयसिद्धेरैक्य-सिद्धिः । ईश्वरकल्पनाया बहुपकारत्वे हेतुं सूचयित । वेदेति । ज्ञानशक्त्यैश्वयों-रक्षेतारतम्यं कचिद्धिश्रान्तं तरतमभावत्वात्परिणामतारतम्यविद्याह । केचिदिति । पर्धायत इति प्रधानस्याविद्यात्वात्प्रधानपुरुषाधिष्ठातेश्वरोऽस्माभिरपि गृह्यते तत्राऽऽ-ह । इतरेति । चत्वारो माहेश्वराः । शैवाः पाशुपताः कारुकासिद्धान्तिनः कापाछि-काश्च । ते सर्वे महेश्वरमणीतागमपामाण्यात्केवलं निमित्तमीश्वरमिच्छन्तीत्याह । मा-हेश्वरास्त्वित । कार्यं पाधानिकं महदादि । कारणं महेश्वरः । योगः समाविः । वि-धिश्चिषवणस्नानादिः । दुःखान्तो मोक्ष इति पश्च पदार्थाः । ते किमर्थभीश्वरेणोक्तास्त-त्राऽऽह । पश्विति । पश्चवो जीवास्तेषां पाशो बन्धनं तिक्षमोक्षो दुःखान्तस्तदर्थीम-वि यावतः । कुम्भकारादेरिविष्ठातुश्चेतनस्य कुम्भादिकार्ये निभित्तत्वमात्रहृष्टेरिश्वरोऽपि जगद्दविष्ठाता निमित्तमेव नोपादानभेकस्योभयविरोधादिति मत्वाऽऽह । पशुपतिरि-ति । वैशेषिकनैयायिकविवसनसुगतमतानि सूचयाति । तथेति । विमतमुपादानाद्यप-रोक्षज्ञानवज्जन्यं कार्यत्वाद्धटवदिति वैशेषिकाः । कर्मफळं संप्रदानाद्यभिज्ञपदावृकं क-भेफळत्वात्सेवाफळवदिवि नैयायिकदिगम्बरौ । सौगतास्तु साख्यानुमानेनैव तटस्थमी-

मीश्वरमितिं वर्णयन्ति । अत उत्तरमुच्यते पत्युरसामञ्जन्स्यादिति । पत्युरीश्वरस्य प्रधानपुरुषयोरिधष्ठानृत्वेनै जगत्कार्णत्वं नोपपचते । कस्मात् । असामञ्जस्यात् । किं पुनरसामञ्जन्यम् । हिंनमध्यमोत्तमभावेन हि प्राणिभेदान्विद्धत ईश्वरस्य रागृद्धेषादिदोषप्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत । प्राणिक-र्मापेक्षितत्वाददोष इति चेन्न । कर्मेश्वरयोः प्रवर्त्यपवर्तयिनृत्व इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गात् । नानादित्वादिति चेन्न । वर्तमान-कालवदतीतेष्विप कालेष्वितरेतराश्रयदोपाविशेषादन्धपरंपरा-र्योगापत्तेः । अपिच "प्रवर्तनाल्यभंणा दोषाः" [न्यायस् ० १ ।

श्वरमास्थिताः । एवं माहेश्वरमतस्य प्रामाणिकत्वात्ताद्विरोवः समन्वयस्योति प्राप्ते सि-द्धान्तमाह । अत इति । पूर्वीविकरणाञ्चलपद्मध्याद्वत्य सांस्ययोगाश्रयेश्वरकलपना-दूषणत्वेन सूत्रं योजयति । परप्रिति । ईश्वरस्य निभित्तत्वमात्रे मान सद्धे हेत्वास-द्धिरित्याह । किमिति । तस्य तन्मात्रत्वमागमान्मानान्तराद्वा । नाऽऽद्यस्तस्यो-भयकारणत्ववादिताया दशिवत्वात् । मानान्तरमप्यनुमानमधीपत्तिवी । आद्ये चेवन-स्य द्रव्यं पति निभित्तत्वमात्रं छोके दृष्टमिति तृ तृ छात्तन्मात्रभी श्वरं वदतो वैषम्यका-रिणो रागादिमस्वह्रष्टेस्तदापि तस्मिन्कल्प्यमित्यसामञ्जस्यं स्यादित्याह । हीनेति । आ-गमादी थरसिद्धौ न दृष्टमनुसर्वेन्यं तस्य दृष्टसायम्योद्यवृत्तेः । अनुमानं तु दृष्टसा-धर्म्येण पवर्तमानं दृष्टविषयेयतुषाँदापि विमेतीति भावः । ईश्वरो ि न स्वेच्छ्या वि-षमान्माणिनो विद्धाति कितु तत्कमिपेक्षया तेन न तस्य रागादिमन्त्रिभिति शङ्कते । भाणीति । कभीपेक्षया फलदातुत्वेऽपि काहणिकत्वादिश्वरः शभस्यैव फलं ददाति नाशुभस्योवि कि न स्यादित्याह | नेति । येन येनेश्वरः शमेनाशमेन वा प्रेयेते तस्य फलं ददावीत्याशङ्ख कर्मणा स प्रवर्त्यते तेन च कर्मेत्यन्योन्याश्रयान्मैव-भित्याह । कर्मेति । अतिविन कर्भणा प्रवृतितस्येश्वरस्य वर्तमाने कर्भण फ-खदानाय मन्तिरित्यनादित्वात्मवत्र्यमवर्षेकत्वस्य कभैश्वरयोनिन्योन्याश्रयतेत्याह । नानादित्वादिति । स्यादेष परिहारो यद्यतीतं कर्भ स्वातक्रयेणेश्वरं चतु नास्त्यचेतनत्वाद्तस्तद्ि पूर्वकभेषवर्तितेश्वर्षेरितभेव वर्तमाने कभीणे तत्थेरक-मिति कर्मेश्वरयोर्मिथोऽपेक्षायाः सार्वत्रिकत्वादनादित्वस्यापामाणिकत्वान्नैविमत्याह । नेति । कर्मापेक्षया वैषम्यहेतुत्वस्य निर्वक्तुमशक्यत्वान्नोकहृष्ट्या स्यादेव रागादिमस्व-मीश्वरस्थेत्युक्तम् । इदानी परमतेनापि तस्य रागादिगन्तं स्यादित्याह । अपि चेति।

<sup>9</sup> ड. ञ. ૈતિ । અં । २ क. ိन सकळ जै । ३ क. ज. પૈક્ષ त्वा ૈ । ४ क. ૈન્યાયો पप ૈ । ५ क. ૈक्षणों दो ँ। ६ क. दोष:" इ. ા ৬ ख. ેષાरાદી . ૮ ख. ड. तत्तत्क ૈ !

१ । १८ ] इति न्यायिवत्समयः । निह कश्चिददोषप्रयुक्तः स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमानो दृष्यते । स्वार्थप्रयुक्त एव च सर्वो जनः परार्थेऽपि प्रवर्तत इत्येवमप्यसामञ्जस्यं स्वार्थवन्वादीवव- रस्यानीश्वरत्वप्रसङ्गात् । पुरुषविशेषत्वाभ्युपगमाचेव्वरस्य पुरुष्यस्य चौदासीन्याभ्युपगमादसामञ्जस्यम् ॥ ३७ ॥

# संबन्धानुपपत्तेश्व ॥ ३८ ॥

पुनरप्पसामञ्जरपमेव । निह् मधानपुरुषव्यतिरिक्त ईउवरोऽ-न्तरेण संबन्धं मधानपुरुषयोरीशिता । न तावत्संयोगलक्षणः सं-बन्धः संभवति मधानपुरुषेठवराणां सर्वगतत्वानिरवयवत्वाच । नापि समवायल्क्षंणः संबन्ध आश्रयोश्रयिभावानिरूपणात् । नाप्यन्यः कश्चित्कार्यगम्यः संबन्धः शक्यते कल्पयितुं कार्यकार-

पवर्तकत्वलिङ्गका रागादिदोषा इति नैयायिकसमयः । ततश्च पवर्तकत्वदिवेश्वरस्य तद्वस्विमस्यर्थः । पवर्तकत्वदोषवस्वयोर्व्योप्ति व्यनिक्त । न हीति । कारुण्यादिष पवृत्तेनैं व्याप्तिरिस्वाशङ्कचाऽऽह । स्वार्थेति । कारुण्ये सित स्वस्य दुःखं भवित तेन कारुणिकोऽपि स्वदुःस्वनिवृत्तये परार्थेऽपि पवर्तत इत्यर्थः । तथाऽपि कि जातमीश्वरस्येत्याशङ्कचाऽऽह । इत्येविमिति । न केवलं दृष्टानुसारादसामञ्जस्यं कि तूत्तेन प्रकारेणोपगमादपीस्यर्थः । स्वीकारमात्रस्यादोषत्वात्तस्य दोषपर्यवसार्थित्वमाह । स्वार्थेति ।
अपित्वादित्यर्थः । ईश्वरस्य पवर्तकत्वमुपेत्योत्तं तदिप पातञ्जलमते नास्तीत्याह ।
पुरुषेति ॥ ३७ ॥

प्रधाननादे दोषान्तरमाह । संबन्धेति । प्रकृतासामञ्जस्ये हेत्वन्तंस्परं सूत्रभिति सूच्याते । पुनिरिति । कथभीश्वरस्य प्रधानपुरुषाभ्या संबन्धेऽस्त्युत न । नास्ति चेद्गिष्ठात्रिवष्ठेयवासिद्धिरित्याह । न हीति । अस्ति चेत्ति संयोगो वा समवायो वा योग्यता वेति विकल्प्याऽऽद्यं दूष्यति । न तावदिति । अपाप्तपाप्तिर्व्याप्य-वृत्तिश्च संयोगस्य स्वद्धपम् । तत्र प्रधानादिष्वपाप्तपाप्तरमाने हेतुमाह । प्रधानिति । अव्याप्यवृत्तित्वाभावेऽपि हेतुमाह । निरवपवत्वादिति । द्वितीयं निरस्यति । नापी-ति । वृतीयं प्रत्याह । नाप्यन्य इति । प्रधानकार्यत्वस्य जगतोऽसिद्धत्वात्मर्यनेश्वर्यः संबन्धस्य कार्यकल्प्यस्यायोगादित्यर्थः । तवापि मायाब्रह्मणोर्विभृत्वान्निरवयवन्त्वाच संयोगासिद्धः समवायस्यानिष्ठत्वात्कार्थकारणत्वस्य चासिद्धत्वात्कार्थगम्य-

<sup>ी</sup> ड. ज. ગ. °स्वार्थे प्र'। २ क. ड. ° रुवाबीशीत । न । ३ झ 'तिशीत । न । ४ क. ज. ञ. ट.°क्षण आं°। ५ क.°याश्रितमा°। ६ स्त, ठ. ड.°न्तरं सूબ ७ ठ. ड.° હિં सं°। ८ क. °घानपुरुवयोः ।

णभावस्यैवाद्याप्यसिद्धत्वात् । ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत् । न । तस्य तादात्म्यलक्षणसंवन्धोपपत्तेः । अपिचाऽऽगमबलेन ब्रह्मन्वादी कारणादिस्वरूपं निरूपयंतीति नावश्यं तस्य यथादृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति।परस्य तु दृष्टान्तबलेन कारणादिस्वरूपं निरूपयतो यथादृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यमित्यय- मस्त्यतिशयः । परस्यापि सर्वज्ञमणीतागमसद्भावात्समानमागम- बल्लिति चेत् । न । इतरेतराश्चर्यत्वमसङ्कादागममत्ययात्सर्वज्ञ- त्वसिद्धः सर्वज्ञमत्ययाचाऽऽगमसिद्धिरिति । तस्मादनुषपत्रा सांख्ययोगवादिनाभीश्वरकल्पना । एवमन्यास्वपि वेदबाह्यास्वी- श्वरकल्पनासु यथासंभवमसामञ्जस्यं योजियत्वयम् ॥ ३८॥

# अधिष्ठानानुषपत्तेश्व ॥ ३९ ॥

इतश्चानुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । स हि परि-कल्प्यमानः कुम्भकार इव मृदादीनि प्रधानोन्यधिष्ठाय प्रवर्त-

योग्यतासंबन्धायोगान्नाधिष्ठात्रिविष्ठेयवेति राङ्कते । ब्रह्मोति । मायाब्रह्मणोरिनर्वाच्यतादात्म्यसंबन्धान्न साम्यमित्याह । नेति । इतोऽपि ब्रह्मवादिनो न दोषसाम्यमित्याह ।
अपिचेति । तथाऽपि दृष्टमनुसर्वव्यं नेत्याह । नावर्यमिति । दृष्टिवरूदेऽत्यन्तादृष्टे चाऽऽगमस्य प्रवृत्तेरित्यर्थः । अनुमानवादिनि विशेषमाह । परस्येति । ईश्वरवादिनोऽपि तुल्यत्वादागमबलस्यानुमानबलमिकिमिति शङ्कते । परस्योपीति । किमीधरस्य सर्वज्ञत्वं वत्कतागमाद्रम्यते किवाऽनुमानादिति विकल्प्याऽऽधे दोषमाह ।
नेत्यादिना । सर्वज्ञत्वनाऽऽगमप्रामाण्ये ततः सर्वज्ञकतत्वं ज्ञेयं ततश्च तस्य
प्रामाण्यमिति नैकमिष सिष्यति । अस्माकं त्वनादिसिद्धाद्वेदादनपेक्षादलौकिकमिष
पूपादिवदृष्टं स्यादिति भावः । न चानुमानादिश्वरः सर्वज्ञो ज्ञायते दृष्टबलपवृत्तेरनुमानादिश्वरं साथयतः स्वाभ्युपगमवैपरीत्यभ्रीव्यस्योक्तत्वादित्युपसंहरति । तस्मादिति । सांस्थयोगोक्तन्यायं चतुर्विषमाहेश्वरेषु वैशेषिकादिषु चाितिदिशति । एवमिति ॥ ३८ ॥

हिविवादागमादनुमानाच तटस्थेश्वरसिद्धिनिरस्ता । संप्रैत्युद्भृतक्रपादिहीनप्रधाना-देरस्मदादिमिरविष्ठेयत्वानुपपत्तिरथीपत्तिरीश्वरे मानमित्याशङ्कचास्मदादिवदीश्वरेणापि प्रधानादेरिषिष्ठेयत्वानुपपत्तेभैवमित्याह । अधिष्ठानेति । सूत्रं व्याकरोति । इतश्चेति । विनुपपत्ति वक्तं परस्येश्वरकल्पनामनुवद्वि । स हीति । अस्मदादिवदीश्वरेणापि प्र-

<sup>ौ</sup> क. ज. ज. ट. ँयति ना । २ क ज. ँ दृष्ट स । ३ क ज. ज. ँ व्यम्। प । ४ ड. ज. ज. ट. ँयप । ५ क. इ. ज. ैनादीन्य । ६ ड. ँप्येन त । ७ झ. ँप्रसद्धत ।

येत् । न चैवमुपपचते । न ह्यपत्यक्षं रूपादिहीनं च प्रधानमी-भरस्याधिष्ठेयं संभवति मृदादिवैरुक्षण्यात् ॥ ३९ ॥

## करणवचेत्र भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥

स्यादेतत् । यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्षं ह्यादिहीनं च पुरुषोऽधितष्ठत्येवं प्रधानमीश्वरोऽधिष्ठास्यतीति । तथाऽपि नोपपचते । भोगादिदर्शनाद्धि करणग्रामस्याधिष्ठितत्वं गम्यते न चात्रभोगादयो दृश्यन्ते । करणग्रामसाम्ये वाऽभ्युपगम्यमाने सं-सारिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसज्येरन् । अन्यथावा स्त्रद्वयं व्याख्यायते । " अधिष्ठानानुपपत्तेश्व " इतश्चानुपप-त्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । साधिष्ठानो हि छोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्येश्वरो दृश्यते न निरिधष्ठानः । अतश्च तृष्ट्यान्तवशेनादृष्टमीश्वरं कल्पितृमिच्छत ईश्वरस्यापि किंचि-

भानादीनामिषिष्ठेयत्वं न युक्तं तेनार्थापत्तरेनुत्थानादित्याह । न चेति । विमतं न चेतनाविष्ठेयमपत्यक्षत्वान्मृदादिवदिति व्यतिरेकिणाऽनुपपत्तिमेव स्फुटयति । नही-ति । अपत्यक्षत्वमुद्भृतक्रपादिराहित्येन स्फोरयति । क्रपादीति ॥ ३९ ॥

चक्षुरादावनैकान्त्यमाशङ्कच परिहरित । करणविदिति । शङ्कां विभजते । स्या-देतिदिति । अनैकान्तिके शङ्कितेऽपि नार्थापत्तेहत्थानिमसुत्तरं व्याचष्टे । तथाऽपी-ति । अस्मत्पक्षे चक्षुरादिखानुभविसद्धमेवाविष्ठीयैतेऽतो न व्यभिचारशङ्केत्यर्थः । किंच करणभामवचेतनाधिष्ठितत्वं प्रधानादेरशक्यं वक्त वैषम्यादित्याह । भोगादीति । आदिशब्दात्तत्कारणक्षपदर्शनादि ग्रह्णतम् । करणभामप्रयुक्तं हि क्षपदर्शनादि तत्कलं च भोगश्चेतने दृश्यते तेन तस्य तेनाधिष्ठितत्वं प्रधानादिकताश्च भोगादयो नेश्वरस्य केनापिष्यन्ते । तथाच करणभामवैलक्षण्यात्प्रधानादिने चेतनाधिष्ठितत्विमस्यनुत्थानम्धीपत्तेरित्यर्थः । विपक्षे दोषमाह । करणेति । यदि प्रधानादिश्चं करणभामसाम्यं वर्हि संसारिणां वत्कतभोगादिवदीशस्यापि प्रधानादिकताभोगादियः स्युस्ततश्चानिश्वरत्वापत्तेर्याचे । क्ष्यस्य व्याख्यान्तरमाह । अन्यथा वेति । ईश्वरस्याधिष्ठानं शरीरं तदयोगात्प्रवर्तकत्वासिद्धेने कार्यानुपपत्त्या तद्धीरित्याह । अधिष्ठानेति । तद्धाकरोति । इतश्चेति । चेतनस्य प्रवर्तकत्वं सशरीरत्वव्यासमन्वयव्यतिरेकाभ्यां वद्भितःशब्दार्थं स्फुटयिते । साधिष्ठानो हीति । विमतं शरीरादिमैत्पूर्वकं कार्यत्वाद्धवदिति व्याप्तिफलमाह । अतश्चेति । लीलामं शरीरमी-रितादिकं कार्यत्वाद्धवदिति व्याप्तिफलमाह । अतश्चेति । लीलामं शरीरमी-

<sup>🤋</sup> क. ड ज. ञ. °स्ये चास्युं। २ झ. ठ ड. °ते तत्र व्यं। ३ झ. °दिसत्पूं।

च्छरीरं करणायतनं वर्णीयतव्यं स्यात् । नच तद्वर्णीयतुं शक्यते । सृष्टशुक्तरकालभावित्वाच्छरीरस्य पाक्सष्टेष्टस्तदनुप-पत्तेः । निर्धाष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवर्तकत्वानुपपत्तिः । एवं लोके दृष्टत्वात् । "करणवच्चेत्र भोगादिभ्यः" । अथ लोकदर्शनानु-सारेणेश्वरस्यापि किंचित्करणानामायतनं शरीरं कामेन कल्प्ये-त । एवमपि नोपपद्यते । सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्रोगादि-प्रसङ्गादीश्वरस्याप्यनीश्वरत्वं प्रसज्येत ॥ ४० ॥

## अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥ (७)

इतश्रानुपपत्तिस्ताकिंकपरिकल्पितस्येश्वरस्य।स हि सर्वेझस्तैरभ्युपगम्यतेऽनन्तश्च । अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्च पुरुषा मिथो
भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । तत्र सर्वेझेनेश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेयत्ता परिच्छिचेत वा न वा परिच्छिचेत । उभयथाऽपि दोषोऽनुषक्त एव । कथम् । पूर्वेस्मिस्तावद्विकल्प इयतापरिच्छिन्नत्वात्प्रधानपुरुषेश्वराणामन्तवत्त्वमवश्यं भाव्येवं छोके
दृष्टत्वात् । यद्धि छोक इयत्तापरिच्छिनं वस्तु पैटादि तदन्तवदृष्टं तथा प्रधानपुरुषेश्वरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तव-

श्वरस्यापि सिद्धमिति सिद्धसाध्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । तर्हि कार्यमपि शरीरादिमेत्पूर्वकं मा भूदित्याशङ्कचाऽऽह । निर्धिष्ठानैत्वे चेति । अनीश्वरस्यैव सृष्टचुत्तरभावि शरीरमीश्वरस्य प्रागपीच्छानिर्मितं भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । करण-विदित । चोद्यं व्याकरोति । अथेति । न तावदीश्वरस्येच्छानिर्मितंतेत्वे प्राचीने देहे किंचिन्मानं तथाऽपि वदङ्गीकारे देहित्वादीश्वरत्वासिद्धिरित्युत्तरमाह । एवमपीति । देहित्वेऽपि किमित्यनीश्वरत्वं तनाऽऽह । सशरीरत्वे हीति ॥ ४० ॥

श्रुत्यनुमानार्थापत्तिभिर्भिश्वरो न परेष्टः सिध्यवीत्युक्तम् । इदानीं तस्यानन्वत्वाद्यु-पगमोऽपि न संभववीत्याह । अन्तवत्त्विमिति । सूत्रं व्याकरोति । इतश्चेति । वदेव वकुं परमवमनुवद्गि । स हीति । न वावदीश्वरस्य सर्वेज्ञत्वं नित्ये ज्ञाने स्वावक्र्या-योगातः । ज्ञानस्य साक्षाद्विषयसंबन्धासिद्धेश्च । वथाऽप्युपेत्य विकल्प्य दोषमसाक्ति मविजानीवे । तत्रेति । कल्पद्वयेऽपि दोषानुषिक्तं मकट्यितुं पृच्छिति । कथिमिति । विमतमन्वविद्यत्तापरिच्छिन्नत्वाद्वय्वदित्याह । पूर्वेस्मित्रिति । छै।किकीं दृष्टिभेव स्प-ष्टयति । यद्वीति । व्याधिफल्यमनुमानं निगमयाति । तथिति । हेवोरसिद्धिमाशङ्कत्र्य

१ क. "नवरवे चे"। २ इ. अ. घटादि । ३ झ. "दिस्तप्"। ४ क. ख. ठ. इ. 'नवस्वे चे"। ६. अ. इ. 'मिते प्रा'। ६ ठ. "तप्रा"।

रस्यात् । संख्यापरिमाणं तावत्मधानपुरुषेश्वरत्रयद्वपेण परि-चिछत्रम् । स्वद्भपपरिमाणमपि तद्गतमीश्वरेण परिच्छिंचेतेति । पुरुषगता च महासंख्या । ततश्चेयत्तापरिच्छित्रानां मध्ये ये संसारान्मुच्यन्ते तेषां संसारोऽन्तवान्संसारित्वं च तेषामन्त-वत् । एवमितरेष्वपि क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्वं स्यात्मधानं च सविकारं पुरुषार्थमीश्वरस्याधिष्ठेयं संसारित्वेनाभिमतं तच्छून्यतायामीश्वरः किमधितिष्ठेतिंकविषये वा सर्वज्ञतेश्वरते स्याताम् । प्रधानपुरुषेश्वराणां चैवमन्तवत्त्वे सत्यादिमत्त्वप्रसङ्गः । आद्यन्तवत्त्वे च ज्ञून्यवादप्रसङ्गः । अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्युपगम्येत न प्रधानस्य पुरु-षाणामात्मनश्चेयत्तेश्वरेण परिच्छिद्यत इति । तत ईश्वरस्य सर्व-

संस्थातः सक्तपतो वा परिमितिराहित्यमिति विकल्प्याऽऽ चं मत्याह । संख्येति । न द्वितीयः प्रधानाद्यः सक्रपपिरिभिता वस्तुतः परिच्छिन्नत्वाद्वटविद्रियाह । स्वक्र-पेति । यस्य याद्दशं परिमाणमणु महद्दीर्घं द्वस्वं वा तदीश्वरेण सर्वज्ञत्वात्परिच्छिचेत वथाच ज्ञातपरिमाणत्वात्प्रधानाचन्तवित्यर्थः । प्रधानपुरुषेश्वरस्रक्षेण त्रित्वे ज्ञा-वेऽपि जीवानामानन्त्यात्तद्रतसंख्याज्ञानाभावात्तेषु सख्यापरिमितिरसिद्धेत्याशङ्कत्याऽऽ-ह । पुरुषेति । पुरुषेस्तावत्प्रत्येकमेकत्वसंख्या ज्ञाता या च तेषामन्योनयापक्षया. बहुत्वसंख्या साठपीश्वरेण ज्ञायते । नच सहस्रं छँत वेति विशेषाज्ञानादानन्त्यं माषराशौ व्यभिचारात । अस्मदादिभिः संख्यातुमशक्यस्यापि गणितज्ञेन संख्यातत्व-दर्शनात । संदिग्व विशेषाज्ञानं सर्वपुरुषपरिचयाद्यते तदज्ञानानिश्चयस्याशक्यत्वात्त-स्मान जीवास्तत्वतोऽनन्ता वस्तुतः परिच्छिन्नत्वादेकदेशस्थमाषादिवदिति हत्वास-द्धिमुद्भृत्य फिलतमाह । ततश्चेति । कविषयसंसारिष् क्तन्यायमविशिष्टेष्वविदिशाति । एवमिति । यथा बहुनामि माषाणामिकैकापचये निखिलापचयो दृश्यते तथा क्रमेण सर्वेमुक्तेरिदानी सर्वेसंसारशून्यं जगद्भवेदित्यर्थः । किचेश्वरस्यास्मिन्पक्षे सर्वदा सर्वेज्ञ-त्वं सर्वेश्वरत्वं च न सिध्यतीत्याह । प्रधानं चेति । दोषान्तरमाह । प्रधानेति । मिद्धे सर्वेषामाद्यन्तवस्वे फलितमाह । आद्यन्तेति । कल्पान्तरमनुवद्।ति । अथेति । वाशब्दस्चितं विकलपद्वयम् कत्वाऽऽ चन्तवस्वं प्रतिपाच द्वितीयमवलम्ब्यासवैज्ञतेति दूषर्यात । तत इति । आगमानपेक्षस्यानुमानसिद्धमन्तवस्वं दुवीरमस्माकं त्वागमगम्य-रवादानन्त्यस्य नान्तवस्वानुमानम् । एतेन पूर्वपक्षानुमानान्यपि मत्युक्तानीति मत्वोपसं-

९ क. ज. ° द्येत । पुँ। २ क. ज. झ. ट. °नायेँ। ३ ड. ञ. °सारवत्त्वेनाँ।ट. °सारत्वे । ४ ठ. ड. °क्षं चेति । ५ क. ख. ° स्य चित्रैं।६ ख. झक्ष" शेषज्ञाँ।

#### [अ०२पा०२मू०४२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकृतशांकरभाष्यसमेतानि । ५७९

क्रैत्वाभ्युपगमहानिरपरो दोषः प्रसज्येत । तस्मादप्यसंगतस्ता-किंकपरिग्रहीत ईश्वरकारणवादः॥ ४१॥ (७)

### उत्पत्त्यसंभवातः ॥ ४२ ॥

येषामप्रकृतिरिधिष्ठाता केवैलिनिमत्तकारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यातः । येषां पुनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मकं कारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्याख्यायते । ननु
श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवंद्धप एवेश्वरः पाङ्निर्धारितः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चेति । श्रुत्यनुसारिणी च स्मृतिः प्रमाणमिति स्थितिः ।
तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रत्याचिख्यासित इति । उच्यते । यद्यप्येवंजातीयकोऽशः समानत्वात्र विसंवादगोचरो भवत्यस्ति
त्वंशान्तरं विसंवादस्थानमित्यतस्तत्प्रत्याख्यानायाऽऽरम्भः ।
तत्र भागवता मन्यन्ते । भगवानेवैको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानस्वद्धपः परमार्थतत्त्वं स चतुर्घोऽऽत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यह्रद्धपेण संकर्षणव्यहद्धपेण प्रसुद्धाव्यहद्धपेणानिरुद्धव्यूह्

हरित । तस्मादिति । अरीरादिराहित्यानुपपत्तिवदानन्त्याद्यभ्युपगमायोगादपीत्यपे-रथेः । अपौरुषेयश्रुतिसिद्धेश्वरस्य न निरासोऽस्तीति तार्किकविशेषणम् ॥ ४१ ॥(७)

महिश्वरमविनरासानन्वरं वैद्णवमवं निरस्यित | उत्पत्तीति | यद्वा पश्चपदार्थ-वादिनि निरस्ते चतुर्व्यूह्वादिन निरस्यित | उत्पत्तीति | वृत्तमन्द्वाधिकरणवात्पर्य-माह् | येषामिति | अधिकरणारम्भमाक्षिपति | निन्वति | तथाऽपि भागवती स्पृति-रममणलवादनादर्वव्येति वक्तुमधिकरणभित्याशङ्कचाऽऽह | श्रुतीति | वत्मामाण्ये फिळवमाह | तदिति | वेदाविरुद्धाशमुप्त्य विरुद्धाशनिरासायाविकरणमित्याह | उच्यत इति | समानत्वादित्यत्र श्रुतिस्पृत्योरिति शेषः | जीवाभिन्नाद्धस्यो जगत्स-र्याद्वी समन्वयो जीवोत्पत्त्यादिविषयपश्चरात्रराद्धान्तेन विरुध्यते न वेति वत्मामाण्यामाणयाभ्यां संदेहे पूर्वपक्षमाह | तत्रेति । भागवतमतिनराँसद्वारा समन्वयादिकर्मित्वादा-सिद्धः | पूर्वपक्षे मागवतमतस्य मानत्वाचिद्वरोषे समन्वयासिद्धरमेदवादा-सिद्धः | सिद्धान्ते तस्य श्रमत्वाचिद्वरोक्स्याऽऽभासत्तया समन्वयसिद्धचा तत्सिद्धः । तत्र मृत्वेन्तरं निरस्वते वस्य श्रमत्वाचिद्वरोक्स्याऽऽभासत्तया समन्वयसिद्धचा तत्सिद्धः । तत्र मृत्वेन्तरं निरस्वते वस्य श्रमत्वाचिद्वरोक्तस्य । वस्य सावयवत्वं निरस्यित । निरञ्जनिति । कथं तर्हि शास्त्रे मूर्वमेदस्तत्राऽऽह । स इति । व्यूहेषु भगवतोऽवस्थाविशेन

ह्रपेण च । वासदेवी नाम परमात्माच्यते । संकर्षणी नाम जी-वः । महास्रो नाम मनः । अनिरुद्धो नामाहंकारः । तेषां वास-देवः परा प्रकृतिरितरे संकर्षणादयः कार्यम् । तमित्थंभूतं पर-मेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैर्वर्षशतमिष्टा क्षीणक्केशो भगवन्तमेव प्रतिपद्यत इति । तत्र पत्तावद्वच्यते योडसी नारायणः परोडव्यक्तात्मसिद्धः परमात्मा सर्वात्मा स आत्मनाऽऽत्मानमनेकधा व्यक्तावस्थित इति । तत्र निराक्रियते "स एकधा भवति त्रिधा भवति" छि। ०। २६। २] इत्यादि-श्रुतिभ्यः परमात्मनोडनेकधाभावस्याधिगतत्वात । यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिलक्षणमाराधनमजस्त्रमनन्यचित्ततयाऽभिमे-यते तद्दपि न प्रतिषिध्यते । श्वतिस्मृत्योरीववरप्रणिधान-स्य मिसद्धत्वात् । यत्पुनिरद्भुच्यते वास्रदेवात्संकर्षण उत्पचते संकर्षणाच पशुम्नः पशुम्नाचानिरुद्ध इति । अत्र ब्रूमः । न वा सुदेवसंब्रकात्परमात्मनः संकर्षणसंज्ञैकस्य जीवस्योत्पत्तिः संभव-ति । अनित्यत्वादिदोषमसङ्घात् । उत्पत्तिमन्त्वे हि जीवस्यानि-त्यत्वादयो दोषाः मसज्येरन् । ततश्च नैवास्य भगवत्माप्तिमीक्षः स्पात् । कारंणभाग्नी कार्यस्य प्रविख्यप्रसङ्खात् । प्रतिषेधिष्यति

विष्ववान्वरभेदमाह । वासुदेव इति । वेष्वेव प्रकृतिविक्वित्वमाह । तेषामिति । सिवकोषं शास्त्रार्थमुक्तवा सहेतुं पुरुषार्थमाह । तिमिति । यथोक्तव्यूह्वन्तं सर्वेपकृतिभूतं
निरञ्जनज्ञानक्रपं परमात्मानमिति यावतः । वाकायचेतसामवधानपूर्वेकं देवतायह्गमनमिगमनम् । पूजाद्रव्याणामजेनमुपादानम् । इज्या पूजा । स्वाध्यायो जपः ।
योगो ध्यानम् । परपक्षमनुभाष्य विसम्नविरुद्धमंशमाह । तन्नेति । तदिनरासे हेतुमाह । स इति । अविरुद्धमंशान्तरमाह । यदपीति । तदिनषेषे हेतुमाह । श्रुतीति । समाहितः श्रद्धाविचो भूत्वेत्याचा श्रुतिः । मत्कर्मकृत्मत्परमो मद्भक्त इत्याचा स्मृतिः । निरस्याशमाह । यदिति । तत्र सूत्रमवतार्य व्याकरोति । अनेति ।
हेतुं विवृणोति । उत्पत्तिति । आदिशब्देनाकृताभ्यागमकृतमणाशस्वर्गनरकापवर्गाभावा यहान्ते । जीवस्योत्पत्तिमस्वे दोषान्तरमाह । ततश्रेति । कार्यस्यापि जीवस्य
कारणभगवदाप्तिमोक्षे काऽनुपपत्तिस्तत्राऽऽह । कार्पोति । इतश्च न जीवोत्पत्तिरित्याह । मतिवेधिष्यतीति । जीवोत्पत्त्ययोगे तद्र्थपश्चरात्रहाद्धान्तस्य श्चान्तत्वान्न

३ क. ज. व्यूह्म ब्यूवी २ इ. ज. इस्य । ३ इ. ज. रणाप्रा ४ क. ल. दर्थ पी।

#### [अ.२पा.२मू.४३।४४]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्रतशांकरभाष्यसमेतानि।५८१

चाऽऽचार्यो जीवस्योत्पत्तिम् "नाऽऽत्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच ता-भ्यः" [ब्र॰ सू॰ २ | ३ | १७ ] इति । तस्मादसंगतैषा कल्प-ना ॥ ४२ ॥

# न च कर्तुः करणम् ॥ ४३ ॥

इतश्चासंगतेषा कल्पना । यस्मात्र हि लोके कर्तुर्देवदत्तादेः करणं परववाद्युत्पद्यमानं दृश्यते । वर्णयन्ति च भागवताः कर्तु-र्जीवात्संकर्षणसंज्ञकात्करणं मनः प्रद्युम्नसंज्ञकमुत्पद्यते । कर्तृ-जाच तस्मादनिरुद्धसंज्ञकोऽहंकार उत्पद्यत इति । न चैतदृष्टा-न्तमन्तरेणाध्यवसातुं शक्कमः।न चैवंभूतां श्रुतिमुपलभामहे॥४३॥

# विज्ञानादिआवे वा तद्प्रतिषेधः ॥ ४४ ॥

अथापि स्यात्र चैते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाभिभेयन्ते किं तहींचरा एवेते सर्वे ज्ञानैश्वर्यशक्तिजलवीर्यतेजोभिरैश्वर्यधर्भे-

विद्विरोधः समन्वयस्थेत्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ ४२ ॥

जीवजन्म निरस्य मनसस्तवो जन्म निरस्यित । न चेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । संकर्षणाज्ञीवान्मनसो जन्मकल्पना नेत्यत्रेतः शब्दग्रहीतं हेतुं स्फुटयित । यस्मादिति । सिद्धकरणमयोक्ता कर्तेति प्रसिद्धियोतको हिशब्दः । कारणस्य कर्तुरुत्पत्यभावेऽपि भाग-वतकल्पना कथमसंगतिति वद्धकुं तत्कल्पनामनुबद्दि । वर्णयन्तीति । छोके करणस्य क-र्षुरुत्पत्त्यभावेऽपि कथं परेषां कल्पना न कल्पते स्मृतिमूळत्वादित्याशङ्कच्य तन्मूळं प्रत्यक्षमनुमानं श्रुतिवेति विकल्प्याऽऽयो प्रत्याह । न चेति । न वावदस्याः स्मृतेरध्यक्षं मूळं जीवान्मनोजनौ परस्योन्द्रियसंनिकषे नियामकाभावात । न द्वितीयः । दृष्टान्तं विनाऽनुमानायोगातः । यद्यपि बहुविधविद्यापर्यवदाते।ऽपि विषाय करे कठोरधारं कु-ठारं तेन निष्ठुरमपि काष्ठं छिनत्ति तथाऽपि न तस्याः सोपादानम् । तथा संकर्षणोऽ-पि पद्ममस्य नोपादानं स्यान्न च संकर्षणस्याकरणस्य पद्ममनिर्मणमितरथा करणम-वरेणेव सर्वेनिर्मणात्तत्कल्पनावैयध्योदिति भावः । तृतीयं दृष्यिति। न चेति ॥४३॥

वासुदेवान्न संकर्षणस्य जन्म नापि संकर्षणात्मद्युम्नस्येत्यत्रेष्टापत्तिमाशङ्कत्याऽऽह । विज्ञानादीति । सूत्रव्यावर्त्यमुत्थापयवि । अथापीति । जीवादित्वेनेष्ठानां संकर्षः णादीनां पूर्वस्मात्पूर्वस्माज्जन्माभावेऽपीवि याववः । वदेव दर्शयवि । न चेति । वर्ष्टि केन न प्रकारेणामिप्रेयमाणत्वं वदाह । किमिति । सर्वेषामीश्वरत्वे हेतुमाह । ज्ञानेति ।

रिन्वता अभ्युपगम्यन्ते वासुदेवा एवेते सर्वे निर्देशि निर्धिष्ठाना निरवचाश्चेति । तस्मान्नायं यथावर्णित उत्पन्त्यसंभवो दोषः
माप्नोतिति । अत्रोच्यते । एवमिष तदमितषेष उत्पन्त्यसंभवस्पामितषेषः माप्नोत्येवायसुन्पन्त्यसंभवो दोषः मकारान्तरेणेत्यभिमायः । कथम् । यदि तावदयमभिमायः परस्परभिन्ना
एवेते वासुदेवादपश्चत्वार ईन्वरास्तुल्पधर्माणो नैषामेकात्मकत्वमस्तीति ततोऽनेकेन्वरकल्पनानर्थक्यमेकेनैवेन्वरेणेन्वरकार्यसिद्धेः सिद्धान्तहानिश्च । भगवानेवैको वासुदेवः परमार्थतत्त्वमित्यभ्युपगमात् । अथायमभिमाय एकस्यैव भगवत एते
चत्वारो व्यूहास्तुल्यधर्माण इति तथाऽपि तदवस्थ एवोत्पत्यसंभवः । निह वासुदेवात्संकर्षणस्योत्पत्तिः संभवति संकर्षणाच मद्यस्रस्य मद्यस्नाचानिरुद्धस्यातिश्याभावात् । भवितव्यं

ज्ञानं चैश्वये च तयोः शक्तिरान्तरं सामर्थ्यम् । बलं शारीरं सामर्थ्यम् । वीर्ये शौ-र्यम् । तेजः पागलभ्यम् । ते खल्वैश्वरा धर्मास्तैरान्वता यतः संकर्षणादयस्तस्माद्युक्तं तेषां सर्वेषामीश्वरत्विभित्यर्थः । तत्र भागवतोक्तिमाह । वास्रदेवा इति । निर्दोषत्वम-विद्यादिराहित्यम् । निरिविष्ठानत्वं निरुपादानत्वम् । निरवद्यत्वमनित्यत्वादिद्रोषश्चन्य-त्वम् । सर्वेषामीश्वरत्वे तदुःपच्ययैगे गुणत्वाद्दोषो नेवि फलितमाह । तस्मादिति । सिद्धान्तत्वेन सत्रमवतारयति । अत्रेति । तद्याकरोति । एवमिति । विज्ञानैश्वर्यश-क्लादीनां सर्वत्र वुल्यत्वेऽपीत्यर्थः । जीवादिभावोपगमकृता पूर्वत्रोतपत्त्यनुपपत्तिरुक्ता सा कथं सर्वेषाभीश्वरत्वे न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । प्राप्नोतीति । प्रकारान्तरं नुभु-रसवे । कथमिति । वासुदेवादयस्तुल्यधर्माण ईश्वराः कि मिथो भिन्ना एव न त्वैक्य-मेषामस्ति कि वैकस्यैव भगवतोऽवस्थाभेदा एत इति विकल्प्याऽऽद्यमनुवदति । यदी-ति । ते व्याहतकामाः स्युर्ने वा । आधे कार्यासिद्धिश्वरमे त्वेकेनैवेशतायाः कतत्वा-दिवरानर्थक्यम् । संभूयकारित्वे परिषद्धन्न कश्चिदीश्वरः स्यादित्याह । तत इति । अनेकेश्वरपक्षे दोषान्वरमाइ । सिद्धान्तेति । कल्पान्वरमृत्थापयाति । अथेति । तु-ल्यधर्भाणो वासुदेवाद्यश्वत्वारोऽपीश्वरा भगवतो व्यहाः स्वीकृतास्तथाचैकात्मान इति नोक्तदोष इत्यर्थः । वासुदेवादीनामेकव्यूहत्वेनैक्यमुपेत्य प्रापुक्तं प्रसञ्जयातः । तथाऽ-पीति । उत्पर्यसंभवतादवस्थ्यं समर्थयते । न श्वीति । अतिशयमृतेऽपि कार्यकारण-ता स्यादित्याशङ्कत्य इष्टवैषम्यान्मैवभित्याह । भवितव्यं हीति । अन्वयमुक्तवा व्यादि-

हि कार्यकारणयोरितशयेन यथा मृद्धटयोः । न ह्यसत्यितशये कार्यं कारणित्यवकल्पते । न चं पश्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वाम्रदेवा-दिष्वेकंस्मिन्सर्वेषु वा ज्ञानैश्वर्यादितारतम्यकृतः कश्चिद्धेदोऽ-भ्युपगम्यते । वासुदेवा एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते । न चैते भगवद्यूहाश्चतुःसंख्यायामेवावतिष्ठेरन्त्रझादिस्तम्बपर्यन्त-स्य समस्तस्येव जगतो भगवद्यूहत्वावगमात् ॥ ४४ ॥

### विप्रतिषेधाच ॥ ४५ ॥ (८)

विमितिषेधश्वास्मिन्शास्त्रे बहुविध उपसम्बते गुणगुणित्वक-लपनादिस्क्षणः । ज्ञानैश्वर्पशक्तिबस्त्रीर्यतेजांसि गुणा आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादिदर्शनात् । वेदविमितिषेधश्व भवति । चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोऽसम्बद्धा शाण्डिल्प इदं शास्त्रम-

रेकमाह । न हीति । ननु ज्ञानादीनामुत्कर्षो यत्र पर्यवस्यित तस्य कारणत्वं सार्ति-शयज्ञानादिमतां कार्यतेत्यितिशयोऽस्ति नेत्याह । न चेति । कथं वर्हि पश्चरात्रिणा-मुपगमस्तत्राऽऽह । वासुदेवा इति । व्यूहादीना चतुष्टयमङ्गीकृत्योक्त्वा विज्ञयमं निराचष्टे । न चेति ॥ ४४ ॥

इतश्रानादरणीयिमदं मतिमत्याह । विप्रतिषेधाचेति । सूत्रं व्याचष्टे । विप्रति-षेधश्रेति । विरोधमेव स्फुटयित । गुणेति । आदिप्रहणात्मद्युमानिरुद्धयोभेनोहंका-

ृत्मनोर्भेदमुक्त्वाऽऽत्मान एवैत इति विद्वरुद्धोक्तिर्ग्रहीता । गुणगुणित्वकल्पना क्ष्मं विमानिष्धमाह । ज्ञानेति । आत्मभ्यो गुणिभ्यो ज्ञानादीनगुणानभेदेनोक्त्वा पुन-रात्मान एवैत इत्यबुवंस्ततो विमितिषेदाः । अञाऽऽिद्शाब्देन संकर्षणो नाम जीवः म- सुम्नो मनोऽिनरुद्धोऽहंकार इति भेदमुक्त्वा पुनरात्मान एवेत्यभेदवादाद्विपितिषेद्यो गुन्स् स्वे । प्रकारान्तरेण सूत्रं व्याचष्टे । वेदेति । अञाऽऽिद्शाब्देन मागवते शास्त्रे पाद-माञाध्ययनादशेषवेदाध्ययनफळं सिद्धचिति । साध्यायमाञाध्येतुर्विशिष्यते भागवत-शास्त्राक्ष्मात्राध्येतेत्यादिनिन्दा गृहीता । मागवतशास्त्रपणेतुः सर्वज्ञतया आन्त्यमावेद्यि वेद्यि वेद्यविरुद्धतात्रिकानुष्ठानवासुद्देवार्चनाधेकदेशमामाण्येऽिष जीवजनमादिवाक्य
▶ प्रणयनान्यथानुपपन्येव माणिनां विरुद्धधिद्वारा दुरिवफळदानाय व्यामोहकत्वम् । जीवजनमश्रुतिनामिव तज्जनमस्रृतीनामिप चान्यपरत्वमनुत्पित्तिश्रुतिविरोधादित्यिक्षरणा-

अ ज. च प.व १२ ड. अ, 'स्वेक्किं। ३ ठ. ड. को भेद । ४ क. नुपपत्ति।

धिगतवानित्यादिवेदनिन्दादर्शनात् । तस्मादसंगतैषा कल्पनेति सिद्धम् ॥ ४५ ॥ ( ८ )

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्य-पादकृतौ शारीरकभीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः॥ २॥

थेमुपसंहराति । तस्मादिति । तदेवं परपक्षाणां श्रान्तिमूळत्वान्न तैर्विरोधः समन्वय स्थेति पादार्थं निगमयति । सिद्धमिति ॥ ४५ ॥ ( < )

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीशुद्धानंदपूज्यपादशिष्यभगवदा-नन्दज्ञानविरचिते श्रीमच्छारीरकभाष्यन्यायनिर्णये द्वितीया-ध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥